GOVERNMENT OF INDIA

Central Archaeological Library

Archaeological Survey of India

JANPATH, NEW DELHI

Accession No.

Call No.

391. 431 Jay 1: at



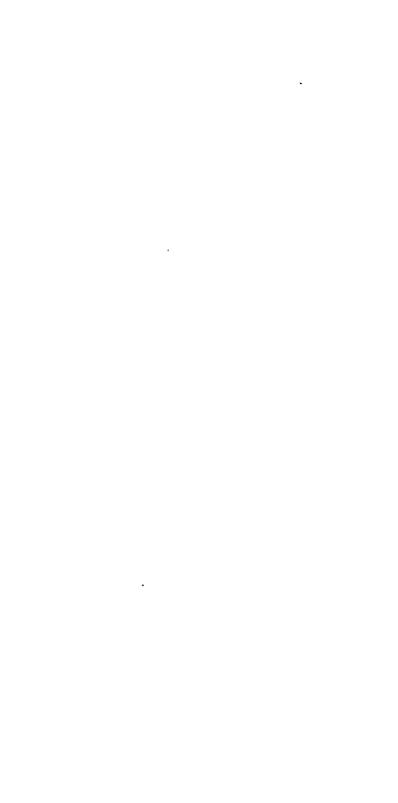

# पद्मावत



## 40428

सम्पादक

জা০ সানাদ্রধার গুদ্ধ, হুস০ হং০, জী০ নিত্ত अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, राजस्थान विञ्वविद्यालय जयपुर ( राजस्थान )

891.431 Jay/Gup



२३२ | २३१ | १०५ | १३१ | नवम्बर, १९६३ ई० | १२.०० | भारती-भण्डार

लीडर प्रेस, इलाहाबाद

श्री० बी० पी० ठाकुर लीडर प्रेस, इलाहाबाद

ग्रन्थ-संस्या

मूल्य

मद्रक

प्रथम संस्करण

प्रकाशक तथा विकेता

## प्रकाशकीय.

इस बात से हिन्दी के सभी विद्वान् परिचित हैं कि डा॰ माता प्रसाद गुप्त हिन्दी के एकमात्र विद्वान् हैं, जिन्होंने महाकिव जायसी की रचनाओं का सम्यक् अध्ययन करके उनका मूल वैज्ञानिक पाठ निर्धारित और सम्पादित किया। उनके द्वारा सम्पादित नायसी ग्रन्थावली' का प्रकाशन, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद से, आज से कई वर्षों दुर्व हो चुका है। इधर जबसे हिन्दी-साहित्य की उच्चतम कथाओं में जायसी के पद्मावत का अध्ययन अनिवार्य महसूस किया जाने लगा है, हिन्दी के विद्वानों का घ्यान उसके रचना-काल, अर्थ-प्रसंग, पाठ-निर्धारण की वैज्ञानिक उपलब्धि, ग्रन्थ की मूलभूत संवेदना और कथा की ऐतिहासिक स्थित के निर्णय की ओर आकर्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य की मध्ययुगीन रचनात्मक काव्य-धाराओं में भी इस ग्रन्थ का महत्वपूर्ण ₹थान है।

इन्ही वातों को घ्यान में रखते हुए डा॰ गुप्त ने प्रस्तुत ग्रन्थ के पुनर्सम्पादन के साथ ग्री ग्रन्थ के रचनाकाल, कथा-प्रसंग और उसकी ऐतिहासिकता के बारे में, आरम्भ में एक अम्बी मूमिका दी है। साथ ही प्रत्येक छन्द के अर्थ के साथ एक टीका भी यहाँ उपलब्ध है। अन्त में शब्द-प्रयोगों और उनकी ब्युत्पत्ति, के आधार पर एक लम्बी अनुक्रमणिका भी लगी हुई है, जिससे अर्थ-प्रसंग समझने में सहायता मिलती है। इन सभी दृष्टियों से मद्मावत का यह पहला महत्त्वपूर्ण संस्करण है, जिसका प्रकाशन हिन्दी-साहित्य के विद्वान भाठकों, आलोचकों, और विद्यायियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।



उत्तर प्रदेश के शिद्धा-मंत्री माननीय श्री केलाक्ष प्रकाश जी को सादर श्रीर सस्नेह समपित

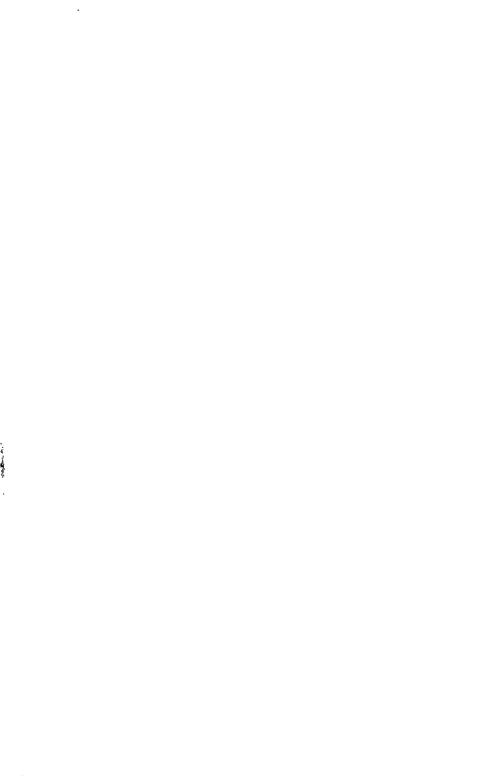

#### प्रस्तावना

प्रत्येक संपादन-कार्य में अर्थ-विमर्श आवश्यक होता है, अतः जब मैंने 'जायसी-ग्रंथावली' का संपादन बारह वर्ष पूर्व किया था, तब मैंने पाठ-निर्धारण के प्रसंग में उस का भी आश्रय लिया था। किन्तु अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण उस समय 'ग्रंथावली' या उसके किसी ग्रंथ की विस्तृत व्याख्या करके उसे प्रकाशित करना संभव न हो सका। उसके पश्चात् मेरे द्वारा निर्धारित पाठ को लेकर 'ग्रंथावली' अथवा 'पद्मावत' के सटीक संस्करणों का एक ताँता-सा बँध गया। यह समस्त प्रयास आर्थिक दृष्टि से किया गया था, अपवाद-स्वरूप केवल एक प्रयास था—डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल कारे। उसमें न केवल व्याख्या एक शास्त्रीय पद्धित पर की गई, बिल्क मेरे द्वारा निर्धारित पाठ पर भी आवश्यक विचार किया गया, और अनेक स्थलों पर संशोधन के सुझाव दिए गए।

इन प्रयासों के होते हुए भी मुझे इस दिशा में यथेष्ट संतोष न हुआ, और मैंने एक लेख-माला प्रकाशित करनी प्रारंभ की है, जिसको देख कर मेरे कुछ मित्रों ने राय दी कि 'पद्मावत' की अपनी व्याख्या मैं ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करूँ। प्रस्तुत कृति उसी सुझाव का परिणाम है।

यह कहना अनावश्यक होगा कि 'प्रंथावली' के संपादन के बाद के पिछले बारह क्वों में मैंने पाठालोचन के क्षेत्र में जो कार्य किया है, उससे उक्त क्षेत्र में मेरी ज्ञान-वृद्धि हुई है। फलतः मुझे यह भी आवश्यक प्रतीत हुआ कि 'पर्मावत' की व्याख्या का कार्य हाथ में लेते समय एक बार पुनः रचना के समस्त पाठ पर दृष्टि डाल लूं और जहाँ पर भी संशोधन की आवश्यकता हो, संशोधन कर लूं। इस प्रसंग में डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के सुझावों पर भी मैंने यथेष्ट विचार किया और उनके जिन संशोधनों को भी मैं स्वीकार कर सका, मैंने स्वीकार किया। अपनी संपूर्ण व्याख्या में जहाँ कहीं भी उनके संशोधनों को मैंने ग्रहण किया है, मैंने आभारपूर्वक इस तथ्य का उल्लेख कर दिया है।

१. प्रका० हिंदुस्तानी एकैडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, १९५१।

२. प्रका० साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी ।

३. (अ) 'पद्मावत' के कुछ विचारणीय स्थल ( छंद २५-४९ )ः परिषद्-पत्रिका अक्तूबर, १९६१

<sup>(</sup>आ) 'पद्मावत' में अर्थ की दृष्टि से विचारणीय कुछ स्थल ( छंद ४९-१४८ ): हिंदुस्तानी १९६१

<sup>(</sup>इ) वही (छंद १४९-१९८)ः हिंदी अनुशीलन, जनवरी-मार्च, १९६१

किन्तु अनेक स्थलों पर उनके सुझाव मैं स्वीकार नहीं कर सका हूँ । ऐसे स्थलों पर मैंने अपने मतभेद के कारण भी दे दिए हैं । इन संशोधनों के परिणामस्वरूप रचना का पाठ निस्संदेह पहले की अपेक्षा अधिक निखरा हुआ मिलेगा ।

मेरी व्याख्या भी अन्य व्याख्याओं से एक किंचित् भिन्न पद्धित पर की हुई मिलेंगी। मैंने अर्थ में मूल के आश्रय की पूरी-पूरी रक्षा करने का यत्न किया है और प्रायः इस प्रकार की व्याख्या की है जो कि किंव की भाषा और भाव-विषयक सूक्ष्मताओं को अनायास ही स्पष्ट करती चले। जहाँ भी अपनी ओर से कोई शब्द या शब्दावली मिलाने की आवश्यकता मुझे प्रतीत हुई है, उसे मैंने चौकोर कोष्ठकों में दिया है। जो पाठक हिंदी और उसकी बोलियों से यथेष्ट रूप से परिचित नहीं हैं, उन्हें इस व्याख्या की सहायता से मध्ययुगीन हिंदी और विशेष रूप से अवधी का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। साथ ही जायसी की शब्द-स्थापना का जो चमत्कार है, वह भी इसी विधि से स्पष्ट हो सकता था, इसलिए भी मुझे इसका अवलंबन करना अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ। अपने अन्य संपादनों में भी मैंने इसी विधि का प्रयोग किया है।

व्याख्या के अतिरिक्त मैंने आवश्यक टिप्पणियाँ दी हैं। ये टिप्पणियाँ एक तो अर्थ-प्रमाण के लिए दी गई हैं, दूसरे किव को कला और उसके विचारों को स्पष्ट करने के लिए दी गई हैं। यही इन टिप्पणियों का मुख्य लक्ष्य रहा है, इसलिए अन्य प्रकार की सूचनाओं को देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

रचना के अंत में एक 'शब्दानुक्रमणी' है, जिसमें इस टिप्पणी के समस्त शब्द अपने पूर्ववती रूपों, अर्थ और स्थल-निर्देश के साथ संकलित किए गए हैं। मध्यपुगीन हिंदी के समस्त अध्येताओं और कोषकारों के लिए यह 'अनुक्रमणी' उपयोगी होनी चाहिए। किन्तु इससे भी अधिक उसकी उपयोगिता रचना के शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ निर्धारित करने में होती है। एक ही शब्द यदि रचना में एक से अधिक स्थलों पर प्रयुक्त मिलता है, तो इस प्रकार की अनुक्रमणियों से हमें उसके अर्थ और प्रयोग का निर्णय करने के लिए एक सुनिश्चित आधार मिल जाता है, जो कि प्राचीन रचनाओं के अर्थ-निर्धारण में अत्यंत मूल्यवान होता है। फलतः इस अनुक्रमणी से 'पद्मावत' के अर्थ-निर्धारण में मुझे स्वयं यथेष्ट सहायता मिली है।

भूमिका मैंने संक्षिप्त ही रक्खी है, और उसमें केवल उन्हों विषयों पर विचार किया है जो कवि की कला और उसके जीवन-दर्शन पर निश्चित प्रकाश डालते हैं। और, मुझे विश्वास है कि जायसी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर इस भूमिका से एक सर्वया नवीन प्रकाश पड़ेगा।

आभार-निवेदन शेष है। इस कार्य में ज्ञात और अज्ञात भाव से जिन भी टीकाओं की सहायता दिखाई पड़े, उन सब के रचियताओं का मैं हृदय से आभारी हूँ। जहाँ तक उसमें नवीनता और मौलिकता मिले, वहीं तक और उतने ही भर के लिए मेरे इस प्रयास की सार्यकता है। और मेरा अनुमान है कि इस दृष्टि से किसी भी पाठक को असंतोध का कारण न होगा।

इसके प्रकाशन के लिए मैं भारती-भंडार, प्रयाग, और उसके व्यवस्थापक श्री वाच-स्पित पाठक का आभारी हूँ, जिन्होंने कृति को अधिक-से-अधिक सुथरे ढंग से निकालने का प्रयास किया है। मैं प्रयाग से दूर था जब यह कृति वहाँ पर प्रेस में थी, इसलिए मैं कुछ इने-गिने फार्मों के ही प्रूफ़ देख सका और मुद्रण की कुछ भूलें रह गईं। अंत में एक शुद्धि-पत्र लगा दिया गया है, जिसके अनुसार पाठक कृपया अशुद्धियों को सुधार लेंगे। इस अशुद्धि-पत्र में टिप्पणी की मुद्रण-भूलों में से उन्हों को दिया गया है जो 'शब्दानुक्र-मणी' की सहायता से नहीं दूर की जा सकती हैं। 'शब्दानुक्रमणी' में टिप्पणी में आए हुए रचना के पाठ के समस्त शब्द और उनके अर्थ आ गए हैं; पाठकों को जहाँ पर भी टिप्पणी में भूल दिखाई पड़े, वे उसका निवारण कृपया 'शब्दानुक्रमणी' की सहायता से कर लेंगे। अन्तर के समस्त स्थानों पर यह 'शब्दानुक्रमणी' ही प्रमाण मानी जानी चाहिए।

जयपुर ) २४.१०.६३)

माताप्रसाद गुप्त



## विषय-सूची

| विषय<br>भूमिकाः   |            | •        |                 |       | पृष्ठ   |
|-------------------|------------|----------|-----------------|-------|---------|
| **                | की रचन     | ा-तिथि   | •••             | • • • | 8       |
| पद्मावत           | के मूलाधार | और उस    | की अपनी विशेषता | • • • | ५       |
| पद्मावत           | का जीवन-   | दर्शन    | • • •           | • • • | २३      |
| पद्मावत           | से संबंधित | कुछ अन्य | समस्याएँ        | • • • | ४४      |
| पद्मावत ( पाठ तथा | अर्थ )     | • • •    | • • •           | • • • | १-५३५   |
| शब्दानुक्रमणी     | •          | • • •    | • • •           | • • • | ५३७-५९२ |
| शुद्धि-पत्र       |            | • • •    | •••             | •••   | ५९३-५९७ |

#### संक्षेप और संकेत

पा० स० म०--हरगोविंद त्रिकमजी सेठ कृत 'पाइअ सद्द महण्णवो' मो० वि० -- मोनियर विलियम्स कृत 'संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी'

रचना के स्थल-निर्देश कडवकों और उनकी पंक्ति-संख्याओं के द्वारा किए गए हैं।

|  |   | , |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



## ंपद्मावत की रचना-तिथि

जायसी ने 'पद्मावत' में र्चना-तिथि की जो पंक्तियाँ दी है, उनका पाठ उसकी विभिन्न प्रतियों मे तीन प्रकार से मिलता है, साथ ही रचना में शेरशाह का उल्लेख शाह-ए-ववत के रूप मे हुआ है। इन दोनों तथ्यों ने रचना की तिथि-समस्या को काफी उलझा दिया है। मैं सक्षेप में इस उलझन को सुलझाने का प्रयत्न कहेंगा।

रचना के छद १३ मे १७ तक मे किव ने शेरशाह की प्रशमा की है। उसे किव ने 'दिल्ली मुलतान्' कहा है ( १३.१ ) और आशीर्वाद दिया है 'करहु जुगिह जुग राज' ( १३.८-९ )। इससे प्रकट है कि शेरशाह के सम्बन्ध की पंक्तियाँ उसके दिल्ली के सुलतान हो जान के बाद की हैं। समनवी काव्य-रूप की रचनाओं मे शाह-ए-वक्त का जिक्र करने की परंपरा रही है, और यह उल्लेख उसी का परिणाम है। कभी किव शेरशाह के दरबार में पहुंचा भी था, यह इन छंदों से प्रमाणित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का कोई उल्लेख उसने इनमें नहीं किया है।

पाठ की दृष्टि से ये पाँच छद रचना की सभी प्रतियों से मिले है और इसलिए प्रामाणिक है। 'जायसी-प्रथावली' के संपादन से मेरे द्वारा प्रयुक्त लगभग डेंट दर्जन प्रतियों से से केवल एक प्रति से १५८ से १६७ तक अंग नहीं मिला है—और यह प्रति है पं०१, जो मुझे कांमनवेल्थ रिलेशन्स आंफ़िस, लन्दन के पुस्तकालय सि प्राप्त हुई थी। यह अंग उससें भूल से छूटा हुआ है। यदि इस एक छंद के आकारवाले अंग की प्रामाणिकता में संदेह किया जाए, तो भी इससे मुख्य समस्या के समाधान से कोई अन्तर नहीं पड़ता है, क्योंकि शेष चार छंदों की पंक्तियाँ पर्याप्त हुए से निश्चयात्मक है।

रचन। के छद २४ मे किव ने उसकी रचना-तिथि दी है। इस छंद की प्रथम पाँच अद्धीलियाँ इस प्रसंग में विचारणीय है। मैंने 'जायसी-ग्रन्थावली' के अपने संस्करण में इनका पाठ इस प्रकार दिया है:

सन नौ सं सैतालिस अहै । कथा अरंभ बैन किब कहै । (१) सिंघल दीप पदुमिनी रानी । रतनसेन चितउर गढ़ आनी। (२) अलाउदीं ढिल्ली सुल्तानू । राघौ चेतन कीन्ह बखानू । (३) सुना साहि गढ़ छेंका आई । हिंदू तुरुक्तिंह भई लराई। (४) आदि अंत जिस कथ्या अहै । लिखि भाषा चौपाई कहै। (५)

रचना की विभिन्न प्रतियों में उपर्युक्त अद्घीली (१) के 'नौ सै सैतालिस' के स्थान पर पाट 'नौ सै सत्ताइस' और 'नौ सै पैतालिस' भी मिलते हैं। (१) के 'अहैं तथा 'कहैं' फारसी लिपि मे 'अहें तथा 'कहें से अभिन्न होगे, और नागरी के लेखक भी 'ऐं तथा 'ए' की मात्राओं के संबंध में असावधानी कर सकते थे. इसलिए इन 'अहैं' और 'कहै' के पाठान्तरों के रूप में 'अहे' और 'कहे' पर भी विचार किया जा सकता है। 'जायसी-ग्रंथावली' के मेरे संस्करण को देखने पर ज्ञात होगा कि 'पदमावत' की एक प्रति में, जिसे उसमें प्र० १ कहा गया है, अर्द्धाली (१) के 'अहै' तथा 'कहें' के स्थान पर पाठ 'अहा' तथा 'कहा' है। इसलिए, एक पाठांतर इसे भी माना जा सकता है। पुनः फ़ारसी लिपि में 'अहीं' तथा 'कहीं' भी उसी प्रकार लिखे जाते हैं जिस प्रकार 'अहैं' तथा 'कहैं'; इसलिए अर्द्धाली (५) के 'अहैं' तथा 'कहैं' के पाठांतर के रूप में 'अहीं' तथा 'कहीं' पर भी विचार किया जा सकता है।

(१) के 'अहै'-'कहै' के स्थान पर 'अहे'-'कहे' पाठ असंभव है; 'अहे'-'कहे' भूतकाल के बहुवचन रूप है; 'वैन' एकवचन और बहुवचन दोनों प्रकार से संगत हो सकता है, किन्तु 'सन' एकवचन है : सन नौ सै सैंतालिस 'थे' कथन संभव नहीं है; इसलिए 'अहे'-'कहे' पाठ भी संभव नहीं है । (१) का 'अहा'-'कहा' 'जायसी-ग्रंथावली, के संपादन में प्रयुक्त लगभग डेढ़ दर्जन प्रतियों में से एक में ही मिला है और यह प्रति भी रचना की पाठ-परंपरा में आनेवाली निम्नतम प्रतियों में से है, इसलिए इस पाठ को स्वीकार करना तब तक संभव न होगा जब तक यह रचना की पाठ-परंपरा में किसी ऊँचे स्थान पर आनवाली प्रति या प्रतियों में न मिल जाय । जहाँतक (५) के 'अहै'-'कहै' 'कहै' के 'अही'-'कही' पाठांतर की समस्या है, उसका सीधा संबंध (१) के 'अहै'-'कहै' से है; यदि (१) के लिए 'अहै'-'कहै' पाठ मान्य है, तो (५) के लिए भी 'अहै'-'कहै' ही मान्य होगा, 'अही'-'कही' नही ।

अब प्रश्न रहा विथि के पाठ का : (१) के 'अहैं'-'कहैं' के साथ तीनों पाठ संगत हो सकत हैं : 'नौ सै सतालिम', 'नौ सै सत्ताइस' और 'नौ सै पैंतालिस'। और, तीनों पाठ रचना की एक से अधिक प्रतियों में िमलते भी हैं। रचना के मूल रूप में कौन-सा पाठ रहा होगा, इसी के निर्धारण में उलझन उपस्थित होती है। ऊपर हम देख चके हैं कि कवि शेरसाह की प्रशंसा दिल्ली के मुलतान और शाह-ए-वक्त के रूप में करता है। सन् ९२७ हि० में गेरशाह एक साधारण जागीदार-मात्र था । गक्ति-संचय करते-करते उसने सन् ९४६ हि० में चौसा में हुमायूं को पराजय दी और तदनन्तर उसने कन्नौज में फिर हमायुं को ९४७ हि० मे पराजित किया। इस दूसरी पराजय के बाद हमायं जब इस देश को छोड़कर भागा है, तब शेरशाह दिल्ली का सुल्तान हुआ है । इसलिए, ९२७ और ९४५ की तिथियाँ संभव नहीं हैं। एक समाधान यह प्रस्तृत किया गया है कि कवि ने ९२७ मे कथा का आरंभ-वचन ही कहा, उसे पूरा किया शेरशाह के समय में । प्रश्न यह उठता है कि यदि कवि ने ९२७ की आरंभ-वचन की तिथि दी, तो उसने झाह-ए-बक्त के रूप में तत्कालीन सुलतान का उल्लेख क्यों नहीं किया, और यदि रचना को पुरा 'आरंभ-वचन' के १८-२० वर्ष वाद शेरशाह के शासन-काल में किया, तो रचना की समाप्ति-ितिय का उल्लेंख उसने क्यों नहीं किया ? किव ने यह भी कहीं नहीं कहा है कि रचना को पूरा करने में उसे १८-२० वर्ष लगे । अत:, जब तक कोई अन्य उदाहरण मसनवी काव्य-रूप की रचनाओं में इसी प्रकार का न मिले, मेरी समझ में यह समाधान नहीं माना जा सकता है।

कहा गया है कि ९२७ की तिथि रचना के एक प्राचीन बँगला-रूपान्तर में भी मिली है, इसलिए भी यह अधिक प्रामाणिक मानी जा सकती है। आलाओल का किया हुआ यह भाषान्तर जायसी की अपनी प्रति के पाठ को लेकर किया गया था, ऐसा भाषान्तरकार ने कहीं नहीं कहा है, और प्रतिलिपियों में एक पाठ ९२७ मिलता ही है, इसलिए अधिक-से-अधिक यही कहा जा सकता है कि उक्त भाषान्तर 'पद्मावत' की जिस प्रति में किया गया, उसमें पाठ ९२७ था।

इस समस्या पर एक और दृष्टि से भी विचार करना अपेक्षित है; वह है लिपि और लेखन-प्रणाली की दृष्टि : प्रश्न यह उठता है कि 'सत्ताइस', 'सैतालिम' और 'पैंतालिस' में से कौन-सा पाठ ऐसा हो सकता है जिससे लिपि-जिनत विकृतियों के कारण शेष दो पाठ वन गए होंगे । आगे चलकर हम देखेंगे कि 'सैंतालिम' को 'सैताइस' पढ़ने की भूल की गई है और उसका कारण यह है कि शब्द के फ़ारमी लिपि में लिखे जाने पर बीच में आनेवाले 'अलिफ-लाम' को इस प्रकार लिखने की चलन थी कि बाद में उस चलन से अनभिज्ञ लिपिक उसे 'सैताईम' पटने लगे। फिर तो 'सैताईम' को और वाद के लिपिकों ने 'सत्ताईस' की विकृति समझकर शब्दांश 'सैता' में 'सीन' के साथ लगे हए 'ये' के नुक्तों को हटा दिया और पाठ 'सत्ताईस' कर दिया। 'सैंतालीस' से 'पैता-लीस' भी इस प्रकार फ़ारसी लिपि की त्रुटियों के कारण बना। फ़ारमी लिपि में 'सैंता-लीस' और 'पैतालीस' की लिखावटों में अन्तर साधारण ही होता है। फ़ारसी में लिखे जानवाले 'सैतालीस' के 'सीन'-'ये' में दोनों को मिलाकर तीन शोशे होने चाहिए; यदि लिखने में एक शोशा ऐसा लिख गया कि वे तीन के स्थान पर दो ही लगें, तो यह भ्रम होने लगता है कि प्रथम वर्ण के नुक्ते छुट गये हैं, और यदि इस बृटि को दूर करने के लिए अनुमान से नुक्ते लगा दिये गये, तो पाठ 'वयालीस', 'तैतालीस' अथवा 'पैतालीम' वनाया जा सकता है। पाठ की एक शाखा में, जैसा हम आग देखेगें, 'सीन'-'ये' का एक शोशा छट गया; तदनंतर प्रथम शोशे के नीचे तीन नुक्ते लगाकर उसे 'पैतालीस' कर दिया गया और, इस प्रकार एक जाखा की प्रतियों में पाठ 'पैतालीम' हो गया।

फलतः, यह प्रकट है कि रचना की तिथि मूल पाठ में 'नौ सै सैंतालिस' ही रही होगी, और उसी से उसके दो पाठान्तर 'नौ सै सैंताइस' और 'नौ सै पैतालिस' बने होंगे ।

डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल ने अपने 'पदमावत का रचनाकाल: सन् ९२७ या ९४७' शीर्षक एक लेख में, जो विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की पत्रिका 'परिषद्-पत्रिका' के अक्टूबर, १९६२ ई० के अंक में (पृ० ३३-३७ पर) प्रकाशित हुआ है, सन् ९२७ को काव्य के प्रारंभ करने की तिथि और शेरशाह के राज्यकाल की किसी तिथि को उसकी प्रकाशन-तिथि मानते हुए लिखा है, "'पदमावत' के २३वे दोहे में जायमी ने जो कुछ अपने विषय में लिखा है, उससे सूचित होता है कि वे काफी दिनों तक तपस्वी या सूफी साधक के वेष में छिपे हुए अपनी किवता करते रहे और अपनी उस स्थिति की नुलना वे धूल में छिपे हुए माणिक की स्थित से करते है—

जीह के बोल बिरह कँ घाया । कहें तेहि धूप कहाँ तेहि छाया । फेरे भेख 'रहा' भा तपा । धूर लपेटा मानिक छपा ।" उनका विचार ( पृ० ३४ ) है कि इस छंद के अन्त में आनेवाला निम्नलिखित दोहा रचना के समाप्त होने पर लिखा गया होगा—

#### मोहमद कवि जो प्रेम का नातन रकत न माँसु। जिहि मुख देखां तेहि हुँसा सुनि कवि आए आँसु॥

इसी प्रकार, उनका विचार है (पृ० ३४) कि 'दीन्ह असीस मुहम्मद जियहु जुगिह जुग राज' के कव्दों में शेरशाह को दिया गया किव-आशीर्वाद प्रत्यक्ष घटना पर ही आधृत हो सकता है: ऐसे वाक्य की पृष्ठभूमि में यही संभव है कि जायसी शेरशाह के दरबार में दिल्ली गये हों और साक्षात् मिलकर आशीर्वाद दिया। इस स्थिति में पहुँचकर किव धूल में लिपटे माणिक्य की तरह न थे, वे काफी सम्मानित, यशस्वी और वयोवृद्ध हो चुके थे। अब किसी के लिए उनपर हसने की ताब मुमिकन न थी।

जहाँतक एक दीर्घ काल तक (१८-२० वर्षो तक) जायमी के तपस्वी या सूफी साधक के वेप में छिपे रहकर 'पद्मावत' की रचना करने की वात है, वह मेरी समझ में उद्धृत पित्रयों से नहीं निकलती है। इन पंक्तियों का पाठ मेरी 'जायसी-ग्रंथावली' में इस प्रकार है:

#### जेहिके बोल बिरह के घाया। कहुतेहि भूख कहाँ तेहि छाया। फेरे भेस 'रहइ' भा तया। घूरि लपटा मानिक छपा।

'रहइ' वर्त्तमान काल के स्थान पर ग्रहण किए हुए 'रहा' भूतकाल पाठ के लिए डॉ॰ अग्रवाल का आधार क्या है, यदि उन्होंने यह भी वताया होता तो अच्छा होता।

जहांतक उद्भृत दोहे के रचना के समाप्त होने पर लिखे होने की बात है, वह भी उससे नहीं निकलती है; 'सुनि किव आए आंसु' का अर्थ इतना ही है कि उसके काव्य को सुनकर ( उन हंमने वालों की ऑखों में ) आंसू आ गये। उसने उन्हें काव्य पूरा करके सुनाया, इस प्रकार का आगय निकालना उचित नहीं लगता है: वह उन हँसनेवालों को रचना करते समय भी उसका कोई अंग सुनाकर हला सकता था, पूरी रचना सुनाकर ही उन्हें हलाने की उसे आवश्यकता न थी।

जहांतक शेरशाह को दिए गए आशीर्वाद के प्रत्यक्ष घटना पर आधृत होने की बात है, यदि डॉ॰ अग्रवाल के तर्कों को मान लिया जाए, तो प्रश्न यह उठता है कि किव ने यह उल्लेख स्पष्ट रूप से क्यो नहीं किया और उसने यह भी क्यों नहीं बताया कि सुलतान ने उसके आशीर्वाद को किस भाव के साथ अंगीकार किया। इनका उल्लेख करने में उसे कौन-सी अड़चन थीं?

डॉ० अग्रवाल ने ९२० की तिथि के पक्ष में उसकी क्लिप्टना का भी तर्क दिया है—उनका कहना है कि ९२० की तिथि के साथ गेरगाह की स्तुति की संगति नहीं बैटती थी, हो सकता है कि इसी कारण ९२० को बदलकर ९४० कर दिया गया हो (पृ० ३५) । मैं ऊपर दिखा चुका हूं कि इस पाठांतर के पीछे पाठ-प्रमाद है । 'सैतालीस' के 'अलिफ़-लाम' की लिखाबट ही एसी रही है कि उसे आसानी से केवल 'अलिफ़' समझा जा सकता था, इसी कारण 'सैतालीस' को 'सैताइस' पढ़ा गया और तदनंतर 'सैताइस' के 'सैं' में लगे हुए 'ये' को निर्थक या भूल से लगा हुआ समझकर निकाल दिया गया और पाठ 'सत्ताईस' या 'सत्ताइस' हो गया । यदि 'सैतालिस' और 'सत्ताइस' के बीच का पाठ 'सैताइस' न मिलता, तो भले ही पाठ-क्लिप्टता की कल्पना की जा सकती थी। <sup>९</sup>

## पद्मावत के मूलाधार और उसकी अपनी विशेषता

राजस्थान में रत्नसेन की वीरता, पिश्चनी के सतीत्व, और गोरा-वादल की स्वामिभिनत की कथा बहुत लोक-प्रिय रही है। इसका प्राचीनतम रूप इस समय कदा-चित् उपलब्ध नहीं है। उसके आधार पर निर्मित एक किवन-बंध रचना 'गोरा बादल रा किवत्त' के नाम से मिलती है। कथा के प्राप्त रूपों में कदाचित् यही सर्वाधिक प्राचीन है, किन्तु न इसकी रचना-तिथि ज्ञात है और न इसके रचियता का ज्ञान है। इसी प्रकार एक चउपई-बंध रचना भी मिलती हैं. जो हेमरतन की हैं, और जिसका रचना-काल सं० १६४५ है। चउपई-बंध रूप में एक-दो और कृतियाँ भी इस कथा की मिलती हैं। बार्ता-बंध रूप में जटमल की कृति 'गोरा बादल की बात' प्रसिद्ध ही है, जो सं० १६८५ की है। इन सब में अनेक छंद ऐसे हैं जो समान रूप से एक से अधिक कृतियों में पाए जाते हैं। हो सकता है कि वे समयानुकम से परवर्ती रचनाओं में पूर्ववर्ती रचनाओं से लिए गए हो। राजस्थान में किमी पूर्ववर्ती रचना की सहायत। से नई रचना प्रस्तुत करने की एक समृद्ध परंपरा रही है, जो इसी प्रकार सदयवन्य-सार्विलगा, ढोला-मारू, तथा अन्य अनेक आख्यान-काव्यों में देखी जा सकती है।

इन रचनाओं को कथा-भेद के आधार पर दो दगों में रखता जा सकता है: एक का प्रतिनिधित्व हेमरतन की 'चउपई' करती है और दूसरे का जटमरु को 'वात' करती है। नीचे इन दोनों रचनाओं का सार देते हुए सक्षेत्र मे यह बताने की चेप्टा की जाएगी कि 'पद्मावत' पर राजस्थानी परंपरा का ऋण कहाँ तक है, और पात्र और कथा-कल्पना में जायसी की विशेषता किन बातों में है।

सामान्यतः यह समझा जाता रहा है कि 'पद्मावत' की कथा का पूर्वाई किल्पित है, जिसमें हीरामन सुए की कहानी लोक-परंपरा से लेकर जोड़ दी गई है। इन कृतियो से जात होगा कि पूर्वाई भी जायमी की कल्पना नही है, वह उन्हें राजस्थान की परंपरा से प्राप्त हुआ है, यह अवस्य है कि उसे अपनी प्रेम-पद्धति की मान्यताओं के अनुसार उन्होंने सर्वथा एक प्रेम-गाथा का रूप दे दिया है। उत्तराई के सब्ध में इसी प्रकार यह समझा जाता रहा है कि उसका आवार इतिहास है, किन्तु उन कृतियों का सार देखने

<sup>्</sup>र डॉ० अग्रवाल ने इसी प्रसंग में मेरी 'जायसी-ग्रंथावली' में आनेवाले तिथि-संबंधी पंक्ति के पाठ और पाठभेदों के संबंध में भी दांका उठाई है, जिसके संबंध में मेरा समाधान देखिए : 'पद्मावत की रचना-तिथि' (परिषद्-पत्रिका वर्ष २, अंक ४) पृ० ३७-३९ ।

२. इनमें से चउपई-बंध रूप की कुछ कृतियाँ सादूल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर से 'पिदानी चउपई' नाम से अब प्रकाशित हो गई है, हेमरतन की कृति अप्रकाशित है। जटमल की कृति पहले से ही 'गोरा बादल की कथा' के नाम से तरुण भारत ग्रंथावली, दारागंज, प्रयाग से प्रकाशित है।

पर ज्ञात होगा कि उसका आधार भी राजस्थानी परंपरा है, यह अवश्य है कि उसे एक प्रेम-प्रधान जीवन-गाथा का रूप देने का श्रेय जायनी को है। फिर, जायसी की कला पात्रों के भावपूर्ण चित्रण और कथा के मनोरम विस्तारों में दिखाई पड़ती है, जिसे प्रत्येक पाटक स्वयं देख सकता है।

#### हेमरतन लिखित 'गोरा बादल री चउपई'\*

मुन्दर चित्रकूट पर्वत पर अत्यधिक ऊँचा एक गढ़ था (१२-१३)। उसमें गहलोत रन्नसेन राज करना था (२०)। उसकी पटरानी प्रभावती थी (२२)। वह भोजन के मत्तर प्रकार जानतो थी (२३)। राजा उससे इतना अधिक प्रेम करता था कि एक क्षण का भी उसका विछोह नहीं सहन करना था और उसका पुत्र वीरभान था जो अन्यधिक शूर था (२६)। एक दिन राजा भोजन पर बैटा था (३१)। उसने कहा "आज भोजन अच्छा नहीं लग रहा है....कुछ रूरी युक्ति करके रसोई किया कहो" (३३-३४)। इस पर प्रभावती ने कहा, "मेरी की हुई रसोई तुम्हें अच्छी नहीं लगती है तो तुम कोई और स्त्री लाओ (३५)। कोई पद्मिनी व्याह लाओ, तो वही तुम्हें तुम्हारे मन की रसोई बना कर जिमाएगी (३६)।" रत्नसेन यह उत्तर पाकर भोजन पर से उठ गया, और उसने कहा, "पद्मिनी स्त्री ला कर ही मै अब भोजन करूँगा (३०)।" यह कह कर वह चुपचाप पद्मिनी की खोज में निकल पड़ा (४५)।

मार्ग में उसे एक पथिक मिला , जिसने राजा से बताया कि पद्मिनी स्त्री सिंहल द्वीप मे होती थी और वह द्वीप दक्षिण दिशा में था; उसके मार्ग में अथाह समुद्र पड़ता था, इमिलए उसमे पहुँचना संभव नहीं था (५६-५९)। यह सुनकर राजा सिहल द्वीप की ओर चल पड़ा और समृद्र के समीप आ गया (६०-६१)। समुद्र के पार जाने का उसे कोई उपाय न मुझ रहा था (६५)। इसी समय उसे एक योगी दीख पड़ा (६६)। उसका नाम शिव शर्मा था (६७)। उस योगी के पास वह पहुँचा (६८)। अंबरचारिणी विद्या का उस योगी ने स्मरण किया और उसकी सहायता से दोनों सिहल द्वीप में जा पहुंचे (७४) । वहां पहुंच कर राजा ने यह घोषणा सुनी कि वहां के राजा को जो | शतरज के खेल मे ? | जीत लेता, उसके साथ राजा की बहिन का जो पद्मिनी थी विवाह हो जाता (७८-८१) । यह मुनकर रत्नेसेन सिहल के राजा के साथ शतरंज खेलने को प्रस्तृत हुआ (८४) । खेल में मिहलपित हार गया और रत्नसेन के साथ उसकी बहिन पश्चिनी का विवाह हो गया (८९-९०) । रन्नमेन की आज्ञा पूरी हुई (९६) । वहां पर कुछ दिन और रह कर रत्नमेन स्वदेश के लिए विदा हुआ । सिहल-पतिने उसे प्रवहण देकर समुद्र पार कराया (१०१) । पद्मिनी को लेकर वह चित्तौर आ गया (१११) । रत्नमेन उस पद्मिनी के साथ सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगा ( 250-250 ) 1

उसकी पुरी मे एक राघव चेतन व्यास रहता था, जो विद्याओं में बहुत अभ्यास

<sup>\*</sup> नीचे आने वाली संस्याएँ छंदों की है।

रखता था। राजा उस पर बहुत प्रसन्न था, इसिलए उसे उसने महत्त्व प्रदान कर रक्ता था (१३१)। उसे भीतर-बाहर सर्वत्र आने जाने की अनुमित दे रक्ती थी (१३२)। एक दिन राजा पिंद्यनी के पास एकांत में था, उसी समय राधव व्यास पिंद्यनी के आवास में पहुँच गया (१३३-३४)। उसे वहाँ आया देखकर राजा कृषित हुआ (१३४)। राघव राजा को कृषित जान कर चित्तौर छोड़कर चुपचाप निकल गया (१५१)। वह दिल्ली पहुँच गया, और वहाँ ज्योतिष में प्रसिद्ध हो गया। (१५३) इसी प्रकार और विद्याओं में भी उसने स्थाति प्राप्ति की (१५४)। उस समय प्रचंड अला-उद्दीन दिल्लीपित था (१५९)। उसने राघव की प्रशंसा सुनकर उसे बुलवाया (१६०)। राघव की कितता सुनकर अलाउद्दीन ने उसका वड़ा सत्कार किया (१६२)। राघव उसकी सेवा में रहने लगा और उसने बादशाह को प्रसन्न कर लिया (१६३)।

एक दिन उसे अभिमान हुआ और उसने रत्नसेन से अपने अपमान का प्रति-शोध लेने का विचार किया (१६५)। उसने संकल्प किया, 'मैं राघव ''तब होऊं जब कि पिंचनी का अपहरण कराऊँ और उसे चित्तौर से अलग करूँ (१६६)।" यह संकल्प कर उसने एक भाट से भाई-चारा बढ़ाया और उसे तैयार कर लिया कि किसी प्रसंग में वह बादशाह से पिद्यानी नारी का प्रसंग छेड़े (१६७-१६९) । एक दिन वादशाह सभा में वैठा था और हाथ में हंस का कोमल पंख लिए हुए था, उसी समय भाट ने आकर उसे ब्रह्माउ (आशीर्वाद)दिया (१७०)। वादशाह ने हंस के कोमल पंख को लक्ष्य कर प्रश्न किया, "इसके सद्श कोमल कोई वस्तू क्या किसी ने कहीं देखी है?" भाट ने उत्तर दिया, "पिद्मनी नारी इसी प्रकार की पतली और कोमल होती है, किन्तू वह इस कारण इससे भी उत्कृष्ट होती है कि वह गुणवती और स्नेह करने वाली होती है (१७३-१७४)।'' यह सुनकर राघव व्यास से, जो सामने ही बैटा हुआ था, बादशाह ने पद्मिनी के लक्षण पूछे (१७७)। राघव ने उसे चारो प्रकार की नारियों के लक्षण बताए (१७८-१९७)। उन लक्षणों को सुनकर वादशाह ने आजा दी कि राघव उसके हरम की स्त्रियों को देख कर बताए कि कौन उनमें से पश्चिनी थी (१९८)। राघव के द्वारा स्त्रियों की परीक्षा के लिए उसने एक मणिमय प्रासाद वनवाया, और राधव ने उसकी मिणयों में उनके प्रतिविम्ब देख कर कहा कि अन्य तीन प्रकार की नारियां तो उनमें थीं. पिननी नहीं थी (१९९-२०३)। यह सुनकर वादशाह ने पिन्ननी के पाए जाने का स्थान राघव से प्छा (२०७-२०८)। राघव ने बताया कि वह सिंहल द्वीप में होती थी, जिसके मार्ग में अथाह समुद्र पड़ता था (२०९)।

बादशाह ने सेना लेकर प्रस्थान कर दिया और वह समुद्र के तट तक आ गया (२११-२१५) । प्रवहणों के द्वारा उसने मुभटों को मिहल द्वीर के लिए रवाना किया (२१९) । किन्तु समृद्र में जा कर वे प्रवहण खंड-खंड हो गए (२२२) । वादशाह ने यह सुना तो उस अश्वपित ने अन्य मुभटों को इसी प्रकार भेगा, फिर भी सफलता न मिली (२२७) । अश्वपित को बड़ी चिन्ता हुई (२२८) और उसने पुनः अन्य सुभटों को रवाना किया (२३२) । यह देखकर सुभटों ने राघव को छिने-छिने बुलाया, उसे युग-भला कहा (२३४) और उससे अपनी मुक्ति का उपाय पूछा (२३५) । राघव नै

युक्ति यह बताई कि घोड़ो-हाथियों का एक सज्जित दल यदि वादशाह को रत्नादि के साथ यह कह कर वे अपित करते कि इन्हें सिह्लपित ने दंड के रूप में वादशाह को दिया था तो अश्वपित संतुष्ट होकर लौट जाता (२३६-२४०) । युक्ति काम कर गई, और अश्वपित सनुष्ट होकर दिल्ली की आर लौट पड़ा (२४१-२५१) । किन्तु दिल्ली पहुंचने पर लोगों ने पूछा कि वह विना पिद्मिती को लाए कैमें लौट आया था (२५३) । इमी प्रकार स्त्रियों ने प्रश्न किया (२५४) । उमकी बीबी ने भी परिहास करते हुए खवास के द्वारा पुछवाया कि वह पिद्मिती कहाँ थी जिसके लिए वह गया था (२५९) । अश्वपित ने कृषित होकर अतः राधव व्यास को बुलवाया (२६०) और पूछा कि सिहल द्वीप के अतिरिक्त पिद्मिती कहाँ मिल सकती थी (२६१) । व्यास ने बताया कि एक चिन्नौड के राजा रत्नसन के घर में थी (२६१-२६०) । यह सुनकर उसने चिन्नौर की ओर सेना के प्रस्थान का आदेश किया (२६५) और सेना के साथ चलकर वह चिन्नौर आ गया (२७०)।

रन्नसेन ने सामना करने की तैयारी की (२७४) । युद्ध छिड़ गया (२८७३०१) । सध्या तक सग्राम हुआ किन्तु कोई काम न बना, बहनेरे मृगल अमीर मारे गए,
जिससे अध्वपित हृदय मे दुखी हुआ (३०२) । राधव व्यास ने कहा कि कोई गुप्त छलछद्म रचने से ही काम बन सकना था (३०४) । रन्नसेन के पास तदनुसार अध्वपित ने
अपने प्रधान हारा कहलाया. "अब हम दोनों में प्रेम-भाव हो जाना चाहिए; तुम्हे बंधु
बोल कर यह बचन दे रहा हूं कि अन्यथा कुछ न होगा, केवल मुझे कोट दिखा दो और
पद्मिनी के हाथों से जिमा दो: पद्मिनी नारी को देखने की मेरे मनमे अति प्रवल उत्कटा
है । और कुछ अर्थ नहीं मांगता हूं, केवल पद्मिनी के हाथों से परसा हुआ भोजन
जीमना चाहता हूं (३०९-३१२)। यह रन्नसेन ने स्वीकार कर लिया और कहा, "थोड़ी
ही सेना के साथ बादशाह आए और हमारे घर पर आकर भोजन करे, जिससे हम
दोनों के बीच सदभाव बढ़े (३१७)। तदकुमार बादशाह गढ़ के भीतर आया। साथ
से बह अपनी सारी सेना भी लाया (३२४)। राजा को भय हुआ, तो बादशाह ने उससे
कहा कि उससे इरना न चाहिए, कोई छल-छिद्र उसके मन मे नहीं था (३२६), वह
तो केवल जीमने के लिए आया हुआ था (३३२)। रन्नसेन आव्वस्त हो गया और दोनों
प्रसन्न हुए (३३६)।

रत्नमेन ने पद्मिनी से कहा कि वह बादशाह को भोजन कराए जिससे वह सनुष्ट और प्रसन्न हो. किन्नु पद्मिनी ने कहा कि वह अपने हाथ से बादशाह को भोजन नहीं परस सकती थी (३३८). वह नवरसमयी रसोई कर सकती थी और परस उसकी गुण-वती दासिया देती (३३९)। बादशाह महल के भीतर आया और जीमने के लिए बैटा दासिया परसने के लिए आने लगी. बादशाह चक्कर में पइ गया कि इनमें से पद्मिनी कौन-सी थी। (३४४-३४८)। राघव ने बताया कि वे बासियाँ थीं (३४९-३५०)। बादशाह ने पृछा कि पद्मिनी को दर्शन कैसे हो सकता था (३५५). तो राघव ने पद्मिनी का आवास दिखाते हुए बताया कि रत्नसेन ही उसे देख पाता था, अस्य कोई देखता, तो बावला हो उटता (३५८)।

जब इस प्रकार वादशाह और राघव ब्यास वाते कर रहे थे, पद्मावती बादगाह को देखने की उत्सुकता-वश गवाक्ष पर आई (३६०)। राघव ने जब उसे देखा, वादशाह को उसे गवाक्ष में देखने के लिए कहा (३६१)। वादशाह उसे देखते ही मूर्छित हो गया और आह छोड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़ा (३६५)। राघव ने उसे सान्त्वना दी और उससे कहा ''जब रत्नसेन हाथ में पड़ेगा, तभी पिद्मिनी हाथ आएगी (३६७)।' भोजन समाप्त हुआ, तो वादशाह ने रत्नसेन से कोट दिखाने को कहा (३७१)। राजाने सब गड़ दिखाया (३७२)। वादशाह ने प्रसन्नता प्रदिश्ति की (३७५)। तदनंतर वादशाह को विदा देने के लिए राजा गड़ से वाहर हुआ (३७६)। इसी समय राघव ने वादशाह से कहा कि उपयुक्त अवसर था, अतः वादशाह के संकेतों पर रत्नसेन को बंदी कर लिया गया और उसे वादशाह की सेना में लाया गया (३७९)। जब यह समाचार गड़ में पहुँचा, वहाँ हलचल मच गई (३८१) और वीरभान तथा रत्नसेन के मुभट आपस में विचार-विमर्श करने लगे कि क्या करना चाहिए था (३८२-८६)।

इसी समय बादशाह का एक प्रधान आया जिसने बादशाह का सदेश मुनाया, "पिद्मिनी के पाने पर मैं राजा को मुक्त कर दूँगा, अन्यथा राजा के प्राण लगा (३८८)।" यह कह कर वह चला गया तो उसके चले जाने पर वे चिन्ता में पड़ गए (३९१)। वीरभान ने सोचा कि पिद्मिनी ने उसकी माता का सौभाग्य छीन लिया था, इसलिए पिद्मिनी को देने में उसे कोई दुःख नहीं था; फलत. उसने पिद्मिनी को दे कर शेप सब कुछ बचा लेने का प्रस्ताव रक्खा (३९४)। और सुभटों ने भी इसका समर्थन किया (३९७)। पद्मा-विती के मन में खलबली मच गई जब उसने यह मुना और उसने निञ्चय किया कि वह जल मरेगी किन्तु असुर के घर न जाएगी (३९८)।

इस अवसर पर उस पुर में एक गोरा रावत था, और उसका भतीजा बादल था, और दोनों ही बाहु बल के भनी और गुणी थे (४०४-४०५),। वे राजा से कोई गुजारा नहीं लेते थे, इसलिए राजा ने भी उन्हें छोड़ रक्ता था (४०६)। उनका मत किसी ने निल्या (४१०)। पद्मावती ने उनके पास जाने का निश्चय किया और चकडोल पर चढ़ कर सिखयों को साथ लिए वह गोरिल के पास आई (४१३)। गोरा ने उसका सत्कार किया और पूछा कि वह क्यों आई थी: पद्मिनी ने सुभटों का मत उसे बताया कि वे उसे बादशाह को देकर राजा को छुड़ाना चाहते थे (४१८-४२०)। गोरा ने यह सुनकर उसे सान्त्वना दी और कहा "स्त्री देकर राजा को छुड़ाने का जो विचार सुभटों ने किया है, वह उनका पाप उदय हुआ है (४२४)"। इसके अनतर गोरा ने पद्मिनी को साथ लेकर अपने भाई गाजन के पुत्र बादल से जाकर परामर्श किया (४३०-४३५)। पद्मिनी ने उससे भी अपना निश्चय बताया कि वह जल मरेगी किन्तु अस्र के घर न जाएगी (४३७-४२८)। बादल ने गोरा से कहा कि वह अकेला राजा को छुड़ा लाएगा, और सुभटों की उसे कोई आवश्यकता न होगी. वह तिनक भी चिन्ता न करे. (४४३-४४४)। पद्मिनी को भी उसने सान्त्वना दी (४४५-४५२)। पद्मिनी आव्यन्त होकर घर गई (४५६)।

पद्मिनी के जाते ही बादल की माता आई. और उसने बादल से कहा कि जब

गढ़ में अनेक सुभट थे, उनके होते हुए उन्हें युद्ध में जाने की क्या पड़ी थी, विशेष रूप से जब कि वे कोई गुजारा भी राजा से नहीं लेते थे। वह वालक था, युद्ध करना जानता भी नहीं था; उसके द्वारा बादशाह किस प्रकार गंजित किया जा सकता था ? उसके सामने तो वह आटे में नमक जैसा ही था। पुन:, वह उसी दिन व्याह करके वहू लाया था, इस-लिए उस दिन तो उसे घर की बहू को देखना चाहिए था, और कुछ वाद में करना चाहिए था (४५६-४६७) । बादल ने माता का समाधान किया (४६८-४७४) । किन्तु माता के मन की खलवली न मिटी और वह रोते हुए बादल की वह के पास गई; उसने उससे सारी बात कही और कहा कि वह किसी प्रकार अपने हाव-भाव से वश में करके बादल को रोके (४७९-४८०) । बादल की बहु ने भी बादल को समझाया कि ऐसे बलवान शत्रु से युद्ध करना ठीक नहीं था (४८३-४८४)। बादल ने उसकी समस्त शंकाओं का समाधान किया (४९४) । इस प्रकार से अपने को विफल होते देख उसने अपनी विवा-हिता के प्रति पुरुष के उत्तरदायित्व की ओर उसका घ्यान दिलाया, तो बादल ने कहा कि वह जब शत्रु को जीत कर आएगा, तभी उससे स्नेह व्यवहार करेगा(४९९)। यह सुनकर उस स्त्री ने बादल से कहा कि वह सहर्ष रण में जाए किन्तू कादरतात्रश ऐसा न करे कि उमे लज्जित होना पड़े (५००-५०७)। तदनंतर उसने शस्त्रास्त्रों से बादल को सुसज्जित कर विदा दी और वादल माना का आशीर्वाद ले कर निकल पड़ा (५०९)।

इसके अनंतर वादल सुभटों की सभा में आ गया (५१०)। उन्हें उसने समझाया कि शरीर का मोह न करना चाहिए, कीर्त्ति की रक्षा करनी चाहिए (५२२)। और वह गढ़ से उतर कर शाही सेना मे गया (५२६)। बादशाह से मिल कर उसने अपना परिचय देते हुए कहा (५३५), ''मैं पिंद्यनी को कल प्रभात आनके पास पहुँचा दूँगा; उसने जब से आपको जीमते हुए देखा है, वह आप पर रीझ गई है, और आपके विरह में व्याकुल रहती है (५२७)। वह निरंतर आप का नाम लेती रहती है (५४०)।'' यह कह कर उसने पद्मावती की पित्रका दी. जिसे पढ़ कर बादशाह के नेत्रों से आँन् गिरने लगे (४५०)। उसने बार-बार उस पित्रका का चुत्रन किया (५६०)। तदनतर उसने बादल का बड़ा सत्कार कर उसे विदा किया (५६५)।

बादल ने लीट कर सुभटों से कहा, ''दो महस्र पालिकयाँ साजो, ...प्रत्येक में दो-दो मुभट सशस्त्र होकर चले । मैं पालिकयों के साथ-साथ चलूँगा और कहूँगा कि इनमें पद्मावती की महेलियाँ है । बीच में पद्मावती की पालकी होगी, जो अच्छी तरह सजाई होगी, उसमें गोरा रावत होगा े .. पालिकयाँ एक से एक मिलाकर लगी होंगी । इस प्रकार वहाँ (बादशाह की सेना मे) तुम सब आओगे । इस बीच मैं बादशाह से बातें करके राजा को लाऊँगा और उसे उसके स्थान पर (गढ में) पहुंचा दूंगा ।' यह मन सब को पसंद आ गया (५३०-५३६)।

दूसरे दिन सबेरे बादल पुनः बाही सेना में आ गया । बादबाह से बादल ने कहा कि एक लाख सेना अपने पास रख कर बोप को वह कूच करा दे, जिससे हिन्दुओं को विस्वास हो जाए [कि पिद्यानी को देने से युद्ध समाप्त हो गया और संधि हो गई] । बादबाह ने तदनुसार सेना को कूच करा दिया(५८१-५८५) । बादल को एक छाल मुहरें उपहार में देते हुए उसने शीघ्र पिद्मिनी को लाने के लिए कहा (५८८)। पूर्व निर्धा-रित व्यवस्था के अनुसार पालिकयाँ आ गईं : वादल ने जाकर वादशाह से कहा कि उसका अनुरोध था कि वादशाह के पास आने के पूर्व रत्नमेन को मुक्त करके उससे एक वार मिलने की अनुमित दी जाती; वादशाह ने पिद्मिनी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया (६०३-६०५)। वादल राजा को छुड़ाने गया, राजा उस पर बहुत रुट्ट हुआ, तब वादल ने उसे किसी प्रकार शांत किया और उसे मुक्त कराया (६०९)। राजा पिद्मिनी की शिविका में आ गया और फिर एक शिविका से दूसरी शिविका में होता हुआ गढ़ में जा पहुँचा (६१४)। गढ़ में पहुँचकर जब उसने कुशल का डंका दिया, सब सुभट गर्जन कर उठे (६१५)। संग्राम छिड़ गया (६२६-६३५)।

राजा गढ के परकोटे पर चढ़ा देख रहा था और पिश्चिनी बादल को आशिप दे रही थी (६३६-६४२)। गोरा खेत रहा (६४३)। बादशाह ने बादल से जीवन-दान माँगा और वह फिर लौट गया, इस प्रकार बादल युद्ध में विजयी हुआ (६४६)। बादल का बड़ा विरुद्ध हुआ (६४३)। राजा ने बड़ा उत्सव किया और बादल को आधा राज्य दिया (६४८)। पिश्चिनी ने उसका तिलक किया और उसे अपना बांधव करके स्थापित किया (६५१)। बादल की स्त्री ने उसका तिलक किया और उसकी विजय पर विविध प्रकार का बधावा किया (६५५)। गोरा की स्त्री ने बादल से गोरा के युद्ध-कर्म के संबंध में पूछा; बादल ने उसका वर्णन करते हुए बताया जिस प्रकार वह वीरगति को प्राप्त हुआ था (६५८)। यह सुनकर वह बादल के साथ वहाँ गई जहाँ मृत गोरा पड़ा हुआ था, और उसके बाद के साथ बह सती हुई (६६३)। बादशाह लौटकर अपनी सेना में पहुँचा, तो उसकी बीबी ने उसमे पूछा कि पिश्चिनी कहा रह गई थी; बादशाह ने नारा वृत्तान्त बताया (६६६-६७२)। तदनंतर बादशाह दिल्ली लौट गया (६७७) और बादल की बड़ी कीर्ति हुई (६९८)।

इस रचना को वाचक हेमरत्न ने सं० १६४५ श्रावण धूरि पंचमी को सादड़ी में निर्मित किया (६८५-८६)। राणा प्रताप के मंत्री भामाशाह के लघु भाई ताराचंद के आदेश में उसने यह बादल की बार्ता रची, जिसमें वीर और शृंगार रस विशेष रूप में हैं (६९०)। [ रचना छंद ६९३ पर समाप्त हुई है | ।

### जटमल कृत 'गोरा वादल री वात'\*

चित्तौर नगर में रत्नमेन राज करता था (३)। उमकी रानी प्रभावती थी, और पुत्र वीरभान था (५)। एक दिन राजा के पास सिहल द्वीप का एक भाट आया (९)। उसने राजा को सिहल की पिद्यनी नारियों के संबंध में बताया—साथ ही स्त्रियों की शेप्तीन जातियों के लक्षण बताए (११-१४)। पिद्यनी के लक्षण सुनकर राजा को उसके प्राप्त करने की उत्कण्टा हुई (१५)। इसी समय एक योगी वहाँ आया (१६) उसमे राजा ने अपनी आकांक्षा प्रकट की (१७)। योगी ने एक मृगछाला विछाई,

<sup>\*</sup>आने वाली संख्याएँ छंदों की हैं।

और उसकी मंत्र शक्ति से उसी पर योगी के साथ बैठ कर रत्नसेन सिहल द्वीप आ गया (१८)। वहाँ पहुँच कर योगी ने रत्नसेन से रावल का वेप करके ,एकशब्दी होकर भिक्षा करने का उपदेश दिया, जिसे स्वीकार कर राजा ने योगी का वेप वनाया और भिक्षा माँगता हुआ वह सिहलपित के द्वार पर आया, किन्तु वहाँ वह उसकी सुता पद्मावती को देख कर मूछित हो गया (१९-२०)। पद्मावती भी उस योगी के रूप पर मुग्ध हो गई, और उसे पानी का छींटा दिवा कर उसने सचेत किया (२१)। तदनंतर उसने अपना नौसर हार उसे भिक्षा में दिया, जिसे लेकर रत्नसेन ने उस योगी को समिपत कर दिया (२२-२३)। तदनंतर योगी सिहलपित के पास आया (२४)। सिहलपित ने अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर के सबध मे उससे प्रवन किया, तो उसने बताया कि उसकी कन्या के लिए वह चित्तार के राजा रत्नसेन को माथ लाया है, जिसके साथ वह पद्मावती को ब्याह दे सकता है (२५)। तदनुसार रत्नसेन और पद्मावती का विवाह हो गया और राजा ने सिहलपित से विदा ली (२६)। सिहलपित ने राघव को उसके साथ कर पद्मावती को विदा किया, और राजा, पद्मावती, योगी तथा रावव चेतन उड़न खटोले पर चढ़ कर चित्तार आ गए (२३)।

राजा पद्मावती से अत्यधिक प्रेम करने लगा और उसने यह नियम बना लिया कि पद्मावती को देखे विना वह जल न ग्रहण किया करें (२९)। एक दिन वह राघव को लेकर आवेट के लिए निकला, और वन में प्यामा हुआ किन्तु पद्मावती वहाँ न थी इमिलए राघव ने उसके बन के निर्वाह के लिए पद्मावतीकी एक पुतली बनाई, और उसके जबे पर एक तिल भी बनाया। यह देख कर राजा को मन में बड़ा कोध हुआ, और राघव पर मदेह कर उसने राजधानी में लौटकर उसे देश-निकाला दे दिया (२९-३२)। राघव वहा में दिल्ली आ गया और एक उद्यान में रहते हुए वाद्य-यंत्र बजाने लगा। (३२)। एक दिन बादशाह आखेट के लिए जब बन में गया, राघव ने यंत्र बजागा जिसमें बन छोड़ कर समस्त मृग उसके पाम आ गए (३३)। बादशाह यह देख कर उसे राजधानी को ले आया (३६)।

एक दिन बादशाह ने एक बशक पर हाथ फैरते हुए पूछा कि क्या इससे भी कोमल कोई पदार्थ हो सकता था: राघव ने उत्तर दिया कि पद्मिनी स्त्री इससे सहस्र-गुण कोमल होती है (३७)। तदनतर रायत्र ने चारो जातियों की स्त्रियों और चारो जातियों के पुरुषों के लक्षण सुनाए (३८-६०)। पद्मिनी की प्रशंसा सुनकर बादशाह ने राघव में अपने हमें की स्त्रियों को देख कर बताने को कहा कि उनमें में कोई पिद्मिनी थी या नहीं (६१)। राघव ने तेल में उनकी प्रतिच्छाया देख कर बताया कि इनमें से पिद्मिनी कोई नहीं थी (६२-६३)। पुन रावत ने उसमें बताया कि पिद्मिनी सिहल-द्वीप में होती थी; यह सुनकर बादशाह ने सिहल द्वीप पर चहाई के लिए प्रस्थान कर दिया (६४-६५)। किन्तु समृद्र के पास पहुंचकर जब उसने देखा कि उसे पारकर सिहल द्वीप पहुंचना संभव नहीं है, राघव से उसने पृष्ठा कि अन्यत्र पिद्मिनी कहा मिल सकती थी; राघव ने बताया कि एक पिद्मिनी चित्तीर में थी (६८-६९)। अत शाहने चित्तीर पर चहाई कर दी और वह चित्तीर आ गया (३०-३२)।

अलाउद्दीन ने गढ़ को घेर लिया किन्तु हाथ कुछ न लगा; जो आम वहाँ लगाए गए थे, वे फलने और पकने लगे; इस प्रकार बारह वर्ष हो गए, किन्तु वह घेरा डाले पड़ा रहा (७४) । तदनंतर राघव से परामर्श करके उसने अपना वकील राजा के पास गढ़ के भीतर भेजा (७५) । वकील ने वादशाह का संदेश दिया, ''ऐ राजा, मैं अब गढ़ न लूँगा और न लड़ूँगा; मैंने पिद्मनी को बिहन किया और तुझे भाई; केवल पिद्मनी का मुख देखना चाहता हूँ; तदनंतर तुझे बहुतेरे देश समिप्त कर, गले में कंटहार पहनाकर और अपनी नाक नीची कर मैं लौट जाऊँगा (७६)।'' वकील ने बादशाह की ओर से कुरआन उठा कर शपथ की, जिससे उसकी वातों पर विश्वास कर राजा ने बादशाह को आमंत्रित किया (७७)। पद्मावती से भी उसने कहा कि वादशाह ने उमे बिहन बना लिया है, इसलिए उसके आने पर उसे वह अपना मुख दिखाए (७८)।

जब बादशाह आया , पद्मावती ने एक सुन्दरी दासी को अपना समस्त शृंगार करा कर बादशाह के समक्ष भेजा, जिसे देख कर बादशाह मूर्छित हो गिर पड़ा (७९)। राघव ने बादशाह से कहा कि वह पद्मावती नहीं थी (८०)। यह जानकर बादशाह राजा पर कृषित हुआ (८१)। राजा ने इस पर पिंदानी से कृषित होकर उससे शीध्र बादशाह को अपना मुँह दिखाने को कहा और पिंदानी ने ज्यों ही अपना मुख उसे दिखाया, बादशाह मूर्छित होकर गिर पड़ा (८३)। होश में आने पर उसने राजा से विदा होने को कहा और प्रथम पोल पार करने पर उसने राजा को बहुतेरा द्रव्य तथा द्वितीय पार करने पर गढ़ आदि दिए। जब राजा उन उपहारों पर लुब्ध हो रहा था. बादशाह ने उसे बंदी बना लिया (८६)।

राजा को तदनंतर उसने नाना प्रकार के कप्ट देना प्रारंभ किया, जिससे राजा कादर हो गया, और उसे पद्मावती को देने पर तैयार हो गया (८८)। उसने रानी के पास इसलिए खवास भी भेजा(८९)। किन्तु रानी ने कहलाया कि अपने ऊपर कलंक लगा कर सत न खोना चाहिए, अपनी स्त्री किसी को न देनी चाहिए (९१)। इसके बाद पद्मावती बादल के पास गई, और उसने बनाया कि मंत्रियों ने यह मंत्रणा की थी कि पद्मावती को देकर वे राजा को मुक्त कराएँ; बादल ने उसे ढाइस दिया और कहा कि वह घर जाए और पद्मिनी चली गई (९२)।

तदनंतर गोरा के पास जा कर बादल ने मंत्रणा की (९४-९७)। बादशाह से युद्ध में विजय पाना असंभव समझकर उन्होंने युक्ति से कार्य निकालने का निश्चय किया (९८)। उन्होंने ५०० डोलियाँ तैयार कराकर उनके भीतर बैटने के लिए दो-दो योद्धा और उनको ले जाने के लिए चार-चार योद्धा तैयार किए और पद्मिनी को ले आने का बहाना कर बादशाह के पास संदेशा भेजा कि पद्मावती उसके पास आना चाहती थी (१००)। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ (१०१)।

वादल जब चलने को हुआ, माता ने उसे मना किया (१०६). किन्तु बादल ने उसे समझा-बुझाकर उससे आजा प्राप्त की (१११)। तदनतर माता के भेजने पर उसकी बहू आई (११२) उसने बैया-रमण का प्रलोभन देकर उसे रोकना चाहा (११३)। बादल ने उसको भी समझा-बुझा कर उससे विदा ली (११८)। उन डोलियों के साथ गोरा

और वादल गए और जाकर वादशाह से उन्होंने कहा कि पिद्यमी को लज्जा लगती। है, इसलिए वह आज्ञा कर दे कि डोलियों को न देखा जाए; वादशाह ने यह आज्ञा प्रचारित करदी (१२१-१२२)। फिर उन्होंने कहा कि रानी की इच्छा है कि राजा को मुक्त किया जाए जिससे कि वह उससे अन्तिम वार मिल ले; वादशाह ने इसके लिए भी स्वीकृति दे दी (१२३-१२४)। तदनंतर वादल राजा के पास आया; राजा उस पर कृपित हुआ कि कि वह पिद्यनी को वादशाह के पास लाया था, बादल ने वस्तुस्थिति उसे बताई, वेड़ी काटकर उसे घोड़े पर सवार कराया और युद्ध का तवल वजवा कर राजा को गढ़ की ओर रवाना किया (१३६)। घमासान युद्ध हुआ, जिसमें विजय प्राप्त कर वादल गढ़ में लौटा। (१३७)। पिद्यनी ने वादल की आरती उनारी (१३८)। उसकी स्त्री ने भी उसकी स्त्रीत की (१३९-१४१)। गोरा की स्त्री ने जब वादल मे गोरा के वारे में पूछा, तो बादल ने वताया कि वह युद्ध-क्षेत्र में काम आया था। (१४६)। यह मुन कर वह स्त्री सती हुई।

सं० १६८५ में फाल्गुन की पूर्णिमा को यह गोरा बादल की कथा पूर्ण हुई (१४८-१४९) । धर्ममी के पुत्र नाहर जटमल ने सिबुला ग्राम में इसकी रचना की (१५०)।

## 'पद्मावत' और राजस्थानी परंपरा—–एक तुलना

पात्र कल्पना—िवनौर का वह राजा जिसकी स्त्री पिद्यानी थी, रत्नसेन था यह समस्त रचनाओं में मिलता है और इन समस्त रचनाओं में वह पहले से विवाहित भी है। किन्तु राजस्थानी कथाओं में उसकी विवाहिता का नाम प्रभावती है, जब कि जायमी ने उसका नाम नागमती दिया है। राजस्थानी रचनाओं में उसके एक पुत्र वीरभान का भी उल्लेख मिलता है, जो आगे रत्नमेन के बन्दी होने के बाद पद्मावती को अलाउद्दीन के पास भेजने पर सहमत भी दिखाया गया है—कथा में इतना ही उसका कार्य है। यह वीरभान जायमी की रचना में नहीं आता है। राजस्थानी रचनाओं में एक भाट भी मिलता है, जो रत्नमेन से सिहल में होने वाली पिद्यानी नारी का बखान करके उसे लाने के लिए प्रेरित करता है। जायमी में यह कार्य हीरामिण गुक करता है।

राजस्थानी कथाओं में रत्नमेन एक योगी की सहायता से सिहल पहुँचता है, जबिक जायसी की रचना में वह उसी शुक के साथ सिहल जाता है। सिहलपित का नाम राजस्थानी कथाओं में नहीं आता है, जब कि जायसी उसका नाम गंधर्वसेन देते हैं।

फूले पलास बसंत आगम बदं किबजन बाण । जिससे जात होता है कि इसके पूर्व किवजन बाण की कोई रचना इस विषय की थी जिसमें पूरक कृतित्व करके उसे जटमल ने यह रूप दिया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक अन्य पूरक कृतित्व हेमरत्न वाचक ने किया।

१ किन्तु छंद ७२ की अंतिम पंवित है:

पिंद्यनी समस्त कथाओं में समान रूप से आती है, और उसका नाम पद्मावती भी सभी रचनाओं में समान रूप से मिलता है। राजस्थानी कथाओं में से किसी में उसे सिहलपित की कन्या कहा गया है, तो किसी में बिहन। जायसी की रचनामें वह कन्या है। सिहल में जायसी की रचना में रत्नसेन का एक भाँट भी है, जो राजस्थानी रचनाओं में नहीं है।

राघव समस्त कथाओं में आता है, किन्तु एक राजस्थानी कथा के अनुसार वह सिहल से पद्मावती के साथ आता है, और दूसरी के अनुसार वह चित्तौर में ही रहता रहा है। जायसी ने उसे सिहल का किव कहा है ('पद्मावत' ४४६.३), यद्यपि पद्मावती के साथ उसका आना नहीं कहा है। समस्त कथाओं के अनुसार राघव का व्यक्तित्व एकसा है: वह विद्वान् है, गुणी है और चितौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण उसी की प्रेरणा से होता है। समस्त कथाओं में अलाउद्दीन का व्यक्तित्व प्रायः एक सा है। राजस्थानी कथाओं में वह अवस्य ही उतना बुद्धिमान नहीं है जितना जायमी की रचना में है—उसका सिहल का आक्रमण इसका अच्छा प्रमाण है। अश्वपित वह राजस्थानी रचनाओं में भी कहा गया है और जायसी की रचना में भी। जायमी की रचना में सरजा नाम का एक पात्र और मिलता है जो बादणाह का संदेश लेकर रत्नमेन के पास युद्ध के पूर्व जाता है और पुनः युद्ध के बीच संधि-वार्ता लेकर जाता है। राजस्थानी कथाओं में इसका नाम नहीं है; उनमें इसे प्रधान या वकील कहा गया है और यह केवल एक बार युद्ध के बीच संधि-वार्ता लेकर जाता है।

रत्नसेन के उद्घार-कर्ता के रूप में गोरा और बादल समस्त रचनाओं में समान रूप से आते हैं। दोनों चित्तौर के निवासी हैं। गोरा और बादल चचा-भतीजे हैं। यत्रु के पास पद्मावती को भेज देने के लिए सहमत व्यक्तियों में राजस्थानी रचनाओं में रत्नसेन के पुत्र वीरभान का उल्लेख होता है, जायमी की रचना में यह प्रसंग ही नहीं आता है। जायसी की रचना में वादशाह की भेजी हुई एक दूती पद्मावती के पास आती है; किन्तु ऐसा कोई प्रसंग राजस्थानी कथाओं में नहीं आता है। बादल की माना और पत्नी समान रूप से सभी रचनाओं में आते हैं और वे समानरूप मे बादल को युद्ध में जाने से विरत करने का प्रयत्न करते हैं। बादल राजस्थानी रचनाओं में जितना चतुर और काइयाँ है, उतना जायसी की रचना में नहीं है—यह बादशाह को धोखा देने वाले प्रमंग में जात होता है। जायसी ने गोरा-वादल और अलाउद्दीन के बीच नेगियों को भी रक्खा है, जो घूम लेकर गोरा-वादल के जैसी करने को तैयार हो जाते हैं, राजस्थानी रचनाओं में वादल सीधा ही बादशाह की आँखों में घूल झोंकता है।

जायसी की रचना में इसी वीच कुम्भलनेर का शासक देवपाल आता है जब रत्नसेन बादशाह के यहाँ बन्दी हो कर पहुँचता है। उसकी एक दूती भी कथा में आती है, जो पद्मावती के पास उसका प्रेम-संदेश लेकर पहुँचती है। जायसी की कथा का अंत इस देवपाल से रत्नसेन के द्वन्द्व-युद्ध और उसमें रत्नसेन के आहत होने के साथ होता हैं। राजस्थानी कथाओं में रत्नसेन-देवपाल के इस संघर्ष की कथा नही आती है।

मोटे ढंग पर देखा जाए तो जहाँ तक जायमी की रचना राजस्थानी रचनाओं के

साथ-साथ चलती है, वह एक-दो अंतर के साथ उन्हीं पात्रों को ग्रहण करती है जो राजस्थानी कथाओं मे पाए जाते हैं। देवपाल और उससे संबंधित पात्र स्वभावतः राजस्थानी रचनाओं मे इसीलिए नहीं आते हैं और जायसी की रचना में आते हैं कि जायसी ने जिस रत्नसेन-देवपाल संघर्ष की अवतारणा अपनी रचना में की है वह राजस्थानी रचनाओं में नहीं आता है। बोप कथा में पात्र-संबंधी मुख्य अन्तर शुक्र की अवतारणा में दिखाई देता है। रत्नसेन की पूर्वविवाहिता का नाम भी जायसी ने भिन्न दिया है और उसके पुत्र वीरभान का उल्लेख नहीं किया है, यह अंतर भी विचारणीय है। वीरभान का चरित्र राजपूती मर्यादा को गिराने वाला है, और कथा में आवश्यक भी नहीं है, इमलिए हो सकता है कि जायमी ने इसे जान-वूझकर निकाल दिया हो, और भाट तथा योगी के स्थान पर शुक्र की कल्पना और प्रभावती के स्थान पर नागमती नाम की कल्पना स्वतः कर ली हो। किन्तु कुमलनेर और देवपाल के जायमी की कथा में आने से यह असंभव नही जात होता है कि कोई राजस्थानी रचना इन अन्तरों के साथ भी जायसी को प्राप्य रही हो और जायसी ने उसका अनुसरण किया हो।

कथा कल्पना--जायमी के 'पद्मावत' में कथा पद्मावती के जन्म से प्रारंभ होती है, किन्तू इस जन्म-प्रकरण की आवश्यकता कवि को पद्मावती को एक दिव्य सौन्दर्य के अवतार के रूप में चित्रित करने के लिए ही हुई होगी, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि मु<mark>स्य कथा के</mark> लिए यह प्रकरण अनावश्यक था । शुक हीरामणि को उसके साथ सिहल में रखने की कल्पना कदाचित् इसलिए आवश्यक हुई होगी कि आगे कवि को उसके द्वारा पद्मावती के रूप की प्रशंसा रत्नसेन के आगे करानी थी और इसके द्वारा कवि को दोनों को मिलाना था । यह दो प्रकार से घटिन किया जा सकना था : एक तो पद्मिनी की ओर से रत्नसेन के पास प्रेम-सन्देश भेजकर, जैसा कि सामान्यत: भारतीय साहित्य में मिलता है. अथवा रत्नसन को पद्मिनी के रूप-गुण की प्रशंसा के द्वारा प्रेरिन कर । पूर्ववर्ती पहला उपाय राजस्थानी पश्चिनी कथाओं में भी नहीं मिलना है, दूसरा ही मिलता है, संभव है इसीलिए जायसी ने भी दूसरे ही उपाय का अवलंबन लिया हो। . पद्मावती को पाने के रत्नसेन के इस प्रयत्न में जो फारसी प्रभाव की बात कही जाती है, वह उपर्यक्त तथ्य की पृष्टभूमि मे पूर्निवचार की अपेक्षा रखती है। राजस्थानी कथाओं और जायमी की कथा में इस विषय में अन्तर यही है कि राजस्थानी कथाओं मे रत्नसेन पद्मिनी जाति की नारी मात्र के रूप-गुण की प्रशंसा मुनकर सिहल की ओर अग्रसर होता है. जायसी की रचना में एक प्रेम-कथा के अनुरूप वह सिहल की राज-कन्या पद्मावती के रूप गण की प्रशमा सनकर सिंहल को प्रस्थान करता है।

राजस्थानी कथाओं में वह सिहल की ओर अकेला चल पड़ता है, जब कि जायसी की रचना में शुक उसके साथ है। चिनौर से समुद्र-तट तक की यात्रा तक में समस्त रचनाओं में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटित होती है। समुद्र-तट पर पहुंच कर उसे पार करने का प्रश्न आता है। राजस्थानी कथाओं में वह एक योगी की अंवरचारिणी विद्या द्वारा उसके साथ समुद्र पार कर लेता है और सिहल जा पहुँचता है, जायसी की रचना में वह समुद्र तट के एक राजा गजपित से प्रवहण लेकर समुद्र पार करता है।

जायसी को इस प्रेमपथिक को समुद्र-यात्रा के कप्टों से होकर निकालना था, कदाचित् इस दृष्टि से भी उन्होंने वह दुर्गम मार्ग नहीं अपनाया जो राजस्थानी कथाकारों द्वारा अपनाया गया है।

नायक-नायिका का विवाह-पूर्व का मिलन राजस्थानी कथाओं में भी मिलता है और जायसी की रचनाओं में भी, अन्तर यह अवश्य है राजस्थानी कथाओं में रतनमेन एक भिक्षुक के रूप में पद्मावती के द्वार पर जाकर उसमें मिलता है, और जायमी की रचना में हीरामणि की योजना से वह श्रीपंचमी के दिन शिवमंदिर में मिलता है। रन्नसेन इस प्रथम मिलन के अवसर पर मूर्छित राजस्थानी कथाओं में भी दिखाया जाता है और जायसी की रचना में भी, अन्तर इतना अवश्य है कि जायमी ने पद्मावती के द्वारा उसके वक्षस्थल पर एक लेख भी इस मिलन के संबंध में अंकित कराया है जो नाजस्थानी कथाओं में नहीं है। यह मंदिर का मिलन और नायिका द्वारा मूर्छित नायक के किसी अंग पर का लेखन सदयवत्स-सार्वालगा की प्रेमकथा में लिया गया लगता है: उसमें भी नायक-नायिका का मिलन एक वार एक मंदिर में आयोजित किया गया है, और उस समय नायक सोया हुआ है, इसलिए नायिका द्वारा इसी प्रकार का लेख उसके एक हाथ पर अकित कराया गया है।

नायक-नायिका के इस प्रथम मिलन के अनंतर जायसी ने नायक का वियोगाग्नि में जलना, महादेव द्वारा उस अग्नि का बुझाया जाना और तदनंतर पार्वती द्वारा नायक के प्रेम की परीक्षा लिया जाना और इस परीक्षा में नायक के उत्तीर्ण होने पर मिहल गढ़ के भीतर पहुँचने के लिए महादेव के द्वारा उसे एक सिद्ध-गृटिका का दिया जाना विणित किया है। ये विस्तार जायसी के अपने हैं, और राजस्थानी कथाओं में नहीं मिलते हैं।

पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव अवश्य राजस्थानी कथाओं और जायसी की रचना में भिन्न-भिन्न ढंग से मिलता है। राजस्थानी कथाओं में सिहलपित स्वयं पद्मावती के विवाह की बात उठाता है—एक कथा में वह इसे उम योगी के समक्ष उठाता है जो रत्नसेन को अपने योगवल से सिहल लिवा गया है, और दूमरी में वह पद्मावती के विवाह के लिए शतरंज की एक प्रतियोगिता का आयोजन करता है और उममें जीतने वाले के साथ पद्मावती के विवाह की घोषणा करता है। जायमी की रचना में नायक एक गुप्त मार्ग से गढ़ के भीतर पहुँचता है और चोर के रूप में पकड़ा जाकर शूली के लिए लाया जाता है; इसी समय रत्नसेन के भाट द्वारा यह सूचिन किया जाता है कि वह योगी नहीं राजा है जो उसकी कन्या के पाणिग्रहण के लिए आया हुआ है और हीरामिण के द्वारा इसका समर्थन होता है। तदनंतर समस्त रचनाओं में नायक-नायिका का विवाह हो जाता है।

विवाह के अनंतर जायसी रत्नसेन का कुछ समय तक सिंहल में पद्मावती के स.थ रहना विणित करते हैं, और तदनंतर एक पक्षी द्वारा उसके पाम नागमती का संदेश पहुंचाते हैं। ये विस्तार राजस्थानी कथाओं में नहीं हैं। राजस्थानी कथाओं में पिक्षयों की सहायता नहीं ली गई है, इसीलिए न उनके रचयिताओं को हीरामणि जैसा पद्मावती का प्रशंसक

के द्वारा बादशाह की सेवा में भेजे जाते हैं, बादशाह सद्भाव बढ़ाने के बहाने से दूसरे दिन गढ़ को देखने के लिए पधारने का संदेश उन्हीं बसीठों से भिजवा देता है।

रत्नसेन वादशाह की ओर से आश्वस्त होकर समस्त रचनाओं के अनुसार उसके सत्कार का प्रवंध करता है । जायसी की रचना में इस अवसर पर गोरा-बादल उसे समझाते हैं कि वादशाह का विश्वास करके उससे मेल न करना चाहिए किन्तू राजा उनकी बात नहीं मानता है। राजस्थानी कथाओं में संधि की शर्तों के अनुसार राजा पद्मावती से बादशाह को अपने हाथों से परसने के लिए कहता है। एक राजस्थानी कथा के अनुसार वह इसे मान तो लेती है किन्तु अपने स्थान पर एक सुंदरी दासी को अपने वस्त्राभूषण पहना कर भेज देती हैं । दूसरी के अनुसार वह इसे स्वीकार नहीं करती है और परसने के लिए अपनी दासियों को नियुक्त कर देती है। जायसी की रचना में यह समस्या ही नहीं उठती है । भोजन तैयार होने पर जब वह बादशाह को परसा जाने लगता है, प्रथम राजस्थानी कथा के अनुसार उक्त सुंदरी दासी को पद्मिनी समझ बैठता है और दुसरी तथा 'पद्मावत' के अनुसार समझता है कि परसने वाली नारियों में से कोई पिंचनी होगी। किन्तु राघव जब उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, प्रथम राजस्थानी कथा कथा के अनुसार बादशाह राजा पर कुपित होता <mark>है, और इस पर राजा पश्चिनी को बुला</mark> कर उसका मुख बादशाह को दिखाता है, तथा दूसरी राजस्थानी कथा और 'पद्मावत' के अनुसार पद्मावती स्वयं वादशाह को देखने की उत्सुकतावश अपने झरोखे पर आती है । इमी ममय बादशाह उक्त राजस्थानी कथा के अनुसार सीधा उसे देखता है, और जायसी की रचना के अनुसार उसकी प्रतिच्छाया मात्र एक दर्पण में देखता है, जिसे उसने इसी उद्देश्य मे एक विशेष कोण पर लगा रक्ता है। पिद्मनी को देखते ही बादशाह के मुच्छित होने की बात समस्त रचनाओं में समान रूप से आती है।

इसके बाद राघव की बादशाह के पाम जाने और उसे पिद्यनी को प्राप्त करने के लिए उपाय करने के लिए प्रेरित करने की बात सभी रचनाओं में आती है। गढ़ देखने की बात सभी रचनाओं में अती है। किन्तु राजस्थानी रचनाओं में वह भोज के बाद आती है, जब कि जायमी में पहले ही आ जाती है। पुनः समस्त रचनाओं के अनुमार जब रत्नमेन बादशाह को बिदा करने के लिए उसके माथ चलता है, प्रत्येक पोल पर अपने उपहारों से रत्नमेन को पुरस्कृत करते और उसके कंधे पर टेक दिए हुए वह उमे गढ़ के बाहर लाता है, तथा उसी समय उसे बन्दी बना लेता है। राजस्थानी कथाओं के अनुसार वह राघव के संकेत से ऐसा करता है किन्तु जायसी की रचना के अनुमार वह स्वतः करता है। इसके अनंतर राजस्थानी रचनाओं के अनुसार वह उसे अपने सैनिक बंदीगृह में भेज देता है जब कि जायसी की रचना के अनुसार वह उसे दिल्ली भेज देता है और वहाँ के कारागार में उसे बंद करा देता है।

जायसी की रचना में इसके बाद एक प्रसंग आता है जो राजस्थानी रचनाओं में नहीं है। यह है कुंभलनेर के देवपाल का एक दूती द्वारा पद्मावती के पास प्रेम-प्रस्ताव भेजे जाने का प्रसंग। पद्मावती स्वभावतः इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और उस दूती को पिटवा कर निकलवा देती है। यह एक महत्वपूर्ण नवीनता है जो 'पद्मावत' की कथा को आगे एक विशिष्ट मोड़ देती है।

रत्नसेन के बंदी होने के अनन्तर वादशाह का एक दूत राजस्थानी कथाओं में आकर कहता है कि राजा तभी मुक्त किया जाएगा जब बादशाह पिद्मिनी को पा जाएगा, अन्यथा वह राजा के प्राण ले लेगा और इस संदेश को सुनकर वीरभान तथा रत्नसेन के सामंत पिद्मिनी को वादशाह के पास भेजने का निश्चय कर लेते हैं। जायसी की रचना में वह राजा को अनेक प्रकार की यंत्रणाएँ देते हुए पिद्मिनी के पास एक दूती को योगिनी के वेष में भेजता है, जो उमे राजा की यंत्रणाओं का समाचार देती है और पिद्मिनी को इस बात के लिए तैयार करती है कि वह उसे दिल्ली ले जा कर राजा के पास पहुँचा देगी किन्तु पद्मावती की सिखयाँ उस दूती के अभिप्राय को ताड़ लेती हैं और पद्मावती को गोरा-बादल के पास सहायता-प्राप्ति के लिए जाने के लिए प्रेरित करती है। परिणामत: समस्त रचनाओं में चौडोल पर चढ़कर पद्मावती गोरा-बादल के पास जाती है।

गोरा-बादल रानी का बड़ा सत्कार करते हैं और उसके आगमन का कारण पूछते हैं। राजस्थानी रचनाओं में रानी वताती है कि उसके सामंत उसे बादशाह के पास भेजकर रत्नसेन को छुड़ाना चाहते हैं, किन्तु वह भले ही जल मरेगी, बादशाह के पास न जाएगी। जायसी की रचना में वह उनसे कहती है कि अब वह योगिन बनकर उसी मार्ग से जाना चाहती थी जिस मार्ग से उसका प्रिय गया था। परिणामतः समस्त रचनाओं में वे दोनों वीर राजा को छुड़ाने का संकल्प करते हैं। इस अवसर पर वादल की माता और उसकी नविवाहिता बधू का घर पर रहने का अनुरोध सभी रचनाओं में समान रूप से है, जिस पर वादल नही रुकता है। किन्तु जब कि राजस्थानी कथाओं में वे सामंत अपने संकल्प को तत्काल कार्यान्वित करते हैं, जायसी की रचना में वे वर्षा के समाप्त होने पर निकलते हैं।

राजा को मुक्त करने के लिए डोलियों की सहायता समस्त रचनाओं में ली जाती है। उन डोलियों में शस्त्रास्त्र से सुसज्जित राजपूत समस्त रचनाओं में विठाए जाते हैं। राजस्थानी कथाओं में इतना और आता है कि उन डोलियों की एक शृंखला बना दी जाती है जो बादशाह के शिविर में गढ़ तक जा पहुँचती है और जब राजा को पिंचनी से भेट कराने के बहाने उसकी डोली के भीतर किया जाता है, वह उन डोलियों में में होता हुआ गढ़ में पहुँच जाता है। 'पद्मावत' में क्योंकि राजा दिल्ली में बंदी है वह उस डोली के पास जाकर एक घोड़े पर बादल के साथ भाग निकलता है और चित्तौर गढ़ पहुँच जाता है। डोलियों के सैनिक गोरा के नेतृत्व में बादशाही सेना को रोकते हैं और सभी रचनाओं के अनुसार उस युद्ध में गोरा मारा जाता है। समस्त रचनाओं के अनुसार गढ़ में पहुँचने पर बादल की आरती उतारी जाती है। राजस्थानी कथाओं के अनुसार गोरा के शव के साथ उसकी स्त्री चितारोहण करती है तथा राजा बादल को अपना आधा राज्य देता है।

जायसी की रचना में यह कथा आगे बढ़ती है। पिंचनी से जब राजा को कुंभ-

छनेर के देवपाल के दुप्कृत्य का पता लगता है, वह तत्काल वहाँ के लिए चल देता है और देवपाल को ललकारता है। दोनों में द्वन्द्व युद्ध होता है जिसमें दोनों घायल होते हैं। देवपाल युद्धभूमि में ही मरता है, और रत्नसेन किसी प्रकार चित्तौर पहुँच कर। चित्तौर पहुँचकर वह 'पद्मावत' के अनुसार वादल को अपना पूरा राज्य सौंप देता है। जायसी की रचना के अनुसार उसके मरने पर उसकी दोनों स्त्रियाँ गव के साथ चितारोहण करती है। वादगाह चित्तौर उस समय पहुँचता है जब पिद्मनी चिता पर जल चुकी होती है, और यह देखकर दुःखी होता है।

## 'पद्मावत' की विशेषता

कथा-विषयक इस तुलनात्मक अध्ययन पर दृष्टि डालने से ज्ञात हुआ होगा कि कुछ परिवर्तन जायसी को एक सामान्य वार्ता को एक प्रेम-कथा, और गोरा-वादल कथा की अपेक्षा अधिक पद्मावती-रत्नसेन कथा बनाने के लिए करने आवश्यक हुए होंगे, किन्तू कथा को अधिक संत्रुलित और बुद्धि-संमत बनाने के लिए भी जन्होंने स्थान-स्थान पर सुधार किए इसमें सन्देह नहीं; उदाहरणार्थ भाट के स्थान पर शुक की कल्पना, समुद्र पार करने के लिए अंबरचारिणी विद्या और उड़न-खटोले के स्थान पर प्रवहणों की कल्पना, योगी के कह देने अथवा शतरंज के खेल में जीतने मात्र से सिहलपित के पद्मावती को रत्नसेन को दे देने के स्थान पर अपने श्क हीरामणि के द्वारा यह जानने पर कि प्रेमी चिन्तौर का अधिपित है कन्या को देने की कल्पना, सिहल मे पद्मावती को लेकर रत्नसेन के अपने-आप लौट पड़ने के स्थान पर नागमती का संदेश पाकर उसके चित्तौर लौटने की कल्पना, पद्मावती और नागमती के सपत्नी-कलह की कल्पना, राघव व्यास के निष्कासन के लिए किसी आचरण-विषयक प्रवाद की कल्पना के स्थान पर यक्षिणी-सिद्धि के द्वारा राजा को भ्रम में डालने के उसके अपराध की कल्पना, बादशाहद्वारा सिहल पर एक बार आक्रमण कराने और इस प्रकार पद्मिनी की प्राप्ति की दूर्गमता प्रमाणित करने के अनंतर उसे राघव के द्वारा चित्तौर की पद्मिनी का भेद वताए जाने और उसके द्वारा चित्तौर पर आक्रमण करने के लिए वादशाह को प्रेरित करने की कल्पना के स्थान पर पद्मावती के दिए हुए कंगन से अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करके उससे सीधे चित्तौर पर आक्रमण कराने की कल्पना; आक्रमण से पूर्व रत्नसेन के पास वसीठ भेजकर बादशाह की अपनी माँगों को कहलवाने की कल्पना, युद्ध में असफलता मात्र को कारण-रूप में दिखाने के स्थान पर हरेवों के आक्रमण की भी सूचना दिला कर वादशाह से छद्मपूर्ण उपायों के ग्रहण कराने की कल्पना, संधि के प्रस्तावों में पद्मिनी के द्वारा रसोई के परसे जाने को न रख कर रत्नमेन से समुद्र से प्राप्त पाँच रत्नों मात्र की माँग को रखने की कल्पना, पिदानी के साक्षात् दर्शन के स्थान पर उसकी प्रतिच्छाया मात्र के दर्शन से बादशाह के सतुष्ट होने की कल्पना, पिद्मनी के पास वादशाह और देवपाल के दूती भेजने की कल्प-नाएँ, और अन्ततः देवपाल से रत्नसेन के द्वन्द्व युद्ध की और उसमें घायल होकर रत्न-सेन के मरने और उसके शव के साथ उसकी दोनों-रानियों पद्मावती तथा नागमती के चितारोहण करने की कल्पनाएँ जायसी की उच्चकोटि के प्रबन्धकार की प्रतिभा का परिचय देती हैं और प्रायः उन का मौलिक योग ज्ञात होती है। असंभव नहीं है कि इनमें से भी कुछ उन्हें अन्य पिद्यानी-रचनाओं से मिली हों किन्तु मभी उन्हें अन्यत्र में मिली होंगी यह मानना असंभव है, और फिर उन सबको लेते हुए इस प्रकार एक अन्यन्त संतुलित और बुद्धिसंमत रूप में पात्र-कल्पना औरकथा-कल्पना करना तो उनकी अपनी विशेषता ही।

## 'पद्मावत' का जीवन-दर्शन

जायसी ने 'पद्मावत' की रचना एक विशिष्ट जीवन-दर्शन के प्रतिपादन के िलए की है। नीचे रचना के आधार पर उसी के निरूपण का प्रयाम किया जा रहाहै।

### मरण: एक अनिवार्य सत्य

जायसी जीवन की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट कर प्रत्येक पाठक को सजग करना चाहते हैं। यों तो यह प्रवोधन उनकी रचना में वार-वार आता है किन्तु कहीं भी इतने कलात्मक रूप में नहीं जितने कलात्मक रूप में निम्नलिखित पंक्तियों में:

नवौ पँवरि पर दसौं दुआरू। तेहि पर बाज राज घरिआरू। घरी सो बैठि गनै घरिआरी। पहर पहर सो आपिन वारो। जबिह घरी पूजी वह मारा। घरी घरी घरिआर पुकारा। परा जो डाँड जगत सब डाँड़ा। का निर्चित माँटी कर माँडा। तुम्ह तेहि चाक चढ़े होइ काँचे। आएहु फिरैन थिर होइ बाँचे। घरी जो भरै घटै तुम्ह आऊ। का निर्चित सोविह रे बटाऊ। पहरिह पहर गजर नित होई। हिआ निसोगा जाग न सोई। मुहमद जोवन जल भरन रहँट घरी कै रीति। घरी सो आई ज्यों भरी ढरी जनमगा बीति। ४२

### मरण से बचने का उपाय: मरण की साधना

काल के इस भय से बचने का एक मात्र उपाय जायसी के अनुसार मरण की साधना है, क्योंकि जायसी कहते हैं कि मरे हुए को मृत्यु भी नहीं मारती है:

जौं पहिले सिर दै पगु धरई। मुए केर मीचुहि का करई। १४२ इसलिए जायसी इस 'मरण-लाभ' को ही माधु का सर्वप्रमुख लक्षण मानते हैं:

चढ़े बेगि औ बोहित पेले। घिन ओइ पुरुष पेम पँथ खेले। पेम पंथ जौं पहुँचै पाराँ। बहुरि न आइ मिले एहि छाराँ। एहि जीवन के आस का जस सपना पल आयु। मुहमद जिअतहि जे मर्राह तेइ पुरुष कहु साघु॥ १४६

मरण साधना के गुरु-शिष्य : भृंगी-फनिग

इस मरण-साधना का उपदेश जायसी मुख्यतः भृंगी-फनिग रूपक की सहायता से

करते हैं: भृंगी फिनिंग को लेकर उसे नवजीवन और नव काया प्रदान करता है, जिससे बह फिनिंग न रह कर भृंगी हो जाता है:

सबिद एक होइ कहा अकेला। गुरु जस भृंग फिनिंग जसचेला।
पंखिहि ओहि भृंगि पै लेई। एकिह बार छुएँ जिउ देई।
ताकहँ गुरू करं असि माया। नव अवतार देइ नव काया।
होइ अमर अस मिरकै जिया। भँवर कमल मिलि कै मधु पिया। १८२
रत्नमेन और पद्मावती दोनों प्रेम-साथक फिनिंग-जीवन त्याग कर भृंगी वनना

चाहते है। रत्नसेन मुए में कहता है:

अब कर फिनिंग भृंग के करा । भँवर होहुँ जेहि कारन जरा । १२५ और पद्मावती की विरहावस्था का वर्णन करते हुए किव कहता है: सो घिन विरह पतंग होइ जरा चाह तेहि दीप । कंत न आवहू भृंग होइ को चंदन तन लीप ॥ १६८

किन्तु जायसी अन्य रूपको की भी सहायता लेकर उस प्रक्रिया को और भी अधिक विशवता के साथ स्पष्ट करने का यत्न करते हैं, जब वे साथक रत्नसेन के विषय में पद्मावती में कहलाते हैं:

कहेसि सुआ मोसौं सुनु बाता। चहाँ तौ आजु मिलौं जस राता। पै सो मरमु न जाने मोरा। जाने प्रीति जो मरि कै जोरा। हो जानित हों अबहूँ काँचा। न जनहुँ प्रीति रंग थिर राँचा। न जनहुँ भएउ मलैंगिरि बासा। न जनहुँ रिब होइ चढ़ा अकासा। न जनहुँ होइ भँवर कर रंगू। न जनहुँ दीपक होइ पतंगू। न जनहुँ करा भृंगि कै होई। न जनहुँ अर्वाह जिअ मिर सोई। न जनहुँ पेम औटि एक भएऊ। न जनहुँ हिय महँ कै डर गएऊ। तेहि का कहिअ रहन खिन जो है प्रीतम लागि।

जहें वह सुनं लेइ घँसि का पानी का आगि॥ २३१

अथवा उसी प्रेमिका के द्वारा 'मरण' का उपदेश रत्नसेन को कराते हैं :

तोहि जो प्रीति निबाहै ऑटा । भंवर न देखु केंतु महॅ काँटा ।

होडु पतंग अथर गहु दिया । लेहु समुंद घँसि होइ मर जिया ।

रातु रंग जिमि दीपक बाती । नैन लाउ होइ सीप सेवाती ।

चातिक होहु पुकारु पिआसा । पिउन पानि रहु स्वाति कै आसा ।

मारस कै विछुरी जिमि जोरी । रैनि होहु जस चक्क चकोरी ।

होहु चकोर दिस्टि ससि पाहाँ । औ रिब होहु केवल दिध माहाँ ।

हहूँ ऐसि हों तो सौ सकसि तो प्रीति निबाहु । राहु बेबि होइ अरजुन जीति द्वौपदी ब्याहु ॥ २३४

हठयोग द्वारा मरण-साधना

निन्तित्रिमित पन्तियो में सिह्छगड़ का वर्णन करते हुए जायसी **ने योग की** 

मान्यताओं के अन्सार काया-गढ़ का एक सुन्दर परिचय उपस्थित किया है: गढ पर नीर खीर दूइ नदी। पानी भर्रीह जैसी दुरुपदी। और कुंड एक मोंती चूरू। पानी अंब्रित कीच कपूरू। ओहि क पानि राजा पै पिआ। बिरिघ होइ नहि जौ लहि जिआ। कंचन बिरिख एक तेहि पासा । जस कलपतरु इंद्र कबिलासा । मुल पतार सरग ओहि साखा । अमर बेलि को पाव को चाखा । ... चाँद पात औ फुल तराईं। होइ उजिआर नगर जहँ ताईं। वह फर पावै तिप कै कोई। बिरिध खाइ नव जोबन होई। राजा भए भिखारी सुनि वह अंब्रित भोग।

जेई पावा सो अमर भा ना किछ ब्याधि न रोग ॥ ४३

इन पंक्तियों में वर्णित मानव शरीर ही वह गढ़ है, जिसमें इड़ा और पिंगला नाम की नाड़ियाँ ही नीर तथा क्षीर की नदियाँ है। सुष्मणा मोती चूर्ण का कुण्ड है। चेतना-वल्ली ही कंचन-वृक्ष है, जो पाताल ( मूलाघार चक्र ) से लेकर आकाश ( सहस्रार ) तक फैली हुई है। कायागढ़ में उसी का प्रकाश भी होता रहता है। आत्मा-न्भव ही उस अमृत-वल्ली का सुन्दर फल है, जिसके सेवन से जरा-मरण का भ<mark>य</mark> शेप नहीं रहता है। इसी को प्राप्त करने के लिए तप की आवश्यकता होती है। इसी को प्राप्त करने के लिए भर्त हरि आदि ने राज्य-त्याग किया था । इस को प्राप्त कर लेने के अनन्तर प्राणी को किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानिसक व्याधियाँ नहीं रह जाती हैं।

सिंहलगढ़ को काया के समान दुर्जेय बताते हुए जायमी उस पर चढ़ने की जो युक्ति बताते है, वह हठयोग की चक्रभेदन किया का ही एक सांकेतिक रूप है:

> गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया। परिल देखु तें ओहि की छाया। पाइअ नाहि जूझि हठि कीन्हे। जेइँ पावा तेइँ आपुहि चीन्हे। नौ पौरी तेहि गढ मँझिआरा। औ तहँ फिर्राह पाँच कोटवारा। दसर्वे दुआर गुपुत एक नाँकी। अगम चढ़ाव बाट सुठि बाँकी। भेदी कोइ जाइ ओहि घाटी। जों लै भेद चढ़ होइ चाँटी। गढ़ तर सुरँग कुंड अवगाहा। तेहि महँ पंथ कहीं तोहि पाहाँ। चोर पैठि जस सेंधि सँवारी। जुआ पैत जेउँलाव जुआरी। जस मरजिया समुंद धँसि मारै हाथ आव तब सीप। ढुँढि लेहि ओहि सरग दुवारी औ चढु सिंघल दोप ॥ २१५

इन पंक्तियों के सिहलगढ़ को काया गढ़स्वय कवि ने कहा है; नौ पौरियां शरीर के नबद्वार है, पाँच कोटपाल सभवतः। पञ्चप्राण है ; दशम द्वार ब्रह्मरश्च है. वीटी होना चक्रभेदन की पिपीलिका गति का अनुसरण करना है. सुरग ( सुदर ) कुड मूलाधार चक है, और उसमें का पंथ सुष्म्णा है और वहीं स्वर्ग का द्वार है।

इस गढ़-भेदन अथवा चक्र-भेदन की किया को विवृत करते हुए जायसी जो

कुछ कहते हैं उससे हठयोग द्वारा मरण-साधना के उनके सिद्धान्त की पुष्टि होती है। वे कहते हैं:

> दसवँ दुवार तारु का लेखा। उलटि दिस्टि जो लाव सो देखा। जाइ सो जाइ साँस मन बंदी। जस घँसि लीन्ह कान्ह कालिदी। तूं मन नाँथ मारिकै स्वाँसा। जों पै मरिह आपुहि करु नाँसा। २१६

परकाय प्रवेश में जायमी का विश्वास व्यापक रूप से पाया जाता है। जायसी ने भी कथानायक रत्नसेन का पद्मावती की काया में प्रवेश बताते हुए कहा है कि वह इस युक्ति से काल मे बच गया है, और तदनंतर उन्होंने इस युक्ति का विस्तार से निरूपण किया है। जब शुक पद्मावती से कहता है:

अब तुम्ह जीव कया वह जोगी। कया क रोग जीव पै रोगी।

रूप तुम्हार जीव कै आपन पिंड कमावा फेरि।

आपु हेराइ रहा तेहि खँड होइ काल न पावै हेरि॥ २५६
पद्मावती उससे प्रश्न करती है:

कौनि सो करनी कहु गुरु सोई । परकाया परवेस जो होई । पलटि सो पंथ कौन बिधि खेला । चेला गुरू गुरू भा चेला । कौन खंड अस रहा लुकाई । आवै काल हेरि किरि जाई । चेला सिद्धि सो पावै गुरु सौं करैं अछेद । गुरू करैं जौं किरिपा कहै सो चेलहि भेद ॥ २५७

और उत्तर में शुक उसमे 'परकाय प्रवेश' की विधि का स्पष्टीकरण करता है:
अनु रानी तुम्ह गुरु वह चेला। मोहि पूंछहु कै सिद्ध नवेला।
तुम्ह चेला कहँ परसन भईं। दरसन देइ मँडप चिल गई।
रूप गुरू कर चेलैं डीठा। चित समाइ होइ चित्र पईठा।
जीव काढि लै तुम्ह अपसई। वह भा कया जीव तुम्ह भईं।
कया जो लाग धूप औ सीऊ। कया न जान जान पै जीऊ।
भोग तुम्हार मिला ओहि जाई। जो ओहि बिथा सो तुम्ह कहँ आई।
तुम्हओहि घट वह तुम्ह घट माहाँ। काल कहाँ पावै ओहि छाहाँ।

अस वह जोगी अमर भा परकाया परवेस । आवै काल तुम्होंह तहँ देखें बहुरै के आदेस ॥ २५८

यह परकाय प्रवेश भी मरण-साधना का ही एक रूप है। जायसी हठयोगियों की भाँति एक ऐसी स्थिति में भी विश्वास करते है जो द्वन्द्वात्मक भौतिकता से परे है। वे कहते है:

जहाँ न राति न देवस है जहां न पौन न घानि ।
तेहि बन होइ सुअटा बसा कोरे मिलावै आनि ॥ ६८
प्रेमयोग द्वारा मरण-साधना

जिस 'मरण' की प्राप्ति का उपदेश जायसी ने योग-मार्ग के द्वारा किया है,

अन्यत्र उन्होंने उसी 'मरण' का उपदेश प्रेम-मार्ग अथवा भाव-मार्ग द्वारा भी किया है। विक्त देखा जाए तो प्रेम-मार्ग वाला 'मरण' ही जायसी के द्वारा मुख्य रूप से प्रतिपादित हुआ है; योग मार्ग द्वारा 'मरण' की उपलब्धि में विश्वास रखते हुए भी जायसी ने उसका उपदेश इसके पूरक के रूप में ही किया है। इन्द्रियों और मन से चेतना को ममस्त रूप से हटा लेने पर जिस प्रकार समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार विरह की उत्कटता में भी एक ऐसी अवस्था आ सकती है जब इंद्रियाँ और मन चेतना-शून्य हो जाएँ। प्रेम की इस दशम अवस्था को भी 'मरण' कहा गया है। जायसी अमरत्व लाभ करने के लिए इस 'मरण' का विधान अपनी रचना भर में करते हैं, और कहते हैं कि इस 'मरण' का आस्वादन कर लेने पर पुनः मरण का भय नहीं रहता है।

यह 'मरण' रत्नसेन को प्रथम बार उस समय प्राप्त होता है जब शुक उसे पद्मावती का नख-शिख सुना कर उसे उसके अलौकिक सौन्दर्य से सूचित करता है । जायसी कहते हैं:

सुनतिह राजा जा मुरुछाई। जानहुँ लहिर सुरुज कै आई। पेम घाव दुख जान न कोई। जेिह लागे जाने पे सोई। परा सो पेम समुंद अपारा। लहरींह लहर होइ बिसँमारा। बिरह भँवर होइ भाँवरि देई। खिन खिन जीव हिलोरींह लेई। खिन हि निसास बूड़ि जिउ जाई। खिन हि उठै निसँसे बौराई। खिन हि पीत खिन होइ भुख सेता। खिन हि चेत खिन होइ अचेता। कठिन मरन तें पेम बेवस्था। ना जिअँ जिवन न दसइँ अवस्था।

जनु लेनिहारन्ह लीन्ह जिउ हर्राह तरासीहं ताहि। एतना बोल न आव मुख कर्राह तराहि तराहि॥ ११९

इस 'मरण' अवस्था को जायसी ने परमसुख की अवस्था माना है : इसीलिए रत्नसेन जब चेत में आता है, वह रो पड़ता है, और कहता है :

जौं भा चेत उठा बैरागा। बाउर जनहुँ सोइ अस जागा। आवन जग बालक जस रोवा। उठा रोइ हा ज्ञान सो खोवा। हौं तो अहा अमरपुर जहाँ। इहाँ मरनपुर आएहुँ कहाँ। केइँ उपकार मरन कर कीन्हा। सकति जगाइ जीउ हरि लीन्हा। सोवत अहा जहाँ सुख साखा। कस न तहाँ सोवत विधि राखा। १२१

रत्नसेन को यह 'मरण' दूसरी बार सिंहल में पुनः पद्मावती के बिरह में प्राप्त होता है। इस बार का मरण केवल प्रेम की दशम अवस्था का 'मरण' नहीं है, बरन् वह समाधि से संबेष्ठित भी है; इसके अतिरिक्त वह इस पूर्णता के साथ घटित हुआ है कि सुए को संजीवनी लाकर रत्नमेन को जीवित करना पड़ा है:

राजा इहाँ तैस तिप झूरा । भा जिर बिरह छार कर कूरा । मदन नवाए गएउ बिमोही । भा निरजिउ जिउ दीन्हेसि ओही । गही पिगला सुखमन नारी । सुन्नि समाधि लागि गौ तारी । बुंदिह समुंद जैस होइ मेरा । गा हेराइ तस मिलें न हैरा । रंगिह पानि मिला जस होई । आपुिह खोइ रहा होइ सोई । सुआ आइ देखा भा नासू । नैन रकत भिर आए आँसू । सदा जो पीतम गाढ़ करेई । वहु न भूल भूला जिउ देई । मूरि सँजीवन आनि कै औ मुख मेला नीर । गहर पंख जस झारै अंब्रित बरसा कीर ॥ २३५

अपने 'मरण' का उल्लेख रत्नसेन स्वयं पद्मावती से करता है जब विवाहोपरांत दोनों मिलते हैं :

अनु तुम्ह कारन पेम पियारी। राज छाँड़ि कै भएउँ भिखारी।
नेह तुम्हार जो हिए समाना। चितउर माहि न सुमिरेउ आना।
जस मालित कहँ भँवर वियोगी। चढ़ा बियोग चलेउँ होइ जोगी।
भएउँ भिखारि नारि तुम्ह लागी। बीप पतंग होइ अँगएउँ आगी।
भँवर खोजि जस पावै केवा। तुम्ह काँटे मैं जिव परछेवा।
एक बार मरि मिले जो आई। दोसरि बार मरै कत जाई।
कत तेहि मीचु जो मरि कै जिया। भा अम्मर मिलि कै मघु पिया। ३०५

रत्नसेन का एक और 'मरण' किव तब उपस्थित करता है जब वह चित्तौर की चापसी में जलयान के टूटने के कारण पद्मावती से वियुक्त होने पर प्राण देने के लिए उद्यत हो जाता है। समुद्र इस समय एक पड़ित के वेष में उसके सामने उपस्थित होता है, और 'मरण' का वास्तविक रूप स्पष्ट करता है जो माया से मुक्त हो कर ऐकान्तिक स्थित की प्राप्ति है। समुद्र उसमें कहता है:

जौ तूँ मवा कस रोविस खरा । न मुवा मरै न रोवै मरा । जौ मर भया औ छाँड़ेसि माया । बहुरि न करै मरन कै दाया । तहूँ एक बाउर में भेंटा । जैस राम दसरथ कर बेटा । ओहू मेहरी कर परा विछोवा । एहि समुंद्र महँ फिरि फिरि रोवा । पुनि जौ राम खोइ भा मरा । तब 'एक अंत' भएउ मिलि तरा । तस मर होहि मूंदु अब आँखी । लावीं तीर टेकु बैसाखी ।

रत्नमेन का यह 'मरण' ज्ञान-संवेष्टित है, जिस प्रकार इसके पूर्व का योग-संवे-ष्टित था। फठतः जायसी का 'मरण' 'मरण' के लिए नहीं है, बह इसी ऐकान्तिक स्थिति की प्राप्ति के लिए है।

जिस प्रकार जायसी ने 'मरण' दशा रत्नसेन को प्राप्त कराई है, उसी प्रकार उन्होंने पर्मावती को भी प्राप्त कराई है:

कोइ कमोद परसींह कर पाया। कोइ मलयागिरि छिरकींह काया। कोइ मुख सीतल नीर चुवावा। कोइ अंचल सौं पौनु डोलावा। कोइ मुख अंबित आनि निचोवा। जनु विख दीन्ह अधिक घिन सोवा। जोवींह स्वांस खिनींह खिन सखी। कव जिउ फिरै पवन औ पँखी। बिरह काल होइ हिए पईठा। जीउ काढ़ि लै हाथ बईठा। खिन एक मूंठि बाँध खिन खोला । गही जीभ मुख जाइ न बोला। खिनहिं बेझ के बानिन्ह मार्गा। कॅपि कॅपि नारि मरै बिकरारा। कैसेहुँ बिरह नहि छाड़ें भा सिस गहन गरास। नखत चहुँ दिसि रोविह ॲिखअर घरति अकास। २४९

चार घड़ियों तक उसकी यह दंशा बनी रहती है तब उसके शरीर में प्राण हौटने हैं:

घरी चारि इमि गहन न्गरासी। पुनि बिधि जोति हिएँ परगासी।
निसँसि ऊभि मरि लीन्हेिस् स्वाँसा। भई अधार जिअन के आसा॥ २५०
इस नारी के घट में प्राणों के लौटने पर विरह की जिस कूरता का वर्णन
जायसी ने किया है, उसकी तुलना, में वास्तविक 'मरण' सचमुच उसके लिए अधिक
सुखकारी होता:

भानु नाउँ सुनि कँवल विगासा । घिरिक भँवर लीन्ह मधु बासा । सरदचंद मुख जानुं जियेली । खंजन नैन उठे के केली । बिरह न बोल आव मुख ताईं। मिर मिर बोल जीव बिरआईं। दवं बिरह दारुन हिय काँपा । खोलि न जाइ बिरह दुख झाँपा । उदिध समुंद जस तरँग देखावा । चखु कोटिन्ह मुख एक न आवा । यह सुिठ लहिर लहिर पर धावा । भँवर परा जिउ थाह न पावा । सखी आनि बिष देहु तौ मरऊँ। जिउ निहं पेट ताहि डर डरऊँ।

खिनहिं उठै खिन बूड़ै अस हिय कँवल सँकेत।
हीरामनिहि बोलावहु सखी गहन जिउ लेत।। २५१
और दगध कर कहाँ अपारा। सुनै सो जरै कठिन असि झारा।
होइ हनवंत बैठ है कोई। लंका डाह लाग तन होई।
लंका बुझी आगि जौं लागीं। यह न बुझै तसि उपजि बजागी।
जनहुँ अगिन के उठींह पहारा। वै सब लागींह अंग अँगारा।
किट किट माँसु सराग पिरोवा। रकत के आँसु माँसु सब रोवा।
खिनु एक मारि माँसु अस भूंजा। खिनहिं जिआइ सिंघ अस गूंजा।
एहि रे दगध हुँत उतिम मरीजै। दगध न सहिअ जीउ बरु दोजै।

जहें लिंग चंदन मलैंगिरि औ साएर सब नीर । सब मिलि आइ बुझार्वाह बुझें न आगि सरीर ॥ २५३

## प्रेम मार्ग: मुक्ति-मार्ग

अतः जायसी के अनुसार प्रेम एक ऐसा पदार्थ है जो साधक को दोनो जगत् में सिद्धि और मुक्ति प्रदान करने वाला है:

भलेहि पेम है कठिन दुहेला । दुइ जग तरा पेम जेइँ खेला । ८९ इसलिए वे कहते हैं कि इस पृथ्वी तल पर अवतीर्ण होकर जिसने प्रेम-पथ में सिर् नहीं दिया, वह इस पृथ्वी तल पर अवतीर्ण ही क्यों हुआ ? जे**इँ नींह सीस पेम पेथ लावा । सो प्रिथिमी महँ काहे को आवा । ८९** जायसी के अनुसार प्रेम ही मनुष्य में एकमात्र दिव्यतत्व है, अन्यथा वह मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त कुछ नहीं है :

मानुस पेम भएउ बैकुंठी । नाहित काह छार एक मूंठी । १६६

प्रेम: सौंदर्य-विधायक

जायसी के अनुसार प्रेम ही वह तत्व है जो सौन्दर्य की सृष्टि करता है; इस सृष्टि में जो सौन्दर्य है वह प्रेम के अतिरिक्त कुछ नही है:

> तीनि लोक चौदह खंड सबै परै मोहि सूझि। पेम छाँड़ि किछु और न लोना जों देखों मन बुझि।। ९६

सौंदर्य का रत्नाकर : मानव-हृदय

जायसी के अनुसार सौन्दर्य एक मुक्ता-बिन्दु है, जिसे प्रेमी साधक के नेत्र-कौड़िया अनायास उसके हृदय-समुद्र से चुगते रहते हैं जब बृह आन्दोलित होकर उमड़ता है:

सरग सीस घर घरती हिया सो पेम समुंद । नैन कौड़िया होइ रहे लैं उठिह सो बंद ।। १४३ जायसी के अनुसार सौन्दर्य का क्षेत्र यह हृदय-कमल देखने में भले ही निकट जात होता है किन्तू इसे प्राप्त करना दृष्कर है:

> अहुँठ हाथ तन सरवर हिया कँवल तेहि माँह । नैनन्हि जानहु निअरें कर पहुँचत अवगाह ॥ १२१

> > प्रेम लोक: ज्योति लोक

जायसी कहते है कि प्रेम लोक ऐसा ज्योतिःपूर्ण है कि जो उसका एक बार दर्शन कर लेता है, उसे यह लोक अन्धकारपूर्ण लगता है, और इससे वह आँखें हटा लेता है:

> सुनि सो बात राजा मन जागा। पलक न मार पेम चित लागा। नैनन्ह ढर्रीह मोति औ मूंगा। जस गुर खाइ रहा होइ गूंगा। हिऐ की जोति दीप वह सूझा। यह जो दीप अधिअर भा बूझा। उलटि दिस्टि माया सौं रूठी। पलटि न फिरी जानि कै झूठी। १२५

### थ्रेम मार्ग: जीवनोत्सर्ग का मार्ग

किनु जायसी के अनुसार सिहल का राज्य ( प्रेम का भोग ) लौकिक साधनों से प्राप्य नहीं है; उसे प्राप्त करने के लिए प्राणी को उदासी, योगी, यती, तपी और संन्यासी बनना पड़ता है; उसकी सिद्धि सिर काटकर ऑपत करने पर ही होती है:

> सुओं कहा मन समुझहु राजा। करब पिरीत कठिन है काजा। जार्नाह भवर जो तेहि पँथ लूटे। जीउ दीन्ह औ दिएँ न छूटे। कठिन आहि सिंघल कर राजू। पाइअ नाहिं राज के साजू।

ओहि पँथ जाइ जो होइ उदासी। जोगी जती तपा संन्यासी। भोग जोरि पाइत वह भोगू। तिज सो भोग कोइ करतन जोगू। साधन्ह सिद्धि न पाइअ जौलिह साध न तप्प। सोई जानींह बापुरे जो सिर करींह कलप्प।। १२३

जायसी ने इस तथ्य को अपनी कथा-योजना से भी प्रमाणित किया है। योगी, यती, तपी और संन्यासी वन कर रत्नसेन तो पद्मावती को प्राप्त कर लेता है किन्तु अला- उद्दीन अपने समस्त राजकीय वैभव की सहायता से भीउथे नहीं प्राप्त कर सकता है। प्रेम और सौन्दर्य-लोभ में यही अन्तर है। सौन्दर्य-लोभी वहीं तक अपने लोभ का प्रसार करेगा जहाँ तक उसे प्राणों की बाजी न लगानी पड़ेगी, प्राणों की बाजी लगाकर सौन्दर्य की प्राप्ति के लिए निकलने का साहस प्रेमी ही कर सकता है।

इसीलिए जायसी के अनुसार प्रेम मार्ग और मार्गो से भिन्न है : और मार्गो पर पैरों से चला जाता है, किन्तु प्रेम मार्ग में सिर के बल चलना पड़ता है; वह श्रूलियों का मार्ग है, जिस पर चलने का साहस या तो चोर करता है, या मंसूर जैसा संत :

पेम पहार कठिन बिधि गढ़ा। सो पै चढ़ै-सीस सों चढ़ा। पँथ सूरिन्ह कर उठा अँकूरू। चोर चढै कि चढ़ै मंसूरू। १२४ जायसी का प्रेम प्रेमपात्र को संतुष्ट करने केलिए जीवनोत्सर्ग की भावना का ही एक दूसरा नाम है। पद्मावती रत्नसेन से अपने मिलन का उल्लेख करते हुए कहती है:

हिए छोह उपना औ सीऊ। पिउ न रिसाइ लेइ बरु जीऊ। ३२४ अन्यत्र पद्मावती के लिए इसी प्रकार रत्नसेन कहता है:

ओहि न मोरि कछु आसा हों ओहि आस करेजें। तेहि निरास प्रीतम कहें जिउ न देजें का देउँ।। २१०

प्रेम मार्ग की सबसे बड़ी बाधा: शरीरासक्ति

प्रेम की प्राप्ति जायसी के अनुसार उतनी ही दुर्गम है जिननी काल पर विजय की प्राप्ति, और उसकी उपलब्धि में सब से बड़ी वाधा अपना शरीर है; साढ़े तीन हाथों का यह शरीर बीच में सुमेरु बनकर आ जमता है, इसलिए जो सिर देकर इसके पथ पर पैर रखता है, वही इसे छूपाता है:

सबिह कहा मन समुझहु राजा । काल सतें के जूझि न छाजा ।
तासौं जूझि जात जों जीता । जात न किरसुन तिज गोपीता ।
औं निंह नेहु काहु सौं कीजे । नाउँ मीठ खाएँ जिउ दीजे ।
पिहले हिं सुक्ख नेहु जब जोरा । पुनि होइ किठन निबाहत ओरा ।
अहुठ हाथ तन जैस सुमेरू । पहुँचि न जाइ परा तस फेरू ।
गँगन दिस्ट सौं जाइ पहुँचा । पेम अदिस्ट गँगन सौं ऊँचा ।
धुव तें ऊँच पेम धुव उवा । सिर दै पाँउ देइ सो छुवा ।
तुम्ह राजा औं सुखिया करहु राज सुख भोग ।
एहि रे पंथ सो पहुँचै सहै जो दुक्ख वियोग ॥ १२२

जायसी के प्रेम पंथ में काया के नवद्वारों और पंचविकारों पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा सिद्धि असंभव होती है; शुक कहता है :

> तू राजा का पहिरसि कंथा। तोरें घटिह माँह दस पंथा। काम कोध तिस्ता मद माया। पाँचौ चोर न छाड़िह काया। नव सेधै ओहि घर मॅझिआरा। घर मूर्सीह निसि कै उजिआरा। अबहूँ जागु अयाने होत आव निसु भोर। पुनि किछु हाथ न लागिहि मूसि जाहि जब चोर॥ १२४

जायसी इमीलिए द्रव्य-संचय को भी विनाश का कारण बताते हैं। द्रव्य के इसी लोभ के कारण रत्नसेन वापसी की यात्रा में संकट में पड़ता है: उसका बोहिन्य लंका की ओर बहक जाता है, और अन्त में टूट भी जाता है, जिसके परिणाम-स्वरूप पञ्चावती और वह दोनों अलग-अलग बहु जाते है। इसी पर जायसी ने उक्ति की है:

> दरब भार सँग काहु न ऊठा । जेइँ सैंता तेहि सौं पुनि रूठा । गहि पखान लै पंखि न उड़ा । मोर मोर जेइँ कीन्ह सो बुड़ा । दरब जो जार्नाहं आपन भूलींह गरब मनाह । जो रे उठाइ न लै सके बोरि चले जलमाँहँ ॥ ३२९

जायसी संमार के भोगवाद के विरोधी हैं; वे कहते हैं जो शरीर के पोषण में लग जाते है, वे अन्त में संसार के बधन में पड़ जाते हैं; उससे वे ही उबर पाते है जो शरीर को कुश करते हैं:--

माँटी खाइ मंछ निंह बाँचे। बाँचींह का जो भीग सुख राँचे। मारै कहँ सब अस कंपाले। को उबरा एहि सरवर घाले। एहि दुख कंठ सारि के अगुमन रकत न राखा देह। पंथ भुलाइ आइ जल बाझे झुठे जगत सनेह॥ ५४२

उनका कहना है कि प्राणी इंद्रियों के प्रलोभनों मे पड़कर दुर्गित को प्राप्त होता है। हीरामणि मुए के पकड़े जाने का वर्णन करते हुए वे अपनी सांकेतिक शैली में कहते है कि प्राणी ही पक्षी है, काल व्याध है, संसार के आकर्षण-प्रलोभन उस व्याध की टट्टी हैं, पञ्च कर्मेन्द्रियों को मुख देने वाले पदार्थ पञ्चवाण हैं, और पंचतन्मात्राएँ: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गध उनमे लगे हुए पाँच लासे है:——

> पाँच बान कर खोंचा लासा भरे सो पाँच। पाँख भरे तनु अरुझा कत मारे बिनु बाँच।। ६९

वे कहते हैं कि विषयों की माया मनुष्य के मन को भुलावा देकर उसकी बुद्धि को ठग लेती है और उम का परिणाम यह होता है कि काल-व्याध मनुष्य को फाँसः लेता है:

> जों न होति चारा के आसा। कत चिरिहार ढुकत ले लासा। एइँ बिखचार्व सब बुधि ठगी। औ भा काल हाय लेलगी।

एहि झूटी माया मन भूला। चूके पाँख जैस तन फूला। यह मन कठिन मरें निहं मारा। जार न देख देख पै चारा॥ ७०

बाद के छंद में भी किव ने इसी विचार का विस्तार जाल के स्थान पर टट्टी का रूपक लेते हुए किया है।

जायसी पक्षी का रूपक लेकर कहते हैं कि जीव को परमात्मा ने सब कुछ देते हुए वह निर्मल बुद्धि नहीं प्रदान की जिसके द्वारा वह काल -व्याध में अपनी रक्षा कर सकता। उड़ने (मुक्ति) की शक्ति देते हुए भी उसने इस जीव-पक्षी को तृष्णा, लोभ, गर्व और प्रमाद दिए जिनके कारण वह काल-व्याध के वश में हो जाता है:

सुनि के उतर आँसु सब पोंछे। कौनु पंल बाँधा बुधि ओछे। पंलिन्ह बुधि जौं होति उज्यारी। पढ़ा सुआ कत धरित मंजारी। कत तीतर बन जीभि उघेला। सकित हँकारि फाँद गियें मेला। ता दिन व्याध भएउ जिउलेवा। उठे पाँल भा नाउँ परेवा। मैं बिआधि त्रिस्ता सँग लाघू। सूझै भुगृति न सूझ बिआधू। हर्माह लोभ ओईं मेला चारा। हर्माह गरब वह चाहै मारा। हम निचित वह आउ छगना। कौन बिआधिह दोल अपाना। सो औगुन कत कीजें जिउ दोजें जेहि काज। अब कहना किछ नाहीं मस्ट भली पंछिराज। ७२।।

#### प्रेम और काम

जायसी की प्रेम-साधना में काम निषिद्ध नहीं है, यदि वह प्रेम के साथ आता है तो वह स्पृहणीय भी है। जायसी ने 'काम', 'मार' तथा 'अनंग' आदि शब्दों का प्रयोग प्रेम-प्रसंगों में विना किसी संकोच के किया है, और पित के साथ काम कीड़ा को स्त्री का एक आवश्यक धर्म माना है:

किरिरा काम केलि मनुहारी। किरिरा जेहि नहिंसो न सुनारी।
किरिरा होइ कंत कर तोखू। किरिरा किहें पाव धिन मोखू।
जेहि किरिरा सो सोहाग सोहागी। चंदन जैस स्यामि केंठ लागी। ३१७
चारिहुँ चक्र फिरै मन खोजत डॅड न रहै थिर 'मार'।
होइ के भसम पवन सेंग धावौँ जहाँ सो पान अधार।। १६७
आँक 'अनेंग' अस केंवल सरीरा। हिय भा पिअर पेम की पीरा। १६९
मुहमद चिनगी 'अनेंग' की सुनि मिह गगन डेराइ।
धनि बिरही औ धिन हिया जहुँ अस आगि समाइ।। २०५
जस सूरुज देखत होइ ओपा। तस भा बिरह 'कामदल' कोपा। १७९
'मदन' नवाए गएउ बिमोही। भा निराजिउ जिउ दीन्हें सि ओही। २३५
किन्तु निवंध काम का वे समर्थन नहीं करते है, वे काम को सत्य से बाँधने

का उपदेश करते है; वे कहते हैं कि जिस प्रकार पच पवनों को बाँथने वाला ही योगी-यती होता है उसी प्रकार जो काम को बाँधती है वहीं कामिनी-सती होती है :

जोबन तुरै हाथ गिह लीजं। जहाँ जाइ तहँ जाइ न दीजै।
जोबन जो रे प्रतेंग गज अहै। गहु गिआन जिमि आँकुस गहै। १७१
कहेसि पेम जौं उपना बारी। बाँधु सत्त मन डोल न भारी।
जेहि जिय महँ सत होइ पहारू। परै पहार न बाँकै बारू।
सती जो जरें पेम पिय लागी। जौं सत हिएँ तौ सीतिल आगी।
जोबन चाँद जो चौदिस करा। बिरह कि चिनिंग चाँद पुनि जरा।
पवन बंध होइ जोगी जती। काम बंध सोइ कामि नि सती। १७३
रत्नमेन के सत्य की जो परीक्षा किव ने पार्वती (छंद २०९-१०) तथा लक्ष्मी

#### प्रेम और सत्य

मत्य निष्ठा पर जायसी बहुत वल देते हैं। उनके अनुसार सृष्टि सत्य से ही वॅथी हुई है; लक्ष्मी सत्य से अनायास प्राप्त हो जाती है; जो सत्यवादी होता है, पुरुष वही कहलाता है; सत्य की रक्षा के लिए ही सती चितारोहण करती है, और सत्य से ही प्राणी मृक्ति प्राप्त करता है:

राजं कहा सत्त कहुँ सुआ। बिनु सत कस जस सेंवर भुआ।
होइ मुख रात सत्त की बाता। जहाँ सत्त तहेँ धरम सँघाता।
बाँधी सिस्टि अहै सत केरी। लिखमी आहि सत्त की चेरी।
सत्त जहाँ साहस सिधि पावा। जौं सतवादी पुरुष कहावा।
सत कहँ सती सँवारै सरा। आगि लाइ चहुँ दिसि सत जरा।
दुइ जग तरा सत्त जेईँ राखा। औ पिआर दैअहि सत भाषा।
सो सत छांड़ि जो धरम बिनासा। का मित हिएँ कीन्ह सत नासा। ९२

जायमी के अनुसार साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला वह सत्य अनन्य मनो-योग का ही दूसरा नाम है:

> निसत धाइ जों मरै तौ काहा। सत जों करै बैसेइ होइ लाहा। एक बार जों मनु कै सेवा। सेविह फल परसन होइ देवा।१६६

### प्रेम मार्ग: सेवा मार्ग

परमेश्वर और जीव के संबंध में पित-पत्नी का रूपक लेते हुए जायसी कहते है कि जिस प्रकार पत्नी को पित की सेवा में सदैव सतर्क रहना चाहिए, उसी प्रकार जीव को भी परमेश्वर की सेवा में सतर्क रहना चाहिए, और उसे पित (परमेश्वर) की कितनी ही कृपा क्यों न प्राप्त हो, उस पर गर्व न करना चाहिए, क्योंकि गर्व प्राणी को प्रहेला करने, उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जायसी का कहना है कि जिसे पित (परमेश्वर) का डर अधिक होता है, वही उसको अधिक प्रिय भी होता है । नागमती सौभाग्य के गर्व में रत्नसेन की प्रहेला करती है, जिसका कठोर परिणास यह होता है कि उसे उसका कोप-भाजन बनना पड़ता है \ जायसी कहते है:

चाँद जैस धनि उजिअरि अही । भा िषउ रोस गहन अस गही । परम सोहाग निबाहि न पारी । भा दोहाग सेवाँ जब हारी । एतिनक दोस बिरिच िपउ रूठा । जो िपउ आपन कहै सो झूठा । असें गरब न भूलै कोई । जेहि डर बहुत पिआरी सोई । मैं पिय पीति भरोसे गरब कीन्ह जिय माँह । तेहि रिसि हों परहेलिउँ निगड़ रोस किअ नाँह ॥८९

इसी संदेश को जायसी ने पुनः और अधिक स्पष्ट किया है जब नागमती को उन्होंने उसकी घाय से रोप का परित्याग करने का उपदेश कराया है :

> उतर घाइ तब दीन्ह रिसाई । रिसि आपुहि बुधि औरहि खाई । मैं जो कहा रिसि करहुन बाला। को नगएउ एहि रिसि कर घाला। कंत सोहाग कि पाइअ साँघा। पावै सोड जो ओहि चित बाँथा। रहै जो पिय के आएसु औ बरते होइ खीन। सोइ चाँद असि निरमरि जरम न होइ मलीन।।९०

जायसी ने रस (प्रीति) और रिमि (रोप) का पारस्परिक विरोध ब<mark>ताया</mark> है। उनके अनुसार प्रेम की साधना में रोष एक बड़ी वाधा है: वह विरस्ता और **विरोध** उत्पन्न करता है, इसिंछए वह प्रेम के साधक के लिए सर्वथा त्याज्य है:

> तूं रिसि भरी न देखिसि आग् । रिसि मॅह काकर भएउ सोहागू। बिरस बिरोध रिसिहि पै होई । रिसि मारं तेहि नार न कोई । जेहि कै रिसि मरिए रस जीजें। सो रस तिज रिसि कबहुँ न कीजें। जेहि रिसि तेहि रस जोगें न जाई। बिनु रस हरदि होइ जिअराई। ९०

# साधक और सृष्टि का दर्पण भाव

जायसी के अनुसार रूपवान एक मात्र वही (परमात्मा) है, और जगट् में जो रूप दिखाई पड़ता है, वह उसका अपना नहीं है: सृष्टि तो जड़ और रूपहीन थी, उसमें रूप का आविर्भाव तब हुआ जब उस आदि रूप की प्रतिच्छाया इस सृष्टि में पड़ी और जब दर्पण हो कर इस सृष्टि के पदार्थों ने उस परमरूप का साक्षान्कार किया। यह दर्पण भाव जब तक किसी में नहीं आता है, उस परम सौन्दर्य का लाभ वह नहीं कर सकता है:

गहा मानसर चहा सो पाई। पारस रूप इहाँ लिंग आई।
भा निरमर तेहि पायन्ह परसें। पावा रूप रूप के दरसें।
बिगसे कुमुद देखि सिस रेखा। भैतेहि रूप जहाँ जो देखा।
पाए रूप रूप जस चहे। सिस मुख सब दरपन होइ रहे।
नैन जो देखे कँवल भए निरमल नीर सरीर।
हँसत जो देखे हंस भए दसन जोति नग हीर।। ६५

है:

जायमी के अनुसार मृष्टि में जो भी ज्योति संपन्न पदार्थ हैं वे सभी एक आदि ज्योति की प्रतिच्छाया ग्रहण कर ज्योतिन हुए हैं। इस तथ्य को उन्होंने पद्मावती के दाँतों का वर्णन करते हुए इस प्रकार प्रतिपादित किया है:

जेहि दिन दसन जोति निरमई। बहुतन्ह जोति जोति ओहि भई। रिब सिस नखत दीन्हि ओहि जोती। रतन पदारथ मानिक मोंती। जहँ जहँ बिहँसि सुभावहि हँसी। तहँ तहँ छिटिक जोति परगसी। दामिनि दमिक न सरबरि पूजा। पुनि वह जोति और को दूजा।

बिहँसत हँसत दसन तस चमके पाहन उठे झरिक । दारिव सरि जो न कैस का फाटेउ हिया दरिक ॥१०७

सृष्टि मात्र सौंदर्य तथा प्रेम से पूरित

अन्यत्र प्रकृति भर को जायसी ने उस दिव्य सौन्दर्य के बाणों से बिद्ध बताया

उन्ह बानन्ह असको को न मारा । बेधि रहा सगरौँ संसारा । गॅगन नखत जस जाहि न गने । हैं सब बान ओहि के हने । धरती बान बेधि सब राखी । साखा ठाढ़ि देहि सब साखी । रोवें रोवें मानुस तन ठाढ़े । सोतहि सोत बेधि तन काढ़े ।

बरुनि बान सब ओपहें बेधे रन बन ढंख । सउजन्ह तन सब रोवाँ पंखहि तन सब पंख ॥१०४

जायसी के अनुसार प्रकृति के समस्त प्राणी इस प्रेम के कूर पाश में आबद्ध हैं:

पेम सुनृत मन भूलु न राजा। कठिन पेम सिर देइ तौ छाजा।

पेम फाँद जो परा न छूटा। जीउ दीन्ह वहु फाँद न टूटा।

गिरगिट छंद धरं दुख तेता। खिन खिन रात पीत खिन सेता।

जानि पुछारि जो में बनवासी। रोवें रोवें परे फाँद नगवासी।

पाँखन्ह फिरि फिरि परा सो फाँद्द। उड़ि न सकें अरुझी भा बाँद्द।

मुयों मुयों अह निसि चिरलाई। ओहि होस नागन्ह धरि खाई।

पाँडुक सुआ कंठ ओहि चीन्हा। जेहि गियं परा चाह जिय दीन्हा।

तीतर गियं जो फाँद है नितिह पुकारें दोखु। सकित हॅकारि फाँद गियं मेले कब मारें होइ मोखु॥९७

जायमी के अनुसार प्रकृति के प्राणी ही नही, सूर्य-चन्द्रादि भी प्रेम और विरह से अभिभूत हैं :

> बिरह कि आग सूर नींह टिका। रातिहुँ विवस जरा औ धिका। खिनींह सरग खिन जाइ पतारा। थिर न रहै तेहि आगि अपारा।१८०

> > अद्वैत-सिद्धि

जायसी की मरण-माधना अद्वैत-वेदान्त-मूलक है : किन्तु वे 'अहम् ब्रह्मास्मि"

भंत्र की अपेक्षा 'तत्त्वमित' में वे अधिक विश्वास रखते हैं, और मिद्धि की अवस्था को वे अद्वैत-स्थिति के रूप में प्रस्तुत करते हैं :

> परगट लोकचार कहु बाता । गुपुत लाउ जासों मन राता । हों हों कहत मंत सब कोई । जों तू नाहि आइ सब सोई । जियतिह जो रे मरें इक बारा । पुनि कत मीचु को मारें पारा । आपुहि गुरु सो आपुहि चेला । आपुहि सब सो आपु अकेला । आपुहि मीचु जिअन पुनि आपुहि आपुहि तन मन सोई । आपुहि आपु करें जो चाहै कहाँ क दोसर कोइ ।।२१६

जायसी ने अपने इस अद्वैत सिद्धान्त को एकान्तवाद कहा है, और 'मरण' से चह किस प्रकार प्राप्त होता है, इसकी बड़ी ही विशद व्याख्या उस प्रसंग में की है जिसमें पद्मावती से समुद्र में विछुड़ने पर रत्नसेन अपने जीव को खोने के लिए तुल जाता है। पंडित उससे कहता है:

जौं तूं मुवा कस रोविस खरा। न मुवा मरं न रोवें मरा। जौं मर भया औ छाँ है ति माया। बहुरि न करें मरन के दाया। जौं मर भया न बूड़ें नीरा। बहत जाड लागे पें तीरा। तहूँ एक बाउर मैं भेंटा। जैस राम दसरथ कर बेटा। ओह मेहरी कर परा बिछोवा। एहि समुंद्र महें फिरिफिरि रोवा। पुनि जौं राम खोइ भा मरा। तब एक अंत भएउ मिलि तरा। तस मर होहि सूंद् अब आँखी। लावों तीर टेकु बैसाखी। बाउर अंघ पेम कर लुबुधा सुनत ओहि भा बाट। निमिख एक महें लेइगा पदुमावित जेहि घाट॥ ४१३

प्रेम मार्ग के गुरु-शिष्य : प्रेमपात्र-प्रेमी

जायसी के अनुसार गुरु वह है जो विरह की चिनगारी देता है, और चे<mark>ला वह है जो उस</mark> विरह की चिनगारी को प्रेम की अग्नि के रूप मे प्रज्वलित कर लेता है:

गुरू बिरह चिनगी पै मेला। जो सुलगाइ लेइ सो चेला। १२५ इसी भाव को उन्होंने अन्यत्र और स्पष्ट किया है:

जब लिग गुरु मैं अहा न चीन्हा। कोटि अंतर पट बिच हुत दीन्हा। जों चीन्हा तौ और न कोई। तन मन जिउ जोबन सब सोई। हों हों कहत धोख अंतराहीं। जों भा निद्ध कहाँ परिछाहीं। मारं गुरू कि गुरू जिआवा। और को मार मरं सब आवा। सूरी मेलु हस्ति कर पूरू। हों निहं जानों जाने गूरू। युरू हस्ति पर चढ़ा सो पेखा। जगत जो नास्ति नास्ति सब देखा। अंध मीन जस जल गहं धावा। जल जीवन जल दिस्टि न आवा।

गुरु मोरे मोरें हित दीन्हे तुरेंगहि ठाठ। भीतर करें डोलावें बाहर नाचें काठ॥ २४५ जायमी पुरुप और नारी का प्रेम-वर्णन करते हुए अनायास ही जीव और ब्रह्म के प्रेम के संकेत करने लगते हैं, यथा जब पद्मावती अपनी सिखयों से रत्नसेन से हुए मिलन के बारे में कहती है:

के सिंगार तापहें कहें जाऊँ। ओहि कहें देखों ठांवहि ठाऊँ।
जो जिउ नहें तौ उहै पिआरा। तन महें सोइ न होइ निनारा।
नैनन्ह माँह तौ उहै समाना। देखउँ जहाँ न देखउँ आना।
आपुन रस आपुहि पै लेई। अधर सहें लागे रस देई।
हिया भार कुच कंचन लाड़ू। अगुमन भेंट दीन्ह होइ चाड़ू।
हुलसी लंक लंक सों लसी। रावन रहिस कसौटी कसी।
जो बन सबै मिला ओहि जाई। हौं रे बीच हुति गई हेराई।
जस किछु दीजें घरै कहें आपन लीजें सँभारि।
तस सिंगार सब लीन्हेसि मोहि कीन्हेसि ठठियार।।३२५

अथवा, पद्मावती के निम्नलिखित उद्गारों में, जो उसने समुद्र में बोहित्थ के टूटने पर रत्नसेन से बिछुड़ने पर व्यक्त किए हैं:

कया उदिध चितवौ पिय पाहाँ। देखों रतन सो हिरदय माहाँ। जानु आहि दरपन मोर हिया। तेहि महँ दरसन देखावै पिया। नैन नियर पहुँचत सुठि दूरी। अब तेहि लागि मरों सुठि झूरी। पिउ हिरदै महँ भेंट न होई। को रे मिलाव कहों केहि रोई। सांस पास नित आवै जाई। सो न सॅदेह कहै मोहि आई। नैन कौड़िया में मँडराहीं। थिरिक मारि लै आवींह जाहीं। मन भँवरा ओहि कँवल बसेरो। होइ मरिजया न आर्मीह हेरी।

साथी आथि निआथि भै सकेसि न साथ निबाहि। जों जिउ जारें पिउ मिलै फिटु रे जीय जरि जाहि॥ ४०१ अथवा, रत्नमेन के बंदी होने के बाद के पदमावती के कथन में:

कबन खंड हौं हेरौं कहाँ मिलहु हो नाहेँ। हेरें कतहुँ न पाबौं बसहु तौ हिरदै माहँ॥५८३ अथवा रन्तमेन के लौटने पर उसके द्वारा सूचिन किए गए, मन के प्रबोघनमें: बास फूल घिउ छीर जस निरमल नीर मठाहेँ। तैस निकट घट पूरुख ज्यों रे अगिनि कठाहुँ॥६४४

पद्मावती: एक स्वर्गीय ज्योति

जायमी ने पद्मावती के रूप को एक अद्भुत रहस्यात्मकता प्रदान की है। इस विषय में अलाउद्दीन के द्वारा उसके संबंध में किया गया कथन दर्शनीय है:

देखि एक कौकृत हों रहा । अहा अँतरपट पै निंह अहा । सरवर एक देख मैं सोई । अहा पानि पै पानि न होई । सरग आइ घरती महें छावा । अहा घरति पै घरति न आवा । तेहि महँ है पुनि मँडप ऊँचा। करहि अहा पै कर न पहूँचा।
तेहि मंदिल मूरित मैं देखी। बिनु तन बिनु जिय जियें बिसे छो।
चाँद सँपूरन जनु होइ तपी। पारस रूप दरस दे छपी। ५७१
पद्मावती को जायसी ने एक स्वर्गीय ज्योति के रूप में अवतरित भी किया है:
जिस समय चंपावती अपने रूप के सर्वोत्कृष्ट काल में होती है, उस समय उसके मन की छाया में पद्मावती की ज्योति प्रविष्ट होती है। जायसी कहते हैं कि आदि में वह ज्योति आकाश (शिवलोक) में निर्मित हुई थी, तदनंतर वह पिता के मस्तक पर मिण (दीष्ति) के रूप में अवतरित हुई थी, तदनंतर वह माता के घट में आई और उसके उदर में उसने बहुतेरा आदर प्राप्त किया। जायसी कहते हैं कि ज्यों-ज्यों ज्योति की वह घरोहर आकार ग्रहण करती जा रही थी, त्यों-त्यों माता के हृदय में उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा था, और जिस प्रकार क्षीण अंचल में से दीपक झलमलाता है, उसी प्रकार माता का प्रकाशपूर्ण हृदय भी दिखाई पड़ने लगा था। वह शिवलोक की इस दिव्य मिण के अवतार से अवगत हो कर राजमंदिर को सोने से सँवारती तथा चंदन से लीपनी थी:

चंपावित जो रूप उतिमाहाँ। पदुमावित कि जोति मन छाहाँ।
भे चाहै असि कया सलोनी। मेटिन जाइ लिखी जिस होनी।
सिंघल दीप भएउ तब नाऊँ। जो अस दिया दीन्ह तेहि ठाऊँ।
प्रथम सो जोति गगन निरमई। पुनि सो पिता माथे मिन भई।
पुनि वह जोति मानु घट आई। तेहि ओदर आदर बड़ पाई।
जस औधान पूर होइ तासू। दिन दिन हिएँ होइ परगासू।
जस अंचल झीने महँ दिआ। तस उजिआर देखावै हिआ।
सोनै मँदिर सँवारँ औ चंदन सब लीप।
दिया जो 'मिन सिवलोक महँ' उपना सिंघल दीप।। ५०

पद्मावती को जायसी ने एक अलौकिक मौन्दर्य-ज्योति के रूप में बताया है, जिसको जानने भर का यत्न करना चाहिए, जो प्रत्यक्ष दर्शन से तत्काल प्राणापहरण करती है । राघव से पद्मावती की सिखयाँ कहती है :

> वह पदुमावित आहि अनूपा। बरिन न जाई काहु के रूपा। जेई चीन्हा सो गुपुत चिल गएऊ। परगट गाहि जीउ बिनु भएऊ। तुम्ह अस बहुत बिमोहित भए। धृनि घृनि सीस जीउ दै गए। बहुतन्ह दीन्ह नाइ कै गीवा। उत्तरु न देइ मार पै जीवां। ४५५

किन्तु पद्मावती परमात्मा का प्रतीक नहीं है, यह अन्यत्र भी आए हुए रतन-सेन के उद्गारों से प्रकट है। समुद्र में पद्मावती से विछुड़ने पर वह कहता है:

तूं जिउ तन मेरविस दै आऊ। तुंही बिछोविस करिस मेराऊ। चौदह भुवन सो तोरे हाथा। जहँ लगि बिछुरे औ एक साथा। सब कर मरम भेद तोहि पाहाँ। रोवँ जमाविस टूटै जहाँ। जानिस सबै अवस्था मोरी। जस बिछुरी सारस कै जोरी।

एक मुए सँग मरै सो दूजी। रहा न जाइ आइ सब पूजी। झ्रत तपत दगिव का मरऊँ। कलपौं सीस बेगि निस्ताऊँ। मरौं सो लै पदुमावित नाऊँ। तूं करतार करिस एक ठाऊँ। दुख जो दिरीतम भेंटि कै सुख जो न सोवै कोइ। इहै ठाउँ मन डरपै मिलि न विछोवा होइ॥४०८

जायमी पद्मावती को एक दिव्य जोति के रूप में ही चित्रित करते हैं, पर-मात्मा के रूप में नहीं, यह बात उस समय और स्पष्ट हो जाती है जब रत्नमेन को शूली दी जाने को होती है, और उससे कहा जाता है कि वह जिसे स्मरण करना चाहता है, स्मरण करे। उस समय वह पहले परमेश्वर का स्मरण करता है, और तदनंतर पद्मावती का:

कहेन्हि सँवरु जेहि चाहिस सँवरा। हम तोहि कर्राह केत कर भँवरा।
कहेसि ओहि सँवरौं हर फेरा। मुएँ जिअत आहाँ जेहि केरा।
औ सवरौं पदुमावित रामा। यह जिउ निवछाविर जेहि नामा।२६२
अवस्य ही उमका नारा अस्तित्व इस समय पद्मावितीमय हो रहा है:
रकत के बूंद कया जेत अहहीं। पदुमावित पदुमावित कहहीं।
रहहु त बुंद बुंद महँ ठाऊँ। परहुँ तौ सोई लै लै नाऊँ।
रोवँ रोवँ तन तासी ओधा। सोतिहि सोत बेधि जिउ सोधा।
हाड़ हाड़ महँ सदद सो होई। नस नस माँह उठ धुनि सोई।
खाड बिरह गा ताकर गूद माँस की खान।
ही होइ साँचा धिर रहा वह होइ रूप समान।। २६२
किन्तु इस समय भी वह परमेश्वर का स्मरण पहले करता है।

### रत्नसेन: घरती का सर्वाधिक निर्मल रत्न

जायमी रत्नसेन को भी इसी प्रकार इस धरती के सर्वाधिक निर्मल कान्ति युक्त रत्न के रूप में अवतरित बताते हैं। वे कहते हैं कि सूर्य और स्पर्शमणि की पार-स्परिक कीड़ा से संसार में जो हीरे की उत्मत्ति हुई है, उससे भी अधिक उस पदार्थ की कला थी जो निर्मल रत्न के रूप में पिद्यावर्ती के बर होने के योग्य उत्पन्न हुआ:

सूर परससों भएउ किरीरा । किरिन जामि उपजा नग हीरा । तेहि ते अधिक पदारथ करा । रतन जोग उपजा निरमरा । ५२॥

## जायसी का ऐहिक पंथ

र्जावन मे प्रेम की साधना के लिए जायसी ने मुखों का त्याग आदश्यक माना है किन्तु अन्त्रया वे समाज के लिए ऐसे जीवन-दर्शन में विश्वास रखते है जो सुखभोग से युक्त है। इसको वे ऐहिक पंथं कहने है। रत्नसेन अपनी प्रेम-साधना के पूर्व और अनंतर इसी 'ऐहिक पंथं का पिथक रहता है। जायसी ने 'पद्मावत' में सिहल और शिवलोक की जो करपना की है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। वे सिहल की तुलना र्केलाम के अन्तर्गत वसी हुई इन्द्रपुरी से करते हैं और उसके निवासियों की तुलना 'शिक्लोक' के निवासियों से करते हुए वे कहते हैं कि सिहल के नागरिक 'ऐहिक पय' का निर्माण करते हैं:

सिंघल नगर दीख पुनि बसा। धनि राजा असि जाकरि दसा। अँची पँवरी ऊँच अवासा। जनु 'किबलास' इन्द्र कर बासा। राउ राँक सब घर घर सुखी। जो देखिअ सो हँसता मुखी। जनहुँ सभा देवतन्ह के जुरी। परी दिस्टि इंद्रासन पुरी। सबै गुनी पंडित औ ज्ञाता। संसिकरत सबके मुख बाता। 'अहिक पंथ' सँवार्राह जस 'सिवलोक' अनूप। घर घर नारि पदुमिनी मोहाँह दरसन रूप॥ ३६

इसी प्रकार का वर्णन जायसी के समकालीन मंझन ने 'मधुमालती' में अपने नगर चुनार के निवासियों का है:

गढ़ सुहाव गढ़पति सुर ज्ञानी। नगर लोक सभ सुखी 'नियानी'। सभ सुरहरी भगत औ ग्यानी। आनंदी पर दुखी बिनानी। दाता औ दयाल धरमिस्टा। सभै पेम रसलीन गरिस्टा। भागिवंत 'भोगी' सब लोगा। औ सभ कहँ कुलवंत संजोगा। मोहि अस्तुति मुंह कही न जाई। जानु 'सरग' भुईं छावा आई। खोरि खोरि सभ घर घर नगर अनंद हलाल।

स्रोरि स्रोरि सभ घर घर नगर अनंद हुलास। कलिजुग महँ जस प्रिथिमी उतरि बसी 'कविलास'॥ ३५

जिस प्रकार जायसी ने कहा है कि सिंहलवासी ऐहिक (=इहलोक सम्बन्धी) पंथ स्वारते थे, उसी प्रकार उपर्युक्त उद्धरण में मंझन ने चुनारवासियों को नियानी (निवानी = किसी हेतु या उद्देश्य से काम करने वाला), आनंदी (=आनंद-विश्वासी), और भोगी (=भोगवादी) कहा है। पुनः इन कियों की शिवलोक और कैलास कल्पना भी एक ही प्रकार की है। जायसी ने दिए हुए उद्धरण में सिंहल निवासियों की तुलना 'किवलास' अथवा 'सिंबलोक' के निवासियों से की है तो मंझन ने भी दिए हुए उद्धरण में चुनार-निवासियों की तुलना 'किवलास' कि तुलना 'किवलोक) के निवासियों से की है।

जायसी गृही में उदासी बनने का उपदेश नहीं करते हैं। न केवल उनकी सारी कहानी इसकी ओर संकेत करती हैं, उन्होंने इसे स्वयं कहा भी है। किन्तु साथ ही वे पृथ्वी के उन प्रलोभनों में बने हुए रहने का भी उपदेश करते है जो बुद्धि को स्रष्ट कर मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं। नागमती के संदेश-वाहक पक्षी को जब रत्नसेन अपने पास बुलाता है, वह कहना है:

कहा बिहंगम जो वनबासी। िकत गिरही ते होइ उदासी। जेहि तरिवर तर तुम अस कोऊ। कोिकल काग बराबिर दोऊ। धरती महँ बिखचारा परा। हारिल जािन पुहुमि परिहरा। फिरों बियोगी डारिह डारा। करों चलै कहँ पँख सँवारा। जियनिकी घरी घटत निति जाहीं। साँसिह जिउ है देवसिह नाहीं। जों लहि फेरि मुकुति है परौं न पिंजर माँह। जाउँ बेगि थरि आपनि है जहाँ बिझ बनाँह॥ ३७१ प्रेम साधना के चार प्रमुख उपादान

जायसी ने प्रेम साधना के चार प्रमुख उपादानों का उल्लेख किया है, और उन्हें करम, धरम, सत, नेम कहा है, उनका करम संभवतः 'शरीअत' है, धरम 'तरीकत', सत 'हक़ीक़त' और नेम 'मारिफ़त':

दस महें एक जाइ कोइ करम धरम सत नेम । बोहित पार होइ जौं तौ कूसल औ खेम ॥ १४८

### मानव मन: मोक्ष और बन्धन का कारण

जायसी कहते हैं कि मनुष्य का मन ही शक्ति है और शिव है:
गजपति यह मन सकती सीऊ ॥ १४२

समस्त मृष्टि पुरुष तथा नारी तत्वों से निर्मित और व्याप्त है। इन्हीं को शैव मत में शिव तथा शिवत माना गया है और इनके सामरस्य का उपदेश किया गया है। और चूँकि मन इस विहर्गत मृष्टि के अनुरूप स्वयं भी एक सृष्टि की रचना करता है, इस-लिए मन को भी शिव और शिक्त-स्वरूप माना गया है।

किन्तु रत्नमेन का उदाहरण लेते हुए जायसी कहते हैं इन मरणों के बाद भी मन ऐंमा किटन है कि वह नहीं मरता है, और जैंमे ही उसे अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, पुनः वह गर्व में ऐंट जाता है। जायसी कहते है कि इसको मारना असंभव है; इसे मारना तभी संभव है जब कि ज्ञान-शिला पर इसे निरंतर घिसा जाए; घिसते-घिसते ही यह विलीन हो सकता है:

चितउर आइ नियर भा राजा। बहुरा जीति इंद्र अस गाजा। बाजन बाजै होइ अँदोरा। आनिंह हस्ति बहुल औ घोरा। पदुमावित चंडोल बईठी। पुनि गं उलिट सरग सौं दीठी। यह मन ऐंठा रहें न सूधा। बिपित न सँवरै सँपितिहि लुबुधा। सहस बिरख दुख जरं जौं कोई। घरी एक सुख बिसरें सोई। जोिंग्ह इहै जानि मन मारा। तउव न मुवा यह मन औ पारा। रहे न बाँधा बाँधा जेही। तेलिया मुवा डाह पुनि तेही। मुहमद यह मन अमर है कहु किमि मारा जाइ। ग्यान सिला सौं जों घँसै घँसतिह घँसत बिलाइ॥ ४२२

# योग मार्ग तथा प्रेम मार्ग: वेद-वाह्य किन्तु दक्षिण मार्ग

ऊपर हमने देखा है कि जायमी ने 'मरण' के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति दो मार्गों द्वारा संभव वताई है: एक तो योग मार्ग है और दूसरा है प्रेम मार्ग। भारतीय जनता योग मार्ग के द्वारा प्राप्त होने वाली मरण-साधना से तो परिचित थी, प्रेम मार्ग के द्वारा प्राप्त होते वाली भरण-साधना से परिचित नहीं थी । यही मार्ग सूफियों का था, जिसे स्पप्ट करने में सबसे अधिक सफलता जायसी को प्राप्त हुई है ।

जायसी योग मार्ग और प्रेम मार्ग को वेद-वाह्य बताते हैं : रत्नसेन के पकड़े जाने पर जब गंधर्वसेन वेदज्ञ पंडितों को बुलाता है और उनसे उसके दंड की व्यवस्था चाहता है, वे पंडित कहते हैं :

कहीं ह बेद पढ़ि पंडित बेदी । जोगी भँवर जस मार्लित भेदी ।
जैसें चोर सेंधि सिर मेर्लीह । तस भे दुवौ जीव पर खेर्लीह ।
पंथ न चर्लीह बेद जस लिखे । सरग जाइ सूरी चिंद सिखे ।
चोरिह होइ सूरी पर मोखू । देइ जो सूरी तेहि नहीं दोखू । २३९
इसी ओर संकेत करते हुए । हीरामणि पद्मावती से कहता है :
पिता तुम्हार राज कर भोगी । पूर्ज बिप्र मरावे जोगी ॥ २५६
किन्तु जायसी ने अपने समय में प्रचिलित वाम मार्ग की निन्दा की है और अपने योग-प्रेम-प्रधान साधन-पथ को दक्षिण मार्ग कहते हुए उस का समर्थन किया है । नाग-मती का संदेश देने वाला पक्षी रत्नसेन से कहता है :

पूंछिस काह सँदेस बियोगू। जोगी भया न जानिस जोगू।
दिहने संख न सिंगी पूरै। बाएँ पूरि बादि दिन झूरै।
तेलि बंल जस बाएँ फिरै। परा भौर महँ सौंह न तिरै।
तुरी औ नाव दाहिन रथ हाँका। बाएँ फिरै कोंहार क चाका।
तोहि नाहीं अस पंखि भुलाना। उड़ै सो आदि जगत महँ जाना।
दिहनें फिरै सो अस उँजिआरा। जस जग चाँद सुरुज औतारा।
मुहमद बाई दिसि तजे एक सरवन एक आँखि।
जब ते दाहिन होइ मिला बोलु परपीहा पांखि॥ ३६७

### जायसी का प्रेम-सन्देश

जायसी के प्रेम-संदेश के संबंध में कुछ परिणाम फलतः सुगमता से निकाले जा सकते हैं:

- (१) जायसी की कथा प्रतीकात्मक नहीं है; जिस प्रेम का विकास उन्होंने रत्न-सेन-पद्मावती के बीच किया है वह जीव और ईश्वर के प्रेम का प्रतीकात्मक रूप नहीं हैं। वह विशुद्ध रूप में पुरुष और नारी का प्रेम है, जो परमेश्वर की ज्योति लेकर अवतीर्ण होते हैं।
- (२) प्रेम मात्र को जायसी दिव्य मानते है; इसिलए उनके अनुसार पुरुष और नारी का प्रेम भी दिव्य है, यदि वह प्रेम हो, मुख लोभ मात्र न हो अर्थात् उसमें प्रेम-पात्र की प्राप्ति के लिए जीवनोत्सर्ग की भावना हो। इस प्रकार का प्रेम मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाता है और उसे सार्थक करता है।
- (३) जीव और ईश्वर का प्रेम पुरुष-नारी प्रेम से किचित् भिन्न है । जीवन में उसका कदाचित् और अधिक महत्व है । किन्तु पुरुष, नारी प्रेम की सहायता से जायसी ने

उसकी ओर जब-तब संकेत मात्र किए हैं, वह प्रस्तुत कृति में जायसी का वर्ण्य नहीं है। (४) पुरुष-नारी प्रेम में काम के लिए भी विहित स्थान है, वह निषिद्ध नहीं है, ऐसा जायसी का स्पष्ट मत है।

# 'पद्मावत' से संबंधित कुछ अन्य समस्याएं

ऊपर हमने 'पदमावत' की रचना-ितथि, उमकी कथा और उसके चरित्रों के मूलाधार तथा उसमें व्यक्त किए गए किव के जीवन-दर्शन पर पूरे विस्तार के साथ विचार किया है। इनके अतिरिक्त 'पदमावत' से संबंधित कुछ समस्याएं और रह जाती हैं जिन पर विचार करना अपेक्षित है। इन पर हम नीचे विचार करेंगे।

(१)

अपनी 'जायसी ग्रंथावली' की भूमिका में आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी के प्रेम का प्रारंभ रूप-लोभ से होता है—सुए के मुख से पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनते ही विना उमे देखे रत्नसेन जो उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ता है, यह उसका रूप-लोभ है, प्रेम नही। (भूमिका, प्रथम संस्करण, पृ० ३७)। इस प्रसंग में शुक्ल जी ने लोभ और प्रेम के अन्तर को विस्तार से स्पष्ट किया है। प्रश्न यह है कि क्या शुक्ल जी का यह मत मान्य है अथवा इसका कोई अन्य समाधान भी संभव है।

वस्तुतः यह समस्या जायसी के अध्ययन की ही समस्या नहीं है, हिन्दी के समस्त सूफ़ी किवयों के अध्ययन में हमारे सामने आती है। प्रेम का प्रादुर्भाव गुण-श्रवण, स्वप्न-दर्शन, चित्र-दर्शन अथवा प्रत्यक्ष दर्शन से इन सभी की कृतियों मे होता है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी कुछ अधिक व्यापक रूप से खोजा जा सकता है।

ऐसा नहीं है कि जायसी ने इसका कोई समाधान न दिया हो किन्तु वह बहुत संक्षिप्त है, और कदाचित् इसीलिए इतना संक्षिप्त है कि वे अउने प्रेम रस के रसिक और बिज पाठकों से यह अपेक्षा करते थे कि उनके लिए यही पर्याप्त होगा। संभव है कि जिन्हे वे अपने काव्य का पाठक समझते थे, उनके सामने यह समस्या उस प्रकार रही भी न हो, जिस प्रकार यह आज हमारे सामने है। अस्तु।

जायसी का रत्नसेन पद्मावती से विवाह के बाद के प्रथम मिलन में वार्तालाप के असंग में कहता है :—

अनु घिन तूं सिसअर निसि माहाँ। हौं दिनअर तेहि की तूं छाहाँ। चांदिह कहाँ जोति औं करा। सुरुज कि जोति चाँद निरमरा। (३०७.१-२) और पद्मावती भी इसका समयंन करती है, जब वह कहनी है:—

हीरा दिपै जो सुरुज उदोती । नाहि त कित पाहन कहँ जोती । रिवपरगासे कँवल विगासा । नाहि त कित भधुकर कित बासा । (३१५.६-७)

उनके इन कथनों का स्पष्टीकरण तब होता है जब हम प्रसिद्ध सूफ़ी संत और दार्वितक इब्जुल अरबी (मृत्यु १२४० ई०) के सिद्धान्तों पर दृष्टि डालते हैं। उसने 'फ़्रुसूमुल हिकाम' में कहा है :—

'' जिस प्रकार ईश्वर की प्रतिच्छाया के रूप में मनुष्य का निर्माण हुआ है, उसी

प्रकार पुरुष की प्रतिच्छाया के रूप में स्त्री की रचना हुई है। इसीलिए पुरुष ईश्वर तथा स्त्री दोनों से प्रेम करता है। स्त्री का पुरुष से वही संबंध है जो प्रकृति का ईश्वर से है। अतः इस अर्थ में जब स्त्री से प्रेम किया जाता है, तो वह प्रेम ईश्वरीय होता है।"

जायसी ने रत्नसेन-पद्मावती के वार्त्तालाप में इसी मत को सूर्य और चन्द्र, सूर्य और हीरा तथा सूर्य और कमल के प्रतीकों को लेकर प्रस्तुत किया है।

मंझन ने अपनी रचना 'मधुमालती' में इस प्रेम के रहस्य का उद्घाटन और भी विस्तार के साथ किया है। प्रथम दर्शन में ही उनकी कथा का नायक मनोहर 'मधु-मालती' से अपने इस प्रथम दर्शन जनित प्रेम का रहस्य स्पष्ट करता है।

वह इस प्रकार कहता है:---

कहै कुंवर सुनु पेम पियारी। तोहि मोहि प्रीति पुब्ब बिधि सारी।
एहि जग जीवन मोहि तोहि लाहा। मैं जिउ दै तोर दुक्ख बेसाहा।
मैं न आजु तोरें दुक्ख दुखारी। तोरे दुख सेउं मोहि आदि चिन्हारी।
जोहि दिन सिरेउ आँस बिधि मोरा। तेहि दिन मोहि दरसेउ दुख तोरा।
बर कामिनि तोहि प्रीति के नीरू। मोहि माँटी भा सानि सरीरू।
पुदब दिनन सेउं जानहुँ तुम्हरी प्रीति के नीर।
मोहि माँटी बिधि सानि के तौ यह सिरेउ सरीर।। (११३)

मंझन के अनुसार नायक और नायिका का यह प्रेम-प्रसंग उसी समय से प्रारम्भ होता है जब कि दोनों का निर्माण होता है, प्रेमी का शरीर भी प्रेमिका की प्रीति के जल से पंचतत्वों की मिट्टी सान कर बनाया जाता है। मंझन तो यहाँ तक कहते है कि जब जीव भी नायक के आदि-घट में नहीं आया था, तभी प्रेमिका का विरह-दुःख उसके घट में आ गया था:—

प्रान आदि घट होत न आवा। बिधि तोर दुख मोहि तब दरसावा॥ (११४.२)
और इसी दु:ख की वदौलत उन दोनों के जीव भी अभिन्न हो गए थे:—
मैं सभ तिज संकरेजें दुख तोरा। मोर जिज तोर तोर जिज मोरा॥ (११४.१)
इस विचार को वे आगे और भी पल्लवित करते हैं। उनका नायक कहना है:—
मैं तें दुवौ सदा संघ बासी। औं संतत एक देह नेवासी।
औं मैं तुईं दुइ एक सरीरा। दुइ माँटी सानी एक नीरा।
एक बारी दुइ बहै पनारी। एक दिया दुइ घर उजियारी।
एक जीउ दुइ घट संचारा। एक अगिनि दुइ ठाएँ बारा।
एक जीउ दुइ घट लंगतारे। एक मंदिल दुइ किए दुवारे।
एक जीति रूप पुनि एक एक परान एक देह।
आपुहि आपु जो देइ कोइ चाहै तेहि कर कौन संदेह॥ (११७)

१. डॉ० क्याममनोहर पाँडेय, 'मध्ययुगीन प्रेमास्यान', पृ० १९ ।

२. उद्धरणों के लिए देखिए, प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित संस्करण, प्रकाशक— मित्र प्रकाशन प्रा० लिमिटेड, प्रयाग, १९६१।

उसकी ओर जब-तब संकेत मात्र किए हैं, वह प्रस्तुत कृति में जायसी का वर्ण्य नहीं है।

(४) पुरुष-नारी प्रेम मे काम के लिए भी विहित स्थान है, वह निषि**द्ध नहीं** है, ऐसा जायमी का स्पष्ट मत है।

# 'पद्मावत' से संबंधित कुछ अन्य समस्याएं

ऊपर हमने 'पदमावत' की रचना-तिथि, उसकी कथा और उसके चरित्रों के मूटाधार तथा उसमें व्यक्त किए गए किव के जीवन-दर्शन पर पूरे विस्तार के साथ विचार किया है। इनके अतिरिक्त 'पदमावत' से संबंधित कुछ समस्याएँ और रह जाती हैं जिन पर विचार करना अपेक्षित है। इन पर हम नीचे विचार करेंगे।

(8)

अपनी 'जायसी ग्रंथावली' की भूमिका में आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी के प्रेम का प्रारभ रूप-लोभ से होता है—सुए के मुख से पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनते ही विना उमे देखे रत्नसेन जो उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ता है, यह उसका रूप-लोभ है, प्रेम नहीं। (भूमिका, प्रथम संस्करण, पृ० ३७)। इस प्रसंग में शुक्ल जी ने लोभ और प्रेम के अन्तर को विस्तार से स्पष्ट किया है। प्रश्न यह है कि क्या शुक्ल जी का यह मत मान्य है अथवा इसका कोई अन्य समाधान भी संभव है।

वस्तुतः यह समस्या जायसी के अध्ययन की ही समस्या नहीं है, हिन्दी के समस्त सूफी किवयों के अध्ययन में हमारे सामने आती है। प्रेम का प्रादुर्भाव गुण-श्रवण, स्वप्न-दर्शन, चित्र-दर्शन अथवा प्रत्यक्ष दर्शन से इन सभी की कृतियों में होता है। इसिलिए इस समस्या का समाधान भी कुछ अधिक व्यायक रूप से खोजा जा सकता है।

ऐसा नहीं है कि जायसी ने इसका कोई समाधान न दिया हो किन्तु वह बहुत संक्षिप्त है, और कदाचित् इसीलिए इतना संक्षिप्त है कि वे अपने प्रेम रस के रसिक और बिज पाठकों से यह अपेक्षा करते थे कि उनके लिए यही पर्याप्त होगा। संभव है कि जिन्हें वे अपने काव्य का पाठक समझते थे, उनके सामने यह समस्या उस प्रकार रही भी न हो, जिस प्रकार यह आज हमारे सामने है। अस्तु।

जायसी का रत्नसेन पद्मावती से विवाह के बाद के प्रथम मिलन में वार्तालाप के प्रसंग में कहता है :---

अनु घनि तूं सिसअर निसि माहाँ। हों दिनअर तेहि की तूं छाहाँ। चाँदहि कहाँ जोति औ करा। सुरुज कि जोति चाँद निरमरा। (३०७.१-२) और पद्मावती भी इसका समर्थन करती है, जब वह कहती है:—

हीरा दिपै जौ सुरुज उदोती । नाहि त कित पाहन कहँ जोती । रविपरगासें कँवल बिगासा । नाहि त कित भघुकर कित बासा । (३१५.६-७)

उनके इन कथनों का स्पष्टीकरण तब होता है जब हम प्रसिद्ध सूफ्री संत और दार्शीनक इञ्जुल अरबी (मृत्यु १२४० ई०) के सिद्धान्तों पर दृष्टि डालते हैं। उसने 'फ़ुमूसुल हिकाम' में कहा है:—

'' जिस प्रकार ईंश्वर की प्रतिच्छाया के रूप में मनुष्य का निर्माण हुआ है, उसी

प्रकार पुरुष की प्रतिच्छाया के रूप में स्त्री की रचना हुई है। इसीलिए पुरुष ईश्वर तथा स्त्री दोनों से प्रेम करता है। स्त्री का पुरुष से वही संबंध है जो प्रकृति का ईश्वर से है। अतः इस अर्थ में जब स्त्री से प्रेम किया जाता है, तो वह प्रेम ईश्वरीय होता है।" भ

जायसी ने रत्नसेन-पद्मावती के वार्त्तालाप में इसी मत को सूर्य और चन्द्र, सूर्य और हीरा तथा सूर्य और कमल के प्रतीकों को लेकर प्रस्तुत किया है।

मंझन ने अपनी रचना 'मधुमालती' में इस प्रेम के रहस्य का उद्घाटन और भी विस्तार के साथ किया है। प्रथम दर्शन में ही उनकी कथा का नायक मनोहर 'मधुमालती' से अपने इस प्रथम दर्शन जनित प्रेम का रहस्य स्पष्ट करता है।

वह इस प्रकार कहता है:--

कहै कुंवर सुनु पेम पियारी। तोहि मोहि प्रीति पुब्ब बिधि सारी।
एहि जग जीवन मोहि तोहि लाहा। मैं जिउ दै तोर दुक्ल बेसाहा।
मैं न आजु तोरें दुक्ल दुलारी। तोरे दुल सेउं मोहि आदि चिन्हारी।
जोहि दिन सिरेंउ आँस बिधि मोरा। तेहि दिन मोहि दरसेउ दुल तोरा।
बर कामिनि तोहि प्रीति के नीरू। मोहि माँटी भा सानि सरीरू।
पुब्ब दिनन सेउं जानहुँ तुम्हरी प्रीति के नीर।
मोहि माँटी बिधि सानि के तौ यह सिरेंउ सरीर।। (११३)

मंझन के अनुसार नायक और नायिका का यह प्रेम-प्रसंग उसी समय मे प्रारम्भ होता है जब कि दोनों का निर्माण होता है, प्रेमी का शरीर भी प्रेमिका की प्रीति के जल मे पंचतत्वों की मिट्टी सान कर बनाया जाता है। मंझन तो यहाँ तक कहते हैं कि जब जीव भी नायक के आदि-घट में नहीं आया था, तभी प्रेमिका का विरह-दु:ख उसके घट में आ गया था:—

प्रान आदि घट होत न आवा। बिधि तोर दुख मोहि तब दरसावा।। (११४.२)
और इसी दुःख की वदौलत उन दोनों के जीव भी अभिन्न हो गए थे:—
मैं सभ तिज संकरेज दुख तोरा। मोर जिउ तोर तोर जिउ मोरा।। (११४.१)
इस विचार को वे आगे और भी पल्लवित करते है। उनका नायक कहता है:—
मैं तें दुवौ सदा संघ बासी। औ संतत एक देह नेवासी।
औ मैं नुइँ दुइ एक सरीरा। दुइ माँटी सानी एक नीरा।
एक बारी दुइ बहै पनारी। एक दिया दुइ घर उजियारी।
एक जीउ दुइ घट संचारा। एक अगिनि दुइ ठाएँ बारा।
एक जीउ हुइ के औतारे। एक मंदिल दुइ किए दुवारे।
एक जोति रूप पुनि एक एक परान एक देह।
आपुहि आपु जो देइ कोइ चाहै तेहि कर कौन संदेह।। (११७)

१. डॉ० क्याममनोहर पाँडेय, 'मध्ययुगीन प्रेमाख्यान', पृ० १९ ।

२. उद्धरणों के लिए देखिए, प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित संस्करण, प्रकाशक— मित्र प्रकाशन प्रा० लिमिटेड, प्रयाग, १९६१।

इमीलिए मंझन दोनों को एक दूसरे से सदैव के लिए अविच्छेद्य भी वताते हैं:-तै जौ समुंद लहरि मैं तोरी। तै रिब मैं नग किरिन अंजोरी। मोहि आपुहि जनि जानु निरारा। मैं सरीर तुइं प्रान पियारा। मोहि तोहि को पारै बेगराई। एक जोति दुइ भाउ देखाई। सभ गियान चलु देलेजं हेरी। हम तुम्ह दहुँ परिचै कब केरी। अजहँ मोहि न चीन्हेसि बारी। संवरि देखु चित आदि चिन्हारी। अरुझा फांद पेम कर अहा जो दृहं जिय केर। होत आपु महं परिचै सइं नर घर जिंड फेरि ॥ (११८)

मंझन के अनुसार इस प्रेमिका की प्राप्ति पर प्रेमी को जैसे वह सत्य मिल जाता है जिसकी खोज वह अनेकानेक जन्म धारण करके करता रहा है; नायिका को पाकर उसे जैसे समस्त सृष्टि का रहस्य, उसकी समस्त समस्याओं का समाधान एक साथ मिल जाता है और इसीलिए उसके पहिचानने में उसे देर भी नहीं लगती है:--

> अब लहि बिनु जिय जीवन सारा। आजु देखि तोहि जीउ संभारा। देखत खिन पहिचानाँ तोही । इहै रूप जेइं छंदरा मोही । इहै रूप तब अहेउ छपानाँ। इहै रूप अब सिस्टि समानाँ। इहै रूप सकती औ सीऊ। इहै रूप त्रिभवन कर जी ऊ। इहै रूप परगट बहु भेसा। इहै रूप जग राँक नरेसा। इहै रूप त्रिभुवन जग बरसै महि पयाल आगास।

सोइ रूप परगट मैं देखा तुव मार्थे परगास ॥ (११९)

मंझन के अनुसार प्रेमी को फिर यह प्रेमिका का रूप ही रूप मात्र की इयत्ता की अनुभूति कराता है। मनोहर कहना है:--

> इहै रूप परगट बहु रूपा। इहै रूप बहु भाउ अनूपा । इहै रूप सभ नैनन्ह जोती। इहै रूप सभ मोती । सायर इहै रूप सभ फूलन्ह बासा । इहै रूप रस भँवर इहै रूप सिसहर औ सूरा। इहै रूप जग पूरि इहै रूप अंत आदि निदाना। इहै रूप घरि घर सो छिपानाँ।

इहै रूप जल थर औ महिअर भाउ अनेग देखाउ। आपू गँवाइ जो रे कोइ देखें देखें सो किछु पाउ ।। (१२०)

शुक्ल जी कहते है कि अलाउद्दीन भी तो यही करता है, वह भी तो राघव के मुख से वैसा ही वर्णन सुनकर चित्तौर पर चढाई कर देता है, जिस प्रकार सुए के द्वारा पद्मावती का रूप-वर्णन सुनकर रत्नसेन उसके लिए योगी बन कर निकल पड़ता है; फिर क्यों एक प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ता है और दूसरा रूप-लोभी लंपट के रूप में? वे कहते हैं, अलाउद्दीन के विपक्ष में दो ही बातें है—(१) पदमावती का दूसरे की विवा-हिता होना और (२) अलाउद्दीन का दुप्ट प्रयत्न करना ।...यदि अनौचित्य का यह विचार छोड़ दिया जाए तो पद्मावती का रूप-वर्णन सुनते ही तत्काल दोनों के हृदयों में उसके प्रति जो चाह उत्पन्न हुई, वह एक दूसरे से भिन्न नहीं जान पड़ती है। (पृ० ३९)

इस अनौचित्य की जो दो बातें शुक्ल जी ने उठाई है, उनमें से प्रथम सूफ़ियों के लिए निपिद्ध नहीं है। 'फ़ारस' की सूफ़ी कथाओं में यह एक सामान्य प्रवृत्ति है। शीरी-फ़रहाद और लैला-मजनूँ की कहानियों में शीरीं और लैला दोनों अन्य पुरुषों की विवानिताएँ हैं।

प्रसिद्ध किव निजामी की 'खुसरो-शीरों' को देखिए। शीरों खुसरो को विवाहित होती है। इसके अनंतर फ़रहाद नाम का शिल्पी शीरीं पर अनुरक्त हो जाता है। खुसरो जब यह सुनता है, वह उसे अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए बेमतून पर्वत को काट कर शीरीं के लिए दूध की नहर लाने के लिए कहता है। फ़रहाद शीरों का चित्र सामने रख कर पहाड़ काटने लगता है और अन्त में अपने काम में सफल भी होता है। किन्तु जब खुसरों को यह ज्ञात होता है, वह यह खबर फैला देता है कि शीरीं मर गई, और इस समाचार को सुन कर फ़रहाद अपने प्राण छोड़ देता है। शीरी उसका मजार बनवाती है। कुछ समय बाद खुसरों का एक बेटा उसकी हत्या कर डालता है और शीरीं उसको दफन करके आत्म-हत्या कर लेती है। शै

निजामी की 'लैंटा-मजनूं' की कथा इस प्रकार है। क़ैंस (जो पीछे 'मजनूं' के नाम से प्रसिद्ध होता है) लैंटा के साथ एक ही मकतव में पढ़ता है। दोनों में प्रेम हो जाता है। जब लैंटा के मॉ-वाप को यह ज्ञान होता है, वे लैंटा का क़ैंस (मजनूं) से मिलना बद कर देते हैं, और उसका विवाह इक्ते सलाम से कर देते हैं। फिर भी, क़ैंस (मजनूं) का प्रेम बना रहता है, और वह उसके विरह में पागलों की माँति घूमता रहता है। इसी-िलए उसको लोग 'मजनूं' कहने लगते हैं। कुछ समय बाद इक्ते सलाम की मृत्यु हो जाती है। तब लैंटा और मजनूं मिलते हैं, किन्तु गीघ्र ही लैंटा की मृत्यु हो जाती है और मजनूं भी उसकी कब्र पर प्राण दे देता है। ख़ुसरों की देवल देवी और ख़िज्र खाँ की कहानी में भी इसी प्रकार के प्रेम का चित्रण है।

हिन्दी की सूफ़ी कथाओं में भी इस प्रकार का प्रेम चित्रित हुआ है, यद्यपि इसका प्रचलन बहुत प्रारंभ में ही मिलता है और बाद में भारतीय वातावरण मे इसका निषेध-सा हो गया। मुल्ला दाऊद का 'चंदायन' इसी प्रकार के प्रेम की कथा है। उसकी नायिका चदा बावन की विवाहिता है, लोरिक और वह एक-दूसरे को देख कर परस्पर मुग्ध होते है और प्रेम करने लगते है। पीछे वे कुछ वाधाओं के अनंतर परस्पर विवाहित भी हो जाते हैं। फलतः भारतीय सूफ़ी-साधना में भी इस प्रकार का प्रेम वर्जित नहीं था, यह प्रकट है, और केवल इसके आधार पर अलाउद्दीन की भावना को एक नाम और रत्नसेन की भावना को दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता है।

अनौचित्य की जो दूसरी वात शुक्ल जी ने कही है, वह अवश्य कुछ जोर रखती है। अलाउद्दीन का प्रयत्न दुप्ट है। फ़ारसी सूफ़ी प्रेम-कथाओं में हम देखते हैं कि प्रेमी अन्य की विवाहिताओं से प्रेम करते हैं, किन्तु प्रेमपात्र को अपनाने के लिए कोई दुप्ट

१. देखिए, क्याममनोहर पाँडेय, 'मध्ययुगीन प्रेमाख्यान', पृ० २६-२७ ।

२. देखिए, इयाममनोहर पाँडेय, 'मध्ययुगीन प्रेमाख्यान', पृ० २८-२९ ।

प्रयत्न नहीं करते हैं। हिन्दी सूफी प्रेम-कथाओं के नायक भी इसी प्रकार कोई दुप्ट प्र्यत्न नहीं करते हैं। केवल एक अपवाद है: वह है 'चन्दायन' का लोरिक। वह चन्दा को लेकर भाग निकलता है। किन्नु इसी कारण 'चन्दायन' को सूफी काव्य कहने में भी कुछ आलो-चकों को आपित्त भी है। अधिक-से-अधिक एक ही बात लोरिक के इन दुष्ट प्रयत्नों के संबंध में उसके पक्ष में कही जा सकती है, और वह यह है कि चाँदा स्वयं भी लोरिक के साथ बावन के घर से निकल भागना चाहती है; कारण अनेक बताए जाते हैं, किन्तु कम-से-कम इतना निश्चित है कि न बावन उससे प्रेम करता है, और न वह बावन से प्रेम करती है। खुसरो की देवल देवी—खिज्य खाँ कहानी में भी दुष्ट प्रयत्नों का समावेश है। इस-लिए अलाउद्दीन के दुष्ट प्रयत्नों के आधार पर भी उसकी भावना को सूफी प्रेम कोटि से बाहर करना कदाचित् संभव न होगा।

मेरी समझ में प्रेम का अनिवार्य लक्षण इन समस्त सूफी रचियताओं के अनुसार विरहानुभूति है। जिस चाह के साथ विरह का दुःख है, वही प्रेम है, अन्यथा वह लोभ है। इसीलिए इन किवयों ने विरह पर वहुत बल दिया है। अरवी-फ़ारसी सूफ़ी कहा-नियों में तो प्रेम विरह का ही एक प्रकार से दूसरा नाम है। इस जीवन में प्रेमी और प्रेमिका मिलन-सुख नहीं उठा पाते हैं। 'शीरीं-फ़रहाद' और 'लैला-मजनूं' में तो ऊपर हमने यह देखा ही है, 'यूसुफ़-जुलेखा' में भी यही बात दिखाई पड़ती है, यद्यपि उसमें फिर विरह का रूप वदल जाता है और वह दिव्य हो जाता है। अपनी प्रसिद्ध रचना 'अहयाउल उलूम' में अलग जाली ने 'यूसुफ़-जुलेखा' की कथा इम प्रकार दी है। जुलेखा यूसुफ़ पर मरती रहती है। यदि कोई कहता है कि उसने यूसुफ़ को देखा है, तो वह उसे गले का हार उतार कर दे देती है। उसके पास ७० ऊँट हीरे हैं। वे सब धीरे-धीरे इसी प्रकार खत्म हो जाते हैं और अन्त में यूसुफ़ से उसका विवाह हो जाता है। किन्तु विवाह हो जाने के वाद वह यूसुफ़ के साथ रहना भी अस्वीकार कर देती है और कहती है 'मैं तुमसे उसी समय तक प्रेम करती रही जब तक ईश्वर को नहीं जानती थी। अब मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रेम ने घर कर लिया है। वहाँ अब और किसी को नहीं रख सकती हूँ।'' रि

इस विरह-दुःख पर प्रत्येक सूफी लेखक ने बड़ा वल दिया है । इसका एक भी अपवाद नहीं मिलता है । जायसी ने विरह पर जो वल दिया है, वह तो भलीभाँति विदित ही है, मंझन भी इस दुःख-तत्व के स्पष्टीकरण में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं ।

मंझन की कथा का नायक नायिका से कहता है कि उसने जीव को देकर उसका दुःख ( उसके विरह का दुःख ) मोल लिया था :—

एहि जग जीवन मोहि तोहि लाहा। मैं जिउ दे तोर दुक्ख बेसाहा । मैं न आजु तोरे दुक्ख दुखारी । तोरे दुख सेउं मोहि आदि चिन्हारी। जेहि दिन सिरेउ आँस बिघि मोरा। तेहि दिन मोहि दरसेउ दुख तोरा। (११३.२-४)

दुःख का व्रत ग्रहण करने से ही मानव मानव हुआ :—

दुख मानृस कर आदि गरासा । ब्रह्म कंवल महं दुख कर बासा ।

१. डॉ॰ श्याममनोहर पाँडेय : 'मध्ययुगीन प्रेमाख्यान', पृ० २२ ।

जेहि दिन तेहि दुख सिस्टि समानाँ। तेहि दिन तें जिउ कै जिउ जानाँ।
मोहिन आजु उपजेउ दुख तोरा। तोर दुख आदि संघाती मोरा।
अब लैं बहौं दुक्ख के काँबरि। दुइ जग सुक्ख देउं नेउछावरि।
मैं अपान दे तोर दुख लिया। मरि कै अब सो अमृत पिया।
तोर दुक्ख मधुमालति सुखदायक संसार।
जेहि जिय माहि तोर दुख उपजा धनि सो जग औतार।। (११५)
और, प्रेम ने दु:ख को देख कर ही मानव के हृदय में बसेरा लिया:——
सनिउं जाहि दिन सिस्टि उपाई। प्रीति परेवा दिहेंउ उडाई।

रि, प्रम ने दुःख का दल कर ही मानव के हृदय में वसेरा लिया :— सुनिउं जाहि दिन सिस्टि उपाई । प्रीति परेवा दिहेंउ उड़ाई । तीनिउ लोक ढूंढ़ि कै आवा । आपु जोग कहुँ ठाउँ न पावा । तब फिरि मोहि घट पैसेउ आई । रहेउ लोभाइ न गएउ उड़ाई । तीनि भुवन तव पूंछीं बाता । कस तुइँ मानुस के घट राता । कहेसि दुक्ख मानुस कर आँसा । जहाँ दुक्ख तहुँ मोर नेवासा ।

जेहि ठाँ दुक्ख होइ जग भीतर प्रीति होइ बस ताहि । प्रीति बात का जानै बपुरा जेहि सरीर दुख नाहि ।। (११६)

मेरी समझ में अब हम इस स्थिति में हैं कि समस्या का समाधान दे सकें। जायसी के रत्नसेन की भाषा वही है जो मंझन के मनोहर की है, किन्तु अलाउद्दीन की भाषा दुःख बाली भाषा नहीं है, वह मंझन के मनोहर की भाँति यह नहीं कह सकता है :-अब लैं बहौं दुक्ख के काँवरि। दुइ जग सुक्ख देउं नेउछाउरि। (११५)

इन सूफ़ी किवयों की दृष्टि में जब तक कोई भी प्रेम का दम भरने वाला दुख की काँवरि नहीं ढोता है और दोनों जगत् के सुख उस दु:ख पर न्यौछावर करने को प्रस्तृत नहीं होता है, वह प्रेमी नहीं है, रूप-लोभी है, दंभी है, छली है। अलाउद्दीन यही है, और इसिलए रत्नसेन से भिन्न है। रत्नमेन और अलाउद्दीन को एक ही पथ का पथिक नहीं माना जा सकता है।

#### ( ? )

शुवल जी ने इसी प्रकार एक दूसरी समस्या यह उठाई है कि 'पद्मावत' एक प्रेम-गाथा मात्र है या कि एक जीवन-गाथा, और, उन्होंने उत्तर दिया है कि वह "एक प्रेम-गाथा ही है, पूर्ण जीवन-गाथा नहीं।...दाम्पत्य के अतिरिक्त मनुष्य की और वृत्तियाँ, जिनका कुछ विस्तार के साथ समावेश है, यात्रा, युद्ध, सपत्नी-कलह, मातृस्नेह, स्वामि-भिवत, वीरता, कृतघ्नता, छल और सतीत्व है, पर इनके होते हुए भी 'पद्मावत' को हम श्रृंगार प्रधान काव्य ही कह सकते है। 'रामचरित' के समान मनुष्य जीवन की भिन्न-भिन्न बहुत-सी परिस्थितियों और संबंधों का इसमें समन्वय नहीं है।" (भूमिका, पृ०३५-३६)।

श्वल जी का यह कथन रचना के पूर्वार्द्ध तक के लिए तो मान्य है किन्तु यदि पूरी रचना को लिया जाए तो इसके मानने मे कठिनाई प्रतीत होती है। 'पद्मावत' अपने उत्तरार्द्ध में आने वाले परिस्थित और संबंध-वैविष्य में 'रामचरित मानस' से कम नहीं

है, वित्क इस विषय में दोनों लगभग समान हैं । 'मानस' में छल से सीताहरण होता है इसमें छल से रत्नसेन बंदी किया जाता है। उसमें स्ग्रीव-हनुमान की सहायता से लंका पर आक्रमण होता है, इसमें गोरा-बादल की सहायता से दिल्ली का अभियान होता है। 'मानस' में राम सीता को छड़ाने में कृतकार्य होते हैं, इसमें पद्मिनी रत्नसेन को छुड़ाने में कृतकार्य होती है। उसमें शूर्पणखा रावण को सीताहरण के लिए प्रेरित करती है, इसमें राघव अलाउद्दीन को पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। 'मानस' में राम मत्य-पालन के लिए वन जाते हैं और भरतादि के अनुरोध पर भी अयोध्या नहीं लौटते हैं, इसमें भी रत्नसेन अलाउद्दीन की माँगों को एक बार ठुकरा देता है तो डट कर उसका सामना करता है और इसी प्रकार अलाउद्दीन से संधि कर लेने के बाद बादशाह के गढ़ के भीतर आने पर गोरा-बादल कितना ही उसे समझाते हैं कि तुर्क का विश्वास न करना चाहिए और गढ़ में उसको पाकर उसे बन्दी कर लेना चाहिए, किन्तु वह सत्य पर डटा रहता है और उनकी वातों को नहीं मानता है। देवपाल से रत्नसेन का युद्ध और उसमें उसका मारा जाना तथा उसके शव के साथ पदमावती और नागमती का चिता-रोहण करना राजपुती वीरता और सतीत्व के ऐसे उदाहरण हैं जो 'पद्मावत' में विशेष हैं । ये ऐसे तत्व हैं कि जो भुलाए नहीं जा सकते हैं । इसलिए जहाँ तक रचना का उत्तरार्द्ध है वह उतनी ही जीवन-गाथा है जितनी कोई भी अन्य रचना हो सकती है। रचना का पूर्वार्द्ध अवश्य प्रेम-गाथा मात्र है । जायसी ने पूर्वार्द्ध में प्रेम तत्व को जान-बूझ कर अधिक विस्तार दिया है । किन्तु 'मानस' में भी तो बालकांड का पूर्वीर्द्ध और समस्त उत्तरकांड अवतारवाद और भिवततत्व का निरूपण मात्र करते हैं ? यदि काव्य-प्रवन्ध की दृष्टि मे विचार करें तो 'मानस' के ये अंश उसके उतने भी अनिवार्य अंश नहीं माने जा सकते हैं जितने 'पदमावत' के पूर्वार्द्ध के विभिन्न अंग । और, इसी प्रकार के तत्त्वों के कारण कुछ समालोचक 'रामचरित मानस' को काव्य की अपेक्षा 'पूराण' कहना अधिक उचित समझते है। किन्तु तुलमीदाम के लिए तो ये अश नितान्त आवश्यक थे, भले ही उनकी रचना को कोई 'काव्य' न कह कर 'पुराण' कहे । वही बात जायसी के संबंध में भी कही जा सकती है। उनके लिए भी रचना के पूर्वार्द्ध में प्रेम तत्व को प्रमुखता देते हुए उसको असाधारण विस्तार देना आवश्यक था, भले ही। उनकी रचना को कोई आलो-चक जीवन-गाथा न कह कर प्रेम गाथा ही कहे । वस्तृत: जीवन-गाथाएँ दोनों ही हैं, अन्तर यही है कि एक भिवन प्रधान जीवन-गाथा है और दूसरी प्रेम प्रधान जीवन-गाथा ।

( ३ )

एक तीसरी समस्या जो शुक्ल जी ने उठाई है, और दूसरे भी अनेकानेक आलो-चकों ने उठाई है, वह रचना के अन्योक्ति परक अथवा समासोक्ति परक होने की है। मैं एहि अरथ पिटतन्ह बूझा... और तम चित उर मन राजा कीन्हा...आदि पंक्तियों वाला छद निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है। 'जायसी ग्रन्थावली' के संपादन में प्रस्तुत लेखक ने १६ प्राचीन प्रतियों का उपयोग किया था। उनमें से केवल तीन प्रतियों में और एक प्रति के उस अंश में जो उसके खंडित हो जाने के बाद किसी अन्य प्रति के आधार पर पूरा किया गया था, यह छंद मिला था। ये तीनों प्रतियाँ भी रचना की पाठ-परंपरा में सब से नीचे की पीढ़ियों में आती हैं। इसिलए यह निश्चित है कि उक्त छंद प्रक्षिप्त है और बहुन पीछे का प्रक्षेप है। अभी तक जायसी के आलोचक इस छंद का मोह नहीं छोड़ सके हैं और किसी-न-किसी प्रकार से इसका विवेचन-विश्लेषण करते ही हैं। फिर भी जो स्थिति है वह इतनी स्पष्ट है कि उसके संबंध में और कुछ कहना अनावश्यक होगा। किन्तु इस छद को छोड़ देने पर भी समस्या पर विचार करना ही चाहिए।

अन्योक्ति वहाँ होती है जहाँ कथा प्रसंग से भिन्न वस्तुओं के द्वारा प्रस्तुत प्रमंग की व्यंजना होती है; इसी प्रकार जहाँ पर वाच्यार्थ प्रस्तुत होता है और कोई व्यंग्यार्थ अप्रस्तुत होता है, वहाँ पर समासोक्ति होती है। रचना में अन्योक्तियाँ बहुत ही कम आई हैं, समासोक्तियाँ अवश्य अधिक आई हैं। फिर भी, सर्वत्र समासोक्ति मिलती हो, ऐसा नहीं है। रचना के उत्तरार्द्ध में तो अधिकतर वाच्यार्थ ही अभिप्रेत है और पूरी रचना में किसी अन्योक्ति या समासोक्ति-माला का निर्वाह करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

(8)

एक और समस्या 'पद्मावत' के प्रेम निरूपण की सचाई के संबंध में उठती रही है। इस प्रसंग में एकाध समालोचकों द्वारा यहाँ तक कहा गया है कि 'पद्मावत' का प्रेम मूलतः लौकिक है, कदाचित् उसे समाज के लांछन से वचाने के लिए रचना के बीच-बीच में परमार्थ की व्यंजना की गई है।

सूफियों में स्त्री-पुरुप के प्रेम के संबंध में दो विचारधाराएँ रही हैं। एक तो वह रही है जिसके नेता इब्नुल अरबी रहे हैं। इस विचारधारा के अनुसार ईश्वर और मनुष्य का जो संबंध है, वही पुरुप और स्त्री का है, इसलिए स्त्री-पुरुप का प्रेम भी उसी प्रकार दिव्य है, जिस प्रकार ईश्वर और मनुष्य का। दूसरी विचारधारा के नेता अल् गुज़ाली रहे हैं, जिनके अनुसार स्त्री-पुरुप का प्रेम उस ईश्वर-मनुष्य प्रेम के लिए एक पुल मात्र है। ईश्वर प्रेम की प्राप्ति के लिए ही इसकी उपयोगिता है; उसकी अनुभूति कर लेने के वाद इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसीलिए जैमा ऊपर कहा गया है, यूसफजुलेखा की कथा देते हुए उन्होंने दिखाया है कि यूमुफ़ से विवाह कर लेने के वाद जुलेखा उसके पास तक नहीं फटकती है और कहती है कि उसने ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति कर ली है, इसलिए वह इस प्रेम को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती है। जायसी संभवतः प्रथम विचारधारा को स्वीकार करते हुए भी इनमें से द्वितीय विचार-धारा के पोपक है। हिन्दी के अन्य अनेक सूफ़ी किव भी प्रापः इन विचार-धाराओं के पोपक हैं। हमारी सबमे बड़ी कठिनाई यह है कि हम स्त्री-पुरुप के संबंध को किसी भी आध्यात्मिक स्तर पर स्थित नही देख पाते हैं। ऐसा हमारे संस्कारों के कारण है। इन संस्कारों ने ऊपर उठे विना मुफ़ियों के प्रेम-तत्व को हम भली भाँति न समझ सकेंगे।

१. देखिए, 'पद्मावत का जीवन-दर्शन' के अन्तर्गत 'जायसी का प्रेम-सन्देश' शीर्षक ।

( 4 )

इसी प्रसंग में एक और समस्या को लेकर यह विवेचन समाप्त करूँगा, वह है 'पद्मावत' तथा अन्य सूफी प्रेमाख्यानों में संभोग-चित्रण की। प्रायः सभी में नायक-नायिका का संभोग चित्रण मिलता है, इसका कारण क्या है ? जायसी ने इसका उत्तर दिया है। वे कहते हैं:—

चतुर नारि चित अधिक चिहूटै। जहाँ पेम बाँधै किमि छूटै।
किरिरा काम केलि मनुहारी। किरिरा जेहिं नहिं सो न सुनारी।
किरिरा होइ कंत कर तोखू। किरिरा किहें पाव धनि मोखू।
जेहि किरिरा सो सोहाग सोहागी। चंदन जैस स्यामि कँठ लागी। (३१७)
प्रेमपात्र की परिनुष्टि के लिए आत्मोत्सर्ग का जो सिद्धान्त इन सूफ़ियों ने अपने
सामने रक्खा है, उसका यह एक स्वाभाविक विकास ज्ञात होता है। एक स्थान पर
जायसी का नायक कहता है:——

ओहि न मोरी कछ आसा हों ओहि आस करेउँ। तेहि निरास प्रीतम कहँ जिउ न देउँ का देउँ॥ (२१०)

जिस निरास (निरपेक्ष) त्रियतम को प्रेमी अपना जीव देने के लिए इतना आतुर है, उसे अपना शरीर देना तो (नायिका) धर्म ही होना चाहिए।

यहाँ यह अवश्य ज्ञातव्य है कि फ़ारस तक में रची हुई सूफ़ी प्रेम-कथाओं में यह शारीरिक संबंध चित्रित नहीं हुआ है। खुसरों कदाचित् पहले सूफ़ी किव हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में इस शारीरिक मंबंध को स्थान दिया है। भारतीय प्रेम-कथाओं का अवश्य यह एक अनिवार्य अंग-सा रहा है। हिन्दी की असूफ़ी प्रेमकथाओं में भी यह बात दिखलाई पड़ती है। इसलिए ज्ञात होता है कि यह तत्व यहाँ के सूफ़ियों ने भारतीय परं-पराओं से ग्रहण किया है। १

१. देखिए, डॉ० झ्याममनोहर पांडेय : 'मध्ययुगीन प्रेमास्यान', पृ० १५६-१५९ ।

*पद्भावत* ( पाठ तथा अर्थ )

こうしょう はんてい とうしょう しょう 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日日 こうしゅう しゅんしゅう こうないしょう Being of the sound of the sound of the

1 - 47

मॅबरीं श्रादि एक करतारू । जेइँ जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू । कीन्हेसि प्रथम जोति परगासू । कीन्हेसि तेहिं पिरीत किवलासू । कीन्हेसि श्रागिन पवन जल खेहा । कीन्हेसि बहुतइ रंग उरेहा । कीन्हेसि धरती सरग पतारू । कीन्हेसि वरन वरन श्रवतारू । कीन्हेसि सात दीप वग्नंडा । कीन्हेसि भुवन चादहउ खंडा । कीन्हेसि दिन दिनश्रर सप्ति राती । कीन्हेसि नखत तराइन पाँती । कीन्हेसि धूप सीउ श्रो छाहाँ । कीन्हेसि मेघ बीजु तेहि माहाँ । कीन्ह सबइ श्रम जाकर दोसरहि छाज न काहु । पहिलेहिं तेहिक नाउँ लड़ कथा कहाँ श्रवगाह ।। १ ॥

अर्थ-(१) आदि (आरंभ) में मैं उस एक कर्त्ता (मृष्टिकर्त्ता) का स्मरण करता हूँ, जिसने हमें जीव दिया और जिसने संसार की रचना की, (२) जिसने आदि ज्योति (ह० मृहस्मद के नूर) का प्रकाश किया, और उसी के प्रीत्यर्थ कैलाम की रचना की, (३) जिसने अग्नि, वायु, जल, और मिट्टी का निर्माण किया, और जिसने बहुतेरे रगों में [भॉति भॉति के] उरेह (चित्रांकन) किए, (४) जिसने घरती, आकाश और पाताल का निर्माण किया और जिसने नाना वर्ण के अवतार किए (प्राणियों को अवतरित किया), (५) जिसने मण्तद्वीप और त्रद्माण्ड की रचना की, और जिसने चौदह खंड भवनों की रचना की, (६) जिसने दिन, दिनकर, चन्द्रमा और रात्रि की रचना की, और जिसने नध्त्रों तथा तारिकाओं की पित्रियों की रचना की, (७) जिसने धृप, शीत और छाया का निर्माण किया, और ऐसे मेघ का निर्माण किया कि उसमें विजली निवास करती है। (८) जिसकी ऐसी समस्त सृष्टि की हुई है जो दूसरे किसी को भी शोभा न दे सकी, (९) सर्वप्रथम उसी कर्त्ती का नाम लेकर मैं [अपनी] विस्तृत कथा (की रचना) कर रहा हूँ।

टिप्पणी——(१) इस्लाम और उसके धर्म-ग्रन्थ 'क़ुरआ़न' के अनुसार ईश्वर ही मृष्टि और उसके समस्त पदार्थों का कर्त्ता है। जीव भी उसी ने शरीर की रचना कर के प्रत्येक घट में डाला है। एक-एक पदार्थ का नाम गिना कर उसके कर्त्ता के रूप में ईश्वर का उल्लेख और स्मरण 'क़ुरआ़न' में स्थान-स्थान पर पर पाया जाता है। स्मरण की यह शैली सूफ़ी रचनाओं में मूलतः वहीं से ली हुई है। (२) आदि जोति——ह० मुहम्मद का नूर (दे० ११.२)। कीन्हेंसि तेहि पिरीति कबिलासू (दे० ११.२) कबिलास केलास = शिवलोक। आगे रचना में जहाँ भी 'कबिलास' आया है, शिवलोक के अर्थ में आया है, जिसमें इन्द्र और उसकी अप्सराओं का भी निवास है। (३) उरेह < उल्लेख = रेखांकन, चित्रांकन। (६) दिनअर दिन—कर = सूर्य। तराई ्तारिका। (७) सीउ दिसीअ शीत। छांह ्छाया। बीज = बिज्ज विद्युन (८) छाज् छज्ज [दे०] = शोभा देना। (९) अवगाह अवगाढ़ = गंभीर, गहरा, स्थाप्त।

कीन्हेमि हेर्ने समृंद्र ऋपारा | कीन्हमि मेरु मिन्दिंदु पहारा | कीन्हेसि नदी नार ऋो भरना | कीन्हेसि मगर मंछ बहु वरना | कीन्हेसि सीप मोंति बहु भरे । कीन्हेसि बहुतइ नग निरमरे । कीन्हेसि बनवाँड श्रो जरि मूरी । कीन्हेसि तरिवर तार खजूरी । कीन्हेसि साउज त्रारन रहहीं । कीन्हेसि पंखि उड़िह जहाँ चहहीं । कीन्हेसि वरन सेत श्रो स्थामा । कीन्हेसि भृख नींद विसरामा । कीन्हेसि पान फूल वहु भोगू । कीन्हेसि बहु श्रोपद बहु रोगू । निमिख न लाग करत श्रोहि सबइ कीन्ह पल एक । गगन श्रंतरिख राखा बाजु खंम बिनु टेक ॥ २ ॥

अर्थ—(१) उसी ने हेम (हिम) तथा अपार समुद्रों की रचना की, उसी ने सुमेरु तथा किरिक्धा पर्वतों की रचना की, (२) उसी ने निर्दयों, नालों और सोतों की रचना की, उसी ने [उनमें रहने वालों] नकों, और अनेक वणों के मत्स्यों की रचना की, (३) उसी ने मीपियों का निर्माण किया और उनमें बहुतेरे मोती भरे और उसीने बहुतेरे निर्मल [कान्ति वाले] नगों का निर्माण किया , (४) उसी ने वन खंड और [उसमें पाई जाने वाली] जड़ों और मूलों का निर्माण किया, और उसी ने [उसके] ताड़, खजूर [आदि | तस्वरों का निर्माण किया, (५) उसी ने क्वापदों का निर्माण किया जो अरण्य में रहते है, और उसी ने पिक्षयों का निर्माण किया, जो जहाँ चाहते हैं उड़ जाते हैं, (६) उसी ने क्वेत और ब्याम [जैमे] वर्णों का निर्माण किया, और उसी ने भूख, नींद, और विश्वाम का निर्माण किया, (७) उसने पान (ताम्बूल), फूलों आदि बहुतेरे भोज्य पदार्थों का निर्माण किया, और उसी ने बहुतेरी ओपिधयों तथा रोगों का भी निर्माण किया। (८) [इन सब की] रचना करने हुए उसे एक निर्मेष भी नहीं लगा और उसने सब कुछ एक पल में कर डाला, (९) पुन: उसी ने आकाश को भी [बना कर] उसे अन्तरिक्ष में विना खंभे और विना किसी टेक (थाम-थूनी) के रख दिया।

िष्पणी——(१) हेवँ हिम । खिखिंद<िकष्किन्ध । (३) सीप<सृत्ति<शुक्ति । (५) सारज व्यापद = जंगली जन्तु । आरन <अरण्ण <अरण्य । (६) वरन < वर्ण = रंग । सेत ्श्वेत । (७) पान <पण्ण <पर्ण = ताम्बूल । (८) निमिख <िनमेष = पलकों के गिरने में जितना समय लगता है । (९) अंतरिख ्अंत ─ रिक्ख ्अन्तरिक्ष । वाजु वज्ज ्वर्ज = बिना । खांभ <हकम्भ = खंभा । टेक = टेकने या यामने वाली वस्तु ।

कीन्हेिम मानुम दिहिसि बड़ाई । कीन्हेिस ऋच भुगुति तेहि पाई । कीन्हेिस राजा भूँजिह राज् । कीन्हेिस हस्ति योर तिन्ह साज् । कीन्हेिस तिन्ह कहँ बहुत बेराम् । कीन्हेिस कोड़ टाकुर कोड़ दासू । कीन्हेिस दरव गरव जेहिं होई । कीन्हेिस लोभ ऋवाइ न कोई । कीन्हेिस जिञ्चन सदा सब चहा । कीन्हेिस मीचु न कोई रहा । कीन्हेिस मुख ऋो कोड ऋनंदू । कीन्हेिस दुख चिंता ऋं दंदू । कीन्हेिभ कोड भियारि कोड धनी । कीन्हेिभ सँपति विपति पुनि धनी । कीन्हेिभ कोड निभरोसी कीन्हेिभ संव खार । ३ ॥ अर्थ—(१) उसने मनुष्य को निर्मित किया और [मृष्टि के समस्त पदार्थों में] उसे बङ्ष्पन दिया; उसने उसे अन्न दिया, और [उसी से] उसने भुक्ति (भोजन) पाया। (२) उसने राजाओं को बनाया जो राज्यों का भोग करते हैं, और हाथियों घोड़ों को उनके माज के रूप में बनाया। (३) उनके लिए उमने बहुतरे विलास बनाए, और किसी को उसने स्वामी बनाया तो किसी को दाम बनाया। (४) उसने द्रव्य को बनाया, जिसके कारण मनुष्य को गर्व होता है, और उसने लोभ को बनाया, जिस के कारण [द्रव्य से] कोई मनुष्य तृष्त नहीं होता है। (५) उसने जीवन का निर्माण किया, जिस मदैव सभी चाहते हैं, और उसने मृत्यु का निर्माण किया, जिसके कारण कोई भी [मदैव] नहीं रह सका है। (६) उसने सुख, कौतुक (खेल-खिलवाड़) और आनन्द का निर्माण किया, [साय ही] उसने दुःख, चिन्ता और द्वन्द्व की भी रचना की। (७) किसी को उसने भिखारी बनाया तो किसी को घनी बनाया; उसने सम्पत्ति बनाया तो किसी को बल्याली। (९) क्षार (मिट्टी) से ही उसने सब कुछ बनाया और पुनः सबको उसने क्षार (मिट्टी) कर दिया।

टिप्पणी—(१) भुगुति.८भुक्ति = भोजन । (२) भूँज् भुज् = भोग करना । (३) बेरास <िवलास । (४) अवाय् <अग्धव [दे०] = पूर्ति करना, पूरा करना, तृप्त होना। (५) जिअन <जीवन । मीचु ंमृत्यु । (६) कोड कोड्ड |दे०| = कौतुक, खेल-खिलवाड़ ।दंद < द्वन्द्व । (७) भिखारि <िभक्षाकारिन् = भिखमंगा। (९) छार ं क्षार = राख, धूल ।

कीन्हेसि अगर कस्तुरी वेना । कीन्हेसि भीवँसेन श्रों चेना । कीन्हेसि नाग मुखहि विप बसा । कीन्हेसि मंत्र हरइ जेहिं इसा । कीन्हेसि अमिश्र जिश्रन जेहि पाएँ । कीन्हेसि विक्स मीगु तेहि खाएँ । कीन्हेसि ऊलि मीठि रस भरी । कीन्हेसि करुइ बेलि बहु परी । कीन्हेसि मधु लावइ लइ मास्त्री । कीन्हेसि भवँर पर्नग श्रों पाँखी । कीन्हेसि लोवा उंदुर चाँटी । कीन्हेसि बहुन रहिं खिन मोटी । कीन्हेसि राकस भूत परेता । कीन्हेसि मोकम देव दयंता । कीन्हेसि सहस श्रटारह वरन वरन उपराजि । भुगुति दिहेसि पुनि सब कहँ सकल साजना साजि ॥ ४ ॥

अर्थ--(१) उसने अगुरु, कस्तूरी और खम का निर्माण किया, उसी ने भीमसेनी तथा चीनी कपूरों की रचना की। (२) उसने नागों का निर्माण किया, जिनके मुख में ही विष निवास करता है और उसने उन मत्रों की रचना की जो उन के दश [के विष] को हरते हैं! (३) उसने अमृत बनाया, जिसके पाने से जीवन होता है, और उसने विष बनाया, उसके खाने से मृत्यु होती है। (४) उसने ईख की रचना की, जो मीठी और रसभरी है, और उसने कड़वी बेल (लता) भी बनाई, जो बहुत फलती है। (५) उसने मध का निर्माण किया, जिसे [फुलो से] लेकर मिक्वियां [छनों में] लगाती है, तथा उसने स्नमरों, पतिगों और पिक्षयों का निर्माण किया। (६) उसने लोमड़ियों, चूहों,

और चीटियों को बनाया, और ऐसे बहुतेरे जीव-जन्तुओं का निर्माण किया जो मिट्टी को खोद कर और विल बना कर रहते है। (७) उसने राक्षमों, भूतों और प्रेतों का निर्माण किया . और उसीने चाण्डालों, देवों और दैन्यों की रचना की। (८) उसने भाँति-भाँति के निर्माण कर अट्ठारह सहस्र प्रकार की [जीव-] सृष्टि की (९) और तदनंतर समस्त ब्यवस्था करके सब को उसने भोजन दिया।

टिप्पणी—(१) बेना ्वीरण = खस, उशीर । भीवँसेन < भीभसेन = एक प्रकार का कर्पूर । चेना = एक प्रकार का चीनी कर्पूर । (२) उसा ्दंश = सर्पदंश, सर्प के काटने से उत्पन्न विष । (४) ऊखि ् इक्षु = ईख । करुअ ् कटु । (५) माखी < मिक्षका । पाँखी < पिक्षन् = चिड़िया । (६) लोवा ं लोपाक = लोमड़ी । उंदुर < उन्दुर = चूहा । (७) भोकस ं पुक्कस < पुल्कस = एक घृणित मानी जाने वाली जाति, अथवा बुक्कस = चाण्डाल । दयंत ् दैत्य । (८) उपराज् र उपरच् = निर्माण करना । (९) भुगुति < भुक्ति = भोजन ।

धनपित उहड़ जेहिक संसारू । सबिह देइ नित घट न भँडारू । जावँत जगित हस्ति त्रों चाँटा । सब कहाँ भुगृति रात दिन बाँटा । ताकिर दिस्टि सबिह उपराहीं । मित्र सन्नु कोइ विसरह नाहीं । पंखि पतंग न विसरइ कोई । परगट गुपृत जहाँ लिग होई । भोग भुगृति बहु भाति उपाई । सबिह खियावड़ त्र्रापु न खाई । ताकर इहड़ सो खाना पित्रना । सब कहाँ देइ भुगृति त्रों जिन्नना । सबिह त्राम ताकिर हिर स्वाँसा । त्रोह न काहु कड़ त्रास निरामा । जुग जुग देन घटा निहं उमे हाथ तस कीन्ह । न्राउर जो देहिं जगत महँ सो सब ताकर दीन्ह ॥ ५ ॥

अर्थ--(१) धनपित वहीं है, जिसका यह संसार है; वह सभी को देता है फिर भी उसका भांडार घटता नहीं है। (२) इस संसार में जितने भी [जीव] हाथी से लेकर चीटी तक है, वह सभी को रात-दिन भोजन बाँटता रहता है। (३) उसकी दृष्टि सब के ऊपर [सब की देख-भाल करती] रहती है, और मित्र-शत्रु कोई भी उसे विस्मृत नहीं होता है। (४) पक्षी हो या पितगा, जहाँ तक भी वह प्रकट या गुष्त होता है, कोई भी उसे विस्मृत नहीं होता है। (५) उसने बहुत प्रकार से भोगो-भुक्तियों को उत्पन्न किया है, और वह सभी को खिलाता है किन्तु स्वय नहीं खाता है। (६) उसका खाना-पीना यही है कि वह सब को भुक्ति और जीवन (जीविका) देता रहता है। (७) सभी को हर सास से उस की आगा (अपेक्षा) रहती है, किन्तु उसे किसी की आगा (अपेक्षा) नहीं, वह 'निरास' है। (८) युग-युग से देते हुए भी वह (उस का भांडार) घटा नहीं, [यद्यपि] उसने दोनों हाथों से इस प्रकार दिया।(९) और जो [प्राणी] ससार में देते है, वे सब उसी का दिया हुआ देते है।

िटिष्पणी—–(२) जॉवत ्यावत्≔जितना । (३) विसर∠वि–स्मृ≔भूलना । (५) उपाय् उपाय् उत्—पादय्≕उत्पन्न करना, बनाना । (७) निरास< निराग्न≔निराश्रित, निरपेक्ष । स्रादि सोई बरनों बड़ राजा । स्रादिहुँ स्रंत राज जेहि छाजा । सदा सरबदा राज करेई । स्रों जेहिं चह राज तेहिं देई । छत्रहि स्रञ्जत निछत्रहि छावा । दोसर नाहिं जो सरबिर पावा । परवत ढाह देख सब लोगू । चाँटिहि कर हिस्त कर जोगू । वस्रहि तिन कै मारि उड़ाई । तिनिह वस्र की देइ बड़ाई । ताकर कीन्ह न जान कोई । करें सोइ जो मन चित होई । काहू भोग भुगुति सुख सारा । काहू भीख भवन दुख भारा । सब नास्ति वह स्रक्षिर स्रइस साज जेहिं केर । एक साज इस्रउ भाँ जइ चह सँवार इफेर ॥ ६ ॥

अर्थ—(१) आदि में उसी बड़े राजा (ईश्वर) का वर्णन करता हूँ, जिसका राज्य [सब के] आदि में भी थाऔर [सबके] अंत में भी शोभित रहता है, (२) जो सदा-सर्वदा राज्य करता है और जिसे चाहता है राज्य दिया करता (राजा वनाया करता) है, (३) जो छत्रयुक्त (राजा) को छत्रहीन करता और छत्रहीन को छाता रहता है (छत्र युक्त करता रहता है), जिसकी समानता पाने वाला दूसरा नहीं है, (४) जिसे सब लोग देखते है कि वह पर्वतों को ढाहता (गिराता) रहता है और चींटी को भी हाथी का समकक्ष बनाता रहता है, (५) जो वज्र को तृण के समान मार (नष्ट) कर उड़ा देता है और तृण को वज्र का वड़प्पन दे देता है, (६) उसका किया हुआ कोई नहीं जान पाता है, और वह वहीं करता रहता है जो उसके मन और चित्त में होता है, (७) किसी के लिए उस ने [विविध प्रकार के] भोग, भुक्ति (भोजन) तथा मुख सार (सिद्ध कर) रक्षे है, और किसी के लिए भिक्षा कर रक्ष्वी है तथा ऐसा भवन कर रक्ष्वा है जो दुःखों का भार है [अथवा भिक्षार्थ भ्रमण और दुःखों का भार कर रक्ष्वा है]।(८) सभी नास्ति (नाशवान्) हैं, वहीं स्थिर है, ऐसा जिसका साज है, (९) वह एक (किसी) को सजाता और तोड़ना (नष्ट करना) रहता है, और चाहता है तो पुन: उसे सँवार (वना) देता है।

टिप्पणी—–(१) छाज्<छज्ज [दे०]=शोभा देना । (३) सरविर=सादृश्य, समानता । (४) जोग<योग=जोड़ा, समकक्ष । (७) भुगुति<भुक्ति=भोजन । सार<सारय्=सिद्ध करना । (९) भांज्<भञ्ज्=तोड़ना, नष्ट करना ।

श्रनख श्रस्प श्रवरन सो करता । वह सब सों सब श्रोहि सों बरता । परगट गुपुन सो सरव वियापी । धरमी चीन्ह चीन्ह निहें पापी । ना श्रोहि पून न पिता न माता । ना श्रोहि कुटुँव न कोड सग नाता । जना न काहु न कोड श्रोडँ जना । जहँ लिग मव ताकर मिरजना । श्रोड़ँ सब कीन्ह जहाँ लिग कोई । वह न कीन्ह काहू कर होई । हुत पहिलेड़ँ श्रो श्रव है सोई । पुनि मो रहिहि रहिहि निहें कोई । श्रवर जो होइ सो वावर श्रंथा । दिन दुड चारि मरड किर धंथा । जो श्रोड़ँ चहा मो कीन्हेसि करइ जो चाहड कीन्ह ।

जा श्राह पहा पा चारहात करर या गहर गारह । बरजन हार न कोई सवड चाहि जित्रप्र दीन्ह ॥ ७ ॥ अर्थ—(१) वह कर्त्ता अलक्ष्य (अदर्शनीय) है, अहप है, और अवर्ण (वर्णहीन) है, और वह सबसे और सब उससे संबंधित है। (२) वह [सृष्टि के रूप में] प्रकट है, और गुप्त भी है, तथा वह [सृष्टि के] समस्त पदार्थों में समाया हुआ है; उसे धर्मात्मा ही पहिचान पाता है, पापी नहीं।(३) न उसका कोई पुत्र है, न उसके माता-पिता हैं, न उस का कृदुब है और न कोई सगा (आत्मीय) अथवा नातेदार है। (४) वह किसी से जन्मा (उत्पन्न) नहीं है, और न कोई उससे जन्मा (उत्पन्न) है; जहाँ तक भी सृष्टि के पदार्थ है, वे सब उसी की रचनाएँ हैं।(५) उसी ने, जहाँ तक भी कोई [प्राणी] है, सब को किया (बनाया) है, और वह किसी का बनाया हुआ नहीं है। (६) वह पहले ही था, अब भी वहीं है तथा पुनः भी वहीं रहेगा, और [अन्य] कोई न रहेगा। (७) और कोई जो [बड़ा से बड़ा भी] होता है, वह वावला और अंधा होता है, तथा दो-चार दिनों तक धंधे करके मर जाता है। (८) उसने जो कुछ चाहा वह किया और जो कुछ चाहता है, वह करता है, (९) उसे मना करने (रोकने) वाला कोई नहीं है, उसे देख कर सभी ने अपने प्राण दे दिए हैं।

टिप्पणी--(१)अलख<अलक्ष्य=जो देखा न जा सके । अबरन<अवर्ण=वर्ण या रंग से रहित । बरता <र्वातत=च्यवहृत, संबंधित । (३)सग<स्वक = अपना, आत्मीय । नात<ज्ञाति=सजातीय । (९) वरजन <वर्जन=निषेध ।

एहि विधि चीन्हहु करहु गित्रान् । जस पुरान महँ लिखा बखान् । जीउ नाहिं पे जित्रह गोसाङ । कर नाहीं पे करह सवाई । जीभ नाहिं पे सब किन्छु बोला । तन नाहीं जो डोलाव सो डोला । स्रवन नाहिं पे सब किन्छु स्ना । हिन्र नाहीं गुनना सब गुना । नेन नाहिं पे सब किन्छु देवा । कवन भाँति त्रास जाइ विसेषा । ना कोई है त्रोहि क रूपा । न त्रोहि काहु त्रास तहम त्रान्पा । ना त्रोहि ठाउँ न त्रोहि विन टार्ज । रूप रेख विनु निरमल नाज । ना वह मिला न वेहरा त्राइस रहा भिरपूरि । दिस्टिवंत कहाँ नित्रारें त्रांध मुरुख कहाँ दूरि ॥ ८ ॥

अर्थ--(१) इस प्रकार उस (कर्ना) को पहचानो और ज्ञान करो, जैसा कि उसका वर्णन पुराणों (धर्म-ग्रंथों) में लिखा हुआ है। (२) [उसमें] जीव नहीं [होता] है, फिर भी वह स्वामी [सदैव] जीवित रहता है, [उसके] हाथ नहीं है, किन्तु वह करता सब कुछ है। (३) [उसके] जिह्दा नहीं है, किन्तु बोलता सब-कुछ है, शरीर नहीं है, किन्तु जिसे वह इलाता है, वही डोलता है। (४) [उसके] कान नहीं है, पर वह सुनता सब-कुछ है, [उसके] हृदय नहीं है, किन्तु समस्त [प्रकार के] विचारों को गुनता रहता है। (५) [उसके] नेत्र नहीं हैं, किन्तु वह देखता सभी कुछ है, ऐसे [ईश्वर] को किस प्रकार विशेषणों से अन्वित किया जाए? (६) न कोई उसके रूप का है और न वहीं किसी के जैसा है, वह ऐसा अनुपम है। (७) न उसका कोई स्थान है और न कोई स्थान उसके विना है; वह समस्त रूप-रेखा विहीन है और निर्मल नाम मात्र है।(८)न वह[स्टिट के किसी पदार्थ में] मिला है, और न अलग है, इस प्रकार

वह [मंसार मे] भरित और पूरित हो रहा है, (९) वह [ज्ञान-] दृष्टि वालों के लिए निकट ही है, किन्तु अन्धे मूर्ख (ज्ञानहीन) के लिए दूर है।

टिप्पणी——(२) गोसाईं<गोस्वामी=स्वामी। (४) गुनना<गुणन=आकलन, विचार करना। गुन्<गुणय्=गिनना, विचार करना। (५) विसेख<वि+शेष्य=विशेषणों से अन्वित करना। (८) बेहरा<वियटित=अलग किया हुआ, पृथक्।

श्र उर जो दीन्हेसि रतन श्रमोला । ताकर मरम न जानइ मोला । दीन्हेसि रसना श्रो रस मोगू । दीन्हेसि दसन जो विहसइ जोगू । दीन्हेसि जग देखड़ कहँ नेना । दीन्हेसि स्नवन सुनइ कहँ बैना । दीन्हेसि कंउ बोल जेहि माहाँ । दीन्हेमि कर पल्लो वर बाँहा । दीन्हेसि चरन श्रमूप चलाहीं । सो पे जान जेहि दीन्हेसि नाहीं । जोबन गरम जान पे बूड़ा । मिला न तमनापा जब दूँ दा । सुख कर मरम न जानइ राजा । दुखी जान जाकहँ दुख बाजा । कया क मरम जान पे रोगी मोगी रहइ निचित ।

सब कर मरम गोसाई जानइ जो घट घट महँ निंत ॥ ६ ॥

अर्थ--(१) और उसने जो अमृत्य रन्न दिए, उनका मृत्य यह भोला (बुद्धिहीन) [मनुष्य] नहीं जानता है। (२) उसने रसना दी और [उसके प्रयोग के लिए] रस-भोग दिए, उसने दाँत दिए जो हॅमने के योग्य है। (३) जगत् को देखने के लिए उसने नंत्र दिए, और वचनों को मुनने के लिए उसने कान दिए। (४) उसने कंठ दिया, जिस में वोल रहता है, और उसने कर-पल्लव तथा श्रेष्ठ बाहु दिए। (५) उसने अनुपम चरण दिए, जो चलते हैं, और हो न हो वही [उनकी उपयोगिता] जानता है जिसे उसने इन्हें नहीं दिया है। (६) योवन का मर्म, हो न हो, बुड्डा ही जानता है, क्योंकि जब उस ने [संसार भर में उसको ढुँडा] तरुणत्व न मिला। (३) सुख का मर्म राजा नहीं जानता है, उसे दुख्या ही जानता है, जिस पर दुख आ पड़ता है। (८) [स्वस्थ] काया का मर्म, हो न हो, रोगी ही जानता है, भोगी उसमें निश्चित्त रहता है। (९) [पुनः] सब का मर्म वह स्वामी जानता है, जो घट-घट में नित्य रहता है।

टिप्पणी—–(१) भोला<भोलिवय, भोलिअ[दे॰]=विञ्चित, बुद्धिः से विञ्चत किया हुआ। (३) बँन<वयण<वचनः। (५) पै<परम्=हो नःहो। (६) तरुनापा<तरुणत्व। (७) बाज्<वज्ज<वज्ज=जाना, पहुचनाः। (८) नित<नित्यः।

श्रिति श्रपार करता कर करना । बरिन न कोई पाग्ड बरना । सात सरग जों कागर करई । धरती सात समुँद मिंग भरई । जावँत जग माखा बन ढाँखा । जावँत केस रोवँ पँखि पाँखा । जावँत रेह खेह जहँ ताई । मेघ वूँद श्री गगन तराई । सब लिखनी कइ लिख संसारू । लिखिन जाइ गित समुँद श्रपारू । एत कीन्ह सब गुन परगटा । श्रवह समुँद वूँद निर्हे घटा । श्राहम जानि मन गरब न होई । गरब करड मन बाउर सोई । बड़ गुड़बंत गोसाई चहइ सो होइ तेहि बेगि। स्रो स्त्रस गुनी सँवारइ जो गुन करइ स्त्रनेग॥१०॥

अर्थ--(१) उस कर्त्ता का करण अत्यंत अपार है, उसके वर्णो (रूपों) का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। (२) सात आकाशों को यदि काग़ ज किया जाए, और धरती के सात समुद्रों में यदि मिस भरी जाए; (३) तथा जगत् में जितनी शाखाएँ हूँ, वनों में जितने ढाँख (पलाश आदि वृक्ष) है, जितने भी [मनुप्यों के] केश और रोम तथा पिथयों के पंखे हैं, (४) जितनी भी रहे तथा जहाँ तक भी धूल है, जितनी भी मेघों की वृँदें तथा गगन की तारिकाएँ है, (५) इन सभी की लेखनियाँ करके संसार भर लिखे, तो भी उस की अपार गित के समुद्र का लिखना संभव नहीं है। (६) इतना उसने किया और उसने समस्त गुणों को प्रकट किया, [फिर भी] अब तक उस समुद्र में एक वृँद भी कम नहीं हुई है। (७) ऐसा जान कर [मनुप्य के] मन में गर्व न होना चाहिए; [फिर भी] जो मन में गर्व करता है, वह बावला है। (८) वह स्वामी बड़ा गुणी है; जो भी चाहता है, वह उससे तुरंत हो जाता है, (९) और वह ऐसे गुणियों की भी रचना करता है जो अनेक गुण (गुणपूर्ण कार्य) करते हैं।

टिप्पणी——(१) करन<करण=गित, किया, विधान । पार्<पारय्=सकना, समर्थ होना । (२) कागर<काग्रज [फा॰] (३) पंखि<पक्षन् । पाँख<पंख<पक्ष=डैना । (४) तराई<तारिका । (६) एत<इयत्=इतना (७) बाउर< वाउल<वात्रल=वातप्रस्त, बावला ।

कीन्हेसि पुरुष एक निरमरा। नाउँ मुहम्मद पृनिउँ करा। प्रथम जोति विधि तेहि के साजी। स्रो तेहि प्रीति सिस्टि उपराजी। दीपक लेसि जगत कहँ दीना। मा निरमल जग मारग चीन्हा। जों न होत स्रास पुरुष उज्यारा। सूमि न परत पंथ स्राधियारा। दोसरइँ टाँव दई स्रोइँ लिखे। मए धरमी जो पाढ़ित सिखे। उमित बसीठ दई स्रोइँ कीन्हे। दोउ जग तरा नाउँ खोहिलीन्हे। जेइँ निहं लीन्ह जरमि सो नाउँ। ताकहँ कीन्ह नरक महँ टाऊँ। गुन स्रवगुन विधि पूँ छत होइहि लेख स्राउ जोख। स्रोन्ह विनउव स्रागे होइ करव जगत कर मोख। १९१।।

अर्थ—(१) उसने एक निर्मल पुरुष का निर्माण किया, जो पूर्णिमा की चन्द्रकला [जैंसा] था, और जिसका नाम मुहस्मद था। (२) विधाना ने पहले उसी की ज्योति का निर्माण किया और [तदनंतर] उसी की प्रीति में उसने मृष्टि की रचना की। (२) उसने [ह० मृहस्मद के रूप मे] जगत्को एक दीपक जलाकर दिया, जिसके मार्ग को पहचान कर जगत् निर्मल हो गया। (४) यदि ऐसा उज्ज्वल पुरुष न [हुआ] होता, तो अंधेरा मार्ग सूझ न पडता। (५) दूसरे स्थान पर [उसके अनंतर] दैव (ईश्वर) ने उसी को लिखा (अंकित किया), जो[उससे | मत्र सीख कर धर्माहड़ हुआ। (६) उसे दैव (ईश्वर) ने उस्मत में [अपना] बसीठ [निर्मित] किया, और उस का नाम लेने से मन्ष्य दोनो जगत्—इहलोक और परलोक—मे तर गया। (७) जिसने

[मनुष्य-] जन्म ग्रहण कर उसका नाम नहीं लिया, उसके लिए [ईश्वर न] नर्क मे स्थान वनाया ।(८) जब विधाता गुण-अवगुण (सन्कर्म-दुष्कर्म)पूछेगा, और [उनका] लेखा-जोखा होगा, (९) [उस समय] वह आगे आकर [अपने अनुयायियों की ओर से] उससे निवेदन करेगा और जगत् को मुक्ति दिलाएगा ।

टिप्पणी—इस छंद में इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार हजरत मुहम्मद की प्रशंसा की गई है।(२) उपराज् < उपरच् = निर्माण करना। (३) लेस > लिश् = प्रकाशित करना ('लेश्य' और 'लेश्या' शब्दों में धातु का यही अर्थ है)। (४) उज्यार < उज्ज्वल। (५) पाढ़ित व्याठित = पढ़ाया हुआ, मंत्र। (६) उमत < उम्मत = धर्म, धर्मानुयायी जाति, इस्लाम। बसीठ विसट्ठ < विसष्ठ (?) = दून, पैग्रम्बर। (९) मोल < मोक्स = मोक्स।

चारि मीत जो मृहमद ठाऊँ | चहुंक दुहूँ जग निरमर नाऊँ |
अवावकर सिदीक सयाने | पहिलाइँ सिदिक दीन श्रोड श्राने |
पुनि जो उमर खिताब सुहाए | भा जग श्रादल दीन जो श्राए |
पुनि उम्मान पंडित वड़ गुनी | लिखा पुरान जो श्रायत सुनी |
चीथाँ श्राली सिंव वरियाम | सींह न कोई रहा जुमाम |
चारिउ एक मताँ एक बाता | एक पंथ श्रो एक सेवाता |
बचन जो एक सुनाएनिह साँचा | भा परवान दुहूँ जग बाँचा |
जो पुरान विधि पटवा सोई पढ़त गिरंथ |
श्राउर जो भूले श्रावत ते सुनि लागत तेहि पंथ |। १२ |।

अर्थ—(१) मृहम्मद के स्थान पर जो चार बार (चार खलीफा)हुए, उन चारों के नाम दोनों जगत्—इहलोक और परलोक—मे निर्मल है। (२) इनमे से पहले ] अबुवक हुए, जो सत्यनिष्ठ और जानी थे; दीन (इस्लाम) मे सत्यता पहले-पहल उन्होने स्थापित की। (३) पुनः (तदसंतर) जो उस खिताब (पदवी) से स्थापित हो कर उमर दीन (इस्लाम) [के इतिहास] मे आए, (उनके हारा) ससार मे त्याय हुआ (त्याय की प्रतिष्ठा हुई)। (४) पुनः (तदनंतर) पिंडत और महागृणवान् उसमान आए, जिन्होने सुनी हुई आयतो को लेकर पुराण (कुरआन) को लिपिबढ़ किया। (५) चौथे (खलीफा) सिह सदृश्व बली अली हुए, जिनके सम्मुख कोई युद्ध करने वाला न रहा। (६) चारो एक मत, एक बात, एक पथः और एक समूह के थे। (३) उन्होने जो एक सच्चा वचन (कलमा) सुनाया, वह प्रमाण हुआ और दोनो जगन्—इहलोक तथा परलोक—ने उसे पढ़ा। (८) जिस पुराण (कुरआन) को विधाता ने भेजा था, ये (चारो) उसी ग्रथ को पढ़ने थे, (९) और जो मुले-भटके आते थे, वे [उनसे इस ग्रथ को] सुनकर उस (इस्लाम) के मार्ग मे आ लगते थे।

टिप्पणी——(२) अबाबकर अबूबक चएक खलीका । सिद्दीक सिद्दीक्ष [अ०] इ सत्यितिष्ठ । सयान ∠सआण ∠सज्ञान । सिदिक ्सिद्क [अ०] = सत्य-निष्ठा । (३) सिताब ∠िखताब [अ०] = पदवी । अदल = अदल |अ०] = न्याय । (६) संवात = संघात = समूह । सेरसाहि हिल्ली मुलतानू | चारिउ खंड तपइ जस भानू | स्रोही छाज छात भौ पाटू | सब राजा भुइँ घरहिँ लिलाटू | जाति सूर स्रो खाँडइ सूरा | श्रो खुधिवंत सबइ गुन पूरा | सूर नवाई नवउ खँड भई | सातउ दीप दुनी सब नई | तहँ लिग राज खरग बर लीन्हा | इसकंदर जुलकराँ जो कीन्हा | हाथ मुलेमाँ केरि श्रॅंगूठी | जग कहँ जिश्रन दीन्ह तेहि मूठी | स्रो श्राति गम्स्र पुहुमिपति भारी | टेकि पुहुमि सब मिस्टि सँभारी | दीन्ह श्रसीस मृहम्मद करहु जुगहि जुग राज | पातसाहि तुम्ह जग के जग तुम्हार मृहताज ॥ १३ ॥

अर्थ — (१) [इस समय] दिल्ली का मुल्तान शेरशाह [मूर] है, जो [पृथ्वी के] चारो खंडों में भान के समान तप्त हो रहा है। (२) छत्र और मिहासन उसी को शोभा देते है, और समस्त राजा [उसके सामने] भूमि पर माथा टेकते हैं। (३) उसकी जाति 'सूर' है, और वह [स्वयं भी] खड्ग-शूर है, तथा वह बुद्धिमान और समस्त गुणों से पूरित है। (४) उसके द्वारा शूरो को निमत (दिमत) किए जाने की किया[पृथ्वी के] नवों खंडों में हुई, और मप्तद्वीप की समस्त दुनिया ने उसको नमस्कार किया। (५) उसने वहाँ तक खड्ग के वल से राज्य प्राप्त कर लिया है, जहाँ तक ज्लकरनैन (सिकदर) ने किया था। (६) उसके हाथ में सुलेमान की अंगूठी है, इसी से वह जगत् मात्र को उस मुट्ठी से जीवन देता है। (७) वह पुनः अत्यधिक गुरु और भारी पृथ्वीपति है, उसने पृथ्वी को टेक कर समस्त सृष्टि को संभाल लिया है। (७) [ऐ शेरशाह,] मृहम्मद (जायसी) ने तुम्हे आर्शार्वाद दिया कि तुम युगयुगान्तर तक राज्य करो। (९) तुम जगत् के वादशाह हो और जगत् तुम्हारा आश्रित है।

टिप्पणी——(२)छाज्∠छज्ज्[दे०] = शोभित होना । पाटः पट्ट = फलक. सिंहासन (३) खाँड ⊴खड्ड ⊴खड्ग । (४) नव् ⊴नम् = निमत होना । (५) जुलकराँ उज्लबरनैन [अ०] = दो सींगों वाला, सिकन्दर की एक उपाधि । (६) सुलेमां केरि अँगूठी = सुलेमान की अँगूठी । कहते है कि सुलेमान के पास एक अँगूठी थी, जिसके द्वारा उसने जिनों को अपने वश में कर रक्खा था, और वह जो चाहता था, उन जिनों से मँगवा लेता था। (७)गरू ≈ गृरु = बड़ा । पुहुमि पृथ्वी । (९) मुहताज [अ०] = आश्रित, अपेक्षित ।

बरनों मृर पृहुमिपित राजा । पृहुमि न भार सहइ जो माजा । हय गय सेन चलड जग पूरी । परवत ट्रूटि उड़िह होड धूरी । रेन् रैनि होड रिविह गरासा । मानुम पंित्र लेहि फिरि वासा । ऊपर होड़ छावड़ महि मंडा । पट खँड धरित ऋप्ट व्यचंडा । डोलड गगन इंद्र डिर कॉपा । वासुिक जाड पतारिह चाँपा । मेरु धसममड समुँद सुखाई । वन खँड ट्रूटि खेह मिलि जाई । ऋगिलहि काहि पानि खर वाँटा । पछिलेहि काहि न काँदो ऋगँटा । जो गढ़ नए न काऊ चलत होहि सब चूर । जबिह चढ़ पृहुमीपति सेर साहि जगसूर ॥ १४॥

अर्थ — (१) अब मैं पृथ्वीपितयों के राजा [शेरशाह] वर्णन करता हूँ, जो एँमा है कि] जब वह [मेना की] माज करता है, पृथ्वी उसका भार नहीं मह पाती है। (२) घोड़े-हाथियों की उसकी सेना जगन् को पूरित करते हुए चलती है और [उसके चलने मे] पर्वत टूट-टूट कर धूल हो कर उड़ते है। (३) रेणु रजनी [की भाँति अंधकार-प्रमिवती] हो कर रिव को ग्रम लेती है, [जिसके कारण] मनुष्य तथा पक्षी [अपने निवासों को] लौट कर वास (बसेरा) ले लेते हैं। (४) यह मही-मंड ऊपर होकर जब छा जाती है, तब धरती [मात के स्थान पर] छः खंडों की ही रह जाती है, जब कि ब्रह्मांड [मात के स्थान पर] आठ खंडों का हो जाता है। (५) [उस की सेना के प्रयाण से] आकाश डोलने लगता है, इन्द्र डर कर कॉपने लगता है तथा वासुकी पाताल मे जाकर भी [उसके भार से] दब जाता है, (६) मुमेरु ध्वस्त हो जाता है, समुद्र मूख जाता है, तथा वनखड टूट-टूट कर धूल में मिल जाते है; (७) अगलों (सेना के अग्रभाग वालों) को ही स्था-मुखा पानी वॅट पाता है और पिछलों (पीछे आने वालों) को [पानी की कीन कहे ?] कर्दम (पानी का कीचड़) भी नहीं ॲटता है। (८) जो गढ़ पहले कभी नहीं निमत हुए, उमकी [मेना के] चलते ही वे सब चूर- चूर हो जाते है, (९) जभी पृथ्वीपित और जगन्-शूर शेरशाह उन पर चढ़ाई करना है।

टिप्पणी——(३) रइनि<्रयणी<्रजनी= रात्रि । (४) महिमंड = पृथ्वी का कीचड़, धूल की गुबार । (६) धसमस् = धसमस करना, गिरना । (७) खर = रूखा । काँदौ< कद्दमः कर्दम = कीचड़ ।

अदल कहां जस प्रिथिमी होई । चाँटिह चलत न दुख़बाई कोई । नासेरबाँ जो आदिल कहा । साहि अदल मिर साउ न आहा । अदल कीन्ह उम्मर की नाई । मह अहानि मिगरी दुनिआई । परी नाथ कोइ लुअइ न पारा । मारग मानुम सान उछारा । गउन सिंव रेंगिहिं एक बाटा । दूअउ पानि पिआहिं एक बाटा । नीर खीर छानड दरबारा । दूथ पानि सो करड निरारा । धरम निआउ चलइ सत मापा । दूबर वरिय दुनहुँ सम राखा । सब पिरिथिमी असीसइ जोरि जोरि कै हाथ ।

गाँग जउँन जो लहि जल तौ लहि अम्मर माथ।। १५ ॥

अर्थ —— (१) [अब मै उसके] त्याय का वर्णन करता हूँ, िजसके प्रताप से चिलती हुई चीटी को भी कोई दु ख नहीं पहुँचाता है। (२) नौशेरवाँ जो न्यायी कहा गया है. बाह (शेरकाह सूर) की समानता में न्याय में वह भी नहीं रहा। (३) [शेरबाह ने] उमर की भाँति इन्साफ किया, [जिसके परिणाम स्वरूप] सारी दुनिया में ही वह आख्यान का विषय हो गया। (४) [सोने की] नथे पड़ी रहती है, जिन्हें कोई छू नहीं सकता है, और मार्गी में मनुष्य सोना उद्यालते हुए चलते हैं। (५) गाय तथा सिंह एक ही मार्ग में चलते हैं और दोनों एक ही घाट पर पानी पीते है। (६) वह दरवार में [बैठ कर]

नीर-क्षीर को छान कर निकाल लेता है, और वह दूध तथा पानी को एक दूसरे से अलग कर देता है। (७) वह धर्म के न्याय पर चलता है, सत्य भाषण करता है और वह दुर्बलों तथा बलगालियों—— दोनों— को समान भाव से रखता है। (८) ऐ शेरशाह, समस्त पृथ्वी दोनो हाथों को जोड़-जोड़ कर तुम्हें आशीर्वाद देती है कि (९) गंगा और यमुना में जब तक जल रहे, तब तक तुम्हारा मस्तक अमर रहे।

टिप्पणी—(१) चाँट=चीटी। (२) नौसेरवाँ<नौशेरवाँ=ईरान का एक प्रसिद्ध न्यायिप्रय शासक । सिर<सदृश् । (३) उमर=खलीफा उमर (दे० १२३)। नाई<न्याय। अहानि> आख्यान + इका= किंवदन्ती, कहावत, लोकोक्ति। सिगरी<सगल सकल । (४) नाथ<नत्थ<नस्त= नथ, नाक मे पहना जानेवाला छल्ला। (५) उछार्<उत्+शालय्= ऊँचा फेंकना। (६) निरार<निरालय=बाहर। (७) बरिअः विलन=बलवान, बलिष्ठ। (९) गाँग<गंगा। जउँन<यमुना।

पुनि रुपवंत बखानों काहा | जावँत जगत सबद मुख चाहा |
सिस चोदिस जो दइन्र सँवारा | तेहुँ चाहि रूप उजिन्नारा |
पाप जाइ जो दरसन दीसा | जग जोहारि कह देे इन्नसीसा |
जड़स भान जग उपर तपा | सबद रूप स्रोहि स्त्रागें छपा |
भा स्त्रम सूर पुरुष निरमरा | सूर चाहि दह स्त्रागरि करा |
सोह दिस्टि कह हेरि न जाई | जेंडूँ देखा सो रहा सिर नाई |
रूप सबाई दिन दिन चढ़ा | विधि सुरूप जग उपर गढ़ा |
रूपवंत मिन मार्थे चंद्र घाट वह बाढ़ि |

अर्थ--(१) पुन. इसके रूपवत होने का क्या वर्णन कर ? जगत् मे जितने प्राणी है, सभी इसका मृख देखते रहते है, (२) दैव ने जो चतुर्दशी का चंद्र निर्मित किया है, इसका रूप उस से भी उज्ज्वल है। (३) यदि इसका दर्शन देख ले (कर ले), तो पाप चले जाएं, [इसीलिए] जगत् इसे जुहार कर (नमस्कार कर) आशीर्वाद देता है। (४) जैसे भान् जगत् के ऊपर तप्त होता है, [और उसके तप्त होने पर संसार के अन्य समस्त ज्योतिर्मय पदार्थ छिप जाते हैं], उसी प्रकार इसके सामने सभी रूप छिप गए, हैं। (५) यह सुर |शेरशाह] ऐसा निर्मल पुरुष हुआ कि सूर्य से दस कलाएं बढ़ कर हुआ। (६) इसके सम्मृख दृष्टि करके (इसकी ओर) देखा नहीं जाता है, और जिसने भी उसे देखा, वह सिर झुका कर रहा। (३) दिन-प्रतिदिन इसका रूप सवाया (सवा ग ना) हो कर चहता जा रहा है, विधाता ने इसे समार के ऊपर [ऐसा] सृहप गढ़ा (बनाया) है। (८) इसके मस्तक पर जो मिण [की कान्ति] है, उसके कारण यह ऐसा रूपवान [प्रतित होता] है कि चन्द्र इससे घट कर है और यह उससे बढ़ कर है। (९) समस्त पृथ्वी इसके दर्शनो पर लुब्ध है और [इसके समक्ष] खड़ी हो कर स्तृति-निवेदन करती है।

ेटिप्पणी--(२)उजिआर ्उज्ज्वल ।(५)चाहि=अपेक्षा ।आगरि≪अग्र≔बढ़ी हुई । करा . कला ।(६)सोंह . सउँहर्सम्मुख ।(९)विनव्र्वण्णव≪विजपय् ≔िनवेदन करना ।

पुनि दातार दइस्र वड् कीन्हा । त्रप्त जग दान न काहूँ दीन्हा । विल स्त्री विकम दानि बड़ स्त्रहे । हेतिम करन तिस्रागी कहे । सेरसाहि सरि पूज न कोऊ। समुँद सुमेर घटहिं नित दोऊ। ेडाँक बोजइ दरवारा | कीरत गई समुद्रह ँ पारा | कंचन बरिस सोर जग भएऊ । दारिद भागि देसंतर गएऊ । जीं कोइ जाइ एक वेर माँगा । जरमहु होइ न भृखा नाँगा । दस ऋयुमेध जिंग जेंडॅ कीन्हा । दान पुनि सरि सेउ न दीन्हा । श्रइस दानि जग उपना सेरसाहि मृत्ततान I

ना ऋस भएउ न होइहि ना कोइ देइ ऋस दान ॥१७॥

अर्थ--(१) पुनः इसे दैव ने बड़ा भारी दनी बनाया हैः जगत् में ऐसा दान [अन्य] किसी ने नहीं दिया है ।(२) बिल और विकम बड़े दानी थे, हातिम और कर्ण भी त्यागी कहे गए है, (३) किन्तू झेरझाह की समानता कोई नहीं कर सकता है ; ससुद्र और सुमेरु भी [जो रत्तराद्यि तथा सोना यह उनसे दान देने के लिए लेता रहता है उसके कारण] नित्य क्षीण होते जा रहे हे । (४) इसके दरवार मे दान का डका वजता रहता है, [इस-लिए| इसकी |दान की| कीर्ति समद्रों के पार तक पहुँच चुकी है। (५) जगत् में यह बोर हो गया है कि [इसके दरवार में] कञ्चन वरसता है, जिससे दारिद्रय भाग कर देशान्तर (अन्य-अन्य देशो) को चला गया है । (६) यदि कोई इसके समक्ष जाकर एक बार भी मॉग लेता है, तो वह जन्म (जीवन) भर भूया-नंगा नही रहता है। (७) जिसने दश अञ्बमेध यज्ञ किए होगे, दान और पुण्य में उसने भी इसके समान नहीं दिया होगा । (८) सल्तान शेरबाह जगत् मे ऐसा दानी उत्पन्न हुआ हे (९) कि न ऐसा कोई [पहले] हुआ है. न [ आगे ] होगा. और न [ इस समय ] कोई ऐसा दान दे रहा है।

टिप्पणी—(३) सरि<सादृश्य । पूज<पुङ्ज<पूरय्=पूरा पड़ना । (५) देसंतर<देशान्तर ।(७) उपन्<उत् $\pm$ पत्=उत्पन्न होना । (२) बलि=र्प्रामद्ध पौराणिक दानी दानव । विक्रम≕विक्रमादित्य । हेतिम ∈हातिम≕एक प्रसिद्ध यवन दानी और ज्ञानी । करन≪कर्ण≕महाभारत का एक प्रसिद्ध योद्धा ओर दानी ।

सैयद अमरफ पीर पित्रारा । तिन्ह मोहि पंथ दीन्ह उजिन्नारा । लेसा हिएँ, पेम कर दिया। उटी जोति भा निरमल हिया। मार्ग हुत ऋँियार ऋमृभः । भा श्रं जोर सब जाना समुद्र पाप मोर मेला । बोहित धरम लीन्ह कड चैला । उन्ह मोर करित्र पोट कर गहा । पाएउँ तीर घाट जो ऋहा । जाकहँ श्रहम होहिं कँड़हारा । तुरित वेगि मौ पावड पारा । दस्तगीर गाढ़ के साथी। जह अवगाह देहि तह हाथी। जहाँगीर त्र्योड चिस्ती निह्कलंक जम चाँद।

श्रीड मयदूम जगत के ही श्रीन्हकर घर बाद ॥ १८ ॥ अर्थ--(१) सैयद अेशरफ़ [जहांगीर] मेरे प्रिय पीर है : उन्हीने मुझे मेरे [अध्यातम-] मार्ग में प्रकाश दिया। (२) उन्हींने [मेरे]हृदय में प्रेम का दीपक जलाया, जिसमें ज्योति उठी और हृदय निर्मल हो गया। (३) जो मार्ग [इसके पूर्व] अधेरा और असूझ था, इस प्रकाश की पाकर वह उज्ज्वल (प्रकाशित) हो गया और [उसमें] सब कुछ जाना-वूझा हो गया। (४) मुझे मेरे पापों ने खारे समुद्र में डाल ही दिया था कि उन्होंने अपना चेला बना कर मुझे धर्म के बोहित्थ (जलयान) पर ले लिया। (५) उन्होंने मेरी पतवार को पोंहे हाथों से पकड़ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं तट पर [पहुँच कर] जो घाट था, उस को पा गया। (६) जिसको ऐसा कर्णधार मिले, वह तुरंत और शिधना से पार पा (लग) जाना है। (३) वे दस्तगीर (विपत्ति के समय हाथ पकड़ने बाले) और गाह (विपत्ति) के साथी है, और जहाँ पर [जल का] विस्तार होता है, वे हाथी (हथेली—हाथ का सहारा) देते है। (८) वे चिस्ती [संप्रदाय] के जहाँगीर ऐसे निष्कलक है जैसे चन्द्रमा हो। (९) वे जगत् के स्वामी है और मैं उनका घर का दास हूं।

टिप्पणी—(१) उजियार ८ औज्ज्वल्य । (२) लेस् ८ लिझ् = प्रकाझित करना ('लेझ्य' और 'लेझ्या' झब्दों में धातु का यही अर्थ है)।(३) अँजोर ८ उज्ज्वल = प्रका— झित । (४) खार ४ क्षार = एक समुद्र का नाम (दे० १४१.८,१५०) बोहित ८ बोहित्य [दे०]अथवा वहित्र = जलयान । चेला ्चेड ८ चेट = भृत्य, झिष्य । (५) करिअ = पतवार (कड ८ कट = काष्ठ – फलक) ।

उन्ह घर रतन एक निरमरा । हाजी सेख सभागईँ मरा ।
तिन्ह घर दुइ दीपक उजित्र्यारे । पंथ देइ कहँ दइन्र सँवारे ।
सेख मृवारक पूनिउँ करा । सेख कमाल जगत निरमरा ।
दुन्नी श्रचल धुव डोलाहिं नाहीं । मेरु खिखिंद तिनहुँ उपराहीं ।
दीन्ह जोति स्त्री रूप गोसाईं । कीन्ह खाँम दुहुं जगत की ताईं ।
दुहुँ खंभ देकी सब मही । दुहुँ के भार सिस्टि थिर रही ।
जिन्ह दरसे स्त्री परमे पाया । पाप हरा निरमल मो काया ।
मृहमद तहां निचित पथ जेहि सँग मुरसिद पीर ।
जीह रे नाव करिस्रा स्त्री खेवक वेग पाव सो तीर ॥१६॥

अर्थ-(१) उनके घर मे एक निर्मल रत्न हुए, जिनका नाम हाजी शेख था और जो मुन्दर भाग्य मे पूरित थे। (२) उनके घर में दो उज्ज्वल दीपक पंथ [को प्रकाश] देने के लिए दैव ने निर्मित किए। (३) [एक] शेख मुवारक थे, जो पूर्णिमा की कला के थे और [दूसरे] शेख कमाल थे, जो जगत् में निर्मल थे। (४) दोनों ही अचल श्रृव थे और [किन्ही भी परिस्थितियों मे] हिलते नहीं थे; मुमेर और किष्किथा से भी [इस विषय मे] वे उपर (बढ़ कर) थे। (५) उन्हें ईश्वर ने ज्योति और स्प दिया था, और दोनो जगत्—इहलोक और परलोक—के लिए उन्हें खंभों के मदृश किया (बनाया) था। (६) इन दोनों खभो ने समस्त पृथ्वी को टेक (थाम) लिया था, और इन दोनों पर भार डाल कर मृष्टि स्थिर हो रही। (७) जिन्होंने भी इनके दर्शन किए और पैर लुए, उनके पाप हर उठे और उनकी काया निर्मल हो गई।

(८) मुहम्मद (जायसी) कहता है, वहाँ पर मार्ग निञ्चिन्त होता है जहाँ पर साथ में पीर और मुशिद होते हैं, (९) [क्योंकि] जिस नाव पर करिआ (पतवार पकड़ने वाला) और खेवक (नाव को खेनेवाला) [दोनों] होते हैं, वह नाव शीध्र ही तीर (तट) पा जाती है।

टिप्पणी——(४) विखिद < किष्किन्छ । (५) खाँभ< खंभ< स्कम्भ= खंभा । (७) परस्< स्गृज्ञ = स्पर्श करना । (८) मुरसिद < मुज्ञिद [अ०]= अध्यात्म का उपदेश करने वाला, गुरु । पीर [फा०]= महात्मा, सिद्ध । (९) करिआ= पतवार पकड़ने वाला । खेवक= नाव खेने वाला ।

गुरु मोहदी खेवक में सेवा । चलं उताइल जिन्ह कर खेवा । श्रगुश्रा भएउ सेख बुरहानू । पंथ लाइ जेहिं दीन्ह गिश्रानू । श्रलहदाद भल तिन्ह कर गुरू । दीन दुनिश्र रोमन सुरमुरू । सेयद मृहमद के श्रोइ चेला । सिद्ध पुरुष मंगम जेहिं खेला । दानिश्राल गुरु पंथ लखाए । हजरित ख्वाज खिजिर तिन्ह पाए । भए परसन श्रोहि हजरित ख्वाजे । लड मेरए जहँ मेयद राजे । उन्ह सों में पाई जब करनी । उघरी जीम प्रेम किव बरनी । श्रोड सो गुरु हों चेला नित विनवों भा चेर ।

उन्ह हुर्ति देखइ पार्वी दरम गोसाई केर ॥ २० ॥

अथं—(१) मैने [अपनी] नाव को खेने वाले मुहीउद्दीन की सेवा की, जिनका खेवा तेजी से चलता है। (२) शेख बुरहान उनके अगुआ हुए थे, जिन्होंने | उन्हें | पंथ से लगा कर ज्ञान दिया था। (३) भद्र (अच्छे) अलहदाद उनके गुरु थे, जो दीन (इस्लाम) और दुनिया—दोनों क्षेत्रों में रौशन और मुर्खक्ष थे। (४) वे सैयद मुहम्मद के चेले थे, जिनके सग में सिद्धपुरुप खेलते थे। (५) उन्हें | उनके | गुरु दानियाल ने मार्ग दिखाया था, और उन दानियाल को हजरत ख्वाजा खिद्ध ने पापा था। (६) उन्हीं हजरत ख्वाजा (खिद्ध) ने प्रसन्न हो कर उन्हें ले जा कर वहाँ मिलाया था जहाँ सैय्यद राजे थे, (३) उन (मुहीउद्दीन) से जब मैं ने |काव्य| करने की शक्ति पाई, तब मेरी जीभ खुली और मैने प्रेम-किवता का वर्णन किया। (८) वे गुरु है, मैं उनका चेला हूं, और मैं नित्य उनका सेवक होकर उनमें निवेदन करता हूँ। (९) उन्हीं की विदीलत मैं ईव्वर का दर्शन पाई [यह मेरी कामना है] !

टिप्पणी—-(१) खेवक = खेनेवाला । खेवा ॅखेव अप्य ≔खेप, नाव के द्वारा पार ले जाया जाने वाला यात्रीदल । (३) रोसन ्रौशन |फा० = मकाशित । सुर-खुरू < सुर्खरू |फा०] = तेजस्वी, कॉतिवान । (७) उबर् उद् + घट् = खुलना । कबि < कविता (दे० २१.१, २३.१, २४.६, ६५२.१)। (८) बिनव् विण्णव < विजपय् = निवेदन करना । चेर < चेट = सेवक ।

एक नैन कवि मुहमद् गुनी । सोड विमोहा जेडै कवि सुनी । चौँद जइस जग विधि ऋौतारा । दीन्ह कलंक कीन्ह उजिऋारा । जग सुभा एकड नेनाहाँ । उवा सृक ऋस नखतन्ह माही । जौ लिह अंबिह डाभ न होई । तो लिह मुगँध बसाड न सोई । कीन्ह समुद्र पानि जो खारा । तो अति भएउ अप्रभूक अपारा । जो सुमेरु तिरमूल विनामा । भा कंचनगिरि लाग अकासा । जो लिह घरी कलंक न पारा । कॉच होड़ निहीं कंचन करा । एक नेन जस दरपन आँ तेहि निरमल भाउ । सब रुपवंत पाँव गिह मुख जोविह कड़ चाउ ॥ २१ ॥

अर्थ—(१) यह कविता एक नेत्र बाले किय मुहम्मद द्वारागृनी हुई है, जिसने भी यह किता सुनी वह इस पर विमुग्ध हो गया। (२) इसे विधाता ने चन्द्रमा के समान अवतरित किया. [क्योंकि] जहां इसे [एक नेत्र से हीन होने का] कर्णक दिया. इसे [गुण का] औज्ज्वल्य भी दिया। (३) इसे एक ही नेत्र से समस्त जगत् सूझ पड़ा, इस प्रकार यह नक्षत्रों से शुक्र िक समान] उदित हुआ है। (४) जब तक आम में बौर नहीं होते है, तब तक वह सुगध से सुवासित नहीं होता है। (५) [विधाता ने] समुद्र के पानी को जब खारा बनाया, तभी तो वह अत्यन्त असूझ और अपार हुआ! (६) जब उसने सुमेर को त्रिशूल से विनष्ट किया, तभी तो वह कचन का गिरि (पर्वत) हुआ और आकाश से जा लगा। (७) जब तक घरिए से कलंक (कोयला) नहीं पड़ता है, काँच (कच्चा सोना) कचन की कला का नहीं होता है। (८) मेरा एक नेत्र दर्णण [तृल्य] है, और उसका भाव निर्मल है, (९) इसी कारण सब क्यवान [मेरे] पैर पकड़ कर और चाव (रुचि) करके मेरा मुख जोहने (देखने) हैं।

टिप्पणी——(१) कवि <कविता (दे० २०.७, २३.१, २४.६, ६५२.१)। (२) उजिआर < उज्ज्वला (३) उव्< उग्ग< उद् + गम् = उग्ना, उदित होना। (४) उाम< उद्मा दर्भ = अंकुर, मंजरी। (६) कंचनिगरि: सुमेरु के त्रिशूल से दिनस्ट किए जाने पर उसके कंपनिगरि होने की कथा ज्ञात नहीं है; संभव है यह कोई लोक-कथा रही हो। (७) घरी । घटी = घरिया, वह पात्र जिसमें सोना गलाया जाता है। (९) जोव् जोअ = देलना।

चारि मीत किन मृहमद पाए । जोरि मिताई मिर पहुँचाए । युगुफ मिलिक पंडित स्त्रो ग्यानी । पिहलाँ भेद बात उन्हेँ जानी । पुनि मिलार काँदन मित माहाँ । त्यांडे दान उमे निति नाहाँ । पित्रा सलोने सिंघ स्त्रपारू । नीर त्येत रन त्यरप जुमारू । सेत्र चड़े बड़ मिद्र बखाने । कह स्त्रदेम सिद्धन्ह बड़ माने । चारिउ चतुरदमी गुन पहे । स्री मेंग जोग गोमाई गहे । विश्व जो स्त्राह्महिं चंदन पामा । चंदन होहि विधि तेहि नामाँ । महम्मद चारिउ मीत मिलि भए जो एकड चित्त ।

एहि जग साथ जो निचहा स्रोहि जग विलुरन कित्त ॥ २२ ॥

अर्थ---(१) मृहम्मद कवि ने चार मित्र प्राप्त किए है,जिन्होंने उससे मित्रता जोड़ कर उसे सीमा तक पहुँचाया है । (२) मिलक युमुफ जो पडित और ज्ञानी है, मेरी भेद की बाते पहले उन्होंने जानी । (३) तदनंतर (दूसरे) सालार बादन [मेरी] मित (विचारणा) में [आए], जिनके वाहु खड्गदान में नित्य उठे रहते हैं। (४) [तीसरे] सलोने मियाँ हैं, जो सिंह [सदृश] हैं, जो रण-क्षेत्र में अपार वीर और खड्ग में लड़ने वाले हैं। (५) [चौथे] बड़े शेख है, जो बड़े सिद्ध बखाने (कहे) जाते हैं, और जिन्हें सिद्धों ने [भी] आदेश (नमस्कार) करके बड़ा माना है। (६) ये चारों ही चौदहों गुणों (विद्याओं) में पठित है, और ईश्वर ने इन्हें संग [करने] के योग्य गड़ा (निर्मित किया) है। (७) जो वृक्ष चन्दन के पास [होते ] हैं, वे भी उसकी वासना से विद्ध होकर चन्दन हो जाते हैं। (८) मुहम्मद कहता है, ये चारों मित्र मिलकर जो एकचित्त हो गए (९)और जो इस जगत् में इनका सार्थ निवट गया, तो उस जगत् (पर लोक) में [इनमें परस्पर] विछुड़ना कहाँ होगा ?

टिप्पणी—–(१) सिर<सिरअं = सृतम्<अल, सीमा। (३) सलार<सालार [ 570] = प्रधान, नेता। काँदन = नाम, विशेष। शेख कादन नाम के एक संत की कुछ रचनाएँ प्राचीन संत-वाणी-संग्रहों में मिलती हैं, किन्तु वे इन सालार कादन से भिन्न प्रतीत होते हैं। (४) जुझार < युद्धालु = युद्ध के लिए तत्पर। (५) बड़े शेखः जायसी ने सम्बक्तालीन मंझन ने प्रसिद्ध संत शेख मुहम्मद गौस का उल्लेख 'बड़े शेख' करके किया है, किन्तु यह बड़े शेख उनसे भिन्न प्रतीत होते हैं। (६) चतुरदसौ गुन = चतुर्दश विद्याएँ: ४ वेद + ६ वेदांग + १ पुराण + १ मीमाँसा + १ न्याय + १ धर्मशास्त्र। किन्तु जायसी के ये भित्र मुसलमान हैं, इसलिए जायसी का अभिप्राय संभवतः इससे कुछ मिलता-जुलता ही हो सकता है, ठीक-ठीक यह नहीं हो सकता है। (७) आछ्<अस् = होना। (९) कित्त < कुत्र = कहाँ।

जाएस नगर धरम श्रम्थानू । तहाँ श्रविन किव कीन्ह बखानू । बिनती किर पंडितन्ह सों भजा । टूट सँवारेहु मेरएहु सजा । हों मब किवन्ह केर पिछलगा । किन्नु किह चला तबल दड डगा । हिश्र मँडार नग श्राहि जो पूँजी । खोली जीम् तारा के कूँजी । रतन पदारथ बोलड बोला । युरस पेम मधु भरी श्रमोला । जेहि के बोल विरह के घाया । कहु तेहि भूस कहाँ तेहि छाया । फेर मेम रहड़ भा तपा । धूरि लपेटा मानिक छपा । मुहमद किव जो प्रेम का ना तन रकत न माँसु ।

जेड़ मुख देखा तेइँ हँसा युना तो त्राए त्राँयु ॥ २३ ॥

अर्थ—(१) जायस नगर एक घर्म स्थान है, वहाँ मैंने इस वर्णहीन किवता का बसान किया। (२) और पंडितों में यह विनती करके मैंने [उनकी] सेवा की, "जो कुछ दूटा (ब्रुटिन) हो, उस को बना लेना और [अपना] स्वाध्याय इसमें मिला देना।(३) मैं समस्त किवयों का अनुचर हूँ, तबल (की ध्विन) पर डग देता हुआ मैं भी कुछ कह चला हूँ।" (४) मेरे हृदय-भांडार में जो नगों (उत्तमोत्तम विचारों) की पूंजी थी, मैंने उसके ताले में जिह्वा की कूँजी लगाकर उसे खोला है। (५) [जिह्वा अतः] रत्न (तथा रत्नसेन) पदार्थ (तथा पद्मावती) के बोल बोल रही है, और वह सुरस प्रेम-मधु से भरी हुई तथा अमूल्य है! (६) जिसके वचनों में विरह का घाव हो, उसे तुम्हीं कहो,

कहाँ भूख और कहाँ छाया [की इच्छा] हो सकती है। (७) वह वेष बदले हुए तपस्वी हुआ (बना) रहना है; वह धूल में लिपटा हुआ माणिक [जैसा] होता है। (८) मुहम्मद कहता है, जो प्रेम का किव होता है, उसके शरीर में न खत होता है और न मांस। (९) जिसने भी उसका मुख देखा, वही हँस पड़ा, [किन्तु] जब उसने [उसका काव्य] सुना, उसे आंसृ आ गए।

टिप्पणी——(१) जायसः जायस नाम का एक नगर जो उत्तरप्रदेश के रायबरेली जिले में है। अवन <अवण्ण  $\sim$  अवर्ण = वर्णहीन, चमत्कारहीन, ओछा। किव=किवता (दे० २०.७, २१.१, २४.६, ६५२.१) (२) भज्=सेवा करना। सजा< सङ्काय  $\sim$  स्वाध्याय=अध्ययन, शास्त्र का पठन। (३) पिछलगा=पश्चात् < लग्न=पीछे लगा हुआ, अनुचर। तबल[ तु० ] =एक प्रकार बड़ा होल जो सेना के प्रयाण के लिए बजाया जाता था। डग=कदम। (४) तारा< ताल=ताला। कुंजी< कुञ्चिका। (६) घाय< घात=गत्न।

सन नों से सैंतालिय ऋहै । कथा ऋरंग बैन किंव कहैं । सिंवल दीप पदुमिनी रानी । रतनसेनि चितउर गढ़ ऋानी । यानाउदीं ढिल्ली स्लतानृ । राघो चेतन कीन्ह बखानृ । सुना पाहि गढ़ छँका ऋाई । हिंदू तुरुकहिं भई लराई । ऋादि ऋंत जिम कथ्या ऋहै । लियि भाषा चौपाई कहै । किंवि विऋास रम कँवला पूरी । दूरिहि निऋर निऋर भा दूरी । निऋरहि दूरि फूल मँग कोटा । दूरि जो निऋरें जम गुर चाँटा । मँवर ऋाड वनस्बंड हुति लेहिं कँवल कै बाम । दादुर वाम न पावहि भलेहिं जे ऋा छहिं पास ॥ २४ ॥

अर्थ — (१) यह सन् ९४३ है, जब कि कथा के आरंभ के वचन कि कह रहा है। (२) सिहल द्वीप में पिद्यानी रानी थीं. उसे रत्नसेन चित्तीराढ़ ले आया था। (३) [उस समय] दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन था : [उसमें] राघव चेतन ने [उस पिद्यानी का] बलान किया। (४) बावधाह ने जब [बह वत्वान] सुना, उसने आकर [चित्तीर] गढ़ को घेर लिया और हिन्दुओं तथा तुर्कों में लड़ाई हुई। (५) आदि से लेकर अंत तक जैसी कथा वह है. उसे [यह विवि भाषामें लिख कर चौपाइयों में कह रहा है। (६) किवता का [विकास] रसप्रित कमला (नारगी) का (सा) होता है; जो दूर होते है, [यदि वे उसके रिसक है तो] वे उसके निकट ही है, और जो निकट होते हैं (यदि वे उसके अरिसक है तो) वे उससे दूर ही है।(३) वह निकटवाले [अरियक] के लिए किस प्रकार दूर होती है जैसे फुल के साथ काँटा होता है, और दूर वाले (रिसक) कैसे उसके निकट होते हे, जैसे गुड़ के निकट चीटा होता है। (४) भ्रमर [वन खंड से आकर कमलिनी की वायना लेते है, (९) किन्तु दर्श (मेडक) उसकी वासना नहीं पाते हैं, भले ही जो वे [उसके] पास होते हैं।

टिप्पणी—–(१) बैन<वयण<वचन । (३) बखान<वक्खान<ध्यास्यान= वर्णन । (५) भाखा<भाषा=औलिननक भाषा, बोली । (६)कबि<कितता (दे०

२०.७, २१.१, २३.१, ६५२.१) । विआस < विकास + कॅबला < कमला = एक प्रकार की नारंगी। किवता रसपूरित कमला के समान इस अर्थ में होती है कि कमला के ऊपर भी एक आवरण होता है; जो जानकार हैं, वे उसे हटा कर उसका रस ले लेते है, और जो उसके जानकार नहीं हैं, उन्हें उसका रस नहीं मिल पाता है। (९) दादुर < दर्दु र = मेढक । आछ्< अस् = होना। (८-९) तुल० गुणिन गुणजो रमन्ते नाऽगुणशीलस्य गुणिन परितोषः। अलिरेति वनात् कमलं न दर्दु रस्तिन्नवासोऽपि।। माधवानलाख्यानम्, छंद ३९ (गायकवाड़ सीरीज)।

मिंघल दीप कथा श्रव गावों । श्रो सो पटुमिनि वरिन सुनावों । वरनक दरपन माँति बिसेत्वा । जेहिं जम रूप मां तैसेंड देेवा । धिन में। दीप जहँ दीपक नारी । श्रो सो पटुमिनि दड़श्रॅ श्रवतारी । सात दीप वरनहि सब लोगू । एको दीप न श्रोहि मिर जोगू । दिया दीप निहं तम उजिश्रारा । मराँ दीप मिर होड न पारा । जेवू दीप कडों तम नाहीं । पूज न लंक दीप पिश्राहीं । दीप कुमस्थल श्रारन परा । दीप महुस्थल मानुन हरा । सब मैसार पर्थमें श्राए सातो दीप । एको दीप न उत्तिम मिधल दीप समीए ॥ २५ ॥

अर्थ-(१) अब मैं सिहल द्वीप की कथा का गान कर रहा हूं, आर उस पिद्यनी का वर्णन करके सुना रहा हूँ। (२) [ मेरा वर्णन पूर्ववर्ती वर्णनों से भिन्न होगा, क्योंकि ] इनका वर्णक दर्पण की भांति ऐसा विशिष्ट था कि जिस [किव अथवा कथा-कार] का जैसा रूप था, उसने इनको वैसा ही (उसी रूप का) देखा (पाया)। (३) वह [सिहल] द्वीप धन्य था, जहाँ पर दैव ने दीपक तुल्य नारियों और पिद्यनी को अवतिरत किया। (४) सब लोग सात द्वीपों का वर्णन करते हैं, किन्तु उससे तुलना के योग्य एक भी द्वीप नहीं था। (५) दिया द्वीप में [नाम के लिए भले ही वह दीपक द्वीप हो] वैसा प्रकाश नहीं, सर्गा द्वीप उसके वरावर हो नहीं सका, (६) जम्बू द्वीप को मैं उसके सदृश नहीं कह सकता हैं, लका द्वीप उसकी प्रतिच्छाया को भी नहीं पूज (पूरा पड़) सकता। (७) कुशस्थल द्वीप में अरण्य ही पड़ा हुआ है और मधुस्थल द्वीप मनुष्य का अपहरण करने वाला है। (८) समस्त संसार में सप्त द्वीप [ सृष्टि के ] प्रथम (प्रारभ) में (साथ ही साथ) आए थे, (९) किनु मिंहल द्वीप के समीप ( नैकट्य में ) एक भी द्वीप उत्तम न था।

टिप्पणी——(१) सिंघल दोप: सिंहल में सामान्यतः लंकाद्वीप का अर्थ लिया जाता है किंतु लंक द्वीप इस छंद में आगे अलग आता है। छंद १३८ में सिंहल के मार्ग का जो विवरण दिया है, और पुनः छंद ४२० में जगन्नाथपुरी में सिंहल से लौटते हुए आने का वर्णन है। उससे यह प्रकट है कि जायसी का सिंचल उड़ीसा के पास भारत के पूर्वीय समुद्र तट पर था। पदुमिनी < पिंचनी : कथा की नायिका पद्मावती। (२) बरनक < वर्णक [तुल० इहि बानक मो मन बसौ सदा बिहारीलाल। ——बिहारी] अर्घाली की तुलना कीजिए——जिनकी रही भावना जैसी। हरि मूरित देखी तिन्ह

तैसी ।—नुलसी। (४) सात दीप: सप्तद्वीप: जायसी के सातद्वीपों की सूची. का निश्चित आघार ज्ञात नहीं होता है: कुछ नाम उसमें पौराणिक सूचियों के हैं, कुछ यात्रियों के विवरणों से मेल खाते हैं, किन्तु फिर भी कुछ नाम किन्यत ज्ञात होते हैं। दिया दीप: संभवतः दीउ नामक द्वीप जो भारत के पश्चिमी समृद्र तट पर है, और इधर पूर्तगाल के अधिकार में रहा है। सराँ दीप: सरनद्वीप: इसद्वीप का उल्लेख नवीं शताब्दी ईस्वीत क से मुसलमान यात्रियों के यात्रा-विवरणों में मिलता है, यथा अबूजैद, इब्न खुरदाद बा (इलियट, भाग १, पृ० १०, १३, १६)। अलइस्ताखरी (वही, पृ० ३०) तथा इदरीसी (वही, पृ० ८९) के वर्णनों से यह अरब सागर में स्थित फारस की खाड़ी का कोई द्वीप जात होता है। रशीदुद्दीन (वही, पृ० ६६,७०) इसे लंका द्वीप का पर्याय बताया है, जो यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि लंकद्वीप का आगे उल्लेख होता ही है। लंकदीप <लंकाद्वीप: जायसी की लंका वही है जिसके राजा रावण और विभीषण थे: लंका लंका सुना जो रावनराजू। (२६.२)। छांड़ी लंक भभीखन जो आव सो लेख। (६४७.९) कुसस्थल (कुशस्थल) दीप <कुश द्वीप—जिसका वर्णन महाभारत तथा पुराणों में मिलता है (दे० महाभारत १३.६७३, भागवतपुराण ५.१.३२)। महुस्थलद्वीप: यह नाम कहीं अन्यत्र नहीं मिता है। यह ध्यान देने योग्य है कि सिहल द्वीप का सारा वर्णन किव ने इस प्रकार किया है मानो उसने स्वयं उसे देखा हो।

गंध्रपसेन सृगंध नरेसू । सो राजा यह ताकर देसू । लंका सुना जो राधन राजू । तेहु चाहि बड़ ताकर साजू । छुप्पन कोटि कटक दर साजा । सबै छुत्रपति श्रोरगहिं राजा । सोरह महम घोर घोरसारा । सावँकरन बालका तोखारा । सात महम हस्ती मिंघली । जिमि किबलास एरापित बली । श्रमुपती क मिरमोर कहवा । गजपती क श्राँकुस गज नावा । नरपती क कहवाव नरिंदू । भुउपती क जग दोसर इंदू । श्रुडम चक्कवे राजा चहूँ खंड भे होइ । सबे श्राड सिर नाविहं सरबरि करैं न कोइ ॥ २६॥

अर्थ-(१) गधर्वसन नाम का एक सुगंध-नरेश था; वही इस मिहलद्वीप का राजा था, और यह उसका देश था। (२) लंका में जो रावण का राज्य सुना गया है, उससे भी बड़ा उसका साज (वैभव) था। (३) छप्पन करोड़ का उसका सैनिक दल का साज था और सभी छत्रपति उस राजा की सेवा करते थे। (४) उसकी घुड़साल (अश्वशाला) में सोलह सहस्र घोड़े थे जो श्यामकर्ण, वलक्षी अथवा तुलारिस्तानी थे। (५) उसकी गजशाला में सात सहस्र सिहली हम्ती थे, जो उसी प्रकार बलवान थे जैसे कैलास (शिवलोक) में ऐरापित है।(६) अश्वपितयों का वह शिरो मुकुट कहलाता था, और गजपितयों को [इस प्रकार निमत किए हुए था] जिस प्रकार गज को अंकुश निमत करता है। (७) नरपितयों का वह नरेन्द्र कहलाता था, और भूपितयों का वह जगत् में दूसरा इन्द्र था। (८) वह ऐसा चक्रवर्ती राजा था कि चारों खंडों में

उसका भय होता था। (९) सभी [देशों के राजा] आकर उसको सिर झुकाते  $\hat{a}$ , और कोई उसकी समता नहीं करता था।

टिप्पणी--(१) सुगंधनरेस=सुगंधों का राजा । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है वहाँ की रानी चंपावती थी, राजकन्या पद्मनी थी और वहाँ की सबस्त नारियाँविभिन्न पुष्पों के गंघ की थीं: जेहिजेहि बरन फूल फुलवारी। तेहि तेहि बरन सुगंध सो नारी। (९५.४) । (३) दर<दल = सैन्य । ओरग<ओलग्ग<अवलग् = सेवा करना । इस शब्द का प्रयोग सेवा और सेवक के अर्थों में प्राचीन हिंदी साहित्य में बहुत हुआ है : केवल वीसलदेव रास में देखिए: १-ऊलग कइ मिसि गम करउं। (३५.५) २--सइभरिधणीय किउं ऊलग जाइ। (३७.१) ३---ऊलग जाण कहइ धणी क्उण । (३९.१) ४—किणिदुखदेवर ऊलग जाइ । (४६.६) ५–ऊलग जाण कउ परउ कसुत (४८.२) ६--स्पानी ऊलग जाणकी षरीय जगीस । (६०.१) ७--सघीय इणि कित नाह कोइ ऊलग जाइ (६५.६)८--तिहि घरि ऊलग काइंकरेइ।(७५.६) ९--<mark>ऊलग पूगि घरि आवियउ भरतार । (१२१.१) १०-म्हाकउ वार्</mark>यउ तूकिउं <mark>ऊलगइ</mark> जाइ। (१२५.४) उसी सेवा वाचक शब्द 'ओरग' से 'ओरग' किया का निर्माण हुआ है। (४) सावंकरन--श्यामकर्ण--शोड़ों की एक प्रसिद्ध जाति। बालका--बलख प्रान्त का (?): यह घोड़ों की एक विशिष्ट जाति ज्ञात होती है। दे० जाति बालका समुंद थहाए। (५१३.३) कहाँ मोर तुरंग बालका बली। (४०४-७) तोखार---तुखा-रिस्तान के ,घोड़े ; किंतु इस शब्द का प्रयोग प्रायः 'घोड़ा' के पर्याय के रूप में हुआ है । (५) कबिलास < कैलास = शिवलोक । जायसी शिवलोक में ही इन्द्र को भी मानते हैं। राजा कहै गरब कै हो रे इन्द्र सिवलोक (५२.८)।(६–७) असुपती—अञ्चपति; गजपती--गजपति ; नरपती--नरपति ; भूअपति --भूपति । आईन-ए-अकबरी (भाग १, पु० ३१८) में राजाओं के चार भेद बताए गए हैं। तीन तो उपर्युक्त प्रथम तीन हैं और चतुर्थ 'गढ़पति' है। आगे जायसी ने भी ये चार प्रकार गिनाए हैं। गढ़ पर बर्साह चारि गढ़पती । असुपति गजपति औ नरपती । (४४.१) 'आईन' के अनुसार 'अक्वपति' वे कहे जाते थे जिनकी अक्वसेना बलवती होती थी, इसी प्रकार 'गजपति' वे कहे जाते थे जिनकी गजसेना बलवती होती थी, 'नरपित' वे कहे जाते थे जिनकी पदाति सेना बड़ी होती थी, और 'गढ़पति' वे कहलाते थे जिन्हें अपने दुर्गों का बल विशेष रूप से होता था। ये उपाधियाँ बड़े प्राचीनकाल से चली आ रही थीं और शिलालेखों में मिलती हैं। (७) इंदर<इन्द्र (८) चक्कवै<चक्कवइ<चक्कपति≕चक्र-वर्ती. छः खण्डभमि का अधिपति राजा (पा० स० म०), किंतु जायसी ने चार ही खंड माने हैं, जैसा पंक्ति ८ से प्रकट है। अन्यत्र भी उन्होंने चार ही खंड कहे हैं: भै पद्मावति पंडित गुनी । चहुँ खंड के राजन्ह सुनी । (५६.३)

जबिह दीप नित्रगरावा जाई । जनु किवलाम नित्रगर भा त्राई । धन त्रुँबराउँ लाग चहुं पासा । उठै पुहुमि हुति लाग त्र्यकामा । तरिवर सबै मलैगिरि लाए । मैं जग छाँह रैनि होइ छाए । मलै समीर मोहाई छाहाँ । जेठ जाड़ लागै तेहि माहाँ । स्रोही छाँह रैनि होइ स्रावै | हरिस्रर सबै स्रकास दिखावै | पंथिक जो पहुँचै सिंह घामू | दुख बिसरे सुख होइ विसरामू | जिन्ह वह पाई छाँह स्रनूप | वहुरि न स्राइ सही यह धूपा | स्रम स्रवगाउँ सघन घन बरनि न पारौँ स्रांत | फूलै फरे छहुँ रितु जानहु सदा बसंत || रे |

अर्थ-(१) जभी कोई जाकर उस द्वीप (सिंहल) के निकट पहुँचता था, उसे ऐसा लगता था मानो वह कैलास (शिवलोक) के निकट आ गया हो। (२) घनी आम्प्र-वाटिका चारो पाइवं में लगी हुई थी, और वह [ऐसी थी मानो] पृथ्वी से उठती हो और आकाश से जा लगती हो। (३) [उसके] सभी तरुवर ऐसे सुगंकित थे मानो वे मलय-गिरि चन्दन के वृक्ष लगाए हुए हों और उनकी छाया जगत् पर ऐसी हो रही थी मानो रजनी छा रही हो। (४) [परिणामतः] मलय-समीर के साथ उस सुदर छाया का मंयोग होने से, उस (आम्प्राराम) में ज्येष्ठ माम में भी जाड़ा लगता था। (५) और वह छाया रजनी वन कर आती थी, इसलिए समस्त आकाश [नीले के स्थान पर] हरा दिखाई पड़ता था। (६) [फलतः] यदि यात्री घाम (धूप) सहन कर [उस द्वीप में] पहुँचता था, [उसका] दुःख विस्मृत हो जाता था और उसे विश्राम-सुख प्राप्त होता था। (७) जिन्होंने भी [सिंहल की] वह अनुपम छाया प्राप्त कर ली, वे लौट कर नहीं आए और पुनः उन्होंने यह [संसार की] धूप सहन नहीं की। (८) वह सघन (अत्यधिक घना) आम्प्राराम ऐसा था कि अन्त तक उसका वर्णन नहीं कर सकता। (९) वह आम्प्राराम छवो ऋतुओं में फूलता-फलता रहता था, मानो सदैव ही [उसके लिए] वसंत हो।

टिप्पणी<(१) कबिलास-कैलास = शिवलोक । निअर<णिअड<निकट । (२) (८) अंबराउँ<अंबाराम<आम्प्राराम<आम्प्रवाटिका । (३)रैनि<रयणी<रजनी=रात । (४) हरिअर<हरिअ-डा<हरित=हरा । (७) जिन्ह वह पाई छाँह अनूपा, बहुरि न आइ सही यह धूपाः इस अथन में पारमाथिक सांकेतिकता भी संभव है ।

फरे त्राँब त्रिति सघन संहि। । त्री जस फरे त्रिधिक सिर नाए । कटहर डार पींड सो पाके । बड़हर सेाउ त्रानूप त्रिति ताके । सिरनी पाकि खाँड त्रिसि मीठी । जाँबु जो पाकि भँवर त्रिसि डीठी । निरित्रर फरे फरी खुरहुरी । फुरी जानु इंद्रासन पुरीं । पृनि महु चुवै सो त्रिधिक मिठामू । मधु जम मीठ पृहुप जस बासू । त्र्रोर स्वजहजा त्राव न नाऊँ । देखा सब रावन त्र्रांबराऊँ । लाग सबै जस त्रांबित साथा । रहे लोभाइ सोइ जोइ चाखा । युत्रा सुपारी जायफर सब फर फरे त्रापूरि । त्रास पास विन डँबिली त्री घन तार खनूरि ॥२०॥।

अर्थ-(१) [उम आम्प्राराम में] आम के वृक्ष अत्यधिक संघन रूप से और सुदर फले हुए थे, और जैसे (जितना ही अधिक) वे फले हुए थे, उतना ही अधिक वे सिर झुकाए हुए थे। (२) कटहल के फल डालों से लेकर पीड तक पके हुए थे, और उस (आम्प्राराम) के जो बड़हल थे, वे भी अत्यधिक अनुपम थे। (३) खीरनी पक कर याद ऐसी मीठी हो गई थी, और जो जामुन पकी थी, वह भौरों के ऐसी दीख पड़ती हो। (४) नालिकेर (नारियल) फले थे और खुरहुरी भी फली थी; [ऐसा लगता था] मानो इन्द्र की पुरी (अमरावती) स्फुरित हुई हो। (५) पुनः [उस आम्प्राराम ने ]जो मधूक (महुवा) चूता था, वह बहुत मीठा था; वह मधु जैसा मीठा और पुष्प जैसा सुवासिक था। (६) और भी समस्त खाद्य-भ्रज्य पदार्थ थे, जिनके नाम मुझे रही आते हैं, उन सभी को मैंने उस प्रसन्न करने वाले आम्राराम में देखा (७) सभी फल इम प्रकार शाखाओं में लगे हुए थे जैसे अमृत-फल हों; जो ही उन्हें चखता था लुट्य हो रहता था। (८) गुआ, सुपारी तथा जायफल [आदि] समस्त फल आपूरित होकर फले हुए थे। (९) [उनके आस पास] घनी इमली थी और घने ताड़ और खज़र के वृक्ष थे।

टिप्पणी—(१) आँब<आम<आम।(२) कटहर=कण्टफल। पींड<पिण्ड=वक्ष का जड़ के ऊपर का वह भाग जो भूमि के नीचे रहता है। कटहल कभी-कभी पींड तक में फलता है; पींड का फल तब जाना जाता है जब पींड की भूमि फट जाती है, अथवा जब फल के पक जाने पर भूमि से कटहल की सुगन्ध निकलने लगती है। बड़हर <वडहर <वट-फल = बड़े के (सदृश) फलवाला वृक्ष । [ बड़ा उड़द की दाल का बनाया जाता है । ] अँग्रंजी में इसे इसी प्रकार बेड-फूट ट्री' कहा जाता है । (३) खिरनी<क्षीरिणी≔एक छोटा फल जिसमें दूध होता है, और उसका वृक्ष । जामुन<जम्बु । (४)नरियर्<नालिकर=नारियल। खुरहरी<खुइहल्ली<क्षुद्रफुल्ली (?)=गुलर की जाति का एक फल । 'हर' का यह प्रयोग 'हुरहुर' पौदे के नाम में भी देखा जा सकता है जिसका यह अपभ्रंश कदाचित् 'फुल्ल-फुल्ल' से हुआ है। (५)महु<मधुक=महुवा।(६) खजहजा<खज्ज-भज्ज<खाद्य-भाज्ज्य=बाद्य वे फलादि होते हैं जो उसी रूप में बाए जा सकते हैं और भाज्ज्य वे होते हैं जो भून कर खाए जाते हैं । 'भाजी' शब्द इसी धातु 'भ्रज्ज्' से बना है । रावन≕प्रसन्न करने वाला । राव् < रञ्जयं = प्रसन्न करना ) । (८) गुआ (गुवाक ≕सुपारी की जाति का एक फल। तुल० कोइ जैफर ओ लौंग सुपारी। कोइ कमरल कोइ गुवा छुहारी। (१८७.४) । जायकर<जातीफल । (९) इंबिली<अम्लिका । खजूरि<खर्जु-रिका।

बमिहं पंसि बोलिहं बहु भाषा । करिह हुलाम देखि के साखा । भोर होत बासिहं चुहचुही । बोलिहं पाँडुक एके तृही । सारौ सुवा मो रहचह करहीं । घुरिहं परेवा स्त्रो करवरहीं । पिउ पिउ लागे करे पपीहा । तुही तृही कह गुडुरू खीहा । कुढ़ कुढ़ कोड़ल किर राखा । स्त्रो भिंगराज बोल बहु भाषा । दही दही के महिर पुकारा । हारिल विनये स्त्रापिन हारा । कुहकिहं मोर सोहावन लागा । होइ कोराहर बोलिहं कागा । जावत पंसि कहे सब बैठे भिर स्त्रेंबराउँ । स्त्रापनि स्त्रापनि भाषा लेहि दइस्र कर नाउँ ॥ २६ ॥ अर्थ--(१) [उस आम्प्राराम में] जो पक्षी बसते थे, वे बहुतेरी भाषाएँ बोलते थे। वे [फलवती] शाखाओं को देख कर उल्लास करते थे। (२) सवेरा होते ही चुहचुही बोलने लगती थी; पंडुक बोलते थे 'एक मात्र तू ही है।'

(३) मैना और सुआ जो थे, वे [उस आस्राराम में] रहचह करते (हर्षोत्साहपूर्वक चहकते) थे; पारावत घुरते (चक्कर लगाते) और कलवल करते थे। (४) पपीहा 'प्रिय', 'प्रिय' करने लगता था, और उन्मत्त (प्रेमोन्मत्त) गुड़रू 'तूही', 'तूही' ('तूही मेरा सर्वस्व है') कहने लगता था। (५) कोयल ने [जैसे मर्माहत हो कर]'कुहू' कुहू' कर रक्खा था और भृंगराज [अपनी व्यथा-निवेदन करता हुआ] अनेक बोल (वचन) बोल रहा था। (६) 'दही', 'दही', ('मैं दग्ध हुई', 'मैं दग्ध हुई') कह कर वहाँ महरी (एक प्रकार की पक्षी) पुकारती थी, और हारिल अपनी हार का निवेदन करता था। (७) मोर कुहकते थे, तो मुहावना लगता था, और [उसी प्रकार] जब काग बोलते थे, कोलाहल होने लगता था। (८) जितने भी पक्षी कहे गए हैं, वे सभी उस आम्राराम में भरे वैठे थे (९) और वे सभी अपनी-अपनी भाषा में दैव (ईश्वर) का नाम लेते थे।

टिप्पणी- (१) हुलास<उल्लास। (२) भोर<सवेरा। वास्<वाश्=पशु-पक्षियों का बोल्ना, चिल्लाना अथवा गान करना। चुहचुही=एक बहुत छोटी चिड़िया जो फूलों का मधु चूसती है। 'पंडुक बोर्लाह एक तुही' में एकेश्वरवाद अथवा अद्वैतवाद की झलक है। (३) सारी<सारिका=मैना। सुआ<शुका। रहचहः रह + चहः रह (रभस्=हर्ष, उत्साह) का चहकना। धुर्<घुर्म्=घूमना, चदकर लगाना। करबः कलबल करना, अरुफुट वचन कहना, यथाः कल बल बचन तोतरे बोलत। (गीतावली १.२८)। (४) पपीहा<पपीत्रा [दे०) = चातक पक्षी। 'पिउपिउ लागै करै पपीहा' में सूफी प्रेम साधन की ओर संकेत है। गुडह=पक्षी-विशेष। खीह<खीव<क्षीब अथवा क्षीव=उन्मत्त, प्रमत्त 'तुही तुही कह गुडुक खीहा' में एकेश्वरवाद अथवा अद्वैतवाद की झलक है। (५)-(६)। कोइल<कोक्तिल। भिगराज=भृंगराज<एक प्रकार का पक्षी। दह=इग्ध होना। महिर=महरी, पक्षी-विशेष। कोकिल के 'कुह्-कुहू', महरी की 'दही-दही' और हारिल के हार-नियेदन में सुफी प्रेमी का ध्यथा-तिबेदन है।

इस छंद में किन ने पक्षियों की बोलियों का वर्णन करते हुए, उनके शब्दों को प्रायः सार्थक अथवा साभिप्राय रूप में प्रस्तुत करने का यत्न किया है। ये पक्षी सांकेतिक रूप से प्रेमी साथक है, जिनमें ते कुछ प्रिय से मिलकर हर्षोत्फुल्ल हो रहे हैं और कुछ उससे विछुड़ कर कराह रहे हैं।

पैग पैग पर कुश्राँ वावरी । माजी वैठक श्राँ पाँवरी । श्रोरु कुंड वहु ठाँबहि ठाऊँ । सब तीरथ श्रौ तिन्ह के नाऊँ । पढ़ मंडप चहुँ पात सँवारे । जपा तपा मव श्रासन मारे । कोइ रिवेस्वर कोड सन्यासी । कोड रामजन कोड़ मसवासी । कोई बत्वर्ज पँथ लागे । कोड दिगैंबर श्राछहिं नाँगे । कोइ सरसृती सिद्ध कोड जोगी । कोड निरास पँथ बैठ बियोगी । कोइ महेसुर जंगम जती। कोइ एक परखै देवी सती। सेवरा खेवरा बानपस्ती सिध साधक श्रवधूत। श्रासन मारि बैठ सब जारि श्रातमा मृत।।३०॥

अर्थ-(१) [ उस सिंहल में ] पग-पग पर कूप थे और वापियाँ थीं, जिनकी बैठकें (जगतें) और सीढ़ियाँ सजी हुई थीं (सजधज के साथ बनी हुई थीं)। (२) स्थानस्थान पर बहुत से कुड [बने हुए] थे, और समस्त तीर्थ तत्तत् नामों के साथ [वहाँ पर] स्थापित थे। (३) [उस सिंहल के] चारों ओर मठ और मंडप संभारपूर्वक निर्मित थे, [जहाँ पर] जापक तथा तपस्वी आसन लगाए थे। (४) [उनमें से कोई] ऋषीश्वर था तो कोई सन्यासी, कोई रामदासी था तो कोई मासभर वास करने वाला। (५) कुछ ब्रह्मचारी थे तो कोई दिगंबर थे जो नग्न थे। (६) कोई सरस्वती था, तो कोई सिद्ध था, कोई योगी था, तो कोई निराश्रित (निरपेक्ष—परमात्मा) के [प्रेम-]पथ का वियोगी था। (७) कोई माहेश्वर था, कोई जंगम, कोई यती, और कोई देवी अथवा सती (शक्ति) को परखने (उनके भरोसे रहने) वाला था। (८) [वहाँ] सेवरा, खेवरा, वानप्रस्थी, सिद्ध, साधक तथा अवधूत थे, (९) जो अपने भूत (भौतिक व्यक्तित्व) को जला (समाप्त) कर आसन लगाए हुए बैठे थे।

टिप्पणी—(१) बावरी<वापी। बैठक = कूप की जगत, जिस पर लोग बैठते हैं। पांवरी<पादत्री = सीढ़ी: वापिकाओं में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। (२) सब तीरय औ तिनके नाऊँ:तीयों में अन्य प्रसिद्ध तीयों की स्थापना भी बहुत प्राचीनकाल से होती रही है; काशी में कामाख्या (कमच्छा) की स्थापना किसी समय इसी प्रकार हुई थी। (३) मंडप=देवालय का भीतरी भाग, देवालय। (४) मसवासी=एक ही स्थान पर मास भर वास करने का अनुष्ठान करने वाला। प्रयाग में माघ मास भर हजारों आदमी प्रति वर्ष गंगा तट पर निवास करते हैं, जिसे 'कल्पवास' कहते हैं। इसीको मासकल्प>मासकप्प भी कहा जाता था (पा० स० म०)। (६) निरास<िताश्चित = निरपेक्ष (निर्गुण) ईश्वर, यथा: काहे न पूजिअ सोइ निरासा। मुएँ जिअत मन जाकर आसा। (२०२.७) ओहि न मोरि कछु आसा हों ओहि आस करें । तेहि निरास प्रीतम कहँ जिंउ न देउँ का देउँ॥(२१०.७) माहेसुर<माहेश्वर = महेश्वर (शिव) का उपासक। जंगम=एक शैव संप्रदाय और उसका अनुयायी। सती<सित्त<शिवत: जायसी के समय में शक्ति-उपासना काफ़ी प्रचलित थी; कबीर ने तो शाक्तों की निदाभी बार-बार की है। (८) सेवरा<सेवड+अ<श्वेतपट+क=श्वेताम्बर जैन साधु। खेवरा<खवरा डा<क्षपक=तपस्वी जैन मुनि।

इस छंद में जायसी की धार्मिक सहिष्णुता स्पष्ट है। सभी प्रकार के साधक और उपासक इस छंद की सूची में आते हैं और किसी के प्रति हीनता की भावना उनमें नहीं दिखाई पड़ती है।

मानमरोदक देखित्र काहा । भरा समुँद त्र्रस त्राति त्र्रवगाहा । पानि मोति त्र्रम निरमर तासू । त्रांबित वानि कपूर सुबासू । लंक दीप के सिला त्रानाई । बाँघा सरवर घाट बनाई । खँडखँड सीढ़ीं भई गरेरी । उतरिहं चढ़िहं लोग चहुँ फेरी । फूला कॅवल रहा होइ राता । सहस सहस पंखुरिन्ह कर छाता । उलथिहां सीप मोंति उतिराहीं । चुगिहं हंस ऋौ केलि कराहीं । कनक पंखि पैरहिं ऋति लोने । जानहु चित्र सँवारे सोने । उपर पाल चहूँ दिसि ऋंत्रित फर सब रूख। देखि रूप सरवर कर गइ पिऋास ऋौ भूख ॥ ३१॥

अर्थ - (१) [सिहल के] मानसरोदक को क्या देखिए ? वह समुद्र के जैसा भरा हुआ था और अत्यधिक विस्तीणं था। (२) उसका पानी मोती के जैसा निर्मल था और वह अमृत के वर्ण का तथा कपूर की सुगंध का था। (३) लंका द्वीप की शिलाएँ मँगा-कर और घाट वना कर उस सरोवर को बाँधा गया था। (४) उसके खंड-खंड में घुमाव-दार सीढ़ियाँ (निर्मित) हुई थीं, जिनके द्वारा लोग [उस सरोवर के] चारों ओर उत्तरते-चढ़ते थे (५) फुल्ल कमल रक्त [वर्ण का] हो रहा था और उसका छत्ता सहस्र-महस्र पंखुड़ियों का था। (६) सीप [उस सरोवर में जब] ऊपर आ जाते थे, मोती [उनसे निकल कर] पानी पर तैरने लगते थे, तथा उन्हें [पानी पर तैरता देख कर] हंस चुन लेते थे और केलि करते थे। (७) उसके जल पर सोने के [वर्ण के] अत्यधिक लावण्यपूर्ण पक्षी तैरते रहते थे। [वे ऐसे लगते थे] मानो वे किसी चित्र में सोने से सॅवारे (अलंकृत) किए हुए हों। (८) [उस सरोवर के] पाल में ऊपर चारों ओर समस्त वृक्ष अमृत-फल फलते थे। (९) [फलतः] जिसने भी उस सरोवर के रूप को देखा, उसकी प्यास और भूख मिट गई।

टिप्पणी——(१) मानसरोदक = मानसर का जल, किन्तु यहाँ पर अभिप्राय 'मान-सरोवर के से जल वाला सरोवर' है। अवगाह>अवगाढ= गहरा, (२) बानि< वर्शिन् = वर्णक। (३) अनाई< आनाय्य= मँगा कर। (५) रात<रत्त<रक्त=लाल वर्ण का। पंखुडी<पंख+डी<पक्ष=पत्र। (६) उलथ् = उल्लत्थ [ < उल्लस्त=उत्+लस्त ] होना, ऊपर आकर प्रकट होना। (७) जानहु चित्र सँवारे सोने: चित्रांकन में सोने का प्रयोग मध्ययुग में काफ़ी मिलता है। (८) पाल<पालि = तालाब का वाँघ।

पानि भरइ श्राविहं पनिहारी । रूप सुरूप पदुमिनी नारीं । पदुम गंध तेन्ह श्रंग बसाहीं । भँबर लागि तेन्ह संग फिराहीं । लंक सिंघिनी साँरग नैनी । हंसगामिनी कोकिल बैनी । श्राविह भूंड सो पाँतिहि पाँती । गवन सोहाइ सो भाँतिहि भाँती । केस मेघावरि सिर ता पाई । चमकिहं दसन बीज की नाई । कनक कलस मुख चंद दिपाहीं । रहस कोड सो श्राविह छाहीं । जासौं वै हेरिहं चख नारीं । वाँक नैन जनु हनिहं कटारीं । मानहु मैन मुरित सब श्राव्ही सरन श्रानूप । जहँकी ये पनिहारी सो रानी वेहि रूप ॥३२॥ अर्थ-(१) [उम मान मरोवर पर] पानी भरने के लिए जो पनिहारिनें आती थीं,

वे रूप में सुरूप (अच्छे रूपवाली) और पिंचनी नारियाँ होती थीं। (२) कमल की सुगंध से उनके अंग (शरीर) सुवासित होते थे और [इस कारण] भ्रमर उनके संग लगे फिरते थे। (३) उनकी किट सिंहनी की [किट जैसी] होती थी और वे मृग के [नेत्रों जैसे] नेत्रों की होती थीं, वे हंस की [जैसी] गितवाली और कोकिल के [से] वोल वाली होती थीं। (४) वे समूहों में [अथवा] पंक्ति ही पंक्ति में आती थीं, और उनका गमन जो होता था, वह भी भाँति-भाँति का होने के काण सुहाता था। (५) उनके केश मेंघ-पंक्ति [के से-श्याम] तथा सिर से पैर तक [लंबे] होते थे, और उनके दाँत विद्युत् की भाँति चमकते थे। (६) उनके कनक-कलश और मुखचन्द्र चमकते [हुए होते] थे, और वे हर्ष तथा कौनुक के साथ आती-जाती थीं। (७) जिसके सम्मुख (जिसकी ओर) उन नारियों के चक्षु देखते थे, [उसे ऐसा लगता था] मानो वे अपने वक नयनों की कटार से मार रही हों।

(८) [वे ऐसी लगती थीं] मानो सभी मोम की ]बनी] मूर्तियाँ हों, वे अप्सराएँ [ऐसे] अनुपमवर्णों की थीं ।(९) [फलतः] पाठक स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ की ये (ऐसी) पनिहारिनें थीं, वह (वहाँ की) रानी किस रूप की रही होगी?

टिप्पणी—(१) पदुमिनी नारी: इसके लक्षण जायसी ने आगे छंद ४६६ में दिए हैं। (२) बसाव् = सुवास युक्त्रहोना। (३) लंक = किट। सारँग< शाङ्गं = सोंगोंवाला जीव-यहाँ मृग। (४) पाँति<पंक्ति। (५) मेघाविर: मेघ<आविल= मेय-पंक्ति। पाइ<पाद = चरण। बीज<विज्जु<िवद्युत् = बिजली। (६) दिप् = दिप्प<दीप् = चमकना। रहस<रभस् = हर्ष। कोड<कोड्ड [दे०] = कौतुक। (७) साँ<साँह<सउह<सम्मुख। चख<चक्षु। बाँक<वंक<वक्ष। (८) मैन<मयण<मदन = मोम अछरी<अपसरस् = अपसरा।

ताल तलावरि बरिन न जाहीं । सूभइ वारपार तेन्ह नाहीं । पूले कुमुद केत उजियारे । जानहुँ उए गगन महँ तारे । उतरिह मेघ चढ़िहं ले पानी । चमकिहं मंछ बीजु की बानी । पैरिहं पंखि सो संगहि संगा । सेत पीत राते बहु रंगा । चकई चकवा केलि कराहीं । निसि बिछुरिहं छौ दिनहि मिलाहीं । कुरुलिह सारस भरे हुलासा । जिञ्चन हमार मुञ्जिहं एक पासा । केंवा सोन ढेक बग लेदी । रहे अपूरि मीन जल भेदी । नग श्रमोल तेन्ह तालन्ह दिनहिं बरहिं जन दीप ।

जो मरजिश्रा होइ तहँ सो पावइ वह सीप ॥३३॥

अर्थ -- (१) ताल और तालाव [सिंहल में] ऐसे थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है; उनका वार और पार नहीं सूझता था। (२) [उनमें जो] कितने ही उज्ज्वल कुमुद खिले हुए थे, [वे ऐसे लगते थे] मानो गगन में तारे उदित हुए हों। (३) मेघ [आकाश से] उतर कर [उन तालों-तलाविरयों से] पानी लेते और [आकाश पर पुनः] चढ़ जाते थे और (उन ताल-तलाविरयों में) मच्छ विद्युत् के वर्ण में [हुए] चमकते थे। (४) [उनमें] जो पक्षी तैरते थे, वे झुंड के झुंड होते थे, और खेत,

पीत तथा रक्त [आदि] अनेक रंगों के होते थे। (५) [उनके तट पर] चक्रवाक और चक्रवाकी केलि करते थे; वे रात्रि में परस्पर विछुड़ जाते थे और दिन में मिल जाते थे। (६) [उनमें] सारस उल्लास से भर कर शब्द करते (कहते) थे, "हमारा जीवन ही ऐसा है कि हम पास-पास मरते हैं [मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती है]।" (७) केंवा, सोन, ढेक, वक, लेदी तथा जलभेदी मीन [उन ताल-तलाविरयों को] आपूरित कर रहे थे। (८) उन तालों में अमूल्य नग थे जो [ऐसे लगते थे] मानो दिन में ही दीपक जलते हों। (९) जो कोई वहाँ (उन ताल-तलाविरयों में) मरजीवा होता (बन सकता) था, वही उस [मूल्यवान] सीपी को प्राप्त करता था [जिसमें वे अमूल्य नग उत्पन्न होते थे]।

टिप्पणी—(१) ताल<तल्ल [वे०] तलाबरि<तलाम+डी<तडाग। वार<
आराओ<आरतस् = निकटवर्त्ती छोर।(३)केत<िकयत् = कितने ही।बान<वण्ण<वर्ण
= रंग।(४) रात<रत्त<रक्त=लाल।(५) वकवा<चकवाक। चकई<चकवाक।
(६) कृष्ल (दे दे शब्द करना। हुलास = उल्लास। जिअन हमार मर्राहं एक पासाः सारसों के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे जोड़ों में रहते हैं और एक उनमें से यदि मरता या अलग कर दिया जाता है तो दूसरा अपने प्राण दे देता है।(७) केंवा, सोन, ढेक, बक, लेदी: ये सभी जल-पक्षी हैं।(९) मरजीआ<मरजीवय<मरजीवक [वे०] = जल में डुबकी लगाकर मोती आबि निकालने वाला। जो मर जिआ होइ तहँ सो पावइ वह सीप: इस ईशब्दावली में कदाचित् सांकेतिकता है। मरजीआ का अर्थ है 'मरकर जीने वाला'। जायसी ने इस 'मरजीआ' का बहुत विशव विवेचन आगे छंद २१५-२१६ में किया है।

पुनि जो लागि बहु ऋंत्रित बारी । फरीं *श्रनूप* रखवारी । होइ नवरँग नीव सुरँग जैंभीरा । ऋौ बादाम वेद ऋति तुरँज सदाफर फरे । नारँग राते रस किसमिस सेब फरे नौ पाता । दारिवँ दाख देखि मन राता । सोहाई हरपारेजरी । ऋोइन रही केरन्ह की घउरी । फरे तृत कमरख ऋो निउँजी । राय करौं*दा* बैरि चिरउँजी । छोहारा डीठे । ऋौरु खाटे संखदराउ ख**ज**हजा मीठे । पानी **दे**हिं खँडवानी कुश्रँहि खाँड़ बहु लागीं घरी रहँट की सींचहि ऋषित बेलि ॥ ३४॥

अर्थ—(१) पुनः [सिंहल में] जो बहुतेरी अमृत [तुल्य फलों की] वाटिकाएँ लगी थी, वे अनुपम रूप में फली थीं और उनकी रखवाली (देखभाल) होती थी। (२) [उन वाटिकाओं में] नवीन-नवीन रंगों के नीवू, सुदर जंभीर, वादाम, बेर और अंजीर [फले हुए] थे। (३) गलगल, तुरंज, सदाफल फले हुए थे, और नारंग अत्यधिक रक्त वर्ण के और रस भरे [फले हुए] थे। (४) किशमिश और सेब नवीन पत्तों के साथ फले हुए थे, और दाड़िम तथा दाख को देख कर मन [उन पर] मुग्ध हो जाता था। (५) [उन वाटिकाओं में] सुंदर हरपारेवड़ी लगी हुई थी और केले की घौदें

उन्नमित हो रही थीं । (६) शहतूत, कमरख न्यौंजी, राय करौंदा, वेर और चिरौंजी [के वृक्ष] फले हुए थे। (७) इसी प्रकार [वहाँ] शंख-द्राव और छुहाड़ा दिखाई पड़ते थे और दूसरे भी अनेक खट्टे-मीठे खाद्य-भ्रज्य (यों ही खाए जाने वाले तथा भून अथवा पका कर खाए जाने वाले फलादि) थे। (८) [फलों को अधिक से अधिक सुरस बनाने के लिए] कुओं में बहुत-सी खाँड डाल कर [वृक्षों को] खँडवानी दी जाती थी, (९) और रहट की घड़ियाँ लगी हुई (उनकी) अमृत बल्लियों को सीचती रहती थीं।

टिप्पणी—–(१) बारी<वाडिआ<वाटिका। (२) जंभीर=एक जाति का खट्टा नीबू । बेद < वेतस ≕ अम्लवेतस । (३) गलगल≕ एक प्रकार रसीला खट्टा नीबू । तुरंज तथा सदाफल भी नीबुओं के प्रकार हैं। नारंग≕नारंगी। रात<रत्त<रक्त≔लाल वर्ण का। (४) दाडिम=अनार । दाख<द्राक्षा=अंगूर । रात<रक्त=मुग्ध । (५) हरपारेउरी= कमरख की जाति का एक छोटा फल जो खट्टा होता है और प्रायः चटनी-अँचार बनाने में प्रयुक्त होता है । केर<कदलि≔केला । घउरी<घओद<घृतोद≕घौद । (६) तूत⇒ शाहेतूत । कमरख<कर्मार्क≔एक प्रकार का खट-मिट्ठा फल । निउँजी <िनकुञ्जिका≕ एक प्रकार की झरबेरी (?) । रायकरौंदा<राजकरमर्द=बड़ी जाति का करौंदा ।  $(\circ)$ संख दराउ<शंख-द्राव । खजहजा ।<खज्जभञ्ज<खाद्य + भाज्ज्य=प्रकृत रूप में खाए जाने बाले तथा भून या पका कर खाए जाने वाले, फल-भाजियाँ । (८) खंडवानी < खण्ड +पानीय=लाँड का पानी। (९) रहेंट<अरहट्ट<अरबट्ट=पानी निकालने का एक यंत्र जिसमें घटिकाएँ [ घरियाँ ] लगी होती हैं । घरी<घडिआ <घटिका≔घरिआ ।

पुनि फ़ुलवारि लागि चहुँ पासा । बिरिख बेधि चंदन में बासा । बहुत भूल भूली घन बेली । केवरा चंपा कुंद चे सुरँग गुलाल कदम ऋो कूजा । सुगुँध बकौरी गंघ्रप चँबेली । पूजा । सद बरग नेवारी। ऋौ सिंगारहार फुलवारी। सोन जरद फूली सेवाती। रूप मंजरी ऋाँ जाही जूही बकचुन लावा । पुहुप सुदरसन लाग सोहावा । बोलसिरी बेइलि ऋौ करना । सबहि फूल फूले बहु तेन्ह सिर फूल चढ़िहं वे जेन्ह मार्थे मिन भाग ।

त्राब्हिं सदी सुगंध में जनु बसंत स्त्री फागु ॥ ३५ ॥

अर्थ-(१) पुन: [सिहल में] चारों ओर पुष्प वाटिकाएँ लगी हुई थीं, जिनके वृक्ष [उनमें लगे हुए चंदन वृक्षों की सुगंध से] बिद्ध हो कर चंदन की सुवास के हो गए थे। (२) [उनमें] सघन लताएँ थीं जो बहुतेरे फूलों से फूली हुई थी, तया केवड़ा, चंपा, कुंद और चमेली [की झाड़ें] थीं। (३) सुंदर गुल्लाला, कदम्ब और कुङ्जक [के वृक्ष] थे तथा सुगंध-युक्त बकावली थी जिससे गंधर्वो की पूजा की जाती थी। (४) नागकेशर, सदवर्ग, नेवारी तथा श्रृंगारहार उन पुष्पवाटिकाओं में थे। (५) सोन-जर्द और सेवती [की वेलें] फूली हुई थीं और [इसी प्रकार] रूप मंजरी और मालती की भी। (६) जाही, जुही, और बक्चुन लगाए हुए थे, और सुदर्शन पुष्प शोभायमान लगता था। (७) मौलिश्री, बेला और करना भी [बहाँ] थे: [बस्तुतः] अनेक वर्णों के सभी फूल फूले हुए थे। (८) वे फूल उन्हीं के मस्तकों पर चढ़ते थे, जिनके मस्तकों पर भाग्य की मणि होती थी। (९) वे सदैव ऐसे सुगंध युक्त हुए [बने] रहते थे, मानो वे वसंत और फाग के दिनों में [फूले हुए] हों।

टिप्पगी—(१) फुलवारि<फुल्ल + वाडिआ = पुष्प-वाटिका । (२) बेली < वेली [ दे० ] = लता । केवरा < केतक = केवड़ा-केतकी की जाति का एक प्रसिद्ध सुगंधित पुष्प । चमेली < चम्पक = मिल्लिका (?) (३) गुलाल < गुल-ए- लाल : [फा०] = गहरे लाल रंग का एक फूल । कूजा < कुज्जय < कुज्जव । बकौरी < बक + आविल । (४) नागेसिर < नागकेसर । सदवरग < सदवर्ग = एक प्रकार का बड़ा फूल । (५) सोनजर्द = एक प्रकार का पीला फूल । सेवती < इातपित्रका = एक प्रकार का गुलाव । (६) जाही < जाति = एक प्रकार की चमेली । जही < यूथिका = एक प्रकार की चमेली । बकचुन < मुचुकुन्द (?) । (७) बोलिसरी < मौलिश्री : एक प्रसिद्ध पुष्प । करना < कर्णक । (९) फाग < फग्गु < फल्गु = वसंत ।

सिंघल नगर दीस पुनि बसा । धनि राजा ऋसि जाकरि दसा । ऊँची पॅवरी ऊँच ऋवासा । जनु कविलास बासा । कर राउ राँक सब घर घर सुखी । जो देखित्र सो हँसता मुखी । रचि रचि राखे चंदन चौरा । पोते अगर मेद ऋौ देवरा । सब चौपारिन्ह चंदन खँमा । ऋोटँघि समापति सभा । जनहुँ सभा देवतन्ह के जुरी । परी द्रिस्टि इंद्रासन प्री 1 सबै गुनी पंडित ऋौ ग्याता । संसिकरत सब के मुख बाता । श्रैहिक पंथ सयाँरहिं जस सिवलोक घर घर नारि पदुमिनी मोहिह दरसन रूप ॥ ३६ ॥

अर्थ—(१) पुनः सिंहल नगर बसा हुआ दिखाई पड़ा। [अब उसका वर्णन सुनो।] वह राजा धन्य था जिसकी ऐसी (वभवपूर्ण) दशा थी। (२) [उस नगर की] प्रतोली ऊँची थी और ऊँचे उसके आवान थे, जो [ऐसे लगते थे] मानो कैलास (शिवलोक) में इन्द्र के निवासस्थान हों। (३) राजा-रंक सभी लोग घर-घर में सुखी थे, और जिसे देखिए वही प्रसन्न-मुख था। (४) [उन्होंने] चंदन के चबूतरे भली भाँति निर्मित कर रक्खे थे, जो अगुरु, मेद और केवड़े से पुते हुए थे। (५) [उनकी] समस्त चौपालों में चन्दन के खंभे थे और [उनमें आयोजित] सभाओं में सभापति [उन खंभों से] पीठ को टेके हुए बैठे होते थे। (६) [बे सभाएँ ऐसी लगती थी] मानो देवताओं की सभाएँ लगी हुई हों, जो इन्द्रपुरी (अमरावती) में दीख पड़ी हों। (७) [उन सभाओं में] सभी गुणवान, पंडित और जाता होते थे और सभी के मुख में संस्कृत के वचन होते थे। (८) वे ऐहिक पथ को सँवारते थे, जैसे अनुपम शिवलोक में [ ऐहिक पथ को सँवारा जाता है), (९) और घर-घर में पिदानी नारियाँ थीं जो [दर्शक को] अपने रूप के दर्शन से मोहित करती थीं।

टिप्पणी--(२) पॅवरी<पओली<प्रतोली=नगर का द्वार । कविलास

कैलास = शिवलोक । जायसी शिवलोक में ही इन्द्र को मानते हैं : राजा कहै गरब कै हौँ रे इंद्र सिवलोक । (५२.८) (४) चउरा < चउरय < चत्वरक = चब्तरा । अगर < अगुरु । मेद = एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य जो कस्तूरी की भाँति किसी पशु की नाभि से निकलता था । [दे० आईन-ए-अकबरी] । केवरा < केतक = केवड़े का सुगंधित जल । (५) चौपारी < चउप्पल्ली < चतुः  $\div$  पल्ली = चौकोर भवन । खंभ < स्कम्भ । ओठँघ् < अवष्टम्म् = पीठ टेकना । (७) बात < वत्ता < वार्ता = बात । (८) ऐहिक पंथ = इहलोक-संबंधी [कर्म] मार्ग । तुल० भोग बेरास सदा सुख माना । दुख चिंता कोउ जरम न जाना । (४४.४) सँवार < समारचय् = निमित्त करना, दुरुस्त करना, ठीक करना । (९) पदुमिनी : पिद्यनी नारी के लक्षण किव ने छंद ४६६ में बताए हैं ।

इस प्रसंग में 'मधुमालती' में मंझन द्वारा किया गया अपने समय के चुनार के निवासियों का वर्णन तुलनीय है :

> गढ़ सुहाव गढ़पित सुर ज्ञानी । नगर लोक सभ सुखी नियानी । सभ सुर हरी भगत औ ग्यानी । आनंदी पर दुखी दिनानी । दाता और दयाल घरिमस्टा । सभै प्रेम रस लीन गरिस्टा । भागिवंत भोगी सब लोगा । औ सभ कहं कुलवंत संजोगा । मीहिं अस्तुति मुंह कही न जाई । जानु सरग भुंइ छात्रा आई । खोरि खोरि सभ घर घर नगर अनंद हुलास । कलिजुग महं जस प्रिथिमीं उतरि बसी किंबलास ।।

इन पंक्तियों में भी चुनार की स्वर्ग और कैलास (शिवलोक) से तुलना करते हुए वहाँ के निवासियों को 'नियानी' <िनदानी (किसी हेतु या उद्देश्य से काम करते वाला), 'आनंदी' (आनंदवादी) तथा 'भोगी' कहा गया है।

पुनि देखिन्न सिंघल कै हाटा । नयो निद्धि लिखिमी सय याटा । कनक हाट सब कुंकुहँ लीपी । वंठ महाजन मिंचल दीपी । रचे हथोड़ा रूपहँ ढारी । चित्र कटाउ न्निक मंगरी । रतन पदारथ मानिक मोती । हीर पँवारि सो न्निवन जोती । सोन रूप सब भएउ पसारा । धवलिसरी पोतिह घर बारा । न्नी कपूर बेना कस्तूरी । चंदन न्नार रहा भरिपूरी । जेंहँ न हाट एहि लीन्ह बेसाहा । ताकहँ न्नान हाट कित लाहा । कोई करै बेसाहना काहू केर विकाइ । ३७ ॥

अर्थ—(१) पुनः, सिंहल की हाटों को देखिए, जिनके ममस्त मार्गो में तब निधियाँ और लक्ष्मी [दीख पड़ती] थीं। (२) [वहाँ की] सब की सब कनकहाट कुकुम (केसर) में लिपी हुई थी और उसमें सिंहल द्वीप के महाजन बैठते थे। (३) उस में चाँदी को छाल कर रचित हाथों के कड़े थे, जो अनेक (प्रकार) के चित्रों के कटात्र में सवारे हुए थे। (४) रत्न, पदार्थ, माणिक्य, मोती, हीरा और प्रवाल (मूँगा) जो थे, उनकी

ज्योति अद्भुत वर्ण की थी। (५) सोने और चाँदी का अच्छा प्रसार [उस हाट में] हुआ [दिखाई पड़ता] था और घर-द्वार क्वेत रोली से पोते हुए थे। (६) [उसमें] कर्पूर, वेना, कस्तूरी, चंदन, और अगुरु भर कर पूरित हो रहे थे। (७) जिसने इस हाट में कय नहीं किया, उसको अन्य हाट में कहाँ लाम हो सका? (८) कोई कय करता था और किसी का विक्रय होता था। (९) कोई [इस हाट से] लाभ के साथ जा रहा था और कोई अपना मूलघन भी गँवा कर।

टिप्पणी--(१)हाट<हट्ट=आपण, बाजार।बाट<वट्ट<वर्म=मार्ग।(२)कुंकुह <कुङकुम=केसर । महाजन=श्रेष्ठी, सार्थवाह, व्यापारी । (३) हँथौड़ा<हस्त−कटक= हाथ का कड़ा। रूप<रौप्य = चाँदी।(४) पदारथ<पदार्थ=बहुमृल्य पत्थर । पैवार< पवाल<प्रवाल= मूंगा । अनबन=अन-बन=जो बन न सकता हो, जिसका बनाना मानव शक्ति से परे हो, अथवा : अनबन < अण्ण वण्ण < अन्य वर्ण=भिन्न वर्ण का, अद्भुत वर्ण का। (५) पसार<प्रसार। धवल सिरी<धवल श्री = क्वेत रोली। (६) बेना< वीरण = उशीर, खस। (७) बेसाह < वि-साध्य = ऋय की जाने वाली वस्तु। (८) बेसाहना < वि-साधन = कय। (९) सौं < सम्मृ = साथ। मृर< मृल = मृल धन, पूजी।

छंद की अंतिम तीन पंक्तियों में किव ने कनक हाट को साधना लोक का प्रतीक बना कर जीवन के सदुपयोग और दुरुपयोग को व्यापार के लाभ और हानि के प्रतीकों के द्वारा व्यंजित किया है।

पुनि निंगार हाट धनि देसा। कइ सिंगार तहँ वैटी बेसा। मुख तँगोर तन चीर कुमुंभी । कानन्हन कनक जराऊ खुंनी । हाथ यीन मुनि मिरिंग भुलाहीं । नर मोहिह सुनि पैगु न जाहीं । भींह धनुक तह नैन छाहरी | मारहिं वान सान सौं फेरी | अलक क्पोल डोल हस देहीं । लाइ कटाख मारि जिउ लेहीं । कुच केंचुकि जानहुँ जुग सारी । श्रंचल देहि सुभावहिं ढारी । <sup>कें</sup>त खेलार हारिँ तेन्हें पासा **।** हाथ भारि हो*इँ चलहिं नि*रासा । चेटक लाइ हरहिं मन जौ लहि गथ है फेंट। साँठि नाठि उठि भए बटाऊ ना पहिचान न भेंट ॥ ३८ ॥

अर्थ--(१) पुनः, [सिहल का] शृंगार हाट तो धन्य (निराला ही) देश था: वहाँ शृंगार करके वेश्याएँ वैठी थीं। (२) उनके मुख में ताम्बूल था, और शरीर पर कुसुंभी चीर ; उनके कानों में सोने की जड़ावदार खुंभी थी । (३) उनके हाथों में वीणा थी, जिसे सुन कर मृग [मुधि-बुधि] भूल जाते थे, मनुष्य मोहित हो जाते और पग भर भी [आगे] न जाते थे। (४) उनकी मीहें धनुषों तथा उनके नेत्र अहेरियों के सदृश थे, जो [कटाक्ष के] बाण शाण पर चढ़ा कर के (तीक्ष्ण करके) मारते थे। (५) उनकी अलकें कपोलो पर हिलती थीं ; वे [अपनी ओर दृष्टिपात करने वाले को देख कर हॅम देती थी तथा कटाक्ष [के वाण] मार कर [उसके] प्राण ही लेती थो। (६) उनकी कञ्चुकी के भीतर उनके कुच मानो दो सारियाँ (चौसर की गोटियाँ) थी, [जिन पर ने] वे अपने अंचल स्वभावतः सरकाती रहती थीं । (७) कितने ही (पाँसा) खेळने वाळे उन को पाँसों का दांव हारकर, हाथ झाड़ कर (समस्त पूंजी नमाप्त कर) वहाँ से निराश हो कर जाते थे। (८) चेटक (जादू-टोना या-वशी करण) लगाकर वे अपने पास आने वाळों का मन हरती थीं, जब तक उनके फेंटों में पूजी होती थी। (९) किन्तु ज्यों ही उनकी दशा बिगड़ती, [बे उन्हें प्छती तक नथी]; तदनंतर [बिबश होकर] वे उठ कर अपने मार्ग लगते (उन्हें मार्ग का पथिक यनना पड़ता) मानो उनसे उनकी कभी की न पहिचान हो और न भेंट हो।

िटपणी- (१) बेसा<चेश्या। (२) तंबोर<ताम्बूल=पान। खुंमी=कुकर मुत्ता, कुकुर मुत्ते के आकार का एक कर्णाभरण। (३) बीन<वीणा। पंग=पग। (४) तह ्तया। अहेरी<आखेटक=आखेट करने वाले। सान <शाण=शान का पत्थर, जिस पर विस कर शस्त्रास्त्र तीक्ष्ण किए जाते थे। (६) केंचुकि<कञ्चुकी=चोली। सारी ्शारि=चौसर की गोट। (७) केत <िक्यित्=कितना। पासा √पार्श्व=गाँसा। (८) चेटक=जादू-टोना। गथ<प्रथ=गूँनी। (९) साँठि <संठिइ <संस्थिति=अवस्था, दशा।

लै लै वैठ फूल फुलहारी। पान अपूरव घरे सँघारी। सोंघा सबै बैठु ले गाँधी। बहुल कपूर लिरोगी बाँधी। कतहूँ पंडित पढ़िहां पुरानू। घरम पंथ कर करहिं बखानू। कतहूँ कथा कहे कछु कोई। कतहूँ नाँच कोड गल होई। कतहूँ छरहटा पेखन लावा। कतहूँ पायाँड काट नयावा। कतहूँ नाद सबद होइ मला। कतहूँ नाटक चेटक कला। कतहूँ काहूँ टग विद्या लाई। कतहुँ नहिं मानुन बाराई। चर्पट चार धूत गाँटिछोरा मिले रहिंह तहिं नाँच।

जो तेहि नाँच सजग ना अगुमन गथ ताकर पे वाँच 11 रेट॥ अथं—-(१) [ सिहल नगर में ] फुलहारी (फ्ल बराने वाले?) फ्ल ले लेकर वैठे थे, [ जिनके साथ ] अपूर्व पर्ग (पर्ते ) मंदार (सजा) कर रक्षे हुए थे। (२) गंधिक (सृगंधित फुलेल आदि के विकेता) समस्त सुगधित द्व्यों की ले कर वैठे हुए थे और कर्पूर की बहुत-मी बिट्ट्यां भी बांधकर वे लिए हुए थे। (३) कहीं पर पडित पुराण पढ़ते (पढ़ कर सुनाते) थे, और धर्म-मार्ग की व्याख्या करने थे। (४) कहीं पर कोई कुछ कथा कहता था ओर कहीं पर अच्छे नृत्य और कांतुक होते थे। (५) कहीं पर छल-हाट का तमाद्या लगाया हुआ था, और कहीं पर पावंड और कठ-पुतिलयों का नाच हो रहा था। (६) कहीं पर अच्छा नाद-सब्द होता था, और कहीं पर नाटक तथा इन्द्रजाल की कला [ दिखाई माती ] थी। (३) कहीं पर कोई ठग-विद्या का प्रदर्शन करते थे और कहीं पर कोई मन्त्यों को बावला (पागल) कर लेते थे। (८) चरपट (बहुमिध्यावादी) चोर, धूर्त तथा उचकके उन नृत्यों में मम्मिलित रहते थे; (९) जो उन नृत्यों में पहले से सजग होता था, केवल उमीकी पूर्जी [ उनसे ] वच पाती थी।

टिप्पणी-(१) फुलहारी<फुल्ल+कारिन् (?)=फूल बनाने वाला (?)। पान पण्ण<पर्ण=पत्ता । (२) सोंधा<सुगंधक=सुगंधित द्रव्य (फुल्लेल आदि )। गाँधी

<गिन्धक्=ांधी। बहुल=बहुतेरे। इस प्रकार 'बहुल' का प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है, यथा तहवाँ बहुल पंखि खर भरहीं। (७०.२) खिरोरो <खिर्-चटी=कत्थे की टिकिया, किन्तु यहाँ टिकिया कपूर की है। (३) बखान > वक्खाण < व्याख्यान। (४) नाच < नृत्य। कोड < कोड ड (दे०) = कौतुक। (५) छरहटा < छल-हट्ट=छल-छद्म की हाट। पेखन <पेक्खणअं प्रेक्षणक्=बेल-तमाशा। (६) चेटक कला=जादू-टोना की कला, इन्द्र-जाल [दे०३८.८, तथा ४४८.५ में 'चेटक']। (७) बाउर < वाउल < वातूल = दावला, पागल। (८) चरपट < चप्पलअ < चर्पटक(?) = बहुमिथ्यावादी। 'चर्पटक' का यह प्रयोग संस्कृत में नहीं मिलता है, किन्तु 'चप्पलअ' शब्द प्राकृत में मिलता है, जिसे देशज मान कर 'बहु मिथ्या वादी' अर्थ किया गया है (देखिए पा० स० म०)। वह संभवतः 'चर्पटक' का ही प्राकृत रूप है। धूत < धूर्त। गेठिछोरा = गाँठ (गठरी) छीनकर भागने वाला, उचवका। गथ प्रथ = पूँजी।</p>

पुनि त्राइत्र सिंघल गढ़ पासा । का वरनी जस लाग त्रकासा । तरिह कुमँन वास्कि के पीटी । उपर इंद्रलोक पर डीठी । परा सोह चहुं दिसि तस बाँका । कांपे जाँवि जाइ निह भाँका । त्रागम त्राम्भ देखि डर साई । परै सो सपत पतारन्ह जाई । नव पॅबरी बाँकी नव खंडा । नवहुँ जो चढ़े जाइ बग्नंडा । कंचन कोट जरे नग सीपा । नवतन्ह भरा बीजु त्रास दीसा । लंका चाहि ऊँच गड़ ताका । निरिष्य न जाइ दिस्टि मन थाका । हित्र नसभाइ दिस्टि निह पहुँचे जानहु टाटु सुमेरु ।

कहँ लगि कहों ऊँचाई ताकारे कहँ लगिबरनों फेर ॥४०॥

अर्थ--(१) पून: सिहलगढ़ के पास आइए। उसका क्या वर्णन कहाँ ? वह [इतना ऊँचा था | जैसे आकाश से लगा (मिला) हुआ हो । (२) उसके नीचे ही कूर्म तथा वासुकी ( जोप ) की पीठें थी [ उसकी नीव उनकी पीठ पर दी हुई थी ], और ऊपर उसकी दृष्टि इन्द्रलोक पर थी । (३) [ उसके ] चारों ओर ऐसी बाँकी (अद्भृत) खांई पड़ी हुई थी कि उसको देखते समय जांघें कांपने लगती थी, और वह झांकी (देखी) नहीं जा सकती थी। (४) वह ऐसी अगम्य और असझ थी कि [ देखने वाला ] देखते ही भय खाता था, और जो उस में पड़ (गिर ) जाता था, वह तो सात पातालों को चला जाताथा। (५) उसमे के नौ खड़ों में बॉकी नौ पीरियाँ थी। जो उननौ खंडों तक चढ़ जाता था, वह ब्रह्माण्ड को चला जाता था। (६) उसका कचन का परकोटा शीर्ष पर ( अपने बीर्प भाग में ) नगो के जड़े हुए होने के कारण नक्षत्रों ( तारों ) से भरे विद्युत् के जैसा दीख पड़ता था। (७) वह गढ लकागढ़ से भी ऊँचा दिखाई पड़ता था, [इसिलिए] वह देख नहीं जा सकता था, [ उसकी ओर देखते हुए ] दृष्टि तथा मन थक जाते थे। (८) वह [ विद्याल इतना था कि ] हृदय ( कल्पना ) में नहीं समा सकता था, और [ उसकी ऊँचाई तक ] दृष्टि नहीं पहुँच सकती थी, [क्योंकि ] वह ऐसा था मानो स्मेरु [ ही ] खडा हो। (९) उसकी ऊँचाई कहां तक कह और कहाँ तक उसके घेर (विस्तार) का वर्णन कर्न ?

टिप्पणी- (१) कुरूँभ<कुर्म=कच्छप। बासुकि=वासुकि। पृथ्वी को घारण करने वाले सर्पराज को जायसी ने बास कि ही कहा है : देखिए 'पद्मावत' १४.५, १७९.८, २४१.५। (३) खोह=वाई। बाँक<वंक<वत्र=विचित्र, अद्भुत। (५) खंड<मंजिल। पौरी<पओली<प्रतोली=मुख्य द्वार । नव खंडों के नव द्वारों में कवि ने ज्ञरीर के नव द्वारों की ब्यंजना भी रक्खी है। उस ने अगले छंदों में भी इस ब्यंजना का निर्वाह किया है। ब्रह्मंडा: ब्रह्मांड से जायसी का अभित्राय स्वर्ग से है: अन्यत्र 'ब्रह्म-मंडल' शब्द का भी प्रयोग जायसी ने इसी अर्थ में किया है: महि मंडल तौ ऐसन छोई। ब्रह्म मंडल जौं होइ तौ होई। (६) कोट=परकोटा। सीसं<शीर्ष: अपने 'जायसी ग्रंथावली' संस्करण में मैंने 'नग सीसा' को स्वीकृत पाठ में रक्खा है और 'कौसीसा' को पाठान्तर में, क्योंकि 'नग सीसा' पाठ के संबंध का साक्ष्य स्पष्ट ही दढ़तर है। डाँ० वासदेव शरण अग्रवाल ने 'पदमावत' की व्याख्या में 'कौसीसा' का सुझाव दिया है । 'कौसीसा' पाठ की संभावना 'कोट' के प्रसंग में अवस्य ही विचारणीय है। पूरी पंक्ति का अर्थ उन्होंने किया है, "कंचन के कोट पर जड़े हुए कॅंगूरे हैं। वह ऐसा दिखाई देता है मानो नक्षत्रों से भरे आकाश में बिजली चमकती हो ।'' किंतु कर्न-विहीन सक० 'जर्' का प्रयोग रचना में अन्यत्र नहीं मिलता है, और 'सीसा' वस्तुतः ; 'किपशीर्ष' है ही, इसलिए 'कौसीसा' पाठ ग्राह्य नहीं प्रतीत होता है । बीज<विद्युत्=बिजली ।

निति गढ़ बाँचि चले सिस सूरू। नाहि त बाजि होइ रथ चूरू। पँवरी नवी बज्र कड़ साजी। सहम सहस तहँ वैठे पाजी। फिरिहिं पाँच कोटवार सो मँवरी। काँपे पाँय चँपत वै पँवरी। पँवरिहि पँवरि सिंव गढ़ि काढ़े। डरपिहं राय देखि तेन्ह टाढ़े। बहु बनान ये नाहर गड़े। जनु गाजिहें चाहिहें सिर चड़े। टारिहिं पूंछि पसार्राहें जीहा। कुंजर डरिहें कि गुंजिर लीहा। कनक सिला गढ़ि साढ़ी लाई। जगमगािहें गढ़ उपर ताई। नवो खंड नव पँवरीं औ तहँ बज्ज केवार। चािर वसेरें सों चढ़ें सत सीं चढ़ें जो पार ॥४१॥

अर्थ-(१) नित्य ही [ उसकी ऊँचाई के कारण ] मूर्य-शिश उस गड़ को यचाकर चलते थे, नहीं तो उससे टकरा कर उनके रथ चूर-चूर हो जाते। (२) [ उसके नौ खंडों की ] नौ पौरियाँ वज्र (फौलाद) की बनी हुई थी, और वहाँ (उन पौरियों पर) एक-एक सहस्र पदाति बैठे हुएथे। (३) पाँच कोटपाल [ निरंतर] चक्कर लगाते हुए फिरते रहते थे। उन पौरियों पर पैर पड़ते ही वे कांपने लगते थे। (४) प्रत्येक पौरी पर [ पत्थरों को ] गढ़ कर सिह निकाले हुए (निर्मित किए हुए) थे, [ और वे ऐसे भयावने थे कि ] राजागण उन्हें खड़े देख कर डर जाते थे। (५) बहुत-से बनावों के वे सिह गढ़े हुए थे, और वे ऐसे [ मजीव ] लगते थे कि मानों गर्ज रहे हों और [ उछल कर ] सिर पर चढ़ना चाहते हों। (६) वे अपनी पूँछे टालते (हिलाते) रहते और जिह्वा (बार-बार) फैलाते (आगे वड़ाते-निकालते) रहते थे, [इस कारण] उन्हें देख कर कुजर [भी] डर जाते थे कि गर्जना करके वे उन्हें लेन डालें। (७) कनक शिलाओं

को गड़ कर [ उन पौरियों पर ] सीढ़ियाँ लगाई गई था, जो गढ़ के ऊपर (ऊपरी भाग) तक जगमगती रहती थी। (८) [ गढ़ के ] नौ खंडों में [ इस प्रकार कुल ] नौ पौरियाँ थी वहाँ और [ उनमें ] बज्र (फौलाद ) के किवाड़ (लगे हुए ) थे। (९) यदि कोई अपने सत्त्व (अथवा सत्य) के द्वारा चढ़ भी सकता तो चार बसेरे करके ही बह [ उस गढ़ पर ] चढ़ सकता था।

टिप्पणी— (१) सूर<सूर्य। चूर<चूर्ण। (२) बज्रः ्वज्र=फौलाद। पाजीः पदाित= गैदल सैनिक। (३) कोटवार <केट्टिपाल=कोट रक्षक। चंप [दे०] = दबना। (४) पवॅरीः <पओलीः <प्रतोली। पवॅरिह पॅविरि सिंव गढ़ि काढ़ेः प्रतोली पर सिंहों की रचना मध्ययुग का एक बहु प्रचलित अभिन्नाय था। स्वयं <राजा। (५) बनानेः  $\sqrt$  वन् =तैयार करना; बनाना इसी  $\sqrt$  वन् से वना है। गाज् ्गर्ज् = गर्जना करना। (६) पूँछ<िपच्छ= हुम। जीहा <िजह्वा। पसार् प्रसारय् = फैलाना। गुंजर् = गुंजार (गर्जना) करना। (८) वज्र <वज्र = फौलाद। केवार <कवाड <कपाट। (९) बसेरा = गड़ाव। 'चारि बसेरे' के द्वारा जायसी ने इस छंद में सूकी साधना के चार मुकामात शरी-अत तरीकृत, हक्तीकृत और मअरिकृत की ओर संकेत किया है, जिन्हें उन्होंने करम, धरम, सत और ने भ कहा है: दस महँ एक जाड कोइ करम, धरम, सत, ने म। (१४८.८)

नवी पँगरि पर दसीं दुक्रारू । तेहि पर वाज राज घरिक्रारू । घरी सो बेटि गने घरिक्रारी । पहर पहर मो क्रापनि वारी । जबहिं घरी पूजी बह मारा । घरी घरी घरिक्रार पुकारा । परा जो डांड जगत सब डॉड़ा । का निर्वित माँटी कर भाँड़ा । तृम्ह तेहि चाक पड़े होइ काँचे । क्राएह किरे न धिर होइ बाँचे । घरी जो भरे पट तृम्ह क्राऊ । का निर्चित सोबहि रे बटाऊ । पड़र्गह पहर गचा नित्त होई । हिक्रा निसोगा जाग न मोई । मृहपद जोवन जल भरन रहेंट घरी के रीति । घरी सो क्राई जों सरी हरी जनम गा बीति ।।४२॥

अय-(२) उन नवी पौरियो के परे । याद) इसवा हार था, और उस पर राजकीय घड़ियाल बजता था। (२) घड़ियाली ( घड़ियाल बजाने वाले ) जो घड़ियाँ होती थी, उन्हें बैठ कर गिनते रहते थे। एक-एक पहर पर उनकी अपनी-अपनी बारी आती थी। (३) जभी घड़ी पुरी होती थी, घड़िआली [ मुंगरी ] मारता [ और उसे बजाता | था, और इन प्रकार प्रत्येक घड़ी बह घड़ियाल पुकार लगाता था। (४) [ उस घड़ियाल पर ] जब इंडा पड़ता था, समस्त जगत् वंडित होता था [ क्योंकि दंड के रूप में काल समस्त जगत् की आप, समस्त जगत् वंडित होता था [ क्योंकि दंड के रूप में काल समस्त जगत् की आप, से ने एक घड़ी ले लेता था | । ऐ मिट्टी के भांड ( मिट्टी से निमित दारीर बाले प्राणी ), तुम निध्चित्त क्या (क्यों) हो? (५) तुम कच्चे (कच्ची मिट्टी ) होकर उस [ काल के ] चक्र पर चड़े हो, जिससे लौटने के लिए तुम आए हो; तुम स्थिर हो कर बच नहीं सकते हो। (६) एक घड़ी जो भरती (पूरी होर्ता) है. बह एक घड़ी तुम्हारी आप घटती है. [ इसलिए | ऐ पथिक, तुम निध्चत्त क्या

(क्यों) मोते हो ?। (७) [पुनः] एक-एक पहर [ब्यतीत होने] पर नित्य ही गजर होता है, किन्तु हृदय ऐसा निष्ठुर है कि (फिर भी) नहीं जागता। (८) मुहम्मद (जायसी) कहता है, कि यह जीवन जल भरने वाली रहेंट की घटिका की रीति का है। (९) उसकी घटिका आती है और ज्यों हीं वह भरती है, ढलक जाती (पानी ढाल देती) है; [इसी प्रकार] हमारा जन्म (जीवन) भी ब्यतीत हो जाता है।

टिप्पणी— (१) दसौं <दशम। शरीर का दशम द्वार ब्रह्म रंघ्य माना जाता है, 'दसौं दुआक' में किव का उस की ओर भी अस्फुट संकेत हो सकता है। घरिआर <घटीकाल (?) = घड़ी-घड़ी पर बजने वाला घंटा—विशेष विस्तार के लिए दे० आईन-ए-अक-बरी, जिल्द २, पृ० १७-१८। (२) घरिआरी=प्रद्वियाली, घड़ियाल (घंटा) बजाने वाला। बारी <वेला। (४) डाँड़ < डंड < दंड=डंडा, घड़ियाल की मुंगरी। भाँडा <भाण्ड = वर्त्तन। (५) चाक <चक्क <चक = कुम्हार का चक। (६) आऊ <आयु। (७) गजर <गण्ज + ड=गर्जना: एक प्रहर हो जाने पर घड़ियाल पर कुछ क्षणों तक अनवरत चोट पड़ती रहती थी, उसे 'गजर' बजाना कहते थे। निसोगा <िणस्मूग <िनःशूक: निष्करण, निष्ठुर। रहेंट <अरहट्ट <अरघट्ट = कुएँ से पानी निकालने का एक यंत्र जिसमें घरियाँ लगी रहती हैं।

इस छंद में किव ने जीवन की अनित्यता के संबंध में मार्मिक शब्दों में कहा है। किसी आध्यात्मिक उद्देश्य से लिखी गई प्रेम-कथा में ही इस प्रकार के कथन आ सकते हे, इसलिए रचना किस उद्देश्य से की गई है, वह किव के इस प्रकार के कथनों मे निश्चित हो जाता है।

गढ़ पर नीर स्वीर हुइ नदी | पानी भरीहे जैसी हुरुपदी | श्रीरु कुंड एक मोती चूरू | पानी श्रीवित कीच अपूरू | श्रीहि क पानि राजा पै पिश्रा | विरिध होइ नहि जो लिह जिल्ला | कंचन विश्ति एक तेहि पामा | जम कलपतर इंद्र कियतासा | मून पतार सरग श्रोहि सामा | श्रासर बेलि को पात्र की चाला | बाँद पात श्रो फूल तराई | होड उजिश्रार नगर जह ताई | यह फर पाने तपि कै कोई | विरिध खाइ नव जीवन होई | राजा भए मितारी सुनि बह श्रांत्रित नोग | जेई पात्रा सो श्रामर मा ना किल्ल ब्याधि न रोग ॥ १३ ॥

अर्थ-(१) उस गढ़ पर नीर और और नाम की दो नदिया थी. [जिनमें ] द्रौपदी जैसी [सुदिर्यों ] पानी भरती थीं। (२) और उस पर एक मोतियों के चूर्ण का [बना] कृड था, जिसका पानी अमृत तथा की चढ़ कपुर था। (३) राजा ही उस का पानी पीना था. और [उसके प्रभाव से ] जब तक जीता था, बृद्ध नहीं होता था। (३) उसके (कुंड के) पास एक कंचन का बृक्ष था, जिस प्रकार कैलास (शिवलोक) में इन्द्र का कल्पतक है। (५) उसकी जड़ें पानाल तथा शाखाएं स्वर्ण तक [पहुंचती] थीं बह अमर बेली (अमृत बल्ली) थीं; उसको कौन पाता और [उसके फल को] कौन चखता? (६) उसके पत्ते चन्द्रमा और कुल तारागण थे, [जिनसे] जहाँ तक नगर था, उजाला होता

था। (э) उसका फल कोई तपस्या करके [ही] पाता था, और वृद्ध उसे खाता था तो नवयुवक हो जाता था। (८) उस अमृत-भोग को मुनकर [उसको प्राप्त करने के लिए] राजे भिखारी हो गए, (९) और जिसने उसे पा लिया, उसे [फिर] न कोई व्याधि हुई और न कोई रोग हुआ।

टिप्पणी- (१) खीर-८क्षीर = दूध। दुरुपदी-८द्रौपदी। (२) मोंती चूर-मौक्तिक-चूर्ण। (३) जी <जउ<यदा=जब। (४) बिरिख-दृक्ष। किंबलासा-कैलास = शिव-लोक। जायसी शिवलोक में ही इंद्र का निवास मानते हैं: राजा कहै गरबकै हौंरे इंद्र सिव-लोक। (५२-८)। (५) बेलि८ वेली [दे०] = बल्लरी। (६) पात-८पत्र। फूल-५ फुल्ल। उजिआर-उद्+ज्वाल= उजाला। (८) भिखारि-भिक्षा+कारिन् (?)=भिखमंगा।

इस छंद में हठयोग के तत्वों की ओर कुछ इस प्रकार संकेत किया गया ज्ञात होता है: यह मानव ज्ञारीर ही गढ़ है, यथा: गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया, परिख देखु ओही कि छाया। (२१५.१) इस काया गढ़ में नीर तथा क्षीर नाम की निदयाँ इड़ा तथा पिगला नाड़ियाँ हैं। मोती-चूर्ण का कुण्ड सुषुम्णा है। कंचन-वृक्ष (अमृतवल्ली) चेतना-वल्ली है, जो पाताल (मूलाधार चक्र) से लेकर आकाश (सहस्वार) तक फैली हुई है। उसी का प्रकाश समस्त काया-गढ़ में होता रहता है—काया की समस्त चेतना उसी का परिणाम है। उस अमृतवल्ली का फल आत्मानुभव है, जिसका सेवन करने से जरा-मरण का भय नहीं रहता है। इस अमृत-फल को तप द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए भतृहरि जैसे राजा राज्य छोड़ कर भिखारी बने। इस को प्राप्त करने के अनंतर प्राणी को किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ कप्ट नहीं पहुँचा सकती है।

गढ़ पर वयहिं चारि गढ़पती । ऋसुपति गजपित ऋां नरपती ।
सव क घोरहर सोर्न माजा । ऋां ऋपने ऋपने घर राजा ।
रूववंन धनवंत पनागे । परस पखान पँविर तेन्ह लागे ।
माग वेराम सदा सब माना । दुख किंता कोइ जरम न जाना ।
मेंदिर मैंदिर सबकें चोबारी । बैठि कुँवर सब खेलिहें सारी ।
पाँसा ढरे खेल भिल होई । खरग दान सिर पूज न कोई ।
भाँट वरिन कहें कीरिन भली । पाबहिं हस्ति बोर सिंघली ।
मेंदिर मंदिर फुलवारी चोवा चंदन बास ।
निमि दिन रहे बसंत मा छहु रिनु वारहु मास ॥ ४४ ॥

अर्थ-(१) गढ़ पर चार प्रकार के [राजे] बसर्व थे: गढपित, अब्बपित, गजपित और नरपित। (२) सब के अबल्ठगृह मोने से तैयार किए हुए थे, और वे [सब] राजा अपने-अपने घरों में [रहते] थे। (३) वे रूपवान, धनवान और भाग्यवान थे, और उनकी पौर्ण्यों पर स्पर्य-पापाण लगे हुए थे। (४) वे सभी सदैव भोग-विलास में आस्था रखने थे. जनम (जीवन) भर में किसी ने यह नहीं जाना था कि दुःख और चिन्ता क्या होते हैं। (५) सब के मंदिरों (भवनों) में चौपालें थी, जिनमें समस्त राज कुमार [चौसर की] गोटियों खेलते थे। (६) पाँसे ढाले जाते थे और नित्य ही [चौसर की]

भली खेल होती थी; [दूसरी ओर वे योद्धा भी थे और ] कोई भी खड्ग-दान (तलवार चलाने ) में उनकी समानता नहीं कर पाता था। (७) भाँट उनकी अच्छी कीर्ति का वर्णन और कथन करके पुरस्कार में सिहली हाथी और घोड़े पाते थे। (८) प्रत्येक मंदिर (भवन) में पुष्पवाटिका थी, और चोवा तथा चंदन की मुगंध रहती थी। (९) छओं ऋतुओं और वारहों महीनों में रात-दिन [उन वाटिकाओं में | वसंत [वना] हुआ रहता था।

िटप्पणी— (१) गढ़पति, अइवपित, गजपित और नरपित के संबंध में देखिए २६.६-७ की टिप्पणी तथा 'आईन-ए-अकबरी', जिल्द १, पृ० ३१८। (२) धौरहर <धवलगृह्=प्रासाद। साज्<सज्ज<सृज=तैयार करना। (३) पॅवरि ंपओलीं प्रतोलीं=मुख्यद्वार। परस पषान <स्पर्श-पाषाण=पारस पत्थर। (४) भोग बेरास सदा सुख माना: नुल० ऐहिक पंथ सँवारिह जस सिवलोक अनूप। (३६.८) जरम < जन्म = जीवन। (५) चौपारी <चउपल्ली <चनुः +पल्ली =चौकोर भवन, चौपाल। सारी <शारि <चौसर=गोट। (६) पाँसा <पार्थ=गाँसा, जिससे चौसर खेली जाती है। पूज् <पुज्ज् <पूर्य्=रूति करना, पूर्ति होना, पूरा पड़ना। (७) भाँट < भट्ट। (८) चोवा < अगुरु के रस से भपके के द्वारा तैयार किया गया एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ।

पुनि चिल देखा राज दुश्रारू । महिं घूँविश्र पाइश्र नहिं वारू । हिन्त सिंघली बाँधे वारा । जनु सजीव सब टाढ़ पहारा । कवनी सेत पीत रतनारे । कवनी हरे धूम श्री कारे । वरनहि बरन गगन जस मेघा । श्री तिन्ह गगन पीठ जनु थेवा । सिंघल के वरने सिंघली । एकेक चाहि सो एकेक बली । गिरि पहार पच्चे गहि पेलहि । विग्नि उपारि कारि मुख मेलहिं । मात निमत सब गर जिहें बाँधे । निभि दिन रहिंह महाउत काँधे । धरती भार न श्रुँगवे पाँव धरत उठ हालि । कुरूँभ टूट फन फाटै तिन्ह हस्तिन्ह की चालि ॥ ४४ ॥

अर्थ-(१) पुनः (आगे) चल कर [किव ने ] राज द्वार देखा। पृथ्वी भर घूम आइए कितु [ऐसा | राज-द्वार न पाइएगा। (२) [उस] द्वार पर सिहली हाथी बंधे हुए थे, जो सभी [ऐसे लगते थे ] मानो सर्जाव पर्वत खड़े हों। (३) कोई [उनमें से ] स्वेत कोई पीले और रतनारे (लालिमा लिए हुए), कोई हरे. कोई धूमिल और कोई काले थे। (४) वे [उसी प्रकार ] रंग-रंग के थे जिस प्रकार गंगन में मेंघ होते हैं, और | वे ऊंचे इतने थे ] मानो उन्होंने अपनी पीठों पर आकाल को थाम रक्खा हो। (५) यह मैंने सिहल के सिहली हाथियों का वर्णन किया, जो एक-एक की अपेक्षा एक-एक वलवान थे? (६) वे गिरि, पहाड़, और पर्वत—सभी को पकड़ कर ठेल देने थे, और त्रृक्षों को उखाड़ कर तथा झाड़ कर मृख में डाल लेते थे। (७) जो मत्त थे और जो मत्त नहीं थे, दोनों ही प्रकार के हाथी वॅथे हुए चिष्याड़ रहे थे, और [इसीलिए] महावत उनके कंथों पर रात-दिन रहते थे। (८) घरती उनके भारको अपने अंगों पर नहीं धारण कर सकती थी. | इसीलए] वह उनके पैर रखते ही हिल उठती थी: [यही तक नहीं ]

क्रच्छप ।

उन हाथियों के चलने पर क्मं की पीठ टूट जाती थी, और वासुिक का—जायसी ने वासुिक के ही फण पर पृथी को टिकी बताया है—(दे० ४०.२) फण फट जाता था। टिप्पणी—(१) बार<बार<हार। धूँब< पुम्म<धुण् = घूमना। (३) सेत <क्वेत। धूम=पुएँ के वर्ण के।(४) वरन <वर्ण=रंग। (५) चाहि=अपेक्षा। (६) पब्बं <पव्वइ<पर्वत। पेल पेर्<प्रेरय्=डेलना, धक्का देना। झार्<शादय्=झाड़ना। (७) महाउत=हस्ति-चालक। (८) अँगव्=अंगों पर लेना, सहन करना। (९) कुरूँभ<कूर्म=

पुनि वाँघं रजवार नुरंगा। का वरनों जस उन्हेंक रंगा। लील समंद चाल जग जाने। हाँ पुल मँवर किश्राह वसाने। हरिश्र कुरंग महुश्र वहु भाँती। गुर्र कोकाह बुलाह सां पाँती। तीस्र तातार चाँड़ श्रो वाँके। तरपहिं तबिह तायन विनु हाँके। मन नें श्रगुमन डोलहिं वागा। देत उसास गगन सिर लागा। पाविहां सांस समुँद पर धाविहां। बृड़ न पावँ पार होइ श्राविहां। थिर न रहिंह रिस लोह चवाहीं। भाँ जिहें पूँ छि सीस उपराहीं। श्रम तोसार सब देखे जनु मन के रथवाह। नैन पलक पहुँचाविहां जहाँ पहुँचा कोउ चाह।। ४६॥

अर्थ-(१) पुनः राज-हार पर घोड़े वॅथे हुए थे। उन के रंग जैसे थे, उसका क्या वर्णन करूँ? (२) लील और समंद घोड़ों की चाल जगत् जानता है, तथा हांसुल, भॅवर और किआह को [ जगत् ] क्यानता है। (३) हिरिअ, कुरंग, और महुअ बहुत भांति के थे, तथागुरी, कोकाह और बुलाह की [तो]पिनतयाँ थीं।(४) वे तीक्ष्ण तुखार (घोड़े) चंड और बांके थे: वे चाबुक से बिना हाँके ही तड़पते रहते थे। (५) मन से भी आगे-आगे वे बल्गा (लगाम) देने पर ही चलते थे, और यदि उसास (आदेश) [ का संकेत ] दीजिए, तो वे आकाश के मिर लगते थे। (८) माम (आदेश) [ का मंकेत ] पाने पर वे समुद्र पर दीड़ जाते थे; उनके पैर पानी में डूबते नहीं थे और वे समुद्र के पार हो आते थे। (७) वे स्थिर नहीं रहने थे, वे [ मुँहड़ी का ] छोहा चवाते रहते थे, तथा पूँछ को मिर के जपर किए हुए भागते थे। (८) ऐसे तुखार (घोड़े) [ किब ने ] देखे मानो वे मन के रथ को खीचने वाले [अश्व] हों; (९) वे नयनों की पलक [ भांजते भर ] में वहाँ पहुँचा देते थे जहाँ कोई पहुँचना चाहता हो।

टिप्पणी— (२) लील<नीलक=तीले रंग का घोड़ा। समंद [फा०]=बादामी रंग का घोड़ा। हाँसुल=तेंहंदी के रंग का घोड़ा जिसका पैर काला होता है। भँबर= भाँरे के रंग का काला घोड़ा। किआह=हुछ कालापन लिए लाल घोड़ा, जिसका रंग पके ताड़ के फल जैसा होता है। (३) हिरअ<हिरित=तब्जा घोड़ा। कुरंग=लाख के रंग का घोड़ा। सहुउ=तहुए के रंग का घोड़ा। पुरं $\sqrt{3}$ रंः [अ०]। कोकाह=सफ़ेद रंग का घोड़ा। बुलाह $\sqrt{3}$ लेलाह=नीले रंग की गर्दन और पूँछ वाला घोड़ा। (४) तोखार= तुखारिम्तान के घोड़े, किन्तु यहां पर 'घोड़ा' मात्र। चाँड़ $\sqrt{3}$ वण्ड=उग्र। बाँक $\sqrt{3}$ कं  $\sqrt{3}$ वला है। तायन $\sqrt{3}$ ताजयान: [फा०]=चाबुक। (५) बाग $\sqrt{3}$ वला = लगाम।

उसास<उत्सास<उत्∔शास=आदेश। (६) सास<शास=आदेश। (७) पूॅछि<पिच्छ =दुम। (८) रथवाह=रथ वहन करने ( खींचने) वाले।

घोडों की विभिन्न जातियों के लिए जो भारत में मध्ययग में अधिक प्रसिद्ध रही हैं, दे० प्रेमी-अभिनंदन ग्रंथ, पृ० ८१ । 'पद्मावत' के युग के कान्हड दे प्रबंध ( राज-स्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर ) ३.४६ तथा 'छिताई वार्ता' ( नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी ) छंद ७२४ में भी इसी प्रकार की सूची मिलती है।

राज सभा पुनि दीखि वईठी | इंद्रसभा जनु परि गइ डीठी | धनि राजा त्र्यसि सभा सँवारी। जानहु फृलि रही फुलवारी। मुकूट वंध सव वैंडे राजा । दर निसान नित जेन्ह के वाजा । रूपवंत मनि दिपै लिलाटा । माँथं ह्यात वैठ कँवल स रोवर फुलै । सभा क रूप देग्वि मन भूलै । कपूर मेद कस्तूरी । सुगँध बास गरि रही ऊँच इंद्रासन साजा | गंघ्रपसेनि चैठ जहँ द्वत्र गगन लहि ताकर सूर तर्वे जम् सभा कॅवल जिमि बिगमै माँथे वडु परतापु ॥४७॥

1ANDINE अर्थ-(१) पुन: [कवि को | राज सभा बैठी (छगी) हुई दीख पड़ी, [और उसे ′लेगा कि | मानो इन्द्र सभा उसकी दृष्टि में पड़ गई हो । (२) वह राजा धन्य था जिसने ऐसी सभा सँवारी ( सजाई ) थी कि मानो पुष्पवाटिका फुळ रही हो । (३) [ उस सभा में | जो राजा बैठे थे, वे सब मुक्ट-बन्ध थे, जिनके द्वार पर नित्य ही निज्ञान बजता था। (४) वे रूपवान थे और उनके ललाट में [मानो | मणि चमकती थी। उनके मस्तक पर छत्र होता था तथा वे सब पाट (सिहासनो ) पर बैठते थे। (५) | सभा में | वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो सरोवर मे कमल खिले हुए हों ; 🛭 अत. 📗 उस. सभा का रूप. देख कर मन भ्रमित हो जाता था । (६) पान, कपुर, मेद तथा कस्तूरी की सगधित वासना (महक) [उस सभा से ] आपूर्ण रूप से भर रही थी । (७) [ नभा के | मध्य में ऊँचा इन्द्रासन [ जैसा सिहासन ] था, और उस पर राजा गंधर्वसेन बैठा था। (८) उसका छत्र गगन तक | ऊँचा | था, और वह [ ऐसा लगता था | जैसे स्वतः सूर्य तप रहा हो । (९) उसकी सभा ( उसकी समक्षता में) कमल के समान खिल रही थी और उसके मस्तक पर बङ्ग प्रताप था।

(३) मुकुट बंध=३ राजा जिन्हें मुकुट बाँधने का अधिकार हो। दर [फा०]=ग्रार। निसान<निशान [फा०]=बाद्य । नित<नित्य । (४) दिप्रदिष्प ८ दीप्=बमकना । छात छत्त<छत्र । पाट<पट्ट=सिंहासन । (६) मेर=एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ जो किसी पशु की नाभि से बनाया जाता था । (दे० आईन-ए-अकबरी) । (८)तव् ∕्तप्≕तप्त होना । (९) बिगस्<िवकस्-फूलना, खिलना ।

राजमँदिर कविलाम् । सेाने कर सत्र पृहुमि ऋकासू । लंड घोराहर साजा। उहें सर्वारि मके ऋम राजा। मात

हीरा ईंट कपूर गिलावा | स्त्रो नग लाइ सरग ले लावा | जाँवत सबै उरेह उरेहे | भाँति भाँति नग लाग उबेहे | भा कटाव सब स्त्रनबन भाँती | चित्र होत गा पाँतिहि पाँती | लागे खँभ मिन मानिक जरे | जनहु दिया दिन स्त्राछत बरे | देखि घोरहर कर उँजियारा | छपि गे चाँद मूर स्रो तारा | सुने सात बैकुँठ जस तस साजे खँड मात | बेहर बेहर भाउ तेन्ह खँड खँड ऊपर जात || ४८ ||

अर्थ-(१) राज मदिर (राज भवन) कैलास (शिव लोक) [के सदृश] सजा (वना) हुआ था। उसकी भूमि (फर्श) और आकाश (गच) सभी सोने के थे। (२) यह (राज मदिर) सप्तभूमिक प्रासाद के रूप में सजा हुआ था। वही (गंधर्वसेन) उसको संवार (निमित करा) सकता था, ऐसा वह राजा था। (३) ही रों की ईटों, कपूर के गिलावे और नगो को लगा कर [निमित किया हुआ] वह ले जाकर स्वर्ग (आकाश) से मिला दिया गया था। (४) यावत् [संभव] हो सकते थे, सभी उरेह उरेहे हुए थे और वे भाँति-भाँति के नग लगा कर उबेहे (उभाडे) हुए थे। (५) उनमें [ऐसा] अनवन (अद्भृत) भाँति का कटाव [का कार्य] हुआ था, कि चित्र पंक्ति ही पितन में होता (वनता) चला गया था। (६) [उस राज भवन में ] मिण-माणिक्य जित्त संभे लगे थे, जो ऐसे लगते थे मानो दिन रहते ही दीपक जल रहे हों। (३) उस धवल गृह (प्रासाद) के औज्ज्वत्य को देखकर चंद्रमा, सूर्य तथा तारे छिप गए (मंद पड गए)। (८) जिस प्रकार के सात स्वर्ग सुने गए थे, उसी प्रकार के उसने [राज मिदर के] सातो खंड सजाए (बनाए) थे, (९) [अतः] जैसे एक खंड से चलकर उसके ऊपर के खंड में जाइए, दोनों में पृथक्-पृथक् भाव मिलेंगे।

टिप्पणी- (१) साजा < सिज्जिअ < सिजित = ब्रनाया हुआ । कविलास < कँलास = शिव लोक । (२) धौराहर < धवलगृह = प्रासाद । (४) जाँवत < प्रायत् = जितना । उरेह < उल्लेह < उल्लेख = चित्रादि । उरेह < उल्लिह < उल्लेख = रिवादि । उरेह < उल्लिह < उल्लिख = रेखांकन करना । उथेह < उद्ग्यध् = उभाड़ना । (५) अनबन < अण्ण + वण्ण अन्य वर्ण = भिन्न ही वर्ण का, अद्भुत । (७) धौरहर < धवलगृह = प्रासाद । उजिआरा < औष्ण्वल्य = उज्ज्वलता (९) बेहर < विहडिअ < विघटित : पृथक्, भिन्न ।

बरनीं राज मँदिर रिनवासू । श्रिञ्जरिन्ह भरा जानु कबिलासू । सोरह सहस पदुमिनी रानीं । एक एक तें रूप बयानीं । श्रित सुरूप श्री श्रित सुकुवारा । पान फूल के रहिं श्रिधारा । तिन्ह उपर चंपावित रानी । महा सुरूप पाट परधानी । पाट वैसि रह किए सिंगारू । सब रानी श्रोहि करिं जोहारू । निति नव रंग सुरंगम से।ई । प्रथम वैस न सरविर कोई । सकल दीप महँ चुनि चुनि श्रानी । तेन्ह महँ दीपक वारह बानी । कुश्रॅरि बतीसी लक्खनी श्रिस सब मौँह श्रिन्प ॥ अर्वेवत सिंघल दीपड सबै बखानड रूप ॥ ४९ ॥

अर्थ--(१)(अय) मैं उस राजमंदिर के रिनवास का वर्णन कर रहा हूँ; वह मानो अप्मराओं से भरा कैलाम (शिवलोक) था। (२) उस रिनवास में सोलह सहस्र पिन्नि रानियाँ थीं, जो रूप में एक- से-एक वढ़ कर कही जाती थी। (३) वे अत्यिथक रूपवती और अित सुकुमार थी और पान-फूल के आधार पर (केवल पान-फूल का सेवन कर) जिवित रहिती थी। (४) उन रानियों के ऊपर राजा की चंपावती नाम की रानी थीं, जो महा रूपवती और पाट (सिहासन) की प्रधान थीं--अर्थात् पटरानी थी। (५) वह श्रृंगार किए हुए पाट (सिहासन) पर बैठी रहिती थी और सब रानियाँ उसे जुहार (नमस्कार) करती थीं। (६) वह नित्य ही मुन्दर और नवीन रंग की जात होती थीं; अब भी उसकी प्रथम वयम् ही थी और उसकी समानता की कोई नहीं थी। (७) [उस रिनवास की रानियाँ] समस्त द्वीप में से चुन-चुन कर लाई गई थी, और उनमें वह वारह वर्ण के (खरे) सोने की कांति वाली रानी दीपक [तृल्य] थीं। (८) वह बत्तीस शुभ लक्षणों वाली कुमारी थी, इस प्रकार वह सब (रानियों) में अनुपम थीं; (९) जितना भी सिहल द्वीप था, वह समस्त उसके रूप का वस्तान करता था।

टिप्पणी——(१) अछरीं <अप्सरस् = अप्सरा । किबलास < कैलास = शिवलोक । इंद्र भी जायसी के अनुसार शिवलोक में रहता है : यथा——राजा कहै गरव के हौं रे इंद्र सिवलोक । (५२.८) (२) बखान् < वक्खाण् < व्याख्यास्यानय् = वर्णन करना, कहना। (४) पाट < पट्ट = सिहासन। (५) जोहार [दे०] = नमस्कार। (६) बैस < वयस = अवस्था। 'प्रथम् वयस्' से तात्पर्य यौवन की प्रारंभिक अवस्था अर्थात् मुग्धावस्था से है । (७) बारहवानी < द्वादश विणन् = बारह वर्ण का, खरा सोना। सोने के खरेपन की उस समय बारह कक्षाएँ मानी जाती थीं। बारह वर्णी या कक्षाओं का सोना खरा माना जाता था। [देखिए आईन-ए-अकबरी] (८) बत्तीस लक्खन (लक्षण) : बत्तीस शुभ लक्षण [दे० १९३.५ की टिप्पणी जिसमें पुरुषों के ३२ लक्षण दिए गए हैं। स्त्रियों के संभव है भिन्न हों]। (९) जाँवत < यावत् = जितना।

चैपावित जो रूप उतिमाहाँ । पदुमावित कि जोति मन छाहाँ ।
भै चाहै श्रिप्त कथा सलोनी । मेंटि न जाइ लिखी जिस होनी ।
सिंघल दीप भएउ तब नाऊँ । जो श्रम दिया दीन्ह तेहि ठाऊँ ।
प्रथम सो जोति गगन निरमई । पुनि सो पिता माथें मिन भई ।
पुनि वह जोति मातु घट श्राई । तेहि श्रोदर श्रादर वहु पाई ।
जम श्रोधान पूर होइ तामू । दिन दिन हिएँ होइ परगाम् ।
जम श्रंचल भीने महँ दिया । तम उजिश्रार देखार्व हिया ।
सोनं मँदिर सँवारें श्रो चंदन सब लीप ।
दिया जो मिन सिव लोक महँ उपना सिंघलदीप ॥५०॥

अर्थ-(१) चपावती इस समय जो [अपने] रूप के सर्वोत्कृष्ट दिनो ( सर्वोत्कृष्ट काळ ) मे थी, उसका कारण यह था कि उसके मन (हृदय ) की छाया मे पद्मावती की ज्योति [आ गई ] थी। (२) [अय] इस प्रकार की सलोनी (सुदर) कथा [घटित] होना ही चाहती थी (कि पद्मावती उसकी कत्या के रूप मे अवतार ग्रहण करे) और जैसी भिवतव्यता लिखी होती है वह मिट [भी] नहीं सकती है। (३) सिंहल द्वीप नाम तभी [सार्थक] हुआ जब उस स्थान ने [पद्मावती के रूप में ] ऐसा दीपक [जगत् को] दिया। (४) आदि में वह ज्योति आकाश (शिव लोक) में निर्मित हुई, तदनंतर वह पिता के मस्तक पर मणि (दीप्ति) के रूप में (अवतरित) हुई। (५) तदनंतर वह ज्योति माता (चंपावती) के घट (हृदय) में आई और उसके उदर में उसने बहुत आदर प्राप्त किया। (६) ज्यों-ज्यों उस (ज्योति) का अवधान (गर्भ के रूप में धरोहर) पूरा होता था, त्यों-त्यों उसके हृदय में उस ज्योति का प्रकाश [अधिक] होता था। (७) जिस प्रकार हलके (झीने) अंचल में दीपक (झलमल-झलमल करता) होता है, उसी प्रकार उसका हृदय भी उज्ज्वल (उद्भासित) दिखाई पड़ने लगा था। (८) वह राजमंदिर को मोने (के मुलम्मे) से मॅवारती और चंदन से लीपती, क्योंकि (वह जानती थी कि) वह [दिव्य] दीपक जो शिवलोक में मणि (के रूप में था) था, सिहल द्वीप में उत्पन्न (अवतरित) हो गया था।

टिप्पणी—-उतिमाह<उत्तमाह=उत्तम दिन, सर्वोत्कृष्ट समय । मन=हृदय [तुल० तस उजियार देखावै हिया।५०.७]। छांह<छाया। (२) सलोनी<स-लवण+इका=लावण्यमयो। होनी=भिवतव्यता। (४) गगन=आकाश, स्वर्ग, शिवलोक [तुल० दिया जो मिनकसिवलोक-महं]।मिनःललाटकी दीप्ति [तुल० तेन्ह सिर फूल चढ़ींह वै जेन्ह माथें मिन भागु।३५.८ रूपवंत मिन दिपै लिलाटा।४७.४ सभा कँवल जिमि विगसै माँथे बड़ परतापु ४७.९। (५) घट=हृदय [तुल० तस उजियार दिखावै हिया।५०.७] (६) अवधान=धरोहर। (७) झीन<श्लीण। दिया<दीअअ<दीपक।उजियार<उज्ज्वल।(८) लीप<लिप्=लीपना। (९) उपन<उत्+पत् = उत्पन्न होना।

भए दस मास पूरि में घरी । पहुमावित कन्या श्रौतरी । जानहु सुरुज किरिन हुित काढ़ी । सूरुज करा घाटि वह वाढ़ी । मा निसि माँह दिन कपरगासू । सब उजिश्रार भएउ किबलासू । श्रुतें रूप मूरित परगटी । पूनिउँ सिस सो खीन होइ घटी । घटतिह घटत श्रमावस भई । दुइ दिन लाज गाड़ि भुइँ गई । घटतिह घटत श्रमावस भई । दुइ दिन लाज गाड़ि भुइँ गई । पुनि जो उठी दुइजि होइ नई । निह्कलंक सिस बिधि निरमई । पदुम गंध वेधा जग बासा । भँवर पतंग भए चहुँ पासा । श्रुतें रूप भइ कन्या जेहि सिर पूज न कोइ ।

धनि सो देम रुपवंता जहाँ जनम त्रास होइ ॥५१॥

अर्थ-(१) दस महीने हो गए तो [गर्भ की] घड़ी पूरी हुई और पद्मावती कन्या ने अवतार लिया। (२) [ वह कन्या जन्म के समय ऐसी लगी ] मानो सूर्य की किरण हो जो [इस प्रकार] बाहर की गई हो, बिल्क सूर्य की कला (किरण) भी उससे घट कर और वह उससे बढ़ कर थीं। (३) रात्रि में ही [ उसके अवतरित होने पर ] दिन का [सा] प्रकाश हो गया और समस्त [राजमंदिर] उज्ज्वल (प्रकाशित) होकर कैलास (शिवलोक) हो गया। (४) इतने [अधिक] रूप की मूर्ति [ हो कर वह ] प्रकट हुई कि पूणिमा का शिंग [ उससे हार मान कर ] क्षीण हो कर घटने लगा। (५) वह शिंश इतना घटा कि उसके घटते-घटते अमावास्या [ की रात्रि ] हो गई और वह शिंश दो दिनों ( द्वितीया) तक लज्जा से भूमि में गड़ा रहा। (६) [तदनंतर] जो वह शिंश पुनः उत्थित (उदित) हुआ, वह द्वितीया का नया शिंश होकर उदित हुआ, जब कि विधाता ने [उसकी उस पराजय की कालिमा को किसी प्रकार दूर कर] निष्कलंक कर दिया था [ और वह पुनः मुँह दिखाने के योग्य हो गया था ]। (७) उस कन्या की कमल-गंध ने [अपनी] वासना से जगत् को विद्व कर दिया, और रस और रूप के ऊपर न्यौछावर होने वाले भ्रमर तथा पितगे उसके चारों ओर इकट्ठे होने लगे। (८) वह कन्या रूप में इतनी (अधिक) हुई कि जिसकी समानता कोई कर सका। (९) वह रूपवान देश धन्य है जहाँ पर ऐसे (दिव्य रूप) का जन्म होता है।

टिप्पणी——(२) काढ़ < कड़्ढ < कुष्= खींचना, बाहर निकालना। करा < कला। (३) उजिआर < उज्ज्वल, प्रकाशित। किबलास < कैलास = शिवलोक। (४) अत < इयत्, इतना = इतना बड़ा, इतना अधिक। पूनिउँ < पूर्णिमा। सितः < शिश। यह दर्शनीय है कि जायसी ने 'सित्त' को सर्वत्र स्त्रीलिंग में रक्खा है। (७) बास < वासना = सुगंध। भॅव् < भ्रम् = चवकर लगाना। (८) अत< इयत् = इतना, इतना बड़ा, इतना अधिक। पूज< पुज्ज्< पूर्य = पूरा पड़ना।

भइ छठि राति छठी सुख मानी । रहम कोड मों रेनि बिहानी ।
भा बिहान पंडित सब श्राए । काढ़ि पुरान जनम श्ररथाए ।
उत्तिम घरी जनम भा तामू । चाँद उवा भुइँ दिपा श्रकामृ ।
कन्या रानि उदो जग किया । पदुमावती नाउँ जिसु दिया ।
सूर परस सों भएउ किरीरा । किरिन जामि उपना नग हीरा ।
तेहि तें श्रिधक पद।रथ करा । रतन जोग उपना निरमरा ।
सिंवल दीप भएउ श्रवतारू । जंबू दीप जाइ जम बारू ।
रामा श्राइ श्रजोध्याँ उपनी लखन वतीसो संग ।
रावन राइ रूप सब भूले दीपक जैस पतंग ॥५२॥

अर्थ-(१) [जन्म की] छठी रात को सुख मानकर छठी [मनाई गई] और हर्ष तथा कौतुक ( खेळ-तमार्थ) के साथ रात्रि पित्त्यिक्त (व्यतीत) हुई। (२)सबेरा हुआ और समस्त पंडित आए; उन्होंने पुराणों (पुरातन ग्रंथों) को निकाल (खोल) कर [कन्या के] जन्म जन्म-समय के ग्रह-नक्षत्रादि) का अर्थ लगाया। (३) [उन्होंने कहा] "उसका जन्म उत्तम मुहर्त्त में हुआ है; वह ऐसा चन्द्रमा है जो भूमि पर उदित हुआ है किन्तु जिस [के उदय] से आकाश (स्वर्ग) [भी] दीप्त (उद्भासित) हुआ है। (४) उसने कन्या राशि में जगत् में उदय किया (अवतार लिया) है जिसे (तुमने) पद्मावती नाम दिया है। (५) [संसार में] सूर्य की स्पर्श-मणि से जब कीड़ा हुई, उसकी किरण (के) जन्म ग्रहण करने से हीरा नग उत्पन्न हुआ। (६) किन्तु उस (नृतन) पदार्थ की कला [यों कहिए कि] उस (हीरे) से भी अधिक है, जो कि [इस कन्या के] योग्य [ही] निर्मल रन्न (रन्नमेन) के रूप में उत्पन्न हुआ है। (७) [ इस कन्या का] अवतार [भले ही] सिहलद्वीप रे हुआ है, यह [ उसी रत्नसेन की होकर ] जम्बू द्वीप में यम-द्वार (मृत्यू) को जाएती। (८) यह [ तो ] रामा है, जो आकर अयोध्या मे वत्तीस लक्षणों के माथ उत्पन्न हुई है; (९) इसका रागी रमण इसके रूप के विशोभृत होकर उसी प्रकार सब कुछ भृल बैठेगा जैसे दीपक के विशोभृत होकर पतिगा [सब कुछ भूल बैठता है]।

टिप्पणी—(१) छठि, छठी < पछी। जन्म के छठे दिन नवजात शिशु की छठी मनाई जाती है। रहस < रमस् = हर्ष। कोड < कोड्ड [दे०] = कौतुक। विहाव् < िद्म हा = पिरत्याग करना। (२) बिहान < िवहाण [दे०] = प्रभात, सबेरा। काड़ < कड्ढ > कृष् = खोंचना, निकालना। (३) भुइं < भूमि। दिप् < िद्प् = चमकना, उद्भासित होना। (४) उदौ < उदय। (५) परस < स्पर्शमिण = स्पर्श पाषाण, पारस पत्थर। किरीरा > कीड़ा। उपन् < उत्+पत् = उत्पन्न होना। (६) पदारथ < पदार्थ = बहुमूल्य मिण। करा < कला। जोग < योग्य। (७) जमबार < यम् द्वार = मृत्यु। (८) रामा = स्त्री। अयोध्या में उत्पन्न किस स्त्री से किन का तात्पर्य है, यह जात नहीं होता है। किन्तु यह रामा सीता नहीं है, यह प्रकट है। लखन < लक्षण: पुरुषों के ३२ लक्षणों के लिए देखए १९३.५ की टिप्पणी; स्त्रियों के बत्तीस लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। (९) रावन < रमण = रमण करने वाला, पित। राइ < रागिन् = प्रेमी।

श्रही जनम पत्री सी लिखी । दै श्रमीस बहुरे जोतिषी । पाँच वरिस महँ भई सो वारी । दीन्ह पुरान पढ़े वैमारी । में पदुमावित पंडित गुनी । चहुँ खंड के राजन्ह मुनी । मिंघल दीप राज घर वारी । महा सुरूप देयँ श्रांतारी । एक पदुमिनि श्रां पंडित पड़ी । दहुँ केहि जोग देयँ श्रमि गड़ी । जाकहँ लिखी लिख्डि घर होनी । श्रमि सो पाय पड़ी श्रों लोनी । सप्त दीप के वर जो श्रोनाही । उत्तर न पाविह किरि किरि जाहीं । राजा कहै गर्य के हो रे इंद्र मिवलोक।

राजा कहु गरेन के हा र ३६ । वनलाका को मरि मोमो पानै कार्सो करी बरोका ॥ ५३ ॥

अर्थ-(१) [जैसी कुछ | पद्मावती की जन्म-पत्रिका थी वह उन्होंने लिखी और [तदनंतर] आशीर्वाद देकर ज्योतिषी वापस हुए। (२) पाँच वर्षो में जब वह बालिका हो गई, उसे पुराण (पुरातन जान) पहने के लिए विठा दिया गया। (३) पद्मावती पडिता और गुणवती हो गई और यह [बात] चारो खड़ों के राजाओं ने सुनी (४) कि सिहल द्वीप के राजा के घर की बालिका को दैव ने महासुष्ट्रप अवतरित किया है। (५) [बे सोचने लगे, ] "एक तो बह पिंचनी है, दूसरे पिंडता और पड़ी हुई है; पता नहीं किस वर के योग्य दैव ने ऐसी कन्या का निर्माण किया है। (६) जिसके भाग्यमें घर में लक्ष्मी का होना (आता) लिखा होगा, वहीं ऐसी पढ़ी हुई और लावण्यवती को प्राप्त करेगा।" (७) पद्मावती के ष्टप और गुण की प्रधासा सुनकर सानों द्वीपों के वर आते थे, किन्तु कोई उत्तर न पाकर वे बापस चले जाते थे। (८) राजा

( गर्थवंसेन) गर्व करके कहता, ''मैं शिव लोक का इन्द्र हूँ । (९) कौन मुझ से समानदा पा सकता है, ओर सै किस से [अपनी कन्या की ] बरिच्छा कर्ने?''

टिप्पणी—(१) असीम<आशिष् । बहुर्<बाहुड्<व्याध्ट् =वापस होना । (२), (४) बारो<बालिका । (५) पदुमिनी पिद्मिनी, जिसके लक्षण जायसी ने आगे छंद ४६६ में दिए हैं। (६) लिच्छ<लक्ष्मी । लोनी<लवण+इका=लावण्यवती । (७) ओनाय्=सुनना,सुनकर आना । (९) सिर=सादृश्य, तुल्यता । वरोक<वर्+औत्वय=बिरुव्छा, फलदान ।

वारह वरिस माँह मड रानी । राजें सुना सँजोग नयानी । सात खंड घोगहर तासू । पदुमिनि कह मो दीन्ह नेवासू । श्रो दीन्हीं संग सखी सहेली । जो संग करिह रहम रस केली । सबै नवल पिय संग न मोई । कँवल पाम जन् विगमिह कोई । सुश्रा एक पदुमावित ठाऊँ । महा पंडित हीरामिन नाऊँ । देयँ दीन्ह पंलिहि श्रिम जोती । नेन रतन मुख मानिक मोती । कंचन वरन सुश्रा श्रित लोना । मानह मिला मोहागिह मोना ।

रहिंह एक मँग दोऊ पढ़िहं मास्तर वेद । वरम्हा सीस डोलाविहं सुनत लाग तम भेद ॥ ५४ ॥

अर्थ-(१) जियो रानी (पद्मावनी) ने वारहवें वर्ष मे पदार्षण किया, और राजा ने मुना कि वह संयोग (विवाह) के योग्य सयानी हो गई है, (२) उसका [एक] मात खड़ों का धवल गृह (प्रासाइ) था, उस निवास (भवन) को पद्मावनी को [रहने के लिए] दिया. (३) और उसे उसने सिल्याँ-सहेलियाँ भी दी जो उसके साथ हर्ष और सुल की केलिया करनी थी। (४) वे सभी नवलाएँ (नव वयस्काएँ) थी, पिय (पित) के साथ सोई न थी, और वे पद्मावनी के पास ऐसी लगती थी मानो कमल (कमिलनी) के पास कुमृदिनियां विकसित हो रही हो। (५) उद्मावनी के उस स्थान पर एक शक [भी रहता] था, वह महापंडित था और हीरामणि उसका नाम था। (६) दैव ने [पुन ] उस पक्षी को ऐसी ज्योति दी थी कि उसके नेत्रों मे रक्त और मुल मे माणिक्य-मुक्ता रहते थे, (३) वह कंचनवर्ण का शुक्त अत्यधिक लावण्यपूर्ण था; [उसमे पांडित्य के साथ-साथ इस प्रकार का लावण्य होना ऐसा ही था ] मानो सोने मे सुहागा मिल गया हो। (८) दोनो एक साथ रहते थे और वेद-शास्त्र पहने थे। (९) और उनकी उस शास्त्र-चर्चा को सुनने से वह भेद (औरों से भिन्न अनुभव) लगता (प्राप्त होता था) कि वहा की सुनने से वह भेद (औरों से भिन्न अनुभव) लगता (प्राप्त होता था) कि वहा की सुनने लगने।]

टिप्पणी——(१) सयाती<सआण+इका < सज्ञान+इका । (२) सात खंड = मप्त भूमिक, सात मंज्ञिलों का । धौराहर<धवलगृह = प्रामाद । (३) रहम < रभस् व्य हर्ष । (४) कोई < कुमृदिनी । (५) मुआ शुक=पुरगा, तोता । (७) लोन < लवण = जावण्यपूर्ण ।

भड़ स्त्रोनंत पदुमावति वारी । धज धोरें स्व करी सँवारी । जग वेधा तेड़ें स्त्रंग सुवासा । भँवर स्त्राड़ लुवुधे चहु पासा । वेनी नाग मलेगिरि पीठी । सिस माँथे होइ दुइजि वईठी । भौहें घनुक साँधि मर फेरी । नैन कुरँगिनि भूलि जनु हेरी । नामिक कीर कँगल मुख सोहा । पदुमिनि रूप देखि जग मोहा । मानिक ऋधर दसन जनु हीरा । हिश्र हुलसे कुच कनक जँभीरा । केहिर लंक गवन गज हरे । सुर नर देखि माथ भुइँ धरे । जग कोइ दिस्टि न ऋषे ऋष्ठहिं नेन ऋकास । जोगी जती सन्यासी तप माधिह तेहि ऋषम ॥ ५५ ॥

अर्थ--(१) पद्मावती रूपिणी वाटिका उन्नमित हुई, क्योंकि उसके धज (तनो ) और घोरों ( बाग्वाओं ) ने (पद्मावती पक्ष मे--उसके तन और विभिन्न अंग-प्रत्यंग ने ) कलियाँ सजा लीं ( पद्मावती पक्ष में—–यौवन का लावण्य प्रस्फुटित किया ) । (२) उस (पर्मिनी) के अंगों की सुवास से जगत् विद्ध हो गया, और भ्रमर आ-आकर उसके चारों ओर लुब्ध हो [ फिरने लग ] गए। (३) उसकी मलयगिरि (सद्श) पीठ पर नाग के रूप में उसकी वेणी (आवेठी), और द्वितीया के शिश के रूप में बाब उसके मस्तक पर आकर बैठा । (४) उसकी भौहें धनुष हो गई, जिन पर वह [कटाक्ष के ] वाण रख कर उन्हें फेरने लगी; उसके नेत्र कुरगिनी के नेत्र हो गए, जैसे भ्रमित हो कर देख रही हो । (५) नामिका के रूप में शुक्र उसके कमल-मुख्य पर शोभित हुआ , [फलत: ] ऐसी पद्मिनी का रूप देख कर ससार उस पर मोहित हो उठा । (६) उसके अथर मानो माणिक्य थे, दाँत मानो हीरे थे और उसके हृदय पर उसके कुच इस प्रकार उल्लिसित हो रहे थे. मानों सोने के जभीर हों । (७) उस ने केसरी की कटि तथा गजो की गति हरण कर ली; (यह सब) देख कर देवताओं और मनुष्यों ने उसके सम्मुख अपने सस्तक भूमि पर टेक दिए । (८) जगत् मे तो कोई (उसके समान) दृष्टि न आता था, इसलिए लोगों की दृष्टि आकाश पर जा लगी थी, (९) योगी. यती और मन्यासी उसी आशा में [आकाश की ओर दृष्टि लगाए| तक साधने लगे ।

टिप्पणी——(१) ओनंत < उन्नमित=पुकी हुई। बारी < बाडिआ = वाटिका । धज ध्वरु =  $\pi$ रीर, तना। धोर < बुर्=अग्रभाग, शाखाएँ। (३) दुइजि = द्वितीया। (४) भौंह = भ्रू। साँध्< सं+श्र=जोड़ना, वाण को धनुषपर रखना। (६) हुलस्= उल्लस्= उल्लस्त होना। जँभीर=एक प्रकार का बड़ा नीबू। (७) केहरि < केसरिन्= सिह। (८) आछ्< अस्=होना। (८-९) दोहे की पंक्तियों में जायसी ने सांकेतिक रूप में समस्त साधनाओं का लक्ष्य ईश्वर के सौन्दर्य का साक्षात्कार करना बताया है।

राजें सुना दिस्टि भड़ स्त्राना । बुधि जो देड़ सँग सुस्त्रा सयाना । भएउ रजाएसु मारहु सुस्त्रा । मूर सनाव चोंद जहँ उस्त्रा । मतुरु सुस्त्रा के नाऊ वारी । सुनि धाए जम धाव मँजारी । तव लगि रानी सुस्त्रा छपावा । जव लगि स्त्राइ मँजारिन्ह पावा । पिता क स्त्राएसु माँथे मोरे । कहहु जाइ विनवै कर जोरे । पैखि न कोई होड़ सुजानृ । जाने भुगुति कि जान उड़ानू । सुस्त्रा जो पट्टे पढ़ाए वना । तेहि कत वृधि जेहि हिएँ न नैना । मानिक मोति देखावहु हिएँ न ग्यान करेइ। दारिवँ दाख जानि कै ऋवहिं ठोर भरि लेइ।। ५६॥

अर्थ—(१) राजा की दृष्टि अन्य हो गई, जब उसने सुना कि उसके साथ रह-कर वह चतुर शुक उसको बुद्धि (मंत्रणा) दे रहा था। (२) इसलिए राजाज्ञा हुई, "सुए को मार डालो, अन्यथा जहाँ चन्द्रमा (प्रेमिका) का उदय हुआ है, वहाँ वह सूर्य (प्रेमी) को भी मुनावेगा।" (३) नाई-वारी जो सूए के शत्रु थे [क्योंकि वह पद्मावती का मुँह-लगा हो गया था ] यह (राजाज्ञा) मुनते ही इस प्रकार दौड़ पड़े जैसे बिल्ली। (४) किन्तु रानी (पद्मावती) ने [जब उसे इस राजाज्ञा की सूचना मिली] उस सूए को [तव तक] छिपाए रक्खा जवतक इन विल्लियों को वह मिल सकता, (५) [और उनसे उसने कहा,) "पिता का आदेश मेरे मस्तक पर हैं (उसको मैं सिर पर लेती हूँ), किन्तु इतना जाकर कहो कि [तुम्हारी पुत्री] हाथ जोड़ कर यह निवेदन करती हैं (६) कि कोई भी पक्षी ज्ञानवान नहीं होता है, वह या तो भोजन जानता है, या उड़ना; (७) सूआ जो-कुछ पढ़ता है, वह (अपनी बुद्धि से नहीं पढ़ता) दूसरों के पढ़ाए वचन ही पढ़ता है; उसे क्या बुद्धि हो सकती है जिसके हदय में नेत्र (ज्ञान-नेत्र) न हों? (८) [और इसका प्रमाण यह है कि सूए को] माणिक्य-मोती दिखाओ, तो हृदय में वह उनकी वास्तविकता का ज्ञान न करेगा (९) और उन्हें दाडिम और द्राक्षा जान कर अभी अपनी चोंच में भर लेगा।

टिप्पणी—(१) आन<अण्ण<अन्य। सयान<सआण=सज्ञान। (२) रजा-एसु<राजादेश=राजाज्ञा। सूर—चाँदः सर्वत्र जायसी ने सूर्य-चन्द्र को प्रेमी-प्रेमिका के प्रतीक के रूप में रक्खा है। (३) नाऊ, बारीः ये अवधी-क्षेत्र में गृह कार्य में सेवा करने वाली जातियाँ हैं। मँजारी<मार्जारी=बिल्ली। (५) आएसु<आदेश=आज्ञा। (६) पंखि<पक्षिन्। सुजान=सु+ज्ञान=सयाना, अच्छा जानकार। (७) बँन<वयण =वचन। हिअ<हृदय। (९) दाडिम=अनार के दाने। दाख <द्राक्षा = अंगूर के दाने। ठोर [दे०]=चञ्चु, चोंच।

वै तौ फिरे उतर त्रास पाया । बिनवा सुत्रों हिएँ डरु खावा । रानी तुम्ह जुग जुग सुख त्राज । हों त्राव बनोवास कहँ जाऊँ । मोंतिहि जों मर्लान होड़ करा । पुनि सो पानि कहाँ निरमरा । उाकुर त्रांत चहै जों मारा । तहँ सेवक कहँ कहाँ उवारा । जोहि घर काल मँजारी नाचा । पंखी नाउँ जीउ निह वाँचा । मैं तुम्ह राज बहुत सुख देखा । जों पूँ छहु दे जाड़ न लेखा । जो इंद्या मन कीन्ह सो जेंग । मा पछताउ चलेउँ विनु सेवा । मारे सोड़ निसोगा डरं न त्रापने दोस । केला केलि कर का जों मा बरी परोस ॥ ५७ ॥

अर्थ—(१) वे (हीरामणि को मारने के लिए आए हुए राज-सेवक) तो लौट गए जब उन्होंने (पद्मावती का) इस प्रकार का उत्तर पाया, किन्तु [ इस घटना से] डर खाकर सुए ने (पद्मावती से) विनती की; (२) "हे रानी, तुम्हारी युग-युगान्तर की सुखपूर्ण आयु हो ! [ मुझे आज्ञा हो कि ] मैं अब बनवास के लिए जाऊँ ( निकलूँ ), (३) क्योंकि मोती की कला यदि मिलन हो गई ( मेरे उज्ज्वल चरित्र के संबंध में संदेह किया गया ) तो पुनः उस मोनी का पानी कहाँ निर्मल हो सकता है ( मेरे संबंध का सन्देह कैसे दूर हो सकता है ) ? (४) यदि स्वामी अंततः मारना ही चाहे, तो सेवक का उससे उवार ( बचाव ) कहाँ मंभव है ? (५) जिस [ पक्षी ] के घर में काल रूपी मार्जारी नाचनी ( फिरनी ) हो, वह पक्षी नाम (प्राणधारी ) का जीव नहीं वच सकता है। (६) मैने तुम्हारे राज्य ( नुम्हारी छत्रछाया ) में बहुत मुख देखा है, [और इतना अधिक देखा है कि ] यदि तुम पूछो तो उसका विवरण नहीं दिया जा सकता है। (७) मैने मन मे जो [ जिस पदार्थ की ] इच्छा की, उसे खाया। पछतावा यह हो रहा है कि मैं बिना सेवा [ किए ] जा रहा हूँ। (८) जो मारता है, वह निष्ठुर होता है; वह अपने उस दोप के लिए [ईश्वर से] डरता नहीं है, (९) और यदि [ वैरी के रूप मे ] वैर का पडोम हो तो केला क्या केलि कर सकता है ( यदि मेरे प्रति इस प्रकार का दुर्भाव राजा के मन मे बना रहा और राज-सेवक मेरे प्राणों के पीछे पड़े ही रहे, तो मैं सुख से क्या रह सकता हूँ ? )

टिप्पणी——(२) आऊ<आयु। (३) करा<कला=कान्ति। पानी<पानीय=कान्ति। (४) ठाकुर<ठवकुर [दे०] = स्वामी। (५) मँजारी<मार्जारी। (७) जेंव्<िजम् [दे०]=जीमना, खाना। पछताउ<पश्चात्ताप।(८) निसोग>णिस्सूग<िः सूक=निष्करुण, निष्ठुर। (९) केला>केल>कदल। बैरि [१] बइर<बदर=बेर का वृक्ष [२]<वैरिन् = बैरी।

रानी उतर दीन्ह के मया। जों जिउ जाइ रहै किमि कया। हीरामिन नूँ प्रान परेवा। घोख़ न लाग करत तेहि सेवा। तोहि सेवा विछुरन नहि आखों। पींजर हिए वालि तोहिं राखों। हों मानुस नूँ पंखि पित्रारा। घरम पिरीति तहाँ को मारा। का से। प्रीति तन माहँ विदाई। सोइ प्रीति जिन्न माथ जो जाई। प्रीति भार ले हिएँ न से।चू। स्रोहिं पंथ भल होड कि पे।चू। प्रीति पहार भार जों काँघा। से। कम छूट लाड जिन्न बाँघा। मुत्रा न रहै गुरुक जिन्न स्रवहिं काल सो स्नाउ।

सनुरु ऋहै जो करित्रा कवहुँ सो बीरै नाउ ॥ ५८॥ १) रानी (पदमावर्च) ने मुग्रा (स्तेटपण कुण्र) करके उत्तर निरा

अर्थ—(१) रानी (पद्मावती) ने मया (स्नेंह पूर्ण कृपा) करके उत्तर दिया, "यदि जीव चला गया, तो काया किस प्रकार रह सकती है ( यदि तुम चले गए तो मैं कैंसे जीवित रहूँगी) ? (२) ऐ हीरामणि. तू मेरा प्राण-पक्षी है, मेरी सेवा करने में तुझ से घोखा नहीं लगा (हुआ) है, (३) इसलिए तुझे अपनी सेवा से अलग होने के लिए मैं नहीं कह सकती; मैं तुझे [ तेरे प्राणों की रक्षा के लिए ] अपने हृदय के पिजड़े में डाल कर रक्खूंगी। (४) मैं मनुष्य हूँ और तू मेरा स्नेह-भाजन पक्षी है; मुझ में और तुझ में जो प्रीति है, वह धर्म-प्रीति है, इसलिए तुजे कौन मार सकता है? (५) वह प्रीति ही क्या है जिसकी विवार्ड शरीर रहते हो जाए ? प्रीति तो वह है जो जीव के साथ-साथ (पर•

लोक तक) जाए। (६) प्रीति का भार कंधों पर लेने के बाद हृदय में यह सोच नहीं होता है कि उस (प्रीति के) मार्ग में भला होगा या बुरा। (७) एक बार प्रीति का वह पर्वत (तुल्य भार) जब कधों पर ले लिया तो वह भार कैंसे छूट सकता है जो प्राणों से लगा कर बाँध दिया गया है (जो प्राणों के साथ ही दूर हो सकता है)?''(८) फिर भी, मूआ वहाँ बने रहने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसके जी में यह खटका बना हुआ था कि वह काल अभी—किसी भी समय—आ सकता था; (९) वह सोचने लगा, ''यदि कर्णधार शत्रु है, तो कभी भी वह नौका को डुवा सकता है।''

टिप्पणी——(१) उतर<उत्तर । मया<माया=स्नेहपूर्ण कृया । जौ<जउ<यदि । (२) परेवा<पारावत=कबूतर, किन्तु यहाँ 'पक्षीं' मात्र । (३) विछुर्<विच्छुड् [दे०]=अलग होना । आख्<आक्खा+आख्या=कहना । (४) मानुस<मानुष= मनुष्य । पंखि<पक्षिन्=पक्षी, चिड़िया । पिआर<प्रियालु । (५) विदाई<विदाअ [अ०]=प्रस्थान । (६) पोच<पोच्च [दे०]=असार, मिलन, बुरा । (७) काँध्= कंधे पर लेना । (८) खुरुक<खुडुक्क [दे०]=खटका, काँटे की भांति चुभ कर पीड़ा देने वाली वस्तु । (९) करिआ<करिअ=पतवार पकड़ने वाला । नाव<नौका । इस छंद की अद्धिली ५-७ में जायसी ने प्रेम-धर्म का संक्षेप में उल्लेख किया है ।

एक देवम कोनिउँ तिथि त्राई । मानसरोदक चली त्रम्हाई । पदुमावित मच मर्या वालाई । जनु फुलवारि सर्वे चिल त्राई । कोड चंगा कोड कुंद सहेली । कोड सुकेत करना रस वेली । कोड मुगुलाल सुदरसन राती । कोड बकौरि वकचुन विहँसाती । कोड सु वेालसिर पृहुपावती । कोड जाही जुही सेवती । कोई सानजरद जेउँ केसिर । कोड सिंगारहार नागसिर । कोड कुजा सदवरग चँवेली । कोई कदम मुरस रस वेली ।

चलीं सबै मालित सँग फूलं कँवल कमोद। वेधि रहे गन गंप्रप वास परिमलामोद।। ५६॥

अर्थ-(१) एक दिवस कोई (पर्व की) तिथि आई, और पद्मावती मानसरोदक में स्नान करने के लिए चल पड़ी। (२) उसने अपनी समस्त सिवयों को बुलाया, और व सब की सब इस प्रकार आ गई मानो [कोई] पूष्प-वाटिका ही आ गई हो। (३) कोई सहेली चंपक थी, कोई कुद थी, कोई केत (केवड़ा) थी, कोई रस-वल्ली करना थी, (४) कोई गुल्लाला थी, कोई मुदर्शन के समान सुदर (मनोरम) थी, कोई वकावली थी, कोई विहसती हुई मुचुकुन्द, (५) कोई मौलिश्री थी, कोई पुष्पावती, कोई जाही थी, कोई जूही थी, और कोई सेवती थी, (६) कोई केसर जैमी सोनजदं थी, कोई श्रुगारहार, और कोई नागकेसर, (७) कोई कूजान्थी, कोई सदवर्ग, कोई चमेली, कोई कदम्ब, और कोई मुरस रसवेलि थी। (८) वे सभी जब मालती (पद्मावती) के साथ चल पड़ी, तो ऐसा लगा कि कमिलनी (पद्मावती) और कुमुदिनियाँ (सहेलियाँ) फूल उठी हों। (९) उनके वास, परिमल और आमोद से गन्धवं-गण बिद्ध हो रहे।

टिप्पणी—(१) तिथि=किसी पर्व की तिथि कोई तीज-त्यौहार'। मानसरोदक=

मानसरोवर का जल, किन्तु यहाँ अभिप्राय 'मानसरोवर के से जल वाला सरोवर' से ज्ञात होता है। (२) फुलवारि<फुल्ल+वाडिआ<पुष्पवाटिका । (३) चंपा≕वंपक< एक पीला सुगंधयुक्त पुष्प । कुंद = हल्के रंग का एक ३वेत पुष्प । केत <केतक≔केवड़ा, पीलापन लिए क्वेत एक बड़ा पुष्प । करना <कर्णक=एक छोटा क्वेत पुष्प । रसवेली < रस+वल्ली=आनंद की वल्लरी । (४) गुलाल<गुलेलाल≕रक गहरा लाल फूल । सुदरसन=एक क्वेत पुष्प । रात<रत्त<रक्त = सुंदर, मनोरम । बकौरि< बकावलि = बक पुष्पं। बकचुन<मुचुकुन्द (?)।(५) बोलसरि<मौलश्री=एक प्रसिद्ध छोटा पुष्प । पुहपावती<पुष्पावती=एक प्रकार का फूल । जाही $\le$ जाति=एक प्रकार को चमेली । जहीं <यूथिका≕एक प्रकार की चमेली । सेवती <शतपत्रिका≕एक प्रकार का गुलाब। (६) सोनजरद<सोनजर्द≕एक प्रकार का पीला फूल। केसरि≕ कुंकुम । सिंगारहार=हरश्रृंगार नाम का प्रसिद्ध पुष्प । नागेसरि<नागकेसर । (७) कूजा<कुज्जय<कुब्जक≕गुलाब की जाति का एक फूल। सदबरग≕एक प्रकार का बड़ा फूल । चंबेली < चम्पक-मिललका (?)=एक प्रसिद्ध पुष्प । कदम < कदम्ब = हल्के नारंगी रंग का एक सुगंध युक्त पुष्प । रसबेली≕बेला नाम का प्रसिद्ध पुष्प । (८) मालित≕गुष्प-विशेष, कलिका, कुमारी । कॅवल≦कमल≕कमलिनी । कमोद≦ कुमुद=कुमुदिनी । (९) गंधप<गन्धर्व । वास≕वासना, ंहल्की सुगंध । परिमल= भीनी सुगंध । आमोद = कड़ी सुगंध ।

जायसी ने सिंहल की नारियों के संबंध में प्रायः कहा है कि उनके शरीर से विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सुगंध निकलती थी: पदमावती के शरीर से कमल की तथा शेष के शरीरों से अन्य प्रकार के पुष्पों की। यही भाव उन्होंने यहाँ पर प्रकाशित किया है। [ तुल० जेहि जेहि बरन फूल फुलवारी। तेहि तेहि बरन सुगंध सो नारी। ९५.४ ]

सेलत मानसरांवर गर्ड । जाइ पालि पर टाड़ी भई । देखि मरांवर रहमिंह नली । पदुमावित सी कहिंह सहेली । ऐ रानी मन देख विचारी । एहि नैहर रहना दिन चारी । जो लाहे ऋहे पिता कर राज़ । सेलि लेहु जो सेलह आजू । पुनि मामुर हम गोनव काली । कित हम कित एह सरवर पाली । कित आवन पुनि अपने हाथाँ । कित मिलिके सेलव एक माथाँ । सामु ननँद वोलिन्ह जिउ लेही । दारुन ममुर न आवे देही ।

पिउ पित्रार सब उपर सो पुनि करें दहुँ काह। दहुँ सुख राखें की दुख दहुं कस जरम निवाह॥ ६०॥

अर्थ--(१) वे खेलती हुई मानसरोवर को गई. और जाकर उसकी पाली पर खड़ी हुई। (२) सरोवर को देख कर वे जब केलि में आनन्द लेने लगी, पदमावती से उसकी [कुछ] सिवयां कहने लगी. (३) एए रानी. [अपने] मन मे विचार कर देखो, इस पितृगृह मे चार (गिनती के थोड़े से) दिन रहना है. (४) इसिलए जब तक [तुम्हारे ऊपर] पिता का राज्य ( उसकी छत्र छाया) है, यदि तुम खेल रही हो तो [जी भर कर] खेल लो (५) तदनतर हम कल स्वसुर गृह जाएँगी, और

पद्मावत ५३

कहाँ हम होंगी और कहाँ यह सरोवर की पाली होगी ? (६) पुनः [यहाँ] आना भी कहाँ अपने हाथ (वरा) में होगा, और कहाँ एक साथ हम सव का मिलकर खेलना (संभव) होगा ? (७) [इवसुर-गृह में] सास और ननदें [व्यंग्यपूर्ण] वचनों से हमारे प्राण ले लेंगी और दारुण (निष्ठुर)हमें इवसुर[यहाँ] आने न देंगे।(८)और जो प्यारा पित होगा, जो हमारे लिए सब से अधिक मान्य होगा, वह पता नही क्या करेगा, (९) पता नहीं वह हमें सुखपूर्वक रक्खेगा या दुःख-पूर्वक और पता नही किस प्रकार जन्म (जीवन) का निर्वाह होगा।

टिप्पणी—(१) मानसरोवर : छंद ३१ तथा ५९ में सरोवर का नाम 'मानसरोदक' है जब कि यहाँ 'मानसरोवर' : दोनों नाम पर्याय रूप से प्रयुक्त प्रतीत होते हैं । पालि<पाली = [दे $\circ$ ] सरोवर के किनारे का बाँघ। ठाढ़ < ठड्ढ < स्तब्ध= खड़ा। (२) रहस्<रभस्=हर्ष। (३) नंहर<णाइहर< ज्ञाति+ गृह= नाता-पिता का घर। (५) सासुर= श्वगुर-गृह। कालि< कल्ल< कल्य= कल। कित< कुत्र= कहाँ। (७) सासु< श्वशु। ननंद< णणंदा< ननान्द= पित की बहिन। (८) पिआर< प्रियालु। (९) जरम< जन्म=जीवन।

अद्धिलि ३ से ९ तक किव ने सांकेतिक शैली में इस लोक और परलोक के सबंघ में स्थूल रूप से कुछ इस आशय के कथन किए हैं कि यह लोक नैहर है और परलोक सासुर । बालाएँ जीवात्माएं है । इस लोक मे पुनरागमन अपने बस की बात नहीं है । 'प्रिय' (पित) परमात्मा है । उक्ति के शेष विस्तारों के अध्यात्म-परक अर्थ कदाचित् कवि-द्वारा अभिप्रेत नहीं हैं ।

सरवर तीर पदुमिनीं आईं। खोंपा छोरि केम मोकराईं। सिम मुख अंग मलैंगिरि रानी। नागन्ह भाँपि लीन्ह आरघानी। आंगए मेघ परी जग छाहाँ। मिम की सरन लीन्ह जनु राहो। छापि में दिनहि भानु के दमा। ले निमि नखत चाँद परगसा। भुलि चकोर दिस्टि तहँ लाया। भेघ घटा महँ चौंद देखाया। दमन दामिनी कोकिल भाषी। मोंहें घनुक गगन ले राखी। नेन खँजन दुइ केलि करेही। कुच नारंग मधुकर रम लेही। मरवर रूप विमोहा हिएँ हिलोर करेड़।

पाय छुत्राइ मकु पावी तिहि मिसु लहरे देह ॥ ६१ ॥

अर्थ--(१) वे पिद्मिनियाँ [तदनतर] सरोवर के तट पर आ गई और अपने बंधे हुए खोंपों को खोल कर उन्होंने केशों को मुक्त किया। (२) रानी (पद्मावती) के शिश्म [सदृश] मुख और मलय गिरि (चदन) [सदृश] शरीर को उन केशों ने इस प्रकार आच्छादित कर लिया मानो नाग उन्हें ढंक कर सृगन्ध ले रहे हों। (३) [उन केशों के उसके मुख पर आ जाने से उस समय ऐसा प्रतीत हुआ] मानो सेघ आकाश में उन्नमित हो आए हों और [समस्त] ससार पर [उनकी] छाया पड़ रही हो, अथवा मानो चन्द्रमा ने राहु की शरण ली हो (चन्द्र ग्रहण हुआ हो)। (४) दिन रहने ही सूर्यदेव की (उन्नत) दशा छिप गई, और रात तथा नक्षत्रों (नारागण) को लेकर [आकाश

में] चन्द्रमा प्रकाशित हो गया। (५) चकोर ने भ्रमित होकर उधर (पद्मिनी के मुख की ओर) ]अपनी] दृष्टि लगाई, और मेघ घटा (केशों) में उसे [यह] चन्द्रमा (चन्द्रमुख) दिखाई पड़ा। (६) वह दामिनी के से दाँतों वाली और कोकिल के से बोल वाली थी, और उसने गगन से धनुष लेकर उसकी भौहें कर रक्खी थी। (७) उसके दोनों नेत्र ऐसे खजन थे जो केलि कर रहे थे। उसके कुच नारंग थे, जिनका रस मधुकर (कुच-मुख) ले रहे थे।(८)सरोवर उसके उस म्प पर विमुग्ध होकर हृदय में हिल्लोल कर रहा था, और (९) 'भले ही पाँव भर लूने पाऊँ, इस बहाने से वह लहरें दे रहा था (लहरों को उसकी ओर प्रेरित कर रहा था।)

टिप्पणी—–(१) खोषा=बालों का ृजूड़ा । मोकर्<मुच्=मुक्त करना , खोलना । (२) झांप<झम्प् [दे $\circ$ ]=आच्छादित करना । (३) राह<राहु । (८) हिलोर< हिल्लोल ।

अर्द्धाली ३-५ में किव ने पद्मावती के सौन्दर्य का ऐसा अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि उसमें रहस्यात्मकता प्रतीत होती है। रचना में अन्यत्र भी जायसी ने इस शैली का प्रयोग किया है।

धरीं तीर सब छीपक सारीं । सरबर महँ पैठीं सब बारीं । पाएँ नीर जानु मब बेलीं । हुलसी करहिं काम के केलीं । नवल बसंत मँबारिह करीं । होइ परगट चाहिंह रस भरीं । किएल केम बिसहर बिम भरें । लहरें लेहि केंबल मुख धरे । उठे कोंप जनु दारिब दाला । नर्रे श्रोनंत प्रेम के साखा । सरबर निहं समाइ संमारा । चौंद नहाइ पैठ लिए तारा । धनि सो नीर सिस तरई उई । अबकहें दिस्ट केंबल ख्रो कुई । चकई बिद्युरि पुकारें कहा मिलहु हो नाह । एक चाद निमि सरग पर दिन देंसर जल मौंह ।। ६२ ॥

अर्थ-(१) उन समस्त [मुदिरियो] ने अपनी छीपक साडियाँ [सरोवर के] किनारे रख दी, और तदनंतर वे सभी वालिकाएँ [स्नान करने के लिए] सरोवर मे प्रविष्ट हुई (२) सरोवर मे वे ऐसी लगने लगी मानो वे सभी विल्लिरियाँ हों जो जल पाने से उल्लिम्त हो कर काम-केलि कर रही हों, (३) और नवल वसंत मे वे विल्लिरियाँ [निकलते हुए उरोजों के रूप मे निकली हुई | किलकाओं से अपना संभार कर रही हों जो प्रकट होकर रस से भरना चाहनी हो। (४) उनके काले केश विष से पूरित विषधर थे जो [ उनके मुखों को घेरे हुए ऐसे लग रहे थे ] जैसे कमल को मुख मे लिए हुए लहरे ले रहे हों। (५) (अपने रक्त अधरों से) वे ऐसी लगती थी मानों दाडिम और द्राक्षा कोंपलों से लद गए हों और [इसलिए] उनकी प्रेम-स्निग्ध शाखाएँ उन्नित हो रही हों। (६) सरोवर फूल कर अपने ससार (अपनी सीमाओं) मे समा नहीं रहा था क्योंकि उसके जल में चन्द्रमा स्नान करने के लिए तारागणों को लिए हुए प्रविष्ट हुआ था। (७) सरोवर का वह जल भी धन्य [हो रहा] था जिसमें यह चन्द्रमा और तारागण उदित हुए थे, [इसलिए] अब कमल और कुमुद कहाँ दुष्टि मे आते ? (८) पिश्चनी को

उस सरोवर में स्नान करते देख कर उसके मुख के संबंध में चकवी को चन्द्रमा का भ्रम हुआ और वह चकवे से अलग हो कर पुकारने लगी, "हे नाथ अब तुम में मिलना कहाँ [संभव] होगा, (९) जबिक एक चन्द्रमा रात्रि में स्वर्ग (आकाश) में उदित होता है और दूसरा दिन में भी जल में (उदित होने लगा) है?"

टिप्पणी—(१) छोपक<छिम्पक=छापेकी । बारी<बालिका । (२) बेली< बेली [दे०]=लता । हुलस्<उल्लस्=हर्षित होना । (३) करी<कलिका । (४) करिल<करिल<करिल<किरिल $\in$  [दे०]=काला । विसहर<विषधर=सर्प । (५) कोंप<कुंपल<कुंपल=नए पत्ते । दारिवं<दाडिम । दाख<द्राक्षा । ओनंत<उन्नमित=झुकी हुई । (७) तरई<तारिका । कुई<कुमुदिनी । (८) बिच्छुर्<विच्छुड् [दे०]=अलग होना । नाह<नाथ=स्वामी । (९) सरग<स्वर्ग=आकाश ।

लागीं केलि करे मँक नीरा । हंस लजाइ बैठ होइ तीरा । पदुमावित कोन्क करि रावी । तुम्ह सिस होहु तराइन साक्षी । बाद मेलि के खेल पसारा । हारु देइ जो खेलत हारा । सँवरिहि साँवरि गोरिहि गोरी । त्रापिन त्रापिन लीन्हि सो जोरी । वृक्ति खेल खेलहु एक साथा । हारु न होड पराएँ हाथा । त्राजुहि खेल बहुरि कित होई । खेल गएँ कत खेले कोई । धिन सो खेल खेलहि रम बेमा । रौताई ग्रां कूसल खेमा । मृहमद बारि ररेम की जेउँ भावे तेउँ खेलु । तीलहि फूलहि संग जेउँ होइ फुलाएल तेल ।। ६३ ॥

अर्थ—(१) वे [मुदिरयां] जल में जब केलि करने लगी, [विवेकी] हंम [सरोवर के] तीर पर जा कर लिजित हो कर बैठ रहे। (२) उन मुदिरयों ने कहा "हम [इस समय] एक कौतुक (का आयोजन) करें और उसमें हे शिंग, तुम [हम सब] तारागण की साक्षी होओ।" (३) [तदनंतर] उन्होंने बाजी लगा कर खेल का प्रसार किया, और यह निश्चय किया कि जो खेलते हुए हार जाए वह अपना हार दें। (४) साँवरी ने साँवरी को और गोरी ने गोरी को अपनी-अपनी जोड़ी (के हप में) लिया, (५) और आपस में उन्होंने कहा, "समझ-बूझ कर एक-साथ ऐसा खेलों कि हार दूसरें के हाथ में न जाए। (६) खेल आज ही भर है, पुनः खेल कहाँ होगा; खेल के समाप्त होने पर कहाँ कौन खेलेगा? (७) वह खेल धन्य है जो प्रेमरस में खेला जाए; अन्यथा रावनपना (बड़प्पन का भाव) और कृशल-क्षेम—दोनों एक साथ कव संभव हुए है ?(८) मुहम्मद जायसी कहने हैं, प्रेम की ही बारी (बाजी) ऐसी होती है कि उसे जिस प्रकार से खेलना चाहो खेल लो [और फिर भी उसका परिणाम मधुर होगा]: (९) तिल और फूल के सग (पारस्परिक सहयोग) में तेल फुलेल [अवश्य ही] होता है।

टिप्पणी---(१) मॅझ र्मध्य≔में । हंस लजाइ बैठ होइ तीरा : 'हंस' में अस्फुट संकेत कदाचित् किव ने अपनी ओर किया है : वह स्नान कर रही युवितयों के नखिशख वर्णन में उरोजों के नीचे नहीं आता है और उस नख-शिख वर्णन से विरत हो जाता है। (२) तराई<तारिका। साखी<sup><</sup>साक्खि<साक्षिन्। (३) बाद<वाद≕बाजी। पसार<प्रसारय्≕फँलाना। (७) रौताई<राजपुत्रता≔रावतपन, बड़प्पन का भाव। खेम<क्षेम। (८) बारि<वेला≕खेल में बारी, दाँव, अवसर। (९) फुलाएल< फुल्ल+तैल≕फुलेल।

सांकेतिल शैली में इस छंद में किव मर्त्यलोक में अवतिरत हो कर जीवन का इस प्रकार सदुपयोग करने के लिए संदेश देता है कि पीछे पछताना न पड़े ; वह संसार में सब से मिल कर रहने और चलने की सम्मित देता है, जो कि पारस्परिक प्रेम से ही संभव हो सकता है, और उसका कहना है कि इस प्रकार प्रेम पूर्वक चलने में लाभ ही हो सकता है, हानि की संभावना नहीं हो सकती है।

सखी एक तेइँ खेल न जाना । चित श्रचेत भइ हार गँवाना । कँवल डार गिह में वेकरारा । कासों पुकारों श्रापन हारा । कत खेले श्राइउँ एहि साथाँ । हार गँवाइ चिलउँ सैं हाथाँ । घर पैठत पूँछव एहि हारू । कौनु उतर पाउबि पैसारू । नेन सीप श्राँसुन्ह तस भरे । जानहु मोंति गिरहिं सब ढरे । सिलन्ह कहा भोरी कोिकला । कौनु पानि जेहि पौनु न मिला । हारु गँवाइ सं श्रैसेहि रोवा । हेरि हेराइ लेहु जौं खोवा । लागी सब मिलि हेरै वृड़ि बृड़ि एक साथ । कोई उठी मोंति ले घोंघा काह हाथ ॥ ६४ ॥

अर्थ—(१) [पद्मावती की] एक सखी थी, उसने खेल को न जाना (समझा) था; वह चित्त से अचेन हुई जब उसका हार खो गया। (२) वह कमल की डाल पकड़ कर बेक़रार (अजात) हो गई [और कहने लगी] "किससे अपनी हार पुकार कर कहूँ? (३) मैं इस सार्थ (टोली, समूह) में कहां खेलने आ गई कि अपने हाथ से हार गँवा कर चली। (४) घर में घुसते ही इस हार के बारे में मुझ से प्रश्न किया जाएगा, तब वह कौन-सा उत्तर होगा जिस पर मैं उसमें प्रवेश पाऊँगी?" (५) उसके सीप जैसे नेत्रों में आँसू इस प्रकार भर आए मानो वे मोती हों और सब ढुलक कर गिर ही पड़ते हों। (६) उसकी सिखयों ने कहा, "ए अज्ञान कोकिला, वह पानी कौन-सा है जिसमें पवन न मिल (प्रवेश कर) सके? (यदि और कोई युक्ति काम न करेगी, तो इस पिंचिनी के शरीर से लगकर शीतल हुआ मलय-पवन सरोवर के हृदय में पैठ कर उसका दाह शीतल कर देगा और जहां भी तुम्हारा हार चुराकर उसने रक्खा होगा, वहां से उसे निकाल लाएगा।) (७) हार गँवाकर इस प्रकार रोना चाहिए? यदि वह (सचमुच) खोया है तो उसे ढूँढ-ढूँढ़ा लो।" (८) [यह कहने के अनतर] वे सब मिलकर और उसमें एक साथ डुवकी लगाकर उस हार को ढूँढ़ने लगी, (९) तो कोई (हाथ में) मोती लेकर ऊपर आई और कोई हाथ में घोंघा लिए हुए।

टिप्पणी--(२) बेकरार<बेकरार [फा०] =अशांत । (३) साय<सत्य< सार्थ=समह,टोली।सें<सइं<स्वयं । (४) पैठ्<प्रविश्≕वृक्षना । पैसार=प्रवेश। (५) सीप<सृत्ति<शुक्ति=सीपी । आँसु<अस्सु<अश्रु । (६) भोरा<भोल< भद्द<भद्र=सरल चित्त वाला । (७) रोव्>र्द=रोना । हेर् [दे०] =खोजना, ढूंढ़ना । हेराव् [दे०]=खोज कराना, ढुंढ़वाना ।

इस छंद की पंक्तियों में किव ने सांकेतिक शैली में एक तो यह कहना चाहा है कि मनुष्य को आदि में दिव्य अनुभूति प्राप्त थी किंद्र अपने अज्ञान के कारण उसने उस अनुभूति को खो दिया ; साधकों ने उस अनुभूति को खोज निकालने के अनेक प्रयत्न किए हैं, जिन से मानवता को अनेक मूल्यवान और मूल्यहीन तत्वों की प्राप्ति हुई है, किंद्र किसी सप्रयास साधना से वह दिख्य अनुभूति नहीं प्राप्त हुई है। दूसरे यह कि जगत् में युक्तियों से जो तात्त्विक उपलब्धि संभव नहीं हुई है, वह उस रूप-स्रोत का आश्रय लेने पर अनायास ही संभव हो जाती है। हार-विषयक एक उक्ति कबीर में भी है: मेरो हार हिरानौ में लजाऊँ। 'कबीर ग्रंथावली' (डॉ० श्यामसुंदर दास द्वारा संपादित), पद ३७)

गहा मानसर चहा सो पाई । पारस रूप इहाँ लिग आई । भा निरमर तेन्ह पायन्ह परसे । पावा रूप रूप कें दरसे । मलै समीर बास तन आई । भा सीतल गै तपिन बुफाई । न जनों कौनु पोन ले आवा । पुत्रि दसा भै पाप गँवावा । ततस्वन हार बेगि उतिराना । पावा सिखन्ह चंद बिहँसाना । बिगसे कुमुद देखि सिस रेखा । भै तेहिं रूप जहाँ जो देखा । पाए रूप रूप जस चहे । सिस मुख सब दरपन होइ रहे । नैन जो देखे कँवल भए निरमर नीर सरीर । हँसत जो देखे हंस भए दसन जोति नग हीर ।। ६५ ॥

अर्थ--(१) मानसरोवर ने जो-कुछ वांछित था, उसे पाकर ग्रहण किया (उसकी समस्त कामना पूरी हुई ) जब रूप की स्पर्श-मणि यहाँ (उसके पास तक ) आई । (२) स्पर्शमणि के उन [निर्मल] चरणों के स्पर्श से वह निर्मल हो गया और उसके [दिव्य] रूप के दर्शन से उसने [दिव्य] रूप भी प्राप्त किया। (३) जव उस पद्मिनी के तन की सुवास मलय समीर के साथ लिपटी हुई [उसके निकट] आई, वह मानसरोवर शीतल हो गया और उसका [समस्त] दाह बुझ गया। (४) उसने कहा, "न जाने कौन ( उस स्पर्श-मणि के शरीर का स्पर्श किए हुए ) इस पवन को ले आया, जिससे मेरी पुण्यदशा हो (आ) गई और मैंने अपने पापों को गँवा दिया ।" (५) जिसे ही मानसरोवर का हृदय उस शीतल मलयसमीर के संस्पर्श से शीतल होकर उमड़ा ] वह [खोया हुआ.] हार तत्क्षण शीध्यता से जल के ऊपर आ गया । जब सिखयों को वह मिल गया, वह [रूप का] शिश (पिदानी) हँम पड़ा। (६) (रूप के) शिश की यह [स्मिति] रेखा देखकर कुमुद विकसित हो उठे, और जिन (पदार्थी) ने भी उसके जिस अंग की छटा का दर्शन किया, वे उसी के रूप के हो गए। (७) उन्होंने जैसा भी रूप चाहा था, वैसा ही रूप प्राप्त किया, क्योंकि वे उस शशिमुख के लिए दर्पण-रूप हो रहे थे।(८) जिन पदार्थों ने उसके नेत्रों को देखा, वे कमल हो गए, जिन्होंने उसके [निर्मल] बरीर को देखा, निर्मल नीर हो गए, (९) जिन्होंने उसे

हँमते देखा, वे हंस हो गए और जिन्होंने उसकी दशन-ज्योति देखी, वे हीरों के नग हो गए। दिप्पणी——(१) चहा = वाँछित : उसे उस पारस के चरणों का स्पर्श वाँछित था: पाय छुवं मक् पावौं तेहि मिसु लहरें देइ। (६१.९) पारस<स्पर्श=स्पर्श-मणि,

पारस पत्थर । (५) ततखन < तत्क्षण । उतिराय< उत्+तॄ=ऊपर आना, बाहर आना । (६) बिगस <िवकस् = विकास को प्राप्त होना, खिलना । (९) जोति < ज्योति ।

इस छंद की पंक्तियों में किव एक तो यह कहना चाहता है कि मूलतः रूपवान एकमात्र वही (परमात्मा) था; संसार में जो रूप की सृष्टि हुई वह मृष्टि की अपनी वस्तु नहीं थी – सृष्टि तो जड़ और रूप हीन थी, उस रूप की प्रतिमा की जब सृष्टि पर छाया पड़ी, तब उसमें रूप का विकास हुआ; दूसरे यह कि उस रूप को सृष्टि तभी प्राप्त कर सकी जब वह दर्पणरूप हो कर उस रूप-स्रोत के संपर्क में आई। अतः साधक भी जब तक इस दर्पणभाव की सिद्धि नहीं कर लेता है, वह अपने को संपूर्ण रूप से उसकी छिव को धारण करने के योग्य नहीं बना लेता है, उमे सफलता तहीं किन्ती है।

पदुमावित तहँ ख़ेल धमारी | सृत्रा मँदिर महँ देखि मँजारी | कहैिंग चलों जो लिह तन पाँखा | जिउ ले उड़ा तािक बन हाँखा | जाह परा वनसँड जिउ लिन्हें | मिले पांखे बहु स्त्रादर कीन्हे | स्त्रानि धरीं स्त्रामें बहु साखा | भुगुति न मिटै जो लाहे विधि राखा | पाई भुगृति सुक्ख मन भएऊ | स्त्रहा जो दुक्ख बिमिर मब गएऊ | ऐ गोगाई तृ स्त्रिम विधाता | जावत जीउ सब क मख दाता | तब लिग मोग बिस्होह कर भोजन परा न पेट | पुनि बिनरा भा सँबरना जनु मपने भड़ गेंट || ६६ ||

अर्थ--(१) वहाँ तो पद्मावती धमार (ऊधम पूर्ण खेल) खेल रही थी, और यहाँ [पद्मावती के] मदिर (भवन) में सूए (हीरामणि) ने एक विल्ठी को देखा। (१) [मन में अत] उसने कहा, "यहाँ से भाग चलूँ जब तक शरीर में पंख है।" और वह एक ढाक कि बन [में रहने] का विचार कर अपने प्राणों को लेकर उड़ निकला। (३) जब वह इस प्रकार अपने प्राण लिए-दिए उस वन-खड़ में जा पड़ा (पहुँच गया), उसे अनेक पत्नी मिले जिन्होंने उसका आदर किया, (४)और उन्होंने उसके आगे बहुतेरी (फलयक्त) शाखाएँ लाकर रख़ दी। [मच है.] जब तक विधाना रक्षा करता रहना है. भृतित नहीं मिट सकती है। (५) जब (इस प्रकार) उसे भृतित मिली, उसके मन में सुख़ [का उदय] हुआ और जो भी दुख था, सब उसे विस्मृत हो गया। (६) हे स्वामी, तू ऐसा विधायक है कि [जगत् में | जितने भी जीव हैं, तू तब का भक्ष्य-दाता है; (७) पापाण [की दरारों] में रहने वाले पतिने को भी तूने नहीं भृत्याया है, और किसी ने जहाँ-कहीं भी तुझे स्मरण किया, तूने उसे चारा दिया है। (८) [किन्तु] तेरे विछोह का दुख प्राणी को तभी तक रहता है जब तक उसके पेट में भोजन नहीं पड़ता है; (१) तदनतर (जहाँ उसे भोजन मिला) उसे तेरा स्मरण इस प्रकार विस्मृत हो जाता है मानो तुझसे उसकी भेट स्वान में हुई रही हो।

िटपणी——(१) मॅजारी<मार्जारी=बिल्ली । (२) पाँख<पक्ष=डैना । ढांख= पलाश । ताक<तक्क<तर्क्=तर्क करना, विचार करना । (४) भुगृति<भुिकत= भोजन । (६) जाँवत<यावत्=जितने भी । भख भक्ख<भक्ष्य=भोजन । (७) पाहन पाषाण्=तस्थर । सॅवर<समर<स्मृ=घाद करना । चार [दे०]=भक्ष्य । (९) सपन<स्वप्न ।

इस छद में किव ने अपनी सांकेतिक शैली में कदाचित् एक तो यह कहना चाहा है कि मनुष्य की बुद्धिमानी इसी में है कि काल के आ द्योचने से पहले ही परमार्थ-साधन में दत्त-चित्त हो । दूसरे यह कि भाधक के लिए सुख बाधक होते हैं । दुःख उसे सतत स्वामी का स्मरण कराते रहते हैं, इसलिए दुःखों को उसे सहर्ष अंगी-कार करते रहना चाहिए ।

पदुमावित पहँ आइ भँडारी । कहंसि मँदिर महँ परी मँजारी । सुआ जो उतर देत हा पूँछा । उड़ि गा पिंजर न बोले छुँछा । रानी सुना मुक्ख सब गएऊ । जनु निसि परी अस्त दिन भएऊ । गहने गही चाद के करा । आंसु गगन जनु नखतन्ह भरा । दृाट पालि मरवर वहि लागे । कँवल बुड़ मधुकर उड़ि भागे । एहिं विधि आंमु नखत होड चुए । गगन आँड़ि सरवर भरि उए । थिहुर चुवाहे मोतिन्ह के माला । अब सँकेति वाधा चह वाला ।। उड़ि वह सुअटा कहेँ बमा खोजहु मखी मो बासु । दहें है धर्रात कि सरग गा पबन न पावे तासु ॥ ६७ ॥

अर्थ--(१) [इस घटना के बाद] पद्मावती के पास आकर उसके भाडार-रक्षक ने कहा, '' [तुम्हारी अनुपस्थिति में ] मदिर में बिल्ली का आना हुआ, (२) और [उसको आया देखकर ] तुम्हारा वह सुआ जो प्रश्न किए जाने पर उनका उत्तर देता था, उड़ गया; उसका खाली पिजड़ा नि.सब्द है । (३) रानी (पद्मावती) ने ज्योंही [यह समा-चार] मुना, उसका समस्त सुख जाता रहा, और [उसकी दशा ऐसी हो गई] मानो रात्रि का आगमन हुआ हो और दिन अस्तमित हो गया हो । (४) उस. चन्द्र-कला को ग्रहण ने घर पकड़ा (उसकी सारी उत्फुल्लता समाप्त हो गई) और उसके नेत्र-गगन मे अश्रु-नक्षत्र भर आए। (५) जिसकी उस व्यथा से द्रवित होकर उसके अश्रुप्रवाह के पूर्व ही ) सरोवर की पाली [सरोवर के उमड़ पड़ने के कारण ] टूट गई और सरोवर वह निकला, कमल डूब गए और मध्कर उड़कर भाग गए। (६) [तदनंतर] उसके ऑसू इस प्रकार नक्षत्र (तारे) हो कर चुए कि मानो वे गगन को छोड़ कर उस सरोवर में भरपूर रूप से उदिन हो गए हों। (७)[साथ ही पद्मावती के]चिकुर मौक्तिक-माल (जल-विन्दु) गिराने लगे, क्योंकि उन्हें वह बाला सकेल कर बधन में डालना चाहती थी ।(८) वह कहने लगी, ''वह सुआ उड़ कर कहाँ जा वसा ? हे सिवयो, उस स्थान की खोज करो। (९) वह धरती पर ही है, या स्वर्ग (आकाश) में चला गया, जहाँ उसे पवन भी न पासके ?"

टिप्पणी—-(१) मँजारी<मार्जारी=बिल्ली । (२) छूंछ<छुच्छ<तुच्छ=

लाली, रिक्त। (४) गहन<ग्रहण। नखत<नक्षत्र≔तारागण। (५) पालि≔बाँघ। (६) उव्<उग्ग≦उद्+गम्≕उदय करना। (७) चिहुर<चिकुर≕केश। सँकेत्≕ सं+केतय्≕सकेलना, सिकोड़ना, बिखरी हुई वस्तु को इकट्ठा करना। (९) सरग< स्वर्ग≕आकाश।

चहूँ पास समुक्ताविहं मसी । कहाँ सो श्रव पाइश्र गा पँखी । जो लिह पिंजर श्रहा परेवा । श्रहा बाँदि कीन्हेसि नित सेवा । तेहिं वाँदि होतें जौं छूटै पाबा । पुनि फिर बाँद होइ कित श्रावा । श्रो उड़ान फर तिहुश्रे खाएँ । जब भा पंखि पाँख तन पाए । पिंजर जेहि क सौंप तेहि गएऊ । जो जाकर सो ताकर भएऊ । दस बाटें जेहि पिंजर माहाँ । कैसें बाँच मँजारी पाहाँ । एईं धरती श्रम केतन लीले । तस पेट गाड़ बहुरि निहें ढीले । जहाँ न राति न देवस है जहाँ न पौन न घानि । तेहि बन होड सुश्रटा वमा को रे मिलावं श्रानि ।। ६८: ॥

अर्थ--(१) [पद्मावती के] चारों ओर आकर उसकी सिखयों समझाने लगी, "वह पक्षी चला गया, तो अब उसे पाना कहाँ संभव होगा? (२) जब तक वह पक्षी पिंजड़े में था, वह दास [बना हुआ] था, और [इसिलिए] उसने तुम्हारी सेवा की। (३) उस बंदी गृह से जब वह छूटने में समर्थ हुआ, तो वह लौटकर पुनः दास होने कहाँ आएगा? (४) उड़ने का [मधुर]फल तो वह तभी चल चुका था जब वह पक्षी होकर जन्मा था और उसके शरीर पर डैने निकले थे। (५) अब वह पिजड़ा उसको सौंप कर चला गया है जिसका वह (पिजड़ा) था, और जो जिसका था, वह उसका हो गया। (६) जिस पिजड़े में दस मार्ग (इार) हों, वह पिजड़ा (उसका पक्षी) विल्ली से कैसे वच सकता है? (७) इस धरती ने ऐसे कितनों ही को निगल लिया है, और उसका पेट इतना किन है कि उसने तदनंतर उन्हें निकाल बाहर नहीं किया। (८) जहाँ पर न रात है, न दिन, जहाँ पर न पवन है और न सुगंध है, (९) उस [अद्भुत] वन में जा कर वह सुआ वस रहा है, [अबः] उसको लाकर (तुम से) कौन मिला सकता है?"

टिप्पणी—(१) पँसी <पक्षिन् । (२) परेवा <पारेवय<पारावत=पक्षी । (२३) वॉद <बन्द : [फा॰] (२) निति<नित्य । (५) सौप <समप्प <सम्+अर्पय्=समर्गण करना, देना । (६) बाट<वट्ट<वर्टमं=मार्ग, द्वार । मँजारी<मार्जारी=बिल्ली । (७) लील्<णिगल्<निगल्=िनगलना । गाढ्=कठिन । ढील्=िदािथल करना । (८) घानि<घाण=सुगंघ ।

इस छंद में किव संकेत करता है कि जीव दिन्य है, शरीर इस जगत् का है, जीव इस शरीर में बंदी जैसा है और एक बार इस बंदीगृह से निकल जाने के बाद लौट कर उसमें नहीं आता हैं। इस बंदीगृह से मुक्त होने के बाद वह ऐसे दिन्य लोक को चला जाता है जो भौतिक तत्त्वों से निर्मित नहीं है; और उस लोक में उसके चले जाने पर कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो पुनः उसे उस शरीर में लाकर रख सके जिसको वह छोड़ कर जाता है। इस पिजड़े के दस द्वार शरीर के दस द्वार है, मार्जारी काल है ही।

सुत्रं तहाँ दिन दस किल काटी । त्राइ वित्राध हुका लै टाटी । पेग पैग भुइँ चाँपत त्रावा । पंलिन्ह दैिल सबिन्ह डर खावा । देखहु कब्रु श्रचरिजु श्रनभला । तरिवर एक श्रावत है वला । एहि बन रहत गई हम श्राऊ । तरिवर चलत न देखा काऊ । श्राजु जो तरिवर चल भल नाहीं । श्रावहु एहि बन छांड़ि पराहीं । वे तो उड़े श्रोरु बन ताका । पंडित सुश्रा भूलि मन थाका । साला देखि राज जनु पावा । वंठ निचिंत चला वह श्रावा । पाँच बान कर खोंचा लासा भरे सो पाँच । पाँच सरे तन् श्ररुक्ता कत मारे विनु वाँच ॥ ६६ ॥

अर्थ--(१) सुए ने वहाँ (उस वन खड में) दस दिन (कुछ समय) तक मौज की, तव तक व्याध (बहेलिया) अपनी टट्टी लिए वहाँ आ धमका (पहुँचा) । (२) वह [ उस टट्टी के पीछे छिपा हुआ ] पग-पग भूमि को दवाते हुए (पैरों को इस प्रकार रखते हुए कि कोई पद-घ्वनि न हो) आया । पक्षियों ने [ उस टट्टी को ] देख कर भय का अन्-भव किया, (३) [और वे आपस में कहने लगे,] ''देखो, यह क्छ अनिष्टकारी आश्चर्य है कि एक वृक्ष ही चला आ रहा है । (४)इस वन में रहते हुए, हमारी आयु समाप्त हो । रही है, किन्तु [इसके पूर्व] हमने किसी वृक्ष को चलने नहीं देखा है। (५) आज यह जो वृक्ष चल रहा है, यह कुछ अच्छा नहीं है, [अतः] आओ, हम इस वन को छोड़ कर भाग निकलें।" (६) यह कहते हुए वे तो वहाँ से उड़ निकले और उन्होंने अन्य वन [में रहने] का विचार किया, किन्तु वह पडित मुआ (हीरामणि) भूल कर [वही] रह गया। (७) [फल से लदी] वृक्ष की शाखा देख कर उसे ऐसा हर्ष हुआ मानो वह राज्य पा गया हो, और वह आकर [उस शाखा पर] निश्चिन्ततापूर्वक बैठ गया। (८) [व्याध उसका] खोंचा पाँच बाणों का था, और उसमें चेप भी पाँच प्रकार के लगे हुए थे। (९) [वह खोंचा जब हीरामणि के शरीर में लगा,] उसके कहाँ पखे [सोंचे की चेप से] भर गए, उसका शरीर उलझ गया, और अब वह विना मारे वच सकता था?

टिप्पणी——(१) किल=चैन, सुख, मौज। बिआध<ध्याध=वहेलिया, चिड़ीमार। दुक्<ढुक्क्<ढौक्=पहुँच जाना, उपस्थित होना। टाटी र्टट्टइआ अथवा टिट्टआ [दे॰]=आड़, पर्दा: बहेलिये वृक्षों की फलवती डालों की टिट्ट्यॉ बनाते हैं। (२) पँग पग्। भुइँ भूमि। चाँप्रचंप [दे॰]=इबाना। (३) अचरिज्र आश्चर्य। अनभलारअभद्र। तिरवर रतहवर। (४) आउरआयु। काउरकआ+उ=कदापि। (५) परायरपलाय्रपरा+अय्भाग जाना। (६) ताकर्तक्कर्तकं करना, विचार करना। भूलरभुल्ल्रग्रंश्=विचार-च्युत होना। थाक्रथक्क्=रहना, बैठना, स्थिर होना। (८) लासारलासयरलासक्चेप, चिपकने वाली वस्तु। खोंचा=गड़ाने या चुभाने की लकड़ी: बहेलिए बाँस की कई पतली कैनियों को लेकर उन्हें एक लग्गी के रूप में बना लेते हैं और सबसे ऊपर की कैनी में, जो नुकीली होती है, चेप लगा लेते हैं। इसी नुकीली कैनी को 'खोंचा' कहते हैं। जब पक्षी टट्टी

पर बैठता है, बहेलिया उसकी आड़ में से इस खोंचे को पक्षो के शरीर में गड़ा या चुभा देता है। (देखिए: तब जाना खोंचा हिय गड़ा। (७१.५) तथा 'बिहार पीजैट लाइफ', पृ०८०। (९) पॉल <पंल <पक्ष=पंखा, डैना। अरुझ् ≤उत्+लुभ् = फॅसना, उलझना।

इस छंद में कवि ने अपनी साकेतिक शैली में यह कहना चाहा है कि प्राणी इन्द्रियों के प्रलोभनों में पड़ कर हुर्गित को प्रण्त होता है। पक्षी प्राणी है, ब्याध काल है (७०. ५)। टट्टी अंसार की रमअंदिता है। पंचवाण वे पदार्थ हैं जो पञ्चेन्द्रियों को सुख देते है, उनमें को हुए पंचलामें पंचतन्माकाएँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और गंध हैं। (स्पर्टीकरण के लिए देखा: छंद ७०)

वंदि मा सुत्रा करत मुन केली । चूरि पाँख धरि मेलंसि डेली । तहवाँ वहुल पंति खामरहीं । त्रापु त्रापु महाँ रोदन करहीं । विष्य दाना कत देय ऋँकृरा । जेहि मा मरन डहन धरि चूरा । जों न होति चरा कै त्राप्ता । कत चिरिहार हुकत ले लासा । एइँ विख चाँ भव वृधि ठमी । ऋां मा काल हाथ ले लगी । एहि क्रूठी माया मन भूला । चूरे पाँख जेस तन फूला । यहु मन कठिन मरे नहिं मारा । जार न देख देख पे चारा । हम तो वृद्धि गँवाई विख चारा ऋस खाइ।

नुँ मुऋटा पंडिन हता तृँ कत फाँदा ऋगइ॥ ७०॥

अर्थ——(१) मुनो की कें एकरता हुआ मुआ [इस प्रकार] बदी हुआ, और [ब्याध ने] पखो को तोड़-ताड़ कर उसे अपनी डेली में डाल लिया। (२) वहाँ (उस डेली में) [पहले से पकड़े हुए] बहुत-से प्रजी लय-भर कर रहे थे, और अपने-अपने में (आपस में) रुदन कर रहे थे। (३) [बे रह रहे थे] "देव ने वह विध-धान्य क्यों अकुरित किया, जिसके कारण मरण (मरणान्तक कष्ट) हुआ और हमारे डैनो को पकड़ कर चूर-चूर कर डाला गया? (४) यदि [प्राणी को] चारे की अपेआ न होती, तो चिड़ीमार क्यों लासा लेकर यहाँ आ धमकता? (५) इस विध-धान्य ने ही समस्त बुद्धि को भुलावा देकर [हमसे] छीन लिया, और [सच प्रिण नो] यही हाल में लगी लिए हुए [हमारा] काल हुआ। (६) यह मन डम्पी जुडी माथा पर जब [मुख होकर] भूल उठा, तब जैसे ही हमारा बरीर (सुख की जावा से) प्रकृत्लित हुआ. हमारे पखे [काल-ब्याध द्वारा] तोड़ डाले गए। (७) [प्राणी का] यह मन [जो विषयों की ओर प्रधावित होता रहता है ) कठिन पदार्थ है. [क्योंकि] मारने से भी नहीं मरता है; यह [काल-ब्याध द्वारा विछाए हुए] जाल को न देख कर चारे (विषय) को ही देखता है। (८) (उन्होंने हीरामणि को सबोधित करते हुए कहा,) "हम ने तो इस प्रकार के विषधान्य को खा कर बुद्धि खोई. (९) तू तो ऐ सुआ, पिडत था; तू कैसे आ फमा?"

टिप्पणी——(१)पाँख<पंख<पक्ष=पंखा, डैना । डेली<डल्ल[देo]+इक=पिटिका, डाला, बाँस का बना हुआ डिब्बा । चूर<चूर्य्<चूर्ण्य्=नोड़ना । (२) बहुल=बहु-तेरे । शब्द का इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रयोग मिलता है : बहुल कपूर खिरौरा बाँघे ।

(३९.२) (३) दाना पान्य=नाज । अकूर्=अंकुरित करना । डहन < डयन=डैना, पंखा। (४) जौं < जउ < यदि। ढुक् < ढुक्क < ढौक्=आ पहुँचना । लासा < लासय < लासक=चेप, चिपकने वाली वस्तु । (५) ठग् < स्थग्=िकसी को भुलावा देकर उसकी वस्तु छीन लेना । लगी < लग्ग < लग्न = संसक्त, संबद्ध : बाँस के कई टुकड़ों को जोड़-बाँध कर बनाई गई लंबी लकड़ी। (६) भूल् < भुल्ल् < भ्रंश्=िवचार-च्युत होना। (७) जार < जाल=अशु-पक्षियों को फँसाने का फंदा । (९) फाँव् < फँव् < स्पन्व्= फँसना।

यह छंद पिछले छंद से संबद्ध है, और इसमें उन्हीं बातों का स्पष्टीकरण है जो पिछले में कही गई है।

सुर्त्रें कहा हमहँ त्रास भूले | टूट हिंडोर मरव जेहिं भूले | केरा के बन लीन्ह बसेरा | परा साथ तहँ वैरी केरा | प्रा क्षाय तहाँ वैरी केरा | प्रा क्षाय तहाँ वैरी केरा | प्रा क्षाय तहाँ विश्वाध तुलाना | काहे क भोग विरित्व श्रास फरा | श्राड़ा लाइ पंखिन्ह कहाँ घरा | होइ निचिंत वैठे तेहि श्राड़ा | तव जना खोंचा हिय गड़ा | सुखी चिंत जोरव धन करना | यह न चित श्रागे है मरना | भूले हमहु गरव तेहि माहाँ | सो विसरा पावा जेहि पाहाँ | चरत न खुरुक कीन्ह तब जब सो चरा युख सोइ |

श्रव जो फाँद परा गियँ तब रोएँ का होई ॥ ७१ ॥

अर्थ--(१) मुए (ह्रीरामिण) ने कहा, "हम भी उसी प्रकार भूल कर बैठे जैसे तुम सब ने की थी, हमारा वह (सुख-साधन के गर्व का) हिंडोला टूट गया जिस पर हम झूल रहे थे। (२) केले के वन (सुख के संसार) मे हमने बसेरा लिया, किंतु वहाँ वैर (काल) का साथ पड़ गया। (३) सुख की कूद-फाँद थी और फल तथा फिल्यों का भोजन करना था, किन्तु (वही) विष हो गया जब व्याध (काल) तुलकर आ पहुंचा। (४) किस हेतु भोग-वृक्ष इस प्रकार फल-पूरित हुआ कि उसने (उसके माध्यम से व्याध ने) अड़ा (टट्टी) लगा कर पिक्षयों को पकड़ लिया। (५) हम (भी) निब्चिन्त होकर उस अड़े (टट्टी) पर जा बैठे और हमने [वस्नुस्थिति को] तब जाना जब व्याध का] खोंचा हमारे हृदय में आचुभा। (६) मुखिया यह चिन्ता करता है कि बह धन और करण (जीविका का साधन) जोड़ेगा, उसे यह चिन्ता नहीं रहती है कि आगे मरण है। (७) हम भी उसी (धन और करण) के गर्व में [अपने को] भूल बैठे. और हमें वह विस्मृत हो गया जिससे [वह सब] पाया था। (८) तब जब कि सुख में मो (भूल) कर हमने उस (चारे) को चरा, हमने तब जी में खटका नहीं किया; (९) अब जब फंदा गले में पड़ गया, तब रोने से क्या हो सकता है?"

टिप्पणी—-(१) हिंडोर<हिन्दोल=हिंडोला, झूला । झुल्<अन्दोल्=झूलना । (२) केरा<केल<कदल=केला । बैरि<बइर<बदर=त्रैर । (३) कुरआर< कुल्ल+आर<कूर्द+जाल=कूद-फाँद । फरहरी<फल+फली । तुल्=तुलना, पहुँचना । (४) अड़ा<अड्ड [दे०]=आड़, जो पदार्थ आड़े आता हो । (५) खोंचा=गड़ने या चुभने वाली वस्तु । बहेलिया कई पतले बाँसों को जोड़ कर लम्बी लग्गी बनाता है, उनमें से सब से ऊपर की नुकीली कमाची 'कम्पा' या 'लोंचा' कहलाती है । (दे० बिहार पीजेंट लाइफ़, पृ० ८०)।(६)करन <करण=जीविका का साधन ।(७)बिसर=विस्सर <िव+स्मृ=विस्मृत होना।(८) खुरुक <खुड्डक [दे०] = खटका, काँटा जैसी चुभने वाली वस्तु । (९) फाँद <फंद <स्पन्द = फंदा, पाश ।

इस छंद का संबंध पूर्ववर्ती दो छंदों से है, और इसमें भी किव ने साँकेतिक रूप से वहीं सन्देश रक्खा है, जो उसने पूर्ववर्ती दो छंदों में रक्खा है। इस छंद की अर्द्धाली ७ में इतना और कहा गया है कि धन और सुख साधन के अभिमान में प्राणी उस ईश्वर को भी भुला देता है जिससे उसे यह सब प्राप्त होता है, और उसका यह भी अभिप्राय जात होता है कि प्राणी यदि उसको विस्मृत न करता तो वह उन संकटों में न पड़ता जिनमें वह गर्व के कारण पड़ जाता है।

सुनि कै उतर श्राँसु सब पोछे । कौनु पंस बाँधा बुधि श्रोछे । पंसिन्ह बुधि जौं होति उज्यारी । पढ़ा सुत्रा कत धरित मजारी । कस तीतर बन जीम उघेला । सकति हँकारि फाँदि गियँ मेला । ता दिन ब्याध भएउ जिउ लेवा । उठे पाँस भा नाउँ परेवा । मैं बित्राघि तिस्ना सँग खाधू । सूभ्के भुगृति न सूभ वित्राधू । हमहिं लोम त्रों हैं मेला चारा । हमहि गरब वह चाहै मारा । हम निचित वह त्राउ छपाना । कौनु बित्राधिह दोस त्रापाना । सो त्रोंगुन कत कीजे जिउ दीजे जेहि काज । त्रा व्रक्ष कहना किछ नाहीं मस्ट मली पँछिराज ॥ ७२ ॥

अर्थ-(१) (हीरामणि का) उत्तर सुनकर सब (पक्षियों) ने आंसू पोंछे, और कहा, "यह कौन था जिसने हमारे पत्नों के साथ बुद्धि ओछी बाँधी ? यदि उस ने हमें ऐसे पंख दिए जिनके द्वारा हम उड़कर अपनी रक्षा कर सकते थे, तो साथ ही उसे इस सुविधा का सद्पयोग करने की मुझ-बझ देने वाली उत्तम बृद्धि भी हमें देनी चाहिए थी। ) (२) यदि पक्षियों को उज्ज्वलित (उद्दीप्त) बुद्धि [भी] प्राप्त हो सकती, तो [हीरामणि जैसे ] पढ़े (पडित) सुए को बिल्ली क्योंकर (कैसे) पकड़ पाती ? (३) तीतर ने [बुद्धि-हीनता करके वन में अपनी जिह्वा क्यों खोली कि उसने अपनी शक्ति भर (स्वयं) पुकार [लगा] कर (अपने) गले में फंदा डाल लिया [और वह बंदी हो गया]? (४) पक्षी के लिए उसी दिन व्याध प्राण लेने वाला हुआ [जिस दिन] उसके शरीर में पंखे निकले और उसका नाम परेवा (पक्षी) हुआ । (५) तृष्णा के साथ -साथ हमें यह द: खदायक व्याधि भी प्राप्त] हुई कि भृक्ति ही सुझती है [उसके साथ-साथ लगा हुआ ] ब्याध (काल) नहीं मुझता है। (६) हुमें लोभ है, तो वह चारा (भक्ष्य) डालता है, हमें [अपने सामर्थ्य का] गर्व है, तो वह हमें मारना चाहता है, (७) हम निश्चिन्त हैं, इसलिए वह छिपा-छिपा आता है, इसमे व्याध (काल) का क्या दोष ? दोप अपना है । (८) वह अपराध ही क्यों कीजिए जिसके कारण प्राण देने पड़ें ? (९) अब (और) कुछ नहीं कहना है, हे पिक्षराज, चूप्पी ही भली है।"

पद्मावत हिष्पणी—(१) उतर < उत्तर । पोंछ् < पुंछ < प्रमं उञ्च् = गोंछता । ओछ < उच्छ < तुच्छ । (२) उज्यारी < उज्ज्वल = उद्दीन्त, प्रकाशित । मॅजारी < मार्जारी = बिल्ली। (३) कत < कृतः = किसलिए, कैसे । उवेल् < उद् + प्राट्य = बोलना । सकति < शक्ति = त्रामर्थ्य । हॅकार् < हक्कार < आ + कार्य = गुकारना, आह्वान करना । फाँव > फंव < स्पन्द । गिय < ग्रीवा । मेल् < मेलय् = मिलाना, डालना। (४) परेवा < पारेवय < पारावत = प्रक्षी । (५) लाधू < लादुक [वे०] = दुलवायक, कष्टकारक, उत्पीड़क । भुगृति < भुक्ति । (७) अपाना < अप्पणय < अप्प + त्रणय (?) = अपना, स्वकीय, निजी। (९) मस्ट ( < मृष्= प्र्यान न वेना, बुरा न मानना, उपेक्षा करना) = गौन, चुप्पी।

इस छंद में किव ने कदाचित् कहना चाहा है कि विधाता ने प्राणी को सभी प्रकार से समर्थ और साधन-सम्पन्न बनाते हुए भी बुद्धि निर्मल नहीं दी, इसीलिए वह काल के पाशों में सुगमता से आ जाता है। अपने तृष्णा, लोभ, गर्व और प्रमाद के कारण ही प्राणी काल के दश में होता है, अन्यथा न होता।

चित्रसेन चित उर गढ़ राजा । कै गढ़ कोट चित्र जेइँ साजा ।
तेहि कुल रतनसेन उजिन्नारा । धिन जननी जनमा श्रस वारा ।
पंडित गुनि सामुद्रिक देखिहें । देखि रूप श्रौ लगन विसेखिहें ।
रतनमेन एहि कुल श्रौतरा । रतन जोति मन मार्थे बरा ।
पिदक पदारथ लिखी सो जोरी । चाँद सुरुज जिस हो इ श्राँजोरी ।
जस मालित कहाँ भँवर वियोगी । तस श्रोहि लागि हो इ यह जोगी ।
सिंघल दीप जाइ श्रोहि पावा । सिद्ध हो इ चित उर ले श्रावा ।
भोग मोज जस मानै विकम साका की न्ह ।

परित्व सो रतन पारस्वी सबै लखन लिखि दीन्हे ॥ ७३ ॥

अर्थ--(१)[इधर] चित्तौरगढ में चित्रसेन नाम का राजा था, जिसने गढ़ निर्मित [कराकर] परकोटे को चित्र (विचित्र) [हप से मुदृढ़] निर्मित कराया था। इसी-लिए उसका नाम चित्तौर (चित्रकोट) था। (२) उसी के कुछ में प्रकाश [तृल्य] रत्न-मेन हुआ, और वह जननी धन्य थी जिसने ऐसा बालक उत्पन्न किया। (३) पंडित विचार करके सामुद्रिक (अंग प्रत्यंग के लक्षण) देखते हैं और उसके रूप को देखकर [इस प्रकार] लग्न का विवेचन करते हैं, (४) "इस कुछ में [अय] रत्नमेन अवतरित हुआ है, जिसके मस्तक पर रत्न-ज्योति जल (देदीप्यमान हो) रही है। (५) पंदिक और पदार्थ की जोड़ी [इसकी जन्मपत्री में] लिखी हुई है, उम जोड़ी की उज्ज्वलना चंद्र-मूर्य की उज्ज्वलना के जैमी होगी। (६) [किन्तु] जिस प्रकार मालनी के लिए स्त्रमर (मधुकर), वियोगी [हुआ था], उसी प्रकार उसके लिए यह भी योगी होगा। (७) सिहल द्वीप जाकर यह उसे प्राप्त करेगा, और वहाँ पर सिद्ध होकर यह उसे चित्तौर लाएगा। (८) भोग यह भोज के समान मानेगा (करेगा) और साका विक्रम के समान करेगा।" (९) [इस प्रकार] उस रतन को परख कर पारखी ने सभी लक्षण लिख दिए।

टिप्पणी—(१) चित्रसेन : 'कान्हड् दे प्रबंघ' तथा ऐतिहासिक सूत्रों से रत्नसेन

के पिता का नाम समरसी प्रमाणित होता है । 'चित्रसेन' नाम किल्पत है । कोट≕पर-कोटा। साज्<सज्ज्<सृज्≕िनर्माण करना, बनाना। (२) उजिआरा<उज्जल्ल≕ औज्ज्वत्य। बार<बार्त=त्रालक। (३) बिसेख्<िव+शेषप्=गुण आदि द्वारा दूसरे से भिन्न करना, व्यवच्छेद करना, विवेचन करना । (५) पदिव≔पाला के बीच में नीचे की ओर लगने वाली चौकी, जिसमें बहुमूल्य पत्थर जड़े जाते हैं। पदारथ<पदार्थ= बहुमूल्य मणि । 'चाँद-सुरज': चन्द्र और सूर्य: यहाँ इनका युग्मयरक प्रतीकात्मक अर्थ प्रेमिका-प्रेमी भी व्यंजित है। (६) मालती-भॅवर : मालती-मयुकर का प्रेम प्रसिद्ध ही है, वे प्रेमिका-प्रेमी के प्रतीक हैं: इसके अतिरिक्त मथुकर-मालती नायक-नायिका रूप में भी किसी तत्कालीन प्रेम कथा में आते रहे होंगे, ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि 'वियोगी' और 'योगी' बनने का भी उल्लेख उनके प्रसंग में होता है, जो कि सामान्य मालती पुष्प और भामर के संबंध में घटित नहीं होता है। अन्यत्र भी इस प्रकार का एक उल्लेख 'पद्मावत' में हुआ है: साधा कुँवर मनोहर जोगू। मधुमालति कहँ कीन्ह वियोग् । (२३३.६) किन्तु उसके नायक-नायिका भिन्न प्रतीत होते हैं। (८) भोज के वैभव और विक्रम के पराक्रम की कथाएँ बहुप्रसिद्ध हैं। वह मध्ययुग के वैभव और पराक्रम का प्रतीक बन गया था। साका < शाक = शत्रु से पराजय निश्चित जानकर उसके हाथों में बन्दी होने से बचने के लिए लड़कर प्राण देने का चलन। यह प्रथा संभव है शकों से प्रप्त हुई हो, इसलिए इसका नाम यह पड़ा।(९)लखन<लक्खन = लक्षण ।

चितउर गढ़ क एक बिनजारा । सिंघल दीप चला बैपारा । वाँमन एक हुत नस्ट भिखारी । सो पुनि चला चलत बैपारी । रिनि काहू कर लीन्हेसि काढ़ी । मकु तहुँ गएँ होइ किछु बाढ़ी । मारग किठन बहुत दुल भएँ । नौंवि समुद्र दीप स्रोहि गए । देखि हाट किछु सूक्ष न स्रोरा । सबै बहुत किछु दील न थोरा । पे युिं ऊँच बिनज तहुँ केरा । घनी पाउ निधनी मुख हेरा । लाख करारिन्ह बस्नु बिकाई । सहससिन्ह केर न कोइ स्रोनाई । सब्हीं लीन्ह बेसाहना स्रो घर कीन्ह बहोरि । वाँमन इहाँ लेइ का गाँठि साँठि सुठिथोरि ॥ ७४ ॥

अर्थ-(१) चित्तौरगढ़ का एक व्यापारी था जो व्यापार करने सिंहल द्वीप चला । (२) और एक ब्राह्मण था जो नष्ट (नष्टार्थ-जिसकी सम्पित नष्ट हो गई हो ) और [इसीलिए] भिखारी था। उस व्यापारी के प्रस्थान करते समय वह भी [उसके साथ] चल पड़ा। (३) किसी से उसने इस विचार से ऋण ले लिया कि वहाँ जाने पर [और पूजी लगाने पर] कुछ वाढ़ी (आमदनी) हो जाती। (४) किठन मार्ग में उन्ते दुःख बहुतेरे हुए, और वे समुद्र पार करके उस द्वीप को गए। (५) [उस द्वीप की] हाट को देखने पर उसका अन्त ही नहीं सूझ पड़ता था; सभी पदार्थ अधिकता से थे, कुछ भी थोड़ी मात्रा में नहीं दिखाई पड़ा। (६) अवश्य ही, वहाँ का वाणिज्य अत्यधिक ऊँचा (ऊँचे दामों का) था; धिनक ही उसको [ले] पाता था, निर्धन [दूसरों का] मुख देखता ही रह जाता था। (७) वहाँ वस्तुएँ लाखों और करोड़ों के मूल्यों में विकती

थीं, हजारों की [बात-चीत] कोई सुनता नथा। (८) सभी ने बेसाहनी ली (जो कय करनाथा कय किया), और वे घर की ओर पलट पड़े। (९) वह ब्राह्मण वहाँ क्या लेता? उसकी गाँठ में पूँजी वहुत ही थोड़ी थी।

टिप्पणी—(१) बिनजारा < विणिज्जारय < वाणिज्यकारव = व्याणिज्य करने वाला, व्यापारी । बैपार < व्यापार । (२) नस्ट = त्रष्टार्थ, जिसकी सम्पति चली गई है । भिलारी < भिक्षा + कारिन् = भिक्षा से निर्वाह करने वाला । बैपारी < व्यापारी । (३) रिनि = ऋण । काढ् < कड्ड < कृष् = निकालना । बाढ़ी < विड्ड < वृद्धि । (४) नाँव् < लंड् = लाँयना, अतिक्रमण करना । (५) हाट < हट्ट = बाजार । ओर < अपर (?) = दूसरा छोर, अंत । थोर < थोव < स्तोव = प्रलप, थोड़ा । (६) सुिं < सुट्ठु < सुब्हु । बिनज < वाणिज्य = ज्यापार । हेर् [दे०] = देलना, निरीक्षण करना । (७) ओनाय = जुनना : यथा - सात दीप के बर जोओनाहीं । (५३.७) (८) वेलाहना < वि + साधनीय = क्रय की जाने वाली वस्तु । बहोर् (< वाहुड् < व्यादृट्) = वापस होना । (९) साँठि < संठिइ < संस्थित = गूँजी ।

भूरें ठाढ़ कहाँ हों स्रावा | विनिज न मिला रहा पछितावा | लाभ जानि स्राएउँ एहि हाटाँ | मूर गँवाइ चलेउँ तेहि बाटाँ | का मैं मरन सिखावन सिखी | स्राएउ मरे मीचु हुित लिखी | स्रापने चलत न कीन्ह कुवानी | लाभ न दीख मूर में हानी | का मैं बोवा जरम स्रोहि भूँजी | खाइ चलेउँ घरहूँ के पूँजी | जेहि वेवहरिस्रा कर बेवहारू | का ले देव जो छेंकिहि वारू | घर कैसे पैठव मैं छूँछे | कौन उतर देवउँ तिन्ह पूँछे | साथ चला सत बिचला भए बिच समुँद पहार | स्रास निरासा हों फिरो तूँ बिधि देहि स्रधार || ७५ ||

अर्थ-(१) वह हक्का-बक्का हुआ संतप्त हो रहा था, "मैं कहाँ आया कि बिनज मिला नहीं, और पछतावा ही [हाथ] रहा। (२) लाभ समझ कर मै इस हाट मे आया, किन्तु उसी मार्ग में मूलधन [भी] गॅवा कर [वापस] जा रहा हूँ! (३) मैने [भीं] क्या यह मरने की सीख सीखी? मैं यहाँ मरने के लिए ही आया, मेरी मृत्यु (यही) लिखीथी। (४) अपने चलते (भरसक) मैंने कोई बुरा व्यापार नहीं किया, [फिर भीं] लाभ दिखाई न पड़ा और [उल्टे] हानि हुई! (५) क्या मैंने उस (पूर्व के) जन्म में (धान्य) भून कर बोया था कि घर की पूँजी भी खा-पी कर (समाप्त कर) [यहाँ से वापस] जा रहा हूँ? (६) जिस धनी का ऋण [मेरे ऊपर] है, उसे मैं क्या ले [जा] कर दूँगा जब वह मेरा द्वार रोकेगा? (७) घर में रिक्त (हाथों के साथ) मैं कैंस प्रवेश करूँगा, और उन्हें (घर वालों को) पूँछे जाने पर कौन-सा उत्तर दूँगा? (८) वह सार्थ [लौट] चला है [जिसके साथ मैं आया था], मेरा सत्त्व विचलित हो रहा है [त्योंकि मैं अकेला पड़ जाऊँगा] और [मेरे देश तथा मेरे] बीच में [अव] समुद्र और पर्वत आगए। (९) अपनी आशा से निराश होकर मैं लौट रहा हूँ; हे विधाता तू मुझे [जीवन का] आधार दे!"

टिप्पणी—(१) झूर्<ज्वल्=संतप्त होना । ठाढ़<ठड्ड<स्तब्ध=हक्काबक्का, कुंठित । बनिज<वाणिज्य=ज्यापार । पछताव<पश्चात्ताप । (२) हाट<
हट्ट=बाजार । मूर<मूल=पूंजी । बाट<वट्ट<वर्र्मन्=पार्ग । (३) सिखावन<
सिक्खावण<िशक्षण=सीख । मीचु<मृत्यु । (४) कुबानी<कुवाणिअ<कु वाणिज्ज
<कुवाणिज्य । (५) जरम<जन्म। (६) बेवहरिआ<व्यवहारिल्=चन उघार देने
वाला । बेवहार<व्यवहार=उधार धन । जौं<जउ<्यवा=जव । छेक्=रेरना, रोकना।
बार<वार<द्वार । (७) छूँछ<छुच्छ<तुच्छ=इलका, रिक्त । (८) साय<
सत्य<सार्य=प्रापारी-समूह । सत<सत्त<सत्त्व=शिवत ।

तबिह विश्राघ सुश्रा लै श्रावा । कंचन बरन श्रनूप सोहावा । बेंचै लाग हाट लै श्रोहीं । मोल रतन मानिक जह होहीं । सुश्रा को पूँछ पतिंग मँदारे । चलन देखि श्राछै मन मारे । बाँभन श्राइ सुश्रा सी पूँछा । दहुँ गुनवंत कि निरगुन छूँछा । कहु परवते जो गुन तोहिं पाहाँ । गुन न छपाइश्रा हिरदे माहाँ । हम तुम्ह जाति बराभन दोऊ । जातिहि जाति पूँछ सब कोऊ । पंडित हहु तो सुनावहु बेदू । विन पूँछे पाइश्रा निहं भेदू । हीं बाँमन श्रो पंडित कहु श्रापन गुन सोइ । ए६ ॥ पढ़े के श्रागे जो पढ़ै दून लाभ तेहिं होइ ॥ ए६ ॥

अर्थ-(१) उर्मी समय व्याध एक मुए को ले आया जो कचन वर्ण का और अनुपम रीति मे मुखदायक (मुदर) था। (२) उसको लिए हुए वह उस हाट में वेचने लगा जहाँ पर रत्न-माणिक्य आदि का मोल-तोल होता थ। (३) [वह मन में कहने लगा,] "[इस हाट में] मद आचरण वाले पिता इस मुए को कौन पूछने वाला है?" [अतः] वहाँ के चलन (व्यापार) को देख कर वह मन मारे हुए था। (५) [इसी समय] ब्राह्मण ते [वहाँ] आकर मुए से, यह समझने के लिए कि वह गुणवान् है अथवा निर्मृण और छूँछा है, यह प्रक्त किया, (५) "हे परवत्ते, जो गुण नुम पर (तुम्हारे पाम) है, वह बताओ; गुण को हृदय मे न छिपाए रखना चाहिए। (६) हम और तुम दोनों ही जाति के द्विज हैं, और सजातीय से जाति मभी कोई पूछता है। (७) यदि तुम पडित (पढ़े हुए) हो, तो वेद मुनाओ; विना पूछे भेद नहीं मिलता है (इमिलए तुमसे यह प्रक्त कर रहा हूँ)। (८) मैं तो ब्राह्मण और पंडित हूँ, तुम अपना भी वह गुण बताओ कि तुम में ब्राह्मणत्व और पांडित्य कहाँ तक है। (९) पढ़े हुए [व्यक्ति] के आगे (सम्मुख) जो पढ़ता है (पढ़ कर मुनाता है), उसे दूना लाभ होता है [उसका अपना ज्ञान तो रहता ही है, उस पढ़े हुए श्रोता से भी कुछ नया ज्ञान मिल जाता है]।"

टिप्पणी—(१) सोहावा<सुहावय<सुखायक=नुखजनक । (३) मँदारा< मन्द+आरअ<मन्द+कारक=नुरा कार्य करने वाला : तुल० देखु यह सुअटा है मँद चाला । भएउ न ता कर जाकर भूपाला । (८५.५) (४) सौं<समम्=ने । छूंछ<छुच्छ<तुच्छ=रिक्त, खाली । (५) परबता<पर्वतव=ार्वत का निवासी । (६) जा हिज्ञाति । (९) पढ़ा<पढिअ<पठिह=ाढ़ा हुआ ।

तब गुन मोहि श्रहा हो देवा। जब पिंजर हुँत छूट परेवा।
श्रव गुन कवन जो बँदि जजमाना। घालि मँजूसा बेंचे श्राना।
पंडित होइ सों हाट न चढ़ा। चहौं विकान 'भूलि गा पढ़ा।
दुइ मारग देवों एहि हाटाँ। दैय चलावें दहुँ केहि बाटाँ।
रोवत रकत भएउ मुख राता। तन भा पिश्रर कहौं का बाता।
राते स्थाम कंठ दुइ गीवाँ। तह ँ दुइ फाँद डरौं सुठि जीवा।
श्रव हों कंठ फाँद गिवँ चीन्हा। दहुँ के फाँद चाह का कीन्हा।
पढ़ि गुनि देखा बहुत मैं है श्रागें डरु सोइ।
र्ध्व जगत सब जानि के भूलि रहा बुधि खोइ।। ७७॥

अर्थ——(१) "हे [ब्राह्मण] देवता", सुए ने कहा, "मुझ में गुण तव था, जब मैं पक्षी श्रिपजर से छूटा (अपने को पिजर से मुक्त कर सका)। (२) अब मुझ में कौन-सा गुण [शेष] है, जबिक, हे जजमान (पुण्यात्मा), मैं बंदी हूँ और मुझे मंजूपा में डालकर अन्य [ब्यिकत] बेंच रहा है ? (३) जो पंडित होता है, वह हाट नहीं चढ़ता है (विकता नहीं है); अब तो मैं बिकना चाहता हूँ और जो कुछ पढ़ा हुआ था, वह मुझे विस्मृत हो गया है। (४) मैं तो इस हाट में दो मार्ग देखता हूँ, पता नहीं दैव मुझे किस मार्ग से चलने के लिए विवध करेगा। (५) रक्त [के ऑसू] रोते-रोते मुख राता (लाल) हो गया और शरीर पीला, इसलिए क्या कोई बात कहूँ ? (६) मेरी ग्रीवा में रक्त और श्याम [वर्णों के] दो कंठे है; [बस्तुतः] वहाँ वे दो फदे हैं और उन्हें मैं अपने जी में अत्यिषक डरता हूँ। (७) अब मैने इन कंठों को पहिचान लिया कि वे [कठे नहीं] ग्रीवा के फन्दे हैं, और फन्दा [डाल] कर पता नहीं क्या करना चाहते है। (८) पढ़ कर और गुन कर मैंने वहुतेरा देखा, आगे [जीवन में] वही डर है [कि ये दो ग्रीवा के फन्दे पता नहीं क्या अनिष्ट करेंगे]। (९) जगत् (मरे लिए) बुंधला (अस्पष्ट) हो रहा हूँ, और वुद्धि खो कर मै सब कुछ जानते हुए भी भूल रहा (भ्रमित) हो रहा हूँ।"

टिप्पणी—-(१) परेवा<पारेवय< प्रारावत = पक्षी । (२) बँदि< बन्दी । जजमान < यजमान = यज्ञ कराने वाला, पुण्यात्मा : व्याव के हाथों से मुक्ति दिलाने वाला होकर वह ब्राह्मण उससे प्रक्षन कर रहा था, इसिलए सुए ने उसे जजमान कहा । मँजूसा < सङ्जूषा = पिटारी, डेली । आन< अण्ण< अन्य । (३) भूल< भुल्ल् < भं श् = विसरना, विस्मृत होना। (४) पिअर< पीअ + डा< पीत = पीला। (६) कंठा = कण्ठ-सूत्र, कंठ का एक आभरण। गीवा< प्रीवा। फांद< फंद< स्पंद = फंदा, पाश। (८) गुन्< गुण्य = गिनना, याद करना, मनन करना।

इस छंद की अर्द्धाली ४ में दो मार्ग कहे गए हैं, और ६ में कहा गया ैं ग्रीवा में दो कंठे हैं। दो मार्ग---प्रवृति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं, और दो और असत् अथवा शुक्ल और कृष्ण कर्मों के प्रतीत होते हैं। सुआ यह संसार का प्राणी है।

सुनि बाँमन बिनवा चिरिहारू । करु पंखिन्ह कहाँ म कत रे निद्र जिउ बधिस परावा । हत्या केर न तोहि कहेिस पंखि साधुक मानवा | निट्रर ते किह्य जे परमॅसु सवा | श्राविंह रोइ जािंह के रोवना | तबहुँ न तजिंह मोग सुख सोवना | श्रो जानिंह तन होइहि नामू | पोसिंह माँमु पराएँ माँमू | जों न होत श्रास परमॅस साधू | कत पंखिन्ह कहँ घरत बिश्राधू | जों रे ब्याध पंदी निति घरई | सो बेंचत मन लोम न करई | बाँभन सुश्रा बेसाहा सुनि मित बेद गरंथ | मिला श्राइ के साथिहां मा चितउर के पंथ || ७८ ||

अर्थ—(१) ब्राह्मण ने यह[उत्तर] सुनकर चिड़ीमार से विनय की, "पिक्षयों पर मया (स्नेहपूर्ण कृपा) कर, और उन्हें न मार। (२) ऐ निष्ठुर, तू क्या (क्यों) दूसरों के जीव का वध करता है? तुझे हत्या [के पाप] का डर नहीं आता (लगता) है?" (३) पिक्षयों के उत्पीड़क उस मानव ब्याध ने कहा, "निष्ठुर उन्हें कहना चाहिए जो परमांस-भक्षी हैं। (४) लोग आते (संसार में जन्म लेते) समय रोते हैं और जाते समय खदन करके जाते हैं, तब भी वे भोग-सुख तथा सोना नहीं त्यागते हैं। (५) और, जानते हैं कि यह शरीर नष्ट होगा, [तब भी] अपने मांस का पोषण अन्य [जीव] के मांस से करते है। (६) यदि ऐसे परमाँस-भक्षी न होते तो, पिक्षयों को व्याध क्यों पकड़ता? (७) यदि व्याध पिक्षयों को नित्य पकड़ता [रहता] है, वह उन्हें बेच ही तो डालता है; उन्हें बेंचते हुए वह मन में (उन्हें खाने का) लोभ नहीं करता है।" (८) ब्राह्मण ने वेदों तथा ग्रन्थों के भाव [हीरामणि से] सुनकर उस शुक को [व्याध से] क्रय कर लिया।(९)[तदंनतर]वह[अपने] साथ से आ मिला तथा चित्तौर के मार्ग पर लगा।

टिप्पणी—(१) मया<माया (?) = स्तेहपूर्ण कृपा । (२) कत<कृतः = क्यों। निठुर<िणट्ठुर<िनष्ठुर । (३) खाषुक = खादुक<दुःख देने वाला, उत्पीड़क । (४) रोवन<रुदन । सोवन<सोअण<स्वपन = शयन । (५) जौं<जउ<यदि । खाधु<खादक = खानेवाला । (६) जौं<जओ<यतः = क्योंकि । निति<िनत्य । (७) बेसाह्<िव + साध्य = क्रय करना । (८) साथ<सत्य<सार्य = समूह,, क्यापारी-दल ।

तत्र लिग चित्रसेनि सिव साजा । रतनसेनि चितउर भा राजा ।
ग्राइ वात तेहिं ग्रागें चली । राजा बिनज ग्राव सिंघली ।
हिंह गजमोंति भरीं सब सीपी । श्रोंक बस्तु बहु सिंघल दीपी ।
बाँमन एक सुन्ना ले ग्रावा । कंचन बरन ग्रानूप सोहावा ।
राते स्थाम कंउ दुइ काँठा । राते डहन लिखे सब पाटा ।
गो दुइ नैन सोहावन राता । राता ठोर ग्रामित्र रस बाता ।
टीका काँघ जनेऊ । किब बिन्नास पंडित सहदेऊ ।
ोल ग्रारथ सौं बोले सुनत सीस पे डोल ।
प्यतक (जब तक कि बह बाह्मण चित्तौर लौटा) चित्रमेन ने शिव को।
व से सायुज्य-लाभ किया) और रत्नसेन चित्तौर में राजा हआ ।

पद्मावत या अर्थ में स्टूडिंग के पड़ी, "हे राजा, मिहल का बनिज आया है।

(२) उसके आगे आकर यह वार्ता चल पड़ी, "हे राजा, मिहल का बनिज आया है। (३) [उसमें] गज हैं, मुक्ता से भरी समस्त [जाितयों की ] सीिपयाँ है और सिहल द्वीप की और भी बहुत-सी वस्तुएँ हैं। (४) एक ब्राह्मण सुआ ले आया है, जो कि कंचन वर्ण का और अनुपम रीित से मुन्दर है। (५) उसकी ग्रीवा में रक्त और श्याम (वर्णों के) दो कंठे हैं और उसके डैने [ऐसे] रक्त हैं [मानो] उन डैनों पर [ज्ञान-विज्ञान के] समस्त पाठ लिखे हुए हैं। (६) और उसके दोनों नेत्र मुहावने तथा रक्तवर्ण के हैं, उसका ठोर रक्तवर्ण का है और उसकी बातों में अमृत का रस है। (७) उसके मस्तक पर तिलक तथा कंघे पर यज्ञोपवीत है, वह [महा] किव व्याम [अथवा] पिंडत सहदेव है। (८) वह अर्थ युक्त वचन बोलता है, जिन्हें मुनते ही सिर अवश्य हिलने लगता है। (९) राजमंदिर में उसे होना चाहिए, ऐसा अमूल्य वह मुआिहै।

टिप्पणी—(१) साज्<सज्ज्<सञ्ज् = आंलिंगन करना, सायुज्य प्राप्त करना। [तुल० टीका दीन्ह पुत्र कहूँ आपु कीन्ह सिवसाज। (१७६.९)] (२) बात<वत्ता < वार्त्ता। बिनज<विणज्य = सौदा।(३) सीपी<सृत्ति<शुक्ति। (५) काँठा<कण्ठ = कंठा, गले का एक आभूषण। रात<रत्त<रक्त = लाल। डहन<डयन = उँना, पंखा। लिखे सब पाठा: समस्त पाठ लिखे हुए हैं। उसके उँने ग्रंथ के सदृत हैं और मध्य युग में शीर्षकादि के लिखने के लिए लाल स्याही का प्रयोग किया जाता था, इसिलए यह कल्पना की गयी है कि वे पन्ने लाल स्याही से लिखे हुए हैं। (६) ठोर [दे०] = चञ्चु। अमी<अमिअ<अमृत। (७) टीका<तिलक। जनेऊ<जण्णोवईय<यज्ञोपवित = यज्ञ-सूत्र। बिआस<व्यास, महाभारत के रचिता। सहदेऊ<सहदेव = कुन्ती पुत्र सहदेव। (८) बोल [दे०] = कथन, वचन। सों<समम्<साथ। डोल्< दोलय = हिलना।

भई रजाएसु जन दौराए | बाँमन सुस्रा बेगि लें स्राए | बिप्र स्राप्ति बिनित स्रोधारा | सुस्रा जीउ निर्हि करों निनारा | पे यह पेट महा बिसवासी | जेहिं नाए सब तथा सन्यासी | डासन सेज जहाँ जेहि नाहीं | भुइँ पिर रहे लाइंगिव बाहीं | इग्रंघ रहे जो देख न नेना | गूँग रहे मुख स्राव न बेना | बहिर रहे सरवन निहं सुना | पे एक पेट न रह निरगुना | के के फेर स्रंत बहु दोषी | बारहिं बार फिरे न सँतार्था | सो मोहिं लिहें मँगार्व लावे भूख पिस्रास | जौं न होत स्रस बैरी तौ केहि काह के स्रास ॥ ८०॥

अर्थ—(१) राजादेश हुआ और सेवक दौड़ाए गए। वे ब्राह्मण तथा मुए को बीध ही ले आए। (२) ब्राह्मण ने [राजा को] आशीर्वाद दिया और निवेदन किया, ''मुआ मेरा जीव (प्राण) है, इसे अलग नहीं कर मकता हूँ। (३) किन्तु यह पेट महा हत्यारा है, जिसने समस्त तपस्वियों और संन्यासियों को भी निमत किया है। (४) विद्यावन और शैया जहाँ जिसे नहीं मिलते है, वह गर्दन में (के नीचे) वाहें लगा कर भूमि पर ही पड़ जाता है, (५) अधे होकर भी नेव वने रहते ही है, यद्यपि वे देखने नहीं हैं, मुख

गूंगा हो कर भी बना रहता ही है, भले ही उससे बचन न आवे (निकले), (६) श्रवण बिघर होकर भी बने रहते ही हैं, भले ही वे सुनते न हों, किन्तु यह पेट ऐसा निर्मुण (गुणहीन) है कि [इस प्रकार] नहीं रह सकता है। (७) [अनेक] फेरे कर-करके अन्त में बहुत दोषी (सचित दोषों का भागी) होते हुए भी द्वार-द्वार फिरता रहता है और सतुष्ट नहीं होता है। (८) वहीं पेट मुझे लिए हुए माँगने के लिए विवश करता है, और भूख-प्यास लगाता है। (९) यदि यह वैरी न होता, तो किसे किसी की आशा (अपेआ) होती?"

टिप्पणी<(१) रजाएसु<राजादेश=राजाजा । (२) विनित<िवज्ञिप्त= प्रार्थना । अवधार्<अव + धारय् = प्रस्तुत करना । निनार<िणण्णार<िर्नर्गगर = नगर से बाहर; अलग। (३) विसवास्[<िवसवस्<िव + शवस् = हत्या करना, बघ करना]। नाव् नमय = निमत करना। (४) सेज<शय्या। गिव<िप्रीवा। (५) बैन<वयण<घचन। (६) बिहर<विधर। सवन<श्रवण। (७) फेर [दे०] = चक्कर, पुनरागम। बार<वार<हार। (८) भूख<भुक्खा<बुभुक्षा। पिआस = पिपासा।

मुश्रें श्रमीस दीन्ह वड़ साजू | वड़ परताप श्रम्बंडित राजू | भागवंत वड़ विधि श्रोतारा | जहाँ भाग तहँ रूप जोहारा | कोउ केहु पास श्राम के गीना | जो निराम दिढ़ श्रासन मौना | कोउ विन् पूँ है बोल जो बोला | होइ बोल मोंटी के मोला | पिट्ट गुनि जानि वेद मत भेऊ | पूँ छी बात कही सहदेऊ | गुनी न कोई श्रापु मराहा | जो सो विकाइ कहा पे चाहा | जो लहि गुन परगट निहं होई | तो लहि मरम न जानै कोई | चतुर वेद हों पंडित हीरामिन मोहि नाउँ | पद्मावित मों मेरवों सेव करों ते ह टाउँ | ८१ |।

अंग--(१) मुण् ने आशिष् दिवा, "[हे राजा,] तुम्हारा बड़ा साज, बड़ा प्रताप और अखंडित राज्य हो। (२) विधाता ने तुम्हें बड़ा भाग्यवान अवतरित किया है, और जहां भाग्य है. वहाँ रूप भी [तुम्हें] नमस्कार कर रहा है। (३) कोई किसी के पास गमन करता है तो आशा करके: जो निराश है (जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है) वह अपने आसन पर दृढ तथा मौन रहता है। (४) कोई विना प्रश्न किए यदि कुछ बोलता है, तो उसका बोल मिट्टी के मृल्य का हो जाता है। (५) वेद-मत का भेद पड़ कर, गृन कर, जानकर भी सहदेव केवल पूछी बात कहता था। (६) कोई गृणी अपनी सराहना नहीं करता है, किन्तु यदि वह विकता हो तो, हो न हो, वह कहना चाहेगा ही. (७) क्योंकि जब तक [उसके] गुण प्रकट नहीं होते है, तब तक कोई [उसका] मर्म नहीं जानता है। (८) मैं चारों वेदों में पड़ित हूँ और हीरामणि मेरा नाम है। (९) मैं तुम्हें पद्मावती से मिलाऊंगा, मैं उसी के स्थान पर सेवा करता हूँ।

टिप्पणी—–(१) असीस $\le$ आशिष् = आशीर्वाद । (३) दिढ $\le$ दृढ़ । (४) बोल [दै $\circ$ ] = वचन । माँटी $\le$ मिट्टआ $\le$ मृत्तिका = मिट्टी । (५) भेउ $\le$ भेद । पूंछ $\le$ 

पुच्छ $\leq$ प्रच्छ् = पूछना, प्रक्न करना । सहदेउ<सहदेव = कुन्ती पुत्र सहदेव । (६) पै $\leq$ परम् = हो न हो । (९) मेरव् $\leq$ मेलय् = मिलाना ।

रतनसेनि हीरामिन चीन्हा। एक लाख बाँभन कहूँ दीन्हा। विप्र श्राप्तेसा कीन्ह पयाना। सुत्रा सोराज मँदिर महाँ श्राना। वरनौं काह सुत्रा कै भाखा। धिन सो नाउँ हीरामिन राखा। जौं बोलै तो मानिक मूँगा। नाहिं तो मौन बाँघ होइ गूँगा। जौं बोलै राजा मुख जोवा। जनहुँ मोति हिश्र हार पिरोवा। जनहुँ मारि मुख श्रांवित मेला। गुर होइ श्रापु कीन्ह चह चेला। सुरुज चाँद के कथ्या कहा। पेम क गहन लाइ चित रहा। जौ जौ सुनै धुनै सिर राजा प्रीति क होइ श्रागाहु। श्रास गुनवंत नाहिं मल सुश्राटा वाउर करिहै काहु॥ ८२॥

अर्थ--(१) रत्नसेन ने हीरामणि को [परख कर] पहिचान लिया और [उसके मूल्य के रूप में] ब्राह्मण को एक लाख दिया। (२) ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से प्रयाण किया, तथा सुआ जो था, वह राज मंदिर में लाया [गया]। (३) उस सुए की भाषा (बोली) का क्या वर्णन करूँ ? उसका नाम जिसने हीरामणि रक्खा था, वह धन्य था। (४) यदि वह बोलता था, तो माणिक्य और मूंगे [जैसे उसके वचन होते], नहीं तो वह मौन साधकर मूक [बना] रहता था। (५) जब वह बोलता था, राजा उसका मुंह देखने लगता था, और उसे लगता था कि मानो वह मुआ मोतियों [जीव को मुक्त करने वाले शब्दों] से हृदय का हार गूँथ रहा हो। (६) [राजा को] ऐसा लगता कि मानो वह [पहले] मारकर [और तदनंतर] मुख में अमृत डाल [कर उसे पुनरुजीवित कर] रहा था, और स्वयं गुरु होकर उसे शिष्य बनाना चाहता था। (७) वह मूर्य और चन्द्र (प्रेमी-प्रेमिका) की [प्रेम की] कथा कहता था, जिसको सुना कर वह राजा के चित में प्रेम का ग्रहण लगाता था। (८) जब जब राजा इन कथाओं को सुनता, वह सिर पीटता और प्रीति के विषय में [अधिकाधिक] आगाह होता। (९) [अतः लोग कहते,] "ऐसा गुणवान मुआ अच्छा नहीं है, क्योंकि यह कभी न कभी [राजा को] वावला कर देगा।"

टिप्पणी——(२) प्यान < प्रयाण । आन् <आण् <आ+निं = लाना । (४) मूंगा = मुगा < मुद्ग = मूंगा । (५) जोव् [दे०] = देखना, ताकना ूं। हिअ < हृदय । पिरोव् < पूरय् = पूरना, गूंथना । (६) मेल् < मेलय् = मिलाना । चेला < चेड < चेट = सेवक शिष्य । (८) जौ-जौ < यदा-यदा = जब-जब । अगाह < आगाह [फ़ा०] = सूचित, जानकार, वाकिफ़ । (९) बाउर < बाउल < वातूल = वातग्रस्त, उन्मत, बावला । काहु < कआ + हु < कदा + अप = कभी भी ।

अर्ढ़ाली ६ में जायसी ने मर-मर कर जो पुनः जीवित होने का उल्लेख किया है, उसको कथा में आगे चरितार्थ भी किया है, और कहा है कि यही अमरत्व का मार्ग है।

दिन दस पाँच तहाँ जो भए । राजा कतहुँ ऋहेरें गए । नागमती रुपवंती रानी । सब रिनवास पाट परधानी । के मिंगार दरपन कर लीन्हा | दरसन देखि गरव जियँ कीन्हा | भलेहि सो श्रीर पिश्रारी नाहाँ | मोरे रूप कि कोइ जग माहाँ | हँसत सुश्रा पहँ श्राइ सो नारी | दीन्हि कसोटी श्रौ बनवारी | सुश्रा बान दहुँ कहु किस सोना | सिंघलदीप तोर कस लोना | कोन दिस्टि तोरी रुपमनी | दहुँ हौं लोनि कि वै पदुमिनी | जौं न कहिस सत सुश्राटा तोहि राजा के श्रान | है कोई एहि जगत महँ मोरें रूप समान || ८२ || अर्थ-(१) वहाँ [सुए को आए] दस-पाँच दिन हुए थे कि राजा कहीं आखेट के

अर्थ-(१) वहाँ [सुए को आए] दस-पाँच दिन हुए थे कि राजा कहीं आखेट के लिए गए। (२) नागमती [नाम की] उनकी रूपवती रानी थी, वह समस्त रिनवास में पट्ट -प्रधान रानी (पट्टराज्ञी)थी।(३) उसने शृंगार करके हाथ में दर्पण लिया और [उसमें] अपना रूप देखकर जी में गर्व किया [तथा अपने-आप से कहा,] "भले ही स्वामी की और प्यारियाँ हों, किन्तु क्या मेरे समान रूप में भी संसार में कोई है?" (४) वह नारी [इसके बाद] हँसती (प्रसन्नमुख) मुए के पास आई और उसे उसने कसौटी और बनवारी दी। (५) [इन्हें देकर सुए से उसने कहा,] (६) "ऐ सुए, इस सोने को (मेरे रूप को) कस कर बतला कि यह सोना (मेरा रूप) कैसा है, और तेरा सिहल दीप कैसा लावण्यपूर्ण है? देखने में तेरी (सिहल की) रूप-मणियाँ कैमी हैं? मैं लावण्यवती हूं कि वे पद्मिनियाँ।(८) ऐ सुआ, यदि तू सत्य नहीं कहता है, तो तुझे राजा की सौगंध है। (९) बता, क्या कोई जगत् मेरे रूप के समान (रूप में मेरे समान) है?

टिप्पणी——(१) अहेर < आखेट = मृगया । (२) पाट < पट्ट = सिहासन । (४) पिआरी < प्रिय + आलि = प्यारी । नाह < नाथ = स्वामी । माह ँ < मझ < मध्य = में । (५) कसौटी < कपपिट्टका = वह पत्थर का टुकड़ा जिस पर कस कर सोने का वर्ण देखा जाता है । बनवारी < वर्ण-मालिका : सोने का वर्ण परखने के लिए विभिन्न शलाकाओं में विभिन्न वर्ण— खरेपन— का सोना लगाकर रख लेते थे जिन पर उनका वर्ण भी अंकित रहता था और जब किसी सोने का वर्ण आँकना होता था, कसौटी पर उसकी रेखाएँ खींच कर तथा जात वर्ण की शलाकाओं की रेखाएँ खींच कर और उनका मिलान कर यह आँक लेते थे कि वह सोना किस वर्ण का है । इन्हीं शलाकाओं को 'बनवारी' कहते थे । अकबर की टकसालों में इनका प्रयोग किया जाता था और 'आईन-ए-अकबरी' (जिल्द १, पृ० १९) में इन का वर्णन है । (६) बान < वण्ण < वर्ण । लोन < लवण = लावण्यपूर्ण । (८) आन < आजा < सौगंध ।

सँ वरि रूप पदुमावित केरा । हँसा सुत्रा रानी मुख हेरा । जेहि सरवर महँ हंस न त्रावा । वकुली तेहि जल हंस कहावा । दैयँ कीन्ह त्राम जगत त्रानुषा । एक एक तें त्रागरि रूपा ! के मन मरव न छाजा काहू । चौंद घटा त्राों लागा राहू । लोनि विलोनि तहाँ को कहा । लोनी सोइ कंत जेहि चहा । का पूँछहु सिंघल की नारी । दिनहिं न पूजे निसि त्राँधित्रारी । पुहुप सुर्गंघ सो तिन्ह कै काया । जहाँ माँथ का बरनों पाया । गढ़ी सो सोने साँधे भरी सो रूपे भाग। सुनत रूखि भै रानी हिएँ लोन ऋस लाग ॥ ८४ ॥

अर्थ-(१) पद्मावती के रूप का स्मरण कर सुआ हँस पड़ा, और उसने रानी के मुख को देखा । (२) [तदनंतर उसने कहा,] "जिस सरोवर में हंस नहीं आता है, उस जल (जलाशय) में बकुली ही हंस कहलाती है। (३) दैव ने जगत को ऐसा अनपम बनाया है कि एक एक से बढ़े हुए रूप की है। (४) मन में गर्व करके कोई शोभा नहीं पासका है; [पूर्णिमाकी अपनी पूर्णताका गर्वकर] चंद्रमा को [भी] नीचा देखना पड़ता है और उसे राहु ग्रसता है। (५) लावण्यवती कौन है और लावण्यहीन कौन, इस विषय में कौन (कुछ) कहे ? लावण्यवती तो वही है जिसे कान्त (पित) चाहे। (६) सिंहल की नारियों को क्या पूछती हो ? [मुंदरता में तुम उन्हें उसी प्रकार नहीं पा सकती हो जैसे | दिन को अँधेरी रात नहीं पा सकती है। (७) पुष्पों में जो सुगंध होती है, वह उनके शरीरों में होती है, [अतः] उनके साथ तुम्हारी क्या तुलना की जाए ? जहाँ पर मस्तक हो, वहाँ पर पैरों का क्या वर्णन करूँ ? (८) वे सोने [की कान्ति] और सुगंध से गढ़ी तथा रूप और भाग्य से भरी होती हैं।" (९) यह सुनते ही रानी रुक्ष हो गई, क्योंकि उसके हृदय में [कटेपर] नमक जैसा लगा ।

टिप्पणी—–(१) सँवर्<समर<स्मृ=स्मरण करना। हेर्[दे०]=देखना, निरीक्षण करना । (३) आगरि<अग्र=आगे। (४) छाज्<छज्ज् [दे०]<शोभना, चमकना। (५) लोनि<लवण + इका<लावण्यवती। कंत<कान्त<पति। चह<वाञ्छ(?)<चाहना । (६) पूज<पुज्ज्<पूरय<पूरा पड़ना । (७) पुहुप<पुष्प। (८) सोंघ<सुगंघ। भाग<भाग्य। (९) रूख<रुक्ष<रूखा।

जो यह सुन्त्रा मेंदिर रहई। कबहुँ कि होइ राजा सौं कहई। सुनि राजा पुनि होइ बियोगी । छाड़ै राज चले होइ जोगी । बिख राखे नहिं होइ ऋँकुरू। सवद न देइ बिरह तवँचूरू। देखु यह सुत्र्यटा है मँदचाला । भएउ न ताकर जाकर पाला । मुख कहे त्र्यान पेट बस त्र्याना । तेहि त्र्यौगुन दस हाट विकाना । पंखि न राखित्र्य होइ कुमाखी । तहँ ले मारु जहाँ नहिं साखी । जेहि दिन कहँ हों निति डरों रेनि छपावों सूर।

लै चह दीन्ह कँवल कहँ मोकहँ होइ मँजूर ॥ ८५ ॥

अर्थ--(१) (उसने सोचा,) "यदि यह सुआ राज मंदिर में है (रहना है), तो हो सकता है कि कभी [यह बात] वह राजा से कहे, (२) और राजा तदनंतर वियोगी हो जाए (वियोग-व्यथित हो) और राज्य छोड़कर तथा योगी होकर (सिहल की पश्चिनी की स्रोज में) निकल पड़े। (३) इस विष [वेलि] की यदि रक्षा की गई तो कहीं यह अंकुरित न हो [और अनिष्ट न करे] । [इस ताम्प्रचूड़ को यदि रक्खा गया तो] कहीं यह ताम्प्रचूड़ [मुर्ग] विरह [के प्रभात] की बाँग न दे [किसी भी प्रभात को हम पाएँ कि राजा हमें छोड़ कर चला गया है ]।"(४) [यह मोचकर] उसने [अपनी] धामिनी नाम की धाय को शीघ्र बुलाया, और अपने कोध को न सँभाल कर उस सुए को [उस धाय को] सौप दिया,(५)और कहा, "देख, यह मुआ बुरी चाल का है,[यह इससे प्रकट है कि] यह उसी का नही हुआ [और उसी को छोड़ कर भाग आया] जिसका यह पालित था। (६) यह मुख से अन्य कहता है और पेट में इसके अन्य ही कुछ रहता है, इसी अवगृण से यह दस (अनेक) हाटों में बिक चुका है। (७) पक्षी यदि कुभाषी (दुर्भाषी) हो तो उसे न रखना चाहिए, [इसलिए] इसे ले जाकर वहाँ मार डाल जहाँ कोई साक्षी न हो। (८) [अपने] जिस दिन (मुहाग) के लिए मैं नित्य डरती रहती हूँ, और रात [मुलावे] में सूर्य (ज्वलंत सत्य) को छिपाती हूँ, (९) [मेरे] उस दिन (मुहाग) को यह मुझ नागमतीके लिए मयूर हो कर [मुझ से छीन कर] कमल (पिंचनी) को देना चाहता है।"

टिप्पणी—(१) मॅदिल<मन्दिर<भवन।(३) अँकूरू: मेरे 'जायसी ग्रंथावली संस्करण में पाठ 'अँगूरू' था; डॉ॰ वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसके स्थान पर 'अँकरू' का सुझाव दिया है, जो अधिक संगत है। तवँचूर<ताम्प्रचूड<मुर्गः।(४) धाइ<धात्री< पालन पोषण करने वाली। हँकार<हक्कार्<आ + कारय्=बुलाना। रिस [दे॰]<कोध।(५) मंद=बुरा।(७) साखी<साक्षिल्।(९) मो कहँ होइ मँजूर: नागमती नाम में 'नाग' शब्द है और मयूर और नाग का विरोध प्रसिद्ध हो है, इसिलए सुए के साथ अपने विरोध को वह नाग-मयूर के अप्रस्तुतों से व्यक्त करती है।

धाइ सुस्रा ले मार्रें गई। समृिक गिस्रान हिएँ मित भई। सुस्रा सा राजा कर बिसरामी। मारि न जाइ चहे जेहि सामी। यह पंडित खंडित बेरागू। दोस ताहि जेहि सूक्त न स्त्रागू। जो तिवानि के काज न जाना। परें धोख पार्झे पिछताना। नागमती नागिनि बुधि ताऊ। सुस्रा मँज्र होइ निहं काऊ। जो न कंत के स्त्राएस माहाँ। कौनु भरोस नारि के नाहाँ। मकु एहि खोज होइ निसि स्त्राई। तुरिस्त्र रोग हरि मार्थे जाई। दुइ सो छुपाए ना छुपें एक हत्या स्त्रो पापु। स्रांतह करिहं बिनास ये से साखी दे स्त्रापु॥ ८६॥

अर्थ-(१) धाय मुए को लेकर उसे मार डालने के लिए गई, किन्तु ज्ञान [की इस बात को] समझ कर उसके हृदय में बुद्धि हुई।(२) [उसने सोचा,] "सुआ जो है, वह राजा को विश्राम देने वाला है, [इसलिए उसे प्रिय है] और जिसे स्वामी चाहता हो वह मारा नही जाता है।(३) यह [पूर्व जन्म का] पिडित है, जो वैराग्य ग्रहण करने के अनतर लौटकर पुनः गार्हस्थ्य में आ गया था [इसीलिए] यह मानव से पिक्षयोनि में आया]। [दोष इसका नहीं है,] दोष तो उसका है जिसे भविष्य (पिरणाम) क्या होगा यह नहीं मूझ रहा है।(४) यदि [उस] स्त्री ने [ऐसा अपराध का] कार्य करके [उसका परिणाम] न जाना, तो घोखा पड़ने (होने) पर पीछे पछताना

होगा। (५) नागमती जो है, उसकी उस समय नागिन [तुल्य] बुद्धि थी: सुआ कभी भी [उसके छिए] मयूर नहीं हो सकता है। (६) जो [नारी] कान्त (पित) की आजा में न रहती हो, उसका पित को ही कौन-सा भरोसा होगा? (७) कहीं ऐसा न हो कि रात आ रही है, [राजा आखेट से आता हो] और इसकी खोज हो, तथा घोड़े का रोग बन्दर के मत्थे जाए (रानी के अपराध का दण्ड मुझे भोगना पड़े)। (८) ये दो छिपाने से नही छिपते हैं—एक तो हत्या और दूसरे पाप। (९) ये दोनों अपनी साक्षी स्वयं दे कर अन्त में भी विनाश करते हैं।"

टिप्पणी—(३) आग<अग्र=भिविष्य । (४) तिवानि<स्त्री-वर्ण (?)। जौं<जउ<यदि । (५) ताऊ<ताव<तावत् । मँजूर<मयूर । काउ<कआ+उ<कश्रा+उ<कश्राम् (६) कंत<कान्त = पित । आएसु<आदेश = आज्ञा । नाह< नाथ = पित । (७) तुरिअ<तुरय<तुरग = घोड़ा । हिर = बन्दर । तुरै रोग हिरि माँथें जाई : कथा यह है कि एक राजा की अश्वशाला के पास कुछ बन्दर रहते थे और एक कुत्ता था जो राजकीय भोजनालय में अक्सर पहुँच जाया करता था । एक दिन भोजनालय के भृत्यों ने उसकी यह आदत छुड़ाने के लिए आग का अँगारा उस पर फेंकने का निश्चय किया । बन्दरों के सरदार को किसी प्रकार यह बात ज्ञात हो गई । उसने सोचा यदि कुत्ता जलता हुआ भाग कर इधर आया तो अश्वशाला जलने लगेगी और अश्वों के जलने पर बन्दरों की चर्बी निकाल कर अश्वों के वर्णों पर लगाई जाएगी। इसलिए उसने अपने साथियों को वहाँ से भाग चलने की सलाह दी, किन्तु उसके साथियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक दिन यही हुआ: अश्वशाला जलने लगी और फिर अश्वों के वर्णों पर उनकी चर्बी निकाल कर लगाई गई। (९) सैं<सई<स्थयं। साखी< साविष्व<साक्षित्।

राला सुत्रा धाइ मित साजा । भएउ खोज निसि त्राएँ राजा । रानी उतर मान सौं दीन्हा । पंडित सुत्रा मँजारी लीन्हा । मैं पूँछा सिंवल पदुमिनी । उतरु दीन्ह तूँ को नागिनी । वै जस दिन तूँ निसि क्राँधियारी । जहाँ बसंत करील को वारी । का तोरु पुरुष रैनि को राऊ । उलू न जान देवस कर भाऊ । का वह पंिल कोटि महँ कोटी । श्रम वड़ बोल जीभ कह छोटी । रुहिर चुत्रों जब जब कह बाता । भोजन बिनु भोजन मुख राता । मार्थे निह्न बैसारिश्र सटिह सुत्रा जौं लोन । कान टूट जेहि श्रभरन का ले करव सो सोन ।। ८७ ।।

अर्थ—(१) घाय ने बुद्धिमानी की तथा सुए की रक्षा कर ली, और राजा जब रात में [आखेट से लौट कर] आया, [मुए की] खोज हुई। (२) रानी ने [पूछने पर] अभिमान से उत्तर दिया, "उस पंडित सुए को बिल्ली ने ले डाला। (६) मैंने उससे सिहल की पद्मिनी नारियों के विषय में पूछा, और उसने उत्तर दिया, 'ऐ नागिनी, तू [उनकी तुलना में] कौन है? (४) वे यदि दिन जैसी हैं, तो तू अंबेरी रात जैसी है; जहाँ पर वसन्त का वैभव हो, वहाँ पर करील, ऐ बालिका, किस गिनती में हैं? (५) और, तेरा पित

भी क्या है ? वह रजनी का राजा (स्वामी) है : [वह] उल्लू दिन का भाव नहीं जानता है।' (६) वह पक्षी क्या है ? वह निक्रांटनम में भी निक्रप्टतम है, [इसीलिए तो] ऐसी बड़ी बात [अपनी] ऐसी छोटी चिह्या से कहता है। (७) जब जब वह बातें कहता है [ उसके मुख से ] रुघिर चूता है, और भोजन किए रहने पर तथा बिना भोजन किए भी उसका मुख रक्त वर्ण का रहना है। (८) यदि मुआ सुदर हो, तो भी वह शठ है, इसलिए उसे मन्थे पर मत विठाइए (सिर न चढ़ाइए), (९) [क्योंकि] जिस आभरण से का**न** टूटे, उस स्वर्णाभरण को लेकर ही क्या करना होगा ?"

टिप्पणी—–(१) धाइ<धात्री = पालन-पोषण करने वाली । साज्<सज्ज्<सस्ज् = तैयार करना, सजाना । (२) मँजारी < मार्जारी = बिल्ली । (४) करील < करीर : एक झाड़ जिसमें वसन्त में भी पत्ते इतने छोटे होते हैं कि जान नहीं पड़ते हैं । (५) राउ<राअ<राजा । उलू<उलूक=उल्लू । (६) कोटी<कोडिअ<कोटिक = निकृष्टतम, दुष्ट, पिशुन, चुगुलखोर । जीभ<जिह्वा । (७) रुहिर<रुधिर= रक्त । चुअ<श्चुत्≕झरना, टपकना । बात<वत्ता<वार्त्ता । रात<रत्त<रक्त≕ लाल । (८) लोन<लवण = लावण्यपूर्ण । (९) अभरन<आभरण = अलंकार ।

राजैं सृनि वियोग तस माना। जैसें हिएँ बिक्रम पछिताना। वह हीरामनि पंडित युत्रा। जौ बोले तौ ऋंत्रित चुन्ना। पंडित दुख खंडित निरदोखा। पंडित हुतें परे नहिं घोखा। पंडित केरि जीभि 'मुख मृधी । पंडित बात न कहै निबृधी । पंडित युमति देइ पंथ लावा । जो कृपंथ तेहि पंडित न भावा । पंडित राते बदन नरेखा। जो हत्यार रुहिर पै देखा। कं परान घट त्र्यानहु मती । के चिल होहु सुत्र्या संग सती । जिन जानहु के श्रोगुन मंदिर होइ स्व साज ।

श्राएस् मेटि कंन कर काकर भा न श्रकाज ॥ ८८ ॥

अर्थ--(१) राजा ने यह मुना तो उसने उसी प्रकार विथोग का अनुभव किया जैसे विक्रमादित्य हृदय में पछताया था । (२) ''वह हीरामणि,'' [उसने रानी से कहा,] ''पंडित सुआ था, और वह बोलता था, तब अमृत चूता था । (३) पंडित दुःख से खंडित (अलग) और निर्दोप होता है और पंडित से श्रोखा (घोखे का काम) नहीं होता है । (४) पंडित की जिह्वा उसके मुख में शुद्ध (सरल)होती है,और पंडित बुद्धिहीनता की बात नहीं कहता है । (५) पंडित सद्बृद्धि दे कर [उचित] मार्ग पर लगाता है, और जो कुपंथ (अनुचित मार्ग) होता है, उसपर पंडित को भाव नहीं होता है। (६) पंडित और सरेख (ज्ञाता) रक्त [वर्ण के] बदन के होते ही हैं; जो हत्यारा होता है, वही [उनके मुख पर] रुधिर देखता है । (७) यह जानकर या तो उसके [मृत] शरीर में प्राण [वापस] लाओ, अथवा उस मुए के साथ चल कर सती हो । (८) यह न समझो कि अवगुण (बुराई) करने से मंदिर (भवन)में सुख का साज होता है; (९) पित का आदेश मेटने से किस [स्त्री] का अकार्य नहीं हुआ है ?"

टिप्पणी—(१) बिकम पछिताना : कहते हैं कि विक्रमादित्य के पास एक सुआ

था; उसने एक दिन कहीं से एक अमृत फल लाकर राजा को दिया। राजा ने उस फल को उगाने के लिए अपने माली को दे दिया। वह जब वृक्ष हुआ और फला, उसका एक फल माली ने लाकर राजा को दिया। संयोग से वह फल भूमि पर जब गिरा था, उसे एक सर्प ने चल लिया था, जिसके कारण वह विषाक्त हो गया था। राजा ने उस फल को रानी को दिया, और रानी ने परीक्षा के लिए उसे एक कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता उस फल को खाते ही मर गया। इसका समाचार जब राजा को मिला, उन्होंने उस सुए को मरवा डाला। इसके बाद ही एक दिन बुड्ढ़े माली और उसकी बुढ़िया मालिन में कुछ कहा-सुनी हुई और उस मालिन ने आत्महत्या करने के लिए उसी वृक्ष का एक फल तोड़ कर खा लिया, किन्तु मरने के स्थान पर उल्टे वह तरुगी हो गई। इसका समाचार जब राजा को दिया गया, सुए को मरवाने पर वह बहुत पछताया। (२) चुअ< इचुत्=तरना, टपकना। (४) सूथि<शुद्ध = सरल। (५) पँथ<पन्थ=मार्ग। (६) सरेख<सल्लेहिय<संलेखित = तपस्या आदि से जिसने अपने शरीर को क्षीण किया हो। पंडित राता बदन: तुल० होइ मुख रात सत्त की बाता। (९२.२)। (७) मती<मत्त्वा=जानकर। (९) आएस्<आदेश। कंत<कान्त=गित।

चाँद जैस धिन उजिश्रिरि श्रही । भा पिंउ रोस गहन श्रस गही । परम सोहाग निवाहि न पारी । भा दोहाग सेवाँ जब हारी । एतिनक दोस बिरिच पिंउ रूठा । जो पिंउ श्रापन कहै सो भूठा । श्रेसें गरव न भूले कोई । जेहि डर बहुत पिश्रारी सोई । रानी श्राइ धाइ के पासाँ । सुश्रा भुत्रा सेंबर के श्रासाँ । परा प्रीति कंचन महँ सीसा । बिशुरि न मिले स्थाम पै दीसा । कहाँ सोनार पास जेहि जाऊँ । देइ सोहाग करें एक ठाऊँ । में पिय प्रीति मरोसे गरव कीन्ह जिश्र माहँ । तेहि रिसि हों परहेलिउँ निगढ़ रोस किश्र नाहँ । ८९ ॥

अर्थ—(१) वह स्त्री चन्द्रमा जैसी उज्ज्वल थी, किन्तुप्रिय (पित) का रोष हुआ और वह ग्रहण से गृहीत जैसी हो गई, (२) [वह पित से प्राप्त अपने] परम सौभाग्य का निर्वाह न कर सकी, और सेवा में जब चूक गई, [वह सौभाग्य] दौर्भाग्य हो गया। (३) (अपने मन में उसने कहा,) "इतने एक [इतने अल्प] दोष की कल्पना कर प्रिय (पित) रूठ गया, [इसलिए] जो प्रिय (पित) को अपना (अपने वश का) कहे, वह झूठा है। (४) [जिस प्रकार मैं नागमती गर्व में भूली,] इस प्रकार कोई न गर्व में भूले; वास्तव में जिसे प्रिय (पित) का डर अधिक रहता है, वही [पित की] प्रिया होती है।" (५) [तदनंतर] रानी धाय के पास आई, [और कहने लगी,] "[मैंने अब तक अपने पित की जो सेवा की थी, वह सब व्यर्थ गई,] सेंमल के फल की आशा में उसका सेवन करने वाले सुए को भुआ मिला। (६) [हमारी और हमारे प्रिय (पित) की] प्रीति रूपी कंचन में सीसा पड़ गया, जिसके कारण वह कंचन विथर गया और अवश्य ही श्याम दिखाई पड़ने लगा। (७) वह सोनार (स्वर्णकार) कहाँ मिलेगा जिसके पास मैं जाऊँ, जो सोहागा (प्रीति पक्ष में खोया हुआ सौभाग्य)दे और विथरे हुए

सोने (प्रीति पक्ष में छिन्न भिन्न प्रीति)को इकट्ठा (प्रीतिपक्ष में अविच्छिन्न) कर दे? (८) मैंने प्रिय (पित) की प्रीति के भरोसे पर मन में गर्व किया। (९) उसी (गर्व) के आवेश में मैंने प्रहेला की और मेरे स्वामी ने [मेरे पैरों में] रोष की बेड़ी कर दी (डाल दी)।"

टिप्पणी—(१) धनि<धन्या=स्त्री । उजिआर<उज्ज्वल । गहन<ग्रहण । (२) सोहाग<सौभाग्य । दोहाग<दोहग्ग<दौर्भाग्य=दुष्ट भाग्य । (३) रूठा< रूट । झूठा<झुट्ठ [दे०]=अलीक, असत्य । (४) पिआरी<प्रिय+आलि=न्यारी । (५) भुआ<भूत=सेमल से निकली हुई रूई, जो पेड़ में फल के फटने से निकल कर हवा में उड़ने लगती है। सेवर<सामिल<शाल्मिल । (६) सीसा<सीस=कुछ श्यामता लिए हुए प्रसिद्ध धातु । बिथुर्<िव+स्तृ=कैलना, तितर-बितर होना । (७) सोनार< स्वर्णकार । (८) परहेल्=ग्रेला करना, कर्त्तंच्य में असावधानी करना, धृष्टता करना, खिलवाड़ करना । निगड़<निगड=ग्रेड़ी ।

इस छंद में किव का सांकेतिक अभिष्राय प्रकट है। पित परमेश्वर है, स्त्री जीव है। जीव को अपनी सेवा में सदैव सतर्क रहना चाहिए; उस पर कितनी भी कृपा परमेश्वर की हो, किन्तु उसे उस पर गर्व न करना चाहिए और न उस गर्व के आवेश में प्रहेला करनी चाहिए। परमेश्वर से जो विशेष रूप से उरता रहता है, वही वास्तव में उसका प्रीतिपात्र होता है।

उतर घाड तव दीन्ह रिसाई । रिसि आपृहि बुधि औरहि खाई ।
मैं जो कहा रिभि करहु न वाला । को न गएउ एहि रिसि कर घाला ।
तूँ रिभि भरी न देखिस आगू । रिभि महेँ काकर भएउ सोहागू ।
विरस विरोध रिभिहि पें होई । िसे मारै तेहि मार न कोई ।
जोहि के रिसि मिरए रस जीजे । सो रस तिज रिसि कबहुँ न कीजे ।
जोहि रिभि तेहि रस जोगे न जाई । विनु रस हरिद होइ पिअराई ।
केत सोहाग कि पाइआ साँधा । पावे सोइ जो ओहिं चित वाँधा ।
रहे जो पिय के आएसु आ बरते होइ खीन ।
सोइ चाँद अस निरमरि जरम न होइ मलीन ॥ ६० ॥

अर्थ—(१) धाय ने तव कृद्ध होकर उत्तर दिया, 'रिस अपने [करने वाले] को तथा बृद्धि अन्य को खाती है। (२) मैने जो तुम से [पहले भी] कहा था, हे बाला, रिस न किया करो। इस रिस का [फेंका] (मारा) कौन नही [बरवाद] गया ? (३) तुमने रिस से भर कर आगा (परिणाम) नहीं देखा, [यह तो सोचों कि] रिस में किसका सोहाग (सौभाग्य) हुआ है। (४) रसहीनता और विरोध अवश्य ही रिस ही के परिणामस्वरूप होने है: [इसलिए] जो रिस को मार लेता है, उसे कोई नहीं मार सकता है। (५) जिस रिस के परिणाम-स्वरूप हम मरते है, और जिस रस के परिणाम-स्वरूप हम जीते है, उस रस को छोड़ कर रिस कभी न किए। (६) जिसे रिस होती है उससे रस (पेड) की रक्षा नहीं की जा सकती है, और [तुम जानती ही हो] रस के अभाव के कारण ही हलदी में पीतता होती है। (७) कान्त (पित) का सोहाग (अनु-

राग) क्या कहीं [स्वतः] संहित (संलग्न) रूप में मिलता है ? उसे वह प्राप्त करती हैं जो उससे अपने चित्त को बाँधती है।(८) जो नारी पित के आदेशों [का पालन करने] में [दत्त-चित्त] रहती है, और उससे क्षीण (गर्वहीन) हो कर वर्त्तती हैं, (९) वहीं [द्वितीया के क्षीण] चन्द्रमा जैसी निरमल [वनी] रहती है और जन्म (जीवन)-पर्यन्त मिलन नहीं होती है।

टिप्पणी—-(१) घाल्< बल्ल् [दे०]=फ्रेंकना । (३) आग< अग्ग< अग्ग< अग्ग< अग्ग< अग्गं आने वाली स्थिति । सोहाग< सोहाग< सौभाग्य= गित का प्रेम । (६) जोगव्= योजय् (?)= रक्षा करना । । पिअराई< पीतता । (७) साँघा< संहित= गंलग्न । (८) आएस्<आदेश । खीन< क्षीण= गर्वहीन । बरतय्< वर्तय्= चर्तना ।

इस छंद में किव का सन्देश स्पष्ट है: पित ही परसेश्वर है, स्त्री साधक जीवातमा है। परमेश्वर का स्नेह, चाहने मात्र से नहीं प्राप्त होता है, वह तब प्राप्त होता है जब साधक अपने चित्त को उससे बाँध देता है, जब वह उसके आदेशों का पालन करने में अनवरता रूप से दत्तचित्त होता है, और सर्वथा क्षींग (गर्वहीन) होकर उससे बर्ते।

जुन्ना हारि समुभी मन रानी । सुन्ना दीन्ह राजा कहँ न्नानी ! मान मते हौं गरव जो कीन्हा । कंत तुम्हार मरम में लीन्हा । सेवा करें जो वरहों मासा । एतिनक न्नोगुन करह विनासा । जों तुम्ह देंइ नाइ कै गीवाँ । छाँड्हु निहं वितु मारें जीवाँ । मिलतिह महँ जनु न्नाहहु निनारे । तुम्ह सौं न्नाहै न्नादेस पिन्नारे । में जाना तुम्ह मोहीं माहाँ । देखों तािक तो हहु सव पाहाँ । का रानी का चेरी कोई । जा कहँ मया करहु मिल सोई । तुम्ह सौं कोइ न जीता हारे वररुचि मोज । पहिलों न्नापु सोइ के करें तुम्हारा सोज ।। ६१ ।।

अर्थ—(१) इस जुए के खेल (भाग्य की परीक्षा) में हारकर रानी ने मन में समझा, और [धाय से] सुए को लाकर राजा को दिया। (२) [नदनंतर उमने राजा से कहा,] 'मान की मित (अथवा मान के मंत्र में) मैने जो गर्व किया, उससे हे कान्त, मैंने तुम्हारा मर्म [मात्र] लिया था, (३) [और उससे मैं इस पिणाम पर पहुँची कि] जो वारह महीने (सदैवही) सेवा करता रहे, [उसके] इतने एक [अल्प] अवगुण पर तुम [उमका] विनाश कर देते हो। (४) यदिनुमहें [कोई] अपनी ग्रीवा झुका कर दे, तो तुम उमका जीव मारे (प्राण समाप्त किए) विना नहीं छोड़ते हो। (५) तुम मिलते ही में मानो अलग हो जाते हो; तुम्हें, हे प्रिय, आदेश (प्रणाम) है! (६) मैंने समझा था कि तुम मुझ में ही [रमे हो, किन्तु जब अच्छी तरह देखती हूँ, तो देखती हूँ कि तुम सभी में रमे] हो। (७) क्या कोई रानी है और क्या कोई दामी है? [सच पूछो तो] जिसको तुम मया (स्तेह, पूर्णकृपा) करते हो, वही भली है।(८) तुम से कोई न जीत पाया (तुम्हें कोई वश में नहीं कर सका), और इस प्रयास में वररुचि [जैसे पंडित] और भीज [जैसे वैभवशाली राजा] भी असफल ही रहे, (९) [क्योंकि] जो तुम्हारी खोज में कोई तब पड़े, जब वह पहले अपने-आप को मिटा दे।"

टिप्पणी—–(१) जुआ<धूत । आन्<आ+निं=लाना । (२) मते=मित से, विचार से । (४) गीव<गीवा । (५) निनार<णिण्णार<निर्नगर=बाहर किया हुआ, अलग । अदेस<आदेश=त्रणाम।(७) चेरी<चेडिआ<चेटी=शसी । मया<माया—+नेह, कृपा ।

. जायसी लौकिक विषय का निर्वाह करते हुए अनायास ही किस प्रकार अलौकिक विषय पर आते हैं, यह छंद इसका एक अच्छा उदाहरण है। पंक्ति ५ तथा (६) में सांकेतिक गैली में परमेश्वर की जीव से अभिन्नता में भिन्नता और उसकी सर्वात्मकता का प्रतिपादन किया गया है। पंक्ति ८ तथा ९ में उसकी प्राप्त करने का सबसे अनिवार्य साधन अपने-आपको मिटाना कहा गया है, और कहा गया है कि पांडित्य तथा महान् से महान् लौकिक समृद्धि से वह प्राप्य नहीं है। इन पंक्तियों में किव संकेत की सीमाओं से निकल कर एकदम बाहर आ जाता है, 'तुमसों कोइ न जीता, हारे बरुचि भोज' किन्हों भी अर्थों में रत्नसेन के लिए नहीं ठीक माना जा सकता है: उससे भोज और वरुचि के जीतने-हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यह कथन केवल परमेश्वर के संबंध में सार्थक है।

राजें कहा मत्त कहु सुत्रा | विनुसत कस जस सेंबर भुत्रा | होड मुख़ रात सत्त की बाता | जहाँ सत्त तहुँ घरम सँघाता | बाँधी मिस्टि श्रहै सत करी | लिखमी त्राहि सत्त की चेरीं | सत्त जहाँ साहस सिधि पावा | जों सतबादी पुरुष कहावा | सत कहाँ सती सँवारे सरा | त्राग लाइ चहुँ दिसि सत जरा | दुइ जग तरा सत्त जेइँ राखा | त्रों पित्रार देत्रहि सत भाखा | सो सत छाँड़ि जो घरम बिनासा | का मित हिएँ कीन्ह सत नासा |

नुम्ह सयान श्री पंडित श्रमत न भाखहु काउ । सत्त कहहु सो मोसों दहुँ का कर श्रनियाउ ॥ ६२ ॥

अर्थ--(१) राजा ने कहा, "ऐ सुए, सत्य कह, विना सत्य के [मनुष्य कैसा होता है] जैसे सेमल का भुआ। (२) सत्य की वात से मुख रक्तवर्ण का होता है। और जहाँ पर सत्य होता है वहाँ धर्म का सघात होता ही है। (३) सृष्टि सत्य ही की बाँधी है और लक्ष्मी सत्य की दासी है। (४) जहाँ सत्य है, साहस और सिद्धि [स्वतः] प्राप्त हो जाते है, और सत्यवादी ही [वास्तव में] पुरुष कहलाता है। (५) [अपना] सत्य [पालन] के लिए ही सनी चिना सजाती है और उसमे चारों ओर से आग लगाकर सत्य [के पालन] में जलती है। (६) जिसने सत्य की रक्षा की, वह दोनों जगतों में--इस लोक और परलोक मे--तर गया, और जिसने सत्य-भाषण किया, वह दैव को भी प्यारा हुआ। (७) उस सत्य को छोड़कर जिसने [अपने] धर्म का विनाश किया, हृदय में कौन सी मित कर उसने सत्य का नाश किया? (८) तुम सज्ञान और पंडित हो और कभी असत्य नहीं बोलते हो, (९) अतः तुम मुझ से सत्य-सत्य कहो कि [इस घटना मे] किसका अन्याय (अपराध) था।"

टिप्पणी--(१) सत्त<सत्य। सेंवर<सामिल<शात्मिल। भुआ<भूत=वह

रूई जो सेमल के फल से निकलती है और हवा में उड़ने लगती है। (२) होइ पुखरात सत्त की बाता: तुल० पंडित रातेबदन सरेखा। (८८.६)। संवात=समूह। (३) बाँबी सिस्टि अहै सत केरी: तुल० ऋतं च सत्यंच। लिखमी ८०६मी। चेरी <चेटी= दासी। (५) सरा < शर=चिता। (६) भाष् < भाष=कहना। (८) सयान < सआणे < सज्ञान। (९) अनियाउ < अन्याय < अपराध।

इस छंद में जो सत्य की महिमा पाई गई है, उसमें जायसी की उपदेश-वृत्ति कुछ स्फुट हो गई है; कथा की आवश्यकताओं के लिए छंद के प्रारंभ तथा अंत की दो-दो पंक्तियाँ ही पर्याप्त थीं।

सत्त कहत राजा जिउ जाऊ । पै मुख श्रासत न भाकों काऊ । हों सत ले निसरा एहि पतें । सिंघल दीप राज घर हतें । पदुमावति राजा के बारी । पदुम गंध सिस बिधि श्रोतारी । सिस मुख श्रंग मलैगिरि रानी । कनक सुगंध दुश्रादस बानी । होंहें जो पदुमिनी सिंघल माहाँ । सुगँध सुरूप सो श्रोहि की छाहाँ । हीरामिन हो तेहि क परेवा । कंठा फूट करत तेहि सेवा । श्रो पाएउँ मानुस के भाखा । नाहिं त कहाँ मूँ ठि भिर पाँखा । जो लहि जिश्रों रात दिन सुमिरों मरों तो श्रोहि ले नाउँ । मुख राता तन हिरश्रर कीन्हे श्रोहूँ जगत ले जाउँ ॥६३॥

अर्थ—(१) "हे राजा," [सुए ने कहा,] "सत्य-भाषण करते हुए भले ही प्राण चले जाएँ, किन्तु असत्य-भाषण कदापि नहीं करूँगा। (२) मैं सिंहल द्वीप के राजगृह (राजकुल) से इसी प्रत्यय (विश्वास) से निकला हूँ। (३) पद्मावती [वहाँ के] राजा की वालिका है, जो पद्मगंधा (पद्मिनी) और शशि [के रूप में] विधि द्वारा अवतरित की गई है। (४) उस रानी का मुख शशि जैसा और शरीर मलयिगिर (चंदन) जैसा है; वह मुगंध युक्त द्वादस वर्ण का [खरा] कनक है। (५) जो (अन्य) पिंद्यानियाँ सिंहल में है, वे सुगंध और रूप में उसकी छाया (मात्र) हैं। (६) मैं हीरामणि उसी का पारावत (पक्षी) हूँ, और मेरे कंठ में कंठा उसी की सेवा करते हुए फूटा, (७) और [उसीकी सेवा करते हुए] मैंने मनुष्य की भाषा पाई, नहीं तो मैं मुट्ठी भर पाँखें (पाँखों वाले पक्षी) हैं क्या (कौन-सी) हस्ती है ? (८) जब तक मैं जीवित रहूँगा, रात-दिन उसका स्मरण करूँगा और [जव] महूँगा तो उसका नाम लेकर; (९) [जिससे कि] मुख को रक्त वर्ण का और शरीर कोहरा किए हुए उन्हें मैं उस जगत् (परलोक) में

टिप्पणी——(१) सत<सत्य। (२) पत<प्रत्यर=िवश्वास। (३) बारी< बालिका। (४) दुआदस बानी<द्वादश<र्वाणत्=ग्रादश वर्णों का : जायसी के समय में सोने के खरेपन के बारह वर्ण माने जाते थे, और बारह वर्णों का सोना सर्वोत्कृष्ट माना जाता था (विस्तार के लिए देखिए ऊपर छंद ८३.५ की 'बनवारी' विषयक टिप्पणी तथा आईन-ए-अकबरी भाग, १, पृ० १८) (६) परेवा<पारेवय<पारावत=पक्षी। कंठा=सुए के कंठ में पाया जाने वाला कंठ-सूत्र जैसी रेखा। कंठा फूटना: सुओं के कंठ

[परमेश्वर के समक्ष] भी ले जा सकूँ।"

में कंठा तब फूटता है जब वे तरुण होते हैं । (७) मूँठि∠मुघ्टि । पाँख∠पंख∠पक्ष । (९) रात∠रत्त∠रक्त≔ञाल वर्ण का, : हरिअर<हरिअ+डा<हरित=हरे वर्ण का ।

हीरामिन जौं कॅवल बसाना । सुनि राजा होइ भँवर भुलाना । स्त्रागें स्त्राउ पंसि उजियारे । कहिं सो दीप पतंग के बारे । रहा जो कनक सुवासिक ठाऊँ । कस न होइ हीरामिन नाऊँ । को राजा कस दीप उतंगू । जेहि रे सुनत मन भएउ पतंगू । सुनि सो समुँद चानु भे किलकिलाँ । कँवलिह चहौं भँवर होइ मिला । कहु सुगंध धिन कसि निरमरी । भा स्त्रील संग कि स्रबहीं करी । स्त्री कहु तहाँ जो पर्टीमिन लोनी । घर घर सब के होहिं जेहिं होनी । सब बिसान तहाँ कर कहत सो मोसौं स्त्राउ ।

चहौं दीप वह देखा सुनत उठा तस चाउ ॥ ६४ ॥

अर्थ--(१) हीरामणिने जब कमल (पिद्मनी) का बखान किया, राजा उसे सुने कर भ्रमर (प्रेमी) होकर भूल रहा। (२) उसने कहा, "ऐ उज्वल पक्षी, आगे आ, और उस द्वीप रूपी दीप का कथन कर जिसका पित्तगा बना कर तू मुझे जला रहा है। (३) जो सुवासिक कनक (पद्मावती) के स्थान पर [इतने समय तक] रहा, उसका नाम हीरामणि क्यों न हो?। (४) वह राजा कौन है, और [उसका] वह उत्तृग (ऊँचा) द्वीप कैसा है जिसको सुनते ही मेरा मन (दीपक पर मॅडरानेवाला) पितगा हो गया [है ? (५) उस समुद्र को सुन कर मेरे चक्षु किलिकल (समुद्र की हिलोर) हो गए; अब मैं उस कमल (पित्वनी) से भ्रमर हो कर मिलना चाहता हूँ। (६) यह वता कि वह सुगथबाला कैसी (कितनी) निर्मल (अछूनी) है: अलि (भ्रमर-प्रेमी) का संग उसे प्राप्त हुआ है या वह अभी किलका ही है; (७) और वहाँ जो [अन्य] लावण्यवती पित्तिवाँ हैं, उनके सबध मे बता तथा वहाँ घर-घर में जिस होनी के साथ वे होती हैं, उसे बता। (८) वहाँ का सब वर्णन कहते (करने) हुए मेरे साथ चला आ, (९) [तेरी वातें मुनकर] ऐसा चाव उठा है कि उस द्वीप को देखना चाहना हूँ।

टिप्पणी—(१), (५) कँवल-भँवरः 'पद्मावत' में ये प्रेमिका और प्रेमी के प्रतीक हैं। (२) पंखि<पक्षिन्। उजिआर<उज्वल=प्रकाशपूर्ण, दीप्त। दीपः द्वीप, तथा दीप। बार् वात्<ज्वालय् जलाना। (४) उतंग<उत्तुंग<ऊँचा। (५) किलिक्लः समुद्र की हिलोरः दयाः पुनि किलिक्ला समुद्र महँ आए। किलिक्ल उठा देखि डरु खाए। अघीरज वह देखि हिलोरा। जनु अकास टूटै चहुँ ओरा। (१५५.१-२) (६) करी<किलआ<किलका। (७) लोण<लवण=लावण्यपूर्ण। होनी=होने वाली बात, दिनचर्या। (८) बखान<बक्खाण<व्याख्यान=वर्णन। सों<समम्=साथ। (९) दीप<द्वीप।

का राजा हों बरनो तासू । सिंघल दीप त्र्याहि कविलासू । जो गा तहाँ भुलानेउ सोई । गे जुग वीत न बहुरा कोई । घर घर पदुमिनि छतिसो जाती । सदा बसंत देवस त्र्यो राती । जेहि जेहि बरन फुल फुलवारी । तेहि तेहि बरन सुगंध सो नारी । गंध्रपसेनि तहाँ बड़ राजा । श्रिश्ठरिन्ह माहुँ इंद्र थिघि साजा । सो पदुमावित ताकरि वारी । श्रौ सब दीप माहिं उजिश्रारी । चहुँ खंड के बर जो श्रोनाहीं । गरबन्ह राजा बोले नाहीं । उश्रत सूर जस देखिश्र चाँद छपै तेहि धूप । श्रैसै सबै जार्हि छपि पदुमावित के रूप ॥९५॥

अर्थ (१) [मुए ने कहा,] 'हे राजा मैं उसका क्या वर्णन करूँ ? सिह्छ द्वीप तो शिवलोक है। (२) जो भी वहाँ गया, वहीं भटक गया और युग वीत गए, फिर भी कोई वहाँ में लौटा नहीं। (३) वहाँ की छत्तीसो जातियों के घर-घर में पिद्मिनियाँ हैं [जिनके शरीरों की वर्ण-वर्ण की मुगंध के कारण] वहाँ सदैव दिन तथा रात वसंत रहता है। (४) फुलवाड़ियों में जिन-जिन वर्णों के फूल [होते] हैं, उन्ही-उन्हीं वर्णों की उन नारियों [के शरीर] की मुगंध [होती] है। (५) गंधवंसेन वहाँ [उसी प्रकार] महाराजा है, [जिन प्रकार] अप्सराओं के मध्य विधाता ने इन्द्र को मजाया (वनाया) है। (६) वह पद्मावती उस राजा की वालिका है और वह समस्त द्वीप में उज्ज्वल (प्रकाशित) है। (७) (उसको वरण करने के लिए) जब चारों खंडों के वर उसकी ओर ध्यान देते हैं, तो गर्व के कारण राजा उनमें बोलता [भी] नहीं। जिस प्रकार उदित होते हुए सूर्य को आप देखते हैं कि उसकी धूप से चंद्रमा छिप जाता है, (९) इसी प्रकार पद्मावती के रूप के आगे [अन्य] समस्त [रूप] छिप जाते हैं।''

टिप्पणी—(१) किबलास<कैलास= शिवलोक । (२) भूल्< भुल्ल् < भ्रंश् = भूल जाना, भटक जाना। बहुर्< बाहुड्< ब्यायुट्= जौटना। (२) छत्तीस जाित : जायसी के युग में महानगरों में छत्तीस जाित यों के बसने का एक प्रसिद्ध अभिप्राय था। स्वभावतः जाितयों की यह सूची देश-काल-भेद के अनुसार बदलती हुई मिलती है। (४) जेिह जेिह वरन फूल फुलवारी। तेिह तेिह बरनसुगंध से नारी। : पिद्मनी के शरीर से कमल की तथा सिहल की अन्य नािरयों के शरीरों से अन्य पुष्पों की गंध निकलती रहती थी, यह उल्लेख जायसी ने अनेक बार किया है, और छंद ५९ में इसी भाव को उन्होंने पल्लिवत भी किया है। (५) अछरी<अप्सरस् । साज्< सज्ज्र सृज् = बनाना। (६) बारी < बालिका। दीप < द्वीप। उजिआरि < औज्ज्वल्य = प्रकाश। (७) ओनाय = सुन कर आना (तुल० ५३.७) (८) उव् < उग्गे < उद्+गम् = उदय होना।

सुनि रिव नाउँ रतन भा राता । पंडित फेरि इहै कहु बाता । तुइँ सुरंग मुरित वह कही । चित महँ लागि चित्र होइ रही । जनु होइ सुरुज श्राइ मन वसी । सव घट पूरि हिएँ परगसी । श्रव हों सुरुज चाँद वह छाया । जल विनु मीन रकत विनु काया । किरिनि करा भा ग्रेम श्रॅंकुरू । जो मिस सरग मिलों होइ सूरू । सहसहुँ कराँ रूप मन भृला । जहुँ जहुँ दिस्टि कँवल जनु फ़्ला । तहाँ मँवर जेउँ कँवला गंधी । में सिस राहु केरि रिनि वैधी ।

## तीनि लोक चौदह खंड सबै परे मोहि सूिक। पेम ज्याँडि किन्नू ऋौरु न लोना जौं देखों मन वृक्ति ॥६६॥

अर्थ (१) 'सूर्य' का शब्द सुनते ही रत्न (रूपी रत्नसेन) रक्त वर्ण का हो गया यह मनते ही कि वह नारी रूप के नक्षत्र मंडलका मुर्य है, रत्नसेन उस पर अनुरक्त हो गया ] |और कह उठा, ] 'हे पंडिन (हीरामणि), पूनः यही वार्ता कह; (२) तूने ऐसी सुदर मुनि का कथन किया है जो [मरे] चित्त में लग (चिपक) कर [इस समय] चित्र [जैसा स्पष्ट] हो रहा है; (३)[मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है] मानो वह सूर्य होकर और मेरे मन मे आकर वस गई है और समस्त शरीर में आपूरित होकर हृदय में प्रका∽ शित हुई है । (४) इस प्रकार मेरे समस्त व्यक्तित्व में आपूरित होने के कार**ण अब** मैं ही सर्य हो गया और वह चन्द्र के रूप में छाया [मात्र ] रह गई; वह जल के नि:शेष होने पर मीन और रक्त के नि.शेष होने पर काया [जैसी] हो गई। (५) अब तो [सूर्य की | किरण के इस अंश (रत्न) में प्रेम-अंक्र उत्पन्न हो गया है, इसलिए यदि वह शशि स्वर्ग (आकाश) में [भी] होगा, तो मैं सूर्य होकर उससे मिल्गा। (६) अब अपनी महस्र-कलाओं (अथवा सहस्र करों) के साथ (अपने समस्त प्रेम-वैभव के साथ) इस सूर्य (प्रेमी) का मन उस (पद्मिनी–प्रेमिका के) रूप पर भूल उठा है और जहाँ-जहाँ भी इसकी दृष्टि जाती है, इसे मानो वही-वही वह कमलिनी (प्रेमिका) फुली हुई [दिखाई देती | है । (७) [अव ] स्वासिक उस कमिलनी के वश में मेरा जीव-भ्रमर उसी प्रकार हो रहा है जैसे राह के ऋण के कारण गिंग उसके बंधन में पड़ा। (८) तीनों लोकों तथा चौदहों भुवनों का समस्त रहस्य अब मुझे सूझ रहा (मुझ पर खुलने लगा) है (९) और जब मै अपने मन में विचार करके देखता हूँ तो जान पड़ता है कि प्रे**म** को छोड़ कर [ससार मे] और कुछ भी लावण्यपूर्ण नहीं है।"

टिप्पणी—(१) बात<वत्ता<वार्ता । (३) परगस्<प्र+काशय्=प्रकाश करना। (५) करा<कला। सरग्<स्वर्ग=आकाश। (६) सहसहुँ कराँ: सूर्य की सहस्र किरणें मानी जाती हैं, उन्हों को यहां कर अथवा कला कहा गया है। (७) गंधी<्र गंधिक—सुवासिक, सुवासयुवत। भइ सिसराहु हेर रिनि बंधी: लोक में ऐसा विश्वास है कि चन्द्रमा राहु का ऋणी है, और वह ऋण उस पर शेष है, इसलिए उसे उगाहने के लिए राहु चन्द्रमा को बन्दी किया करता है। (९) लोन<लवण=लावण्यपूर्ण।

पंक्ति ३-४ में 'परकाया-प्रवेश' की उस युक्ति का आश्रय लिया गया है जिसको आगे जायसी ने आगे छंद २५६-२५७ में विस्तार से स्पष्ट किया गया है। इसका उल्लेख तत्कालीन तथा कुछ पूर्ववर्ती साहित्य में प्रायः हुआ है: 'प्रबन्ध चिन्तामणि' (हिन्दी अनु०) पृ० ८, तथा 'पुरातन प्रबन्ध-संग्रह' पृ० ८२।

दोहे में जायसी ने प्रेम-दर्शन और सौन्दर्य-विज्ञान के एक बहुत ही मौलिक तत्व का निरूपण किया है।

पेम सुनत मन भुलु न राजा। कठिन पेम सिर देइ तो छाजा। पेम फाँद जो परा न छुटा। जीउ दीन्ह बहु फाँद न टूटा। गिरगिट छंद धरै दुख़ तेता। खिन खिन रात पीत खिन सेता। जानि पुछारि जो मैं वनवासी । रोवँ रोवँ परे फाँद नगवासी । पाँसन्ह किरि फिरि परा सो फाँदू । उड़ि न सकै अरुक्सी भा वाँदू । मुएउँ मुएउँ अहनिसि चिललाई । स्रोहि रोस नागन्ह धरि खाई । पाँडुक सुआ केंउ स्रोहि चीन्हा । जेहि गियँ परा चाह जिउ दीन्हा । तीतिर गियँ जो फाँद है नितहि पुकारै दोस । सकति हँकारि फाँद गियँ मेले कन्न मारै होइ मोस ॥६७॥

अर्थ--(१) [मुए ने कहा,] "'प्रेम' शब्द को म्नते ही, ऐ राजा, मन में मत वहक; प्रेम इतना कठिन है कि [ उसके निर्वाह में ] कोई सिर दे (प्राण दे) तो शोभा पाना है। (२) प्रेम-पाश में जो पड़ गया वह छूटा नहीं; उसने प्राग भी दे दिए किन्तु फन्दा नहीं टूटा । (३) गिरगिट जो छद्म [वेश] धारण करता है, वह उतने (प्राण देने के) ही दु:ख के कारण धारण करता है और क्षण-प्रतिक्षण वह लाल, पीला और श्वेत होता है। (४) पूनः उस दृःख को मोरिनी जानती है जो वनवासिनी हो गई, क्योंकि उसके रोम-रोम में [प्रेम के] नागनाशिक फंदे पड़ गए। (५) उसके पंखों में पुनः-पुनः वही फंदा पड़ता रहा है, जिसके कारण वह उड़ नहीं सकती है और बन्द (क़ैदी) हो गयी है। (६) वह इसी कारण रात-दिन 'मृएउँ-मृएउँ' (मृत हुई, मृत हुई) चिल्लाती (चीत्कार करती) रहती है, और इसी रोप के कारण नागों को पकड़-पकड़ कर खाती है ।(७)पंड्क और सुए के कंडमें भी वही (प्रेमी का)चिह्न है, और वह जिसकी भी ग्रीवा में पड़ा वही अपने प्राण देना [देकर उस पाश से मुक्त होना] चाहता है।(८) तीतर की ग्रीवा में क्योंकि वह प्रिम का फिन्दा पड़ा हुआ है, वह नित्य हो उस दोप की पुकार लगाता है, (९) और[अपनी]शक्ति को पुकार कर[पूरी शक्ति में | अपनी ग्रीवा में [ब्याय का ] फन्दा डाल लेता है कि वह कब (कितने शीघ) उसे मार डाले और उसे [प्रेम-पाश से] मोक्ष मिल जाए।"

टिप्पणी——(१)छाज् < छज्ज् (दे०) = शोभना, चमकना। (२) फांद < फन्द < स्पन्द = फन्दा। टूट्< तुट्ट < त्रट् = टूटना, खंडित होना। (३) छंद < छग्ग = छग्ग- वेश। तेत < तेत्तिअ < तावत् = उतना। खिन < भग। सेत < श्वेत। (४) पुछारि < पिच्छ + आलु (?) = मयूर। रोवें < रोमन्। नगवासी < नगपाशिक। (६) बांदू < बंद (दे०) = कैदी, काराबद्ध प्राणी। (६) मअ् < मृत होना। चिललाय् = चीत्कार करना। (७) गिय < ग्रीवा। (९) हँकार् < हक्कार् < आ + कारय् = पुकारना। मोख < मोक्ख = मोक्ष।

इस छंद में जायसी ने प्रकृति के प्राणियों को भी प्रेम के पाश में आवद्ध बताया है।

राजैं लीन्ह ऊभ भरि साँसा | ऐप बोल जिन बोलु निरासा | भलेहिं पेम है किंदेन दुहेला | दुइ जग तरा पेम जेइँ खेला | दुख भीतर जो पेम मधु राखा | गंजन मरन महे सो चाखा | जेइँ निहें सीस पेम पॅथ लावा | मां प्रिथिमी महँ काहे कों स्त्रावा | स्त्

तत्र लगि दुख प्रीतम नहि भेंटा । मिला जो गा जरम क दुख मेंटा । जिस अनुप नुईं देखी नख सिख बरनि सिंगार । है मोहिस्राम मिलन के जों मेरवे करतार ॥६८॥

अर्थ--(१) राजा ने ऊभ कर भरी सांस ली, [और कहा,] "ऐसे निराश वचन मत कह। (२) भले ही प्रेम किंटन और दुहें व्य है किन्तु जिसने इस प्रेम की खेल को खेला वह दोनों जगत्--इहलोंक और परलोंक--में तर गया।(३) प्रेम-मधु को दुःख के भीतर जो रक्ता गया है, [उसके कारण] जो गंजन (अपमान, तिरस्कार) और भरण सहन करना है, वहीं उस मधु को चात्त्वता है। (४) जिसने प्रेमपंथ में अपने सिर (जीवन) को नहीं लगाया, वह पृथ्वी (जगत्) में क्यों आया? (५) अब मैंने अपने सिर (जीवन) को प्रेम-पथ में डाल दिया है, पैरों से तू मुझे मत ठुकरा, मुझे चेला बनाकर रख। (६) प्रेम के द्वार का कथन (निदेंश) वहीं कर सकता है जिसने उसे देखा हो। जिसने उसे देखा ही न हो वह उसके लक्षण क्या जाने? (७) दुःच तभी तक रहता है जब तक प्रियतम में मिलना नहीं होता है; वह मिल गया तो जाकर उसने जन्मों का दुःच निटा लिया। (८) तूने उसे जैसा अनुपम देखा है, उसके नल-शिव का शृगार वर्णन कर।(९) मुझे उसमें मिलने की आशा है, यदि कर्नार मिला दे।"

छद की पक्ति २, ३ में प्रेम को दुस्साध्य कहते हुए भी उसके भीतर उस शिव-तत्व की विद्यमानता कही गई है जो प्रेम की साधना करने वाले को दोनों जगतों में पार लगाता है। पक्ति ७ में प्रियतम के मिलन को जन्म-जन्मान्तर के दुःख को मिटाने वाला कहा गया है।

टिप्पणी—–(१) ऊभ्र उद्म् < ऊर्ध्वय् = उठना । ऐस< ईदृश् = इस प्रकार का। (२) युहेल< वुहेंस्य। (३) गंजन< गञ्जन = अपमान, तिरस्कार। (५) मेल< मेलय् = डालना, मिलाना। चेला< चिल्ल (दे०) = बालक, शिष्य। (६) बार< वार<दार। (७) जरम= जन्म।

का सिंगार त्र्योहि बरनों राजा । त्र्योहि क सिंगार त्र्योहि पे छाजा । प्रथम हि मीस कस्तुरी केमा । विल वामुिक को त्र्योरु नरेसा । भँवर केम वह मालित रानी । विमहर लुरिहें लेहिं त्र्यरधानी । वेनी छोरि भारु जों वारा । सरग पतार होइ त्र्र्यधियारा । कोंवल कृटिल केस नग कारे । लहरिह भरे भुत्रंग बिसारे । वेंग्रे जान मनेगिरि वामा । सीम चढ़े लोटिहें चहुँ पासा । धुंवुरवारि त्र्यलक विख भरीं । िकरीं पेम चहहि गियँ परीं । अस फँदवारे केम वै राजा परा सीम गियँ माँद । श्रम्हों कृरी नाग त्र्योरगाने भै केसिन्ह के वाँद ॥६६॥

अर्थ--{मए ने कहा,] (१) ''हे राजा, मै उसके शृगार का क्या वर्णन कहाँ ? उसका शृगार उसी को शोभा देता है । (२) प्रथम ही उनके सिर पर कस्तूरी[बाले] केमहै. [उनका वर्षन करता हो]. उत पर बासुकी बलि है, और कीन [उनके सामने ठहर सकता] है ? (३) वह मालती ऐसे भ्रमर-केशों की रानी है, जो [मानो] विषधर हैं और उम पर लोल (लहराते हुए) हुए उस (के शरीर) की सुगंध ले रहे हैं। (४) वेणी खोल कर वह यदि उन वालों को झाड़ दे, तो स्वर्ग (आकाश) और पाताल में [भी] अंधकार हो जाए। (५) वे कोमल, कृटिल और नंगे (नितान्त) काले केश लहरों से भरे (लहरें लेते हुए) विषाक्त भुजग हैं, (६) जो [ऐसे लगता है] मानो मलयगिरि (चंदन) [हपी शरीर] की मुवास से विद्ध हो कर उसके सिर पर चढ़े चारों ओर लोट रहे है। (७) उसकी विप-पूरित धुँधराली अलकें प्रेम की शृंखलाएं हैं, जो [किसी के] गले मे पड़ना चाहती हैं। (८) हे राजा, वे केश ऐसे फंदेवाले हैं कि उनका फंदा [नागों के] सिर और ग्रीवा में पड़ गया। (९) जिसके परिणाम-स्वरूप आठों कुल के नाग उनकी सेवा में आ गए और उन केशों के बंदी हो गए।

टिप्पणी——(१) सिगार < शृंगार = शोभा, सजावट । छाज् < छज्ज् (दे०) = शोभा देना, चमकना । (२) वासुकि : पुराण प्रसिद्ध नागराज : तीन सर्वश्रेष्ठ नागा- िषपित माने जाते थे उनमें से एक वासुकि था, और शेष दो थे तक्षक और शेष । (३) मालती = पुष्प विशेष, किलका , कुमारी कन्या । दिसहर < विषधर । लर् < लल् = लोल होना । अरघानि < आन्नाण = सुगंध । (४) बेनी < वेणी । झार् < शाड्य = झटकना । बार < बाल = केश । जौ < जइ < यदि । सरग < स्वर्ग = आकाश । अधि- आर < अन्धकार । (५) नग < णग्ग < नग्न । लहर लेना = सर्पों का लहरों के सदृश हिलना । दिसार < विषावत, । (६) लोट् < लोट्ट < लठ् । (७) सिकरी < शृंखला । गिय < ग्रीवा = गर्दन, गला । (८) फंद < स्पन्द । (९) अस्टौ कुरी नाग : महाभारत तथा संस्कृत काव्य-साहित्य में नाग-कुल के आठ प्रसिद्ध राजाओं का उल्लेख मिलता है, वे हैं : वासुकि, तक्षक, कुलक, कर्कोटक, पद्म, शंखचू उ, महापद्म तथा धनञ्जय । ओरग् < अव + लग् = सेवा करना (दे० २६.३ टिप्पणी) । बाँद < वंद < बंदी = कंदी, काराबद्ध मनुष्य ।

बरनों माँग सीस उपराहीं। सेंदुर श्रबहिं चढ़ा तेहि नाहीं। विनु सेंदुर श्रस जानहुँ दिया। उजिश्वर पंथ रैन महँ किया। कंचन रेख कसीटी कसी। जनु घन महँ दामिनि परगसी। सुरुज किरन जस गगन बिसेखी। जमुना माँम सरसुती देखी। खाँडे धार रुहिर जनु भरा। करवत लें बेनी पर घरा। तेहि पर पूरि घरे जों मोंती। जमुना माँम माँग के सोती। करवत तपा लेहिं होइ चूरू। मकु सो रुहिर ले देइ सेंदूरू। कनक दुश्रादस वानि होड चह सोहाग वह माँग। सेवा करहिं नखत श्रों तरई उत्रै गगन निसि गाँग।। १००।।

अर्थ--"(१) [अब] मैं सिर के ऊपर की माँग का वर्णन करता हूँ ; उन पर अभी [विदाह का] सिन्दूर नहीं चढ़ा है। (२) बिना सिन्दूर के वह माँग उसके काले बालों में [ऐसी लगती है] मानो दीपक हो, जिसने गति [तृत्य केशों] मे पथ उज्ज्वल किया हो। (२) वह माँग [मानो] कसौटी [तुल्य केशों] में कसी हुई कंचन-रेखा हो अथवा मानो [कुष्णकाय] वादल [तुल्य केशों] में प्रकाशित दामिनी हो। (४) वह माँग [ऐसी लगती है] जैसे गगन [तुल्य केशों] में झलकती हुई सूर्य की विशेष किरण हो, अथवा यमुना [तुल्य केशों] में दील पड़ती हुई सरस्वती हो। (५) वह माँग [ऐसी लगती है] मानो रुधिर-पूरित उस खाँडे की धार हो जो किसी के द्वारा करवत लेने के अनंतर वेणी (त्रिवेणी) पर रक्खा हुआ हो। (६) उस माँग पर जो मोती पूर कर रक्खे हुए है, वे [ऐसे लगते हैं मानो] यमुना [की धारा] में गंगा का स्रोत हो। (७) तपस्वी [उस खांडे से] चूर हो कर इसलिए [इस त्रिवेणी पर]करवत लेते है कि वह उस[करवत से पदातित] रुधिर को लेकर उस का सिन्दूर धारण करे।(८) वह माँग द्वादश वर्ण का कनक होने के लिए सौभाग्य रूपी सोहाग की आकांक्षा कर रही है, (९) और [उसके आस पास जो केशों के आभरण हैं वे ऐसे प्रतीत होते है] मानो रात्रि में गगन में आकाश-गंगा के उदित होने पर नक्षत्र और तारिकाएँ उस की सेवा कर रहे हो।

टिप्पणी——(१) सेंदुर<िसन्दूर । सेंदुर चढ़ना = विवाह के समय वर कन्या की माँग में सिन्दूर डालता है। (२) दिया<िदअअ<दीयक । उजिअर<उज्ज्वल । रैनि<
रयणी<रजनी । (३) कसौटी<कसविट्टया<कषपिट्टका । (५) खांड<खड़्ड<खड्ग (विवरण के लिए दे० आईन-ए-अकबरी जिल्द १, पृ० ११७) । बेनी<वेणी = त्रिवेणी । (६) मोती<मौक्तिक । गाँग<गंगा। सोति<स्रोत। (७) करवत द्वादश<करपत्र = वह आराजिससे मुक्तिलाभ के लिए लोगतीर्थों में किसी समय सिर चिराते थे । चूर<चूर्ण।(८) दुआरस + बानि<विण्न = बारह वर्ण का अर्थात् पूर्णतः खरा सोना। इस संबंध में दे० ऊपर ८३.५ की टिप्पणी तथा 'आईन-ए-अकबरी', भाग १, पृ० १८)। (९) नखत<नक्षत्र। तरई<तारिका।

कहों लिलाट दुइजि के जोती । दुइजिहि जोति कहाँ जग श्रोती । सहस कराँ जो सुरुज दिपाई । देखि लिलाट सोउ छपि जाई । का सरवरि तेहि देउँ मयंकू । चाँद कलंकी वह निकलंकू । श्रो चाँदिह पुनि राहु गरासा । वह बिनु राहु सदा परगासा । तेहि लिलाट पर तिलक बईटा । दुइजि पाट जानहुँ धुव डीटा । कनक पाट जनु बैठेउ राजा । सबै सिंगार श्रत्र ले साजा । श्रोहि श्रागे थिर रहै न कोऊ । दहुँ का कहँ श्रस जुरा सँजोंऊ । खरग धनुक श्रो चक बान दुइ जग मारन तिन्ह नाउँ ।

सुनि के परा मुरुछि के राजा मो कहँ भए एक ठाउँ ॥१०१॥

अर्थ--''(१) [अव] ललाट का वर्णन कर रहा हूँ, जो कि द्विनीया के चन्द्रमा की ज्योति का है; किन्तु द्वितीया के चन्द्रमा में भी इम जगत् में उतनी ज्योति कहाँ हैं ? (२) सहस्र कलाओं से जो सूर्य दीप्त होता है, वह भी उस ललाट को देख कर [नित्य] छिप जाता है। (३) उसकी समानता मैं मृगांक (चद्रमा) को क्या हूँ ? चन्द्रमा कलकवाला है और वह (ललाट) निष्कलंक है; (४) और पून: चन्द्रमा

को राहु ग्रसता है और वह (ललाट) राहु के द्वारा ग्रस्त हुए विना सदा प्रकाशित रहता है। (५) उस ललाट पर तिलक (इस प्रकार) बैठा हुआ (इस प्रकार लगता है मानों द्वितीया के चन्द्रमा के सिंहासन पर बैठा हुआ ध्रुव दीखता हो; (६) अथवा कनक के सिंहासन पर राजा बैठा हुआ हो, और उसने समस्त श्रृंगार तथा अस्त्र सज लिए हों। (७) उस तिलक के आगे कोई स्थिर नहीं रहता है; पता नहीं किमके लिए इस प्रकार का संयोग जुड़ा (इकट्ठा हुआ) है। (८) [उस ललाट के राजा के अस्त्रों में] खड्ग, धनुष, चन्न तथा वाण ऐसे हैं कि वे दोनों जगत (भूलोक तथा स्वर्गलोक) के मारनेवाले कहे जाते है।" (९) यह सुन कर राजा (रत्नसेन) मूच्छित होकर गिर पड़ा [और इतना ही कह सका,] "मेरे [प्राणों के] लिए ऐसे ऐसे अस्त्र एकत्र हो गए हैं!"

टिप्पणी—(१) दुइजि < द्वितीया। ओति < वावत् (?) = उतनी। (२) करा < कला। दिप् = चमकना। (३) सरबिर = समानता। मयंक < मृगांक। (५) बईठा बइट्ठ < उपिवष्ठ = बैठा हुआ। पाट < प्ट्ट = फलक, सिंहासन। घुव < ध्रुव। डीठा < दिट्ठ < दृष्ठ = देखा हुआ, विलोकित। (६) अत्र < अस्त्र। (७) थिर < स्थिर। सँजोउ < संयोग। (८) खरग, धनुक, चक्र, बान: खरग (खड्ग) नायिका की नासिका है: यथा: नासिक खरग देउँ केहि जोगू। (१०५.१); धनुक (धनुष) उसकी भौं हैं : यथा: भौं हें स्थाम धनुक जनु ताना। (१०२.१); चक्र उसके नेत्रों का फिराव है: यथा: जर्बाह फिराव गगन गहि बोरा। अस ओइ भँवर चक्र के जोरा। (१०३.६) और बान (वाण) उसकी बरौनियाँ हैं, यथा: बरुनी का बरनों इमि बनी। साँघे बान जान दुइ अनी। (१०४.१)

भौहें स्थाम धनुकु जनु ताना । जासौं हेर मार बिख बाना । उहै धनुक उन्ह भौहन्ह चढ़ा । केंड्र हितयार काल श्रस गढ़ा । उहै धनुक ताथी कर गहा । उहै धनुक ताथी कर गहा । उहै धनुक कंसासुर मारा । उहै धनुक कंसासुर मारा । उहै धनुक कंसासुर मारा । उहै धनुक बेधा हुत राहू । मारा श्रोहीं सहस्सर बाहू । उहै धनुक मैं श्रोपहँ चीन्हा । धानूक श्रापु बेफ जग कीन्हा । उन्ह भौहिन्ह सर केउ न जीता । श्राछिर छपी छपी गोपीता । भौंह धनुक धिन धानुक दोसर सिर न कराइ ।

गगन धनुक जो जगनै लाजनह छपि जाइ॥१०२॥

अर्थ—(१) [सुए ने पुनः कहना प्रारंभ किया,] "उसकी भौंहें [ऐसी हैं] मानो काले धनुष तने हुए हों, और वह जिसके सम्मुख (जिसकी ओर) देखती है, [उसे ऐसा लगता है मानो उन धनुषों से] विष के वाण मारती हो । (२) [इस प्रकार के] उन धनुषों को, जो उन भौंहों पर चढ़े हुए हैं, किसने काल जैसा हत्यारा गढ़ा है ? (३) वहीं धनुष कृष्ण के पास था, और उसी धनुष को राघव ने हाथों में ग्रहण किया था। (४) [राम ने] उसी धनुष से रावण का सहार किया था, और कृष्ण ने उसी धनुष से असुर कंस को मारा था। (५) [अर्जुन के द्वारा] उसी धनुष से राधा-

वेध किया गया था, और [परशुराम के द्वारा] उसी धनुष से सहस्रबाहु मारा गया था। (६) उसी धनुष को मैंने उस के पास पहिचाना है, और [उस धनुष के साथ] वह स्वयं धानुष्क वनी है और उसने जगन् को वेध्य किया (बनाया) है। (७) उन भाँहों की समानता में कोई नहीं जीत सका, इसीलिए अप्सराएँ छिप गईँ और [ब्रज कीं] गोपियाँ भी छिप गईँ। (८) उस धन्या (स्त्री) धानुष्य की भू-धनुषों की अन्य कोई (अन्त्र अथवा पदार्य) समानता नहीं कर सकता है; (९) [इसी कारण] गगन में जो धनुष उदित होता है, वह लज्जावश छिप जाता है।"

टिप्पणी—(१) सौं<सउँह<सम्मुख । (५) राहु<राहा<राधा=राधा-वेध में रक्खी जाने वाली पुतली । (६) धानुक<धाणुक्क<धानुष्क—धनुर्धर, धनु-विद्या में कुशल । बेझ<बेज्झ<वेध्य = विद्ध किया जाने वाला पदार्थ । (७) सिर = सदृशता । आछिर<अच्छरा<अप्सरस् । गोपीता गोप + प्रीता = गोप-प्रिया । (८) धनि<धन्या = स्त्री । (९) ऊग्व्<उग्ग<उद्+गम्=उदित होना ।

नेन वाँक सिर पूज न को 3 । मान समुँद अस उलथिह दो 3 । राने कवँल करिह अलि भवाँ । घूमिह माँनि चहि अपसवाँ । उठिह तुरंग लेहिं निहं वागा । चाहि उलिथ गगन कहँ लागा । पवन भकोरिह दिह हिलोरा । सरग लाइ भुँ लाइ वहोरा । जग डोले डोलत नेनाहाँ । उलिट अडार चाह पल माहाँ । जबिह फिराव गँगन गहि वोरा । अस वै भवर चक के जोरा । समुँद्र हिंडोर करह जन भूले । खंजन लुरिह मिरिंग जनु भूले । स्मुंद्र हिंडोर करह जन भूले । खंजन लुरिह मिरिंग जनु भूले । स्मुंद ति समुँद अस नेन दुइ मानिक भरे तरंग । अवत तीर जाहि भिरि काल भवर तेन्ह संग ॥ १०३॥

अर्थ—(१) उसके नयन ऐसे बाँके है कि कोई उनका सादृश्य नही पूरा कर सकता है; वे दोनों मान समृद्र की भाति उलथते (ऊपर उठते) है। (२) [वे ऐसे लगते है मानो | रवत कमल में अलि (भ्रमर) भ्रमण कर (चक्कर लगा) रहे हो, [जो] मत्त हो कर घूम रहे हो और [उड़ कर] भागना चाहते हों। (३) अथवा, वे तुरंग हों, जो बाग न ले (मान) रहे हों और उलय कर गगन को लगना चाहते हों। (४) वे नेत्र ऐसे है कि पदन को झकोर कर [उसमें | हिलोरें [उठा] देते है, और उसे [तदनंतर] स्वर्ग (आकार्य) से लगा (मिला) कर भूमि तक वापस कर लेते है। (५) उन तेत्रों के डोलते ही जगत् डोल उठता है, और िमा लगता है कि वे पलभर में उसको उलट कर डाल देना चाहते है। (६) वह जभी उनको फिराती है [ऐसा लगता है कि वे गगन को पकड़ कर ड्वा देगे. भवर-चका के वे ऐसे जोड़े है। (७) वे ऐसे लगते हे मानो नसुद्र के हिडोले पर जलते हुए करभ (हस्तिवावक) हों, अथवा लोल हो रहे खजन, अथवा वन से भटकते हुए सुर हों। (८) वे दोनों नेत्र भली-भाति भरे हुए यस्द्र ऐसे जिने है और उनके तरग माणिक्य से भरे हुए है; (९) वे तरग (तेत्र-एगरों के) तीर पर आते ही छौट जाते है, और उनके साथ काल की (प्राण लेने बाजी) भवरें होती है।

टिप्पणी—(१) बाँक-वंक < वक = सुन्दर । सिर<सादृश्य = समानता । पूज् < पुज्ज < पूर्य = पूर्ति करना। मानसमुँद = मानससमुद्र (दे० छंद १५८ में उसका वर्णन)। उलथ् = उल्लस्त होना, ऊपर आकर प्रकट होना । (२) राते कमल = रक्त वर्ण के नेत्र । अलि = कृष्ण वण की पुतलियाँ—। भँव् <थम् < भ्रम् = घूमना, चक्कर लगाना। घूम् <घूम्म् <चूर्ण = चकाकार फिरना । माँत् = मत्त होना । अपसव् < अपसृ = हट जाना, भाग जाना, उड़ जाना। (३) बाग < वग्गा < वल्गा = लगा। (४) झकोर् = झोंका देना। हिलोर <हिल्लोल = (समद्र की जैसी) ऊँची लहर। लाव् <लाग्य् = लगाना, जोड़ना। बहोर् = वापस लाना। (५) अडार् = डालना। (७) हिंडोर < हिंडोल < हिन्दोल = झूला। करह < करभ = हस्ति-शावक। लुर = लोल (चंचल) होना। (८) सुभर—भलीभाँति भरा हुआ।

बरुनी का बरनों इमि वनी | साँधे बान जानु दुइ श्रनी | जुरी राम रावन के सैना | बीच समुंद भए दुइ नैना | वारिहें पार बनाविर साँधी | जासों हेर लाग बिख बाँधी | उन्ह वानन्ह श्रस को को न मारा | बेधि रहा सगरौं संसारा | गँगन नखत जस जाहिं न गने | हैं सब बान श्रोहि के हने | धरती वान बेधि सब राखी | साखा ठाढ़ि देहिं सब साखी | रोवँ रोवँ मानुस तन ठाढ़े | सोतिह सोत बेधि तन काढ़े | बरुनि बान श्रम श्रोपहिं वेधे रन बन ढंख |

सउजन्ह तन सब रोवाँ पंखिन्ह तन सब पंख ॥ १०४॥

अर्थ---"(१) उसकी वरौनियों का क्या वर्णन करूँ ? वे इस प्रकार बनी हैं जैसे वाणों को धनुप पर लगाए हुए दो सेनाएँ हों; (२) मानो राम और रावण की सेनाएँ इकट्ठी हुई हों और उनके वीच में दोनों नेत्र समुद्र हो गए हों। (४) उन सेनाओं ने इस पार से उस पार तक वाणावली धनुषों पर लगाई हुई है, और वह ऐसी है कि जिसके सम्मुख देखती है, उसे वह विप-मंश्लिष्ट [वाणावली] लग जाती है। (४) इस प्रकार उन वाणों से कौन कौन नहीं मारा गया है ? समस्त संसार उनसे विद्व हो रहा है। (५) यथा, गगन में जो नक्षत्र है, जो गिने नहीं जा सकते हैं, वे सब वाण हैं जो उसके मारे हुए हैं। (६) उसने समस्त घरती को भी अपने वाणों से विद्व कर रक्खा है, जिसकी साक्षी समस्त शाखाएँ खड़ी हो कर दे रही हैं। (७) मानव-शरीर के रोम-रोम जो खड़े है, वे उसी के वाण हैं जो उसने शरीर को विद्व कर उस के स्रोत-स्रोत से वाहर निकाल दिए गए हैं। (८) उस के पास वरौनियों के ऐसे बाण हैं कि उन्होंने समस्त अरण्य-वन के ढाँखों (ढाँच आदि वृक्षों) को विद्व कर दिया है, (९) और [इसी प्रकार उन्होंने उनके स्वापदों और पक्षियों को भी विद्व कर रक्खा है,] स्वापदों के शरीर के समस्त रोम और पिक्षयों के तन के समस्त पंख [उसके वरौनियों के वाण ही] है।"

टिप्पणी—(१) बरुनी = पलकों के बाल । साँघ्<संघ्<संघ्=जोड़ना, लगाना । अनी<अनीक = सेना । (३) वार<आरओ<आरतस् = पूर्व का (छोर)

वह (छोर) जो पहले पड़ जाता हो। बनावरि < वाण + अविल । सौं < सउँह < सम्मुख। हेर् (दे०) = देखना, निरीक्षण करना। बिख < बाँघी, बन्धकी < विष = बिचित = विष-संशिलघ्ट। (५) नखत < नक्षत्र। (६) साखी < साविख < साक्षिन्। (७) ठाढ़ < ठड्ढ < स्तब्ध = खड़ा। सोत < स्रोत = रोम कूप। काढ़ा < कुष्ट = निकाला हुआ। (८) रन < अरण्य। ढंख = पलाश। (९) साउज < साउज्ज < स्वापद = जन्तु। पाँखि < पंखि < पिंख < पिं

इस छद की पक्ति ४-९ में किव ने उस परमसौन्दर्य के द्वारा समस्त विश्व **के** विद्व होने का भाव पल्लवित किया है।

नासिक खरग देउँ केहिँ जोगू । खरग सीन स्रोहि वदन सँजोगू । नासिक देखि लजानेउ सुस्रा । सूक स्राइ वेसरि होइ उन्ना । मुत्रा सो पित्रर हिरामिन लाजा । स्रोरु माउ का वरनौं राजा । मुत्रा सो नाँक कठोर पँवारी । वह कोंविल तिल पुहुप सँवारी । पृहुप सुगंध करिंह सब स्रासा । मकु हिरकाइ लोइ हम बासा । स्राधर दसन पर नासिक सोमा । दारिवँ देखि सुस्रा मन लोमा । खंजन दुहुँ दिसि केलि कराहीं । दहुँ वह रस को पाव को नाहीं । देखि स्रामस्र रस स्राधरिन्ह भएउ नासिका कीर ।

पवन वास पहुँचावै श्रस रम छाँड़ न तीर ॥ १०५ ॥

अर्थ---"(१) नामिका और खड्ग का योग [दोनों की पारस्परिक तुलना] किस आधार पर करूँ जब कि खड्ग क्षीण है और उसको (नासिका को) [उस नारी के मुदर ] वदन का संयोग (प्राप्त) है। (२) उस नासिका को देख कर मुआ लज्जित हो रहा और शुक्र उसकी (नाक की) वेसर में हो (आ) उदित हुआ (३)[नासिका की मुदरता में उससे हार कर | मैं ही रामणि मुआ लाज से ही पीला हो गया, और अधिक उस नासिका का सौन्दर्य क्या वर्णित करूँ? (४) सुए की नासिका प्रवाल (मूँगे) की (के समान) कठोर होती है , और वह ऐसी कोमल है [मानो] तिल के पुष्प की बनी हो। (५) सभी मुगंधित पुष्प आशा करते [रहते] हैं कि संभव है उन्हें हिलगा कर (अपने पास ला कर) उनकी सुगंध ग्रहण करें। (६) अधरों तथा दाँतों के ऊपर उसकी नासिका की शोभा ऐसी है [मानो] दाड़िम (अनार) [के दानों] को देख कर किसी सुए का मन [उस पर] लुब्ध हो। (७) उस नामिका के दोनों ओर खंजन (नेत्र) केलि करते हैं ! किन्तु पता नहीं कौन उस [नासिका के] रस को पाना है (पाएगा) और कौन नहीं। (८) [ऐसा ज्ञात होता है कि] उसके अघरों के अमृत रस को देख कर [कोई] कीर ही नामिका हो गया, (९) और वायु उसे मुगंध पहुँचाता है, इस कारण वह वहाँ ऐसा रम गया है कि [उन अधरों का] तीर (नैकट्य) वह नही छोड़ रहा है ।"

टिप्पणी—(१) खरज<खड्ग = तलवार । खीन<क्षीण । (२) सूक<शुक-तारा । बेसिर<िंद्वग + इका = नाक का एक आभरण, जिसमें छोटे बड़े दो वृत्त होते हैं और वे ऊपर के छोर पर परस्पर मिले हुए होते हैं । 'बेसर' का 'सर' 'नोसरहार' में भी है। (३) पिअर<पीअ + डा<पीत = पीला । (४) पँवार<प्रवाल = मूंगा। कोंव<कोमल। (५) हिरकाव् = हिलगाना, शरीर से सटाना, पास लाना। (६) दारिवँ<दाडिम = अनार। लोभा<लुम्भ<लुब्ध।

श्रधर सुरंग श्रमिश्र रस भरे | बिंब सुरंग लाजि बन फरे |
फूल दुपहरी मानहुँ राता | फूल फरिहं जव जव कह बाता |
हीरा गहै सो बिद्र्म धारा | बिहँसत जगत होड़ उजिश्रारा |
भए मँजीठ पानन्ह रंग लागें | कुसुम रंग थिर रहा न श्रागे |
श्रस कै श्रधर श्रमिश्र भिर राखे | श्रविंह श्रळूत न काहुँ चाखे |
मुख तँबोल रँग धारिहं रसा | केहि मुख जोग सो श्रंबित बसा |
राता जगत देखि रँग राते | रुहिर भरे श्राछहि बिहँसाते |

अमिश्र श्रधर श्रप्त राजा सब जग श्राप्त करेड़ | केहि कहँ कँवल बिगासा को मध्कर रस लेड़ || १०६ ||

अर्थ--"(१) उसके अघर सुन्दर और अमृतरस से भरे हैं, [जिनसे] लिजत हो सुंदर विम्व (कुंदुरू--जिसके फल पकने पर लाल होते हैं) वन में फलने लगे। (२) वे ऐसे रक्त वर्ण के हैं जैसे दुपरिये के फूल हों, और जब जब वह बात कहती है [मानो] फूल झड़ते हैं। (३) [उन अधरों का प्रतिविम्व पड़ने पर] हीरा विद्रुम की धारा (शक्ल) ग्रहण कर लेता है, और उसके विहॅसते ही जगत् में प्रकाश हो जाता है। (४) वे (अधर) पानों का रंग लगते रहने के कारण मंजिष्ठा [सदृश] हो गए हैं, और कुसुम के फूल का [डाल] रंग उनके आगे स्थिर नहीं रस सका है। (५) उन अधरों को इस प्रकार का बना कर उनमें [विधाता ने] अमृत भी रक्खा है और वे अब भी अछूते हैं [अस्पष्ट] किसी के चखे हुए, नहीं हैं। (६) मुख के ताम्बूल के रसे हुए रंग को जो धारण करते है, उन अधरों में बसा हुआ (संचित) अमृत किस के मुख के योग्य है? (७) उन्हें इस प्रकार रक्त वर्ण का देख कर जगत् रक्त वर्ण का हो गया है, [यह देख कर] वे रुधिर से भरे हुए विहँ मते रहते हैं। (८) उसके अधरों के अमृत की समस्त जगत आशा करता है। (९) [किन्तु पता नहीं] किसके लिए वह कमिलनी (पिंदानी) विकसित हुई है और कौन-सा मधुकर उसका [अधर-] रस लेगा।"

टिप्पणी—(२) द्रुपहरी = द्रुपहरिये का फूल, बन्धूक पुष्प: यह एकहरी पंखुड़ियों का एक छोटा अत्यन्त लाल फूल होता है और दोपहर में खिलता है । बात < वत्ता < वार्ता। (३) माँजीठ<मिंज्जिष्ठा = एक लड़की जिसमें से गहरा लाल रंग निकलता है। (५) अछूत<अस्पृष्ट। चाख< चक्ख (दे०) = स्वाद लेना। (६) रस् = घीरे-घीरे निकलना, घीरे-घीरे बहना। (७) रात<रत<रक्त = लाल वर्ण का।

दसन चौक बैठे जनु हीरा । श्रो बिच बिच रँग श्याम गँभीरा । जनु भादों निसि दािमीन दीसी । चमिक उठी तसि भीनि बतीसीं । वह जो जोति हीरा उपराहीं । हीरा दीपहिं सो तेष्ह परिछाहीं । जेहि दिन दसन जोति निरमई । बहुतन्ह जोति जोति श्रोहि भई । रिब सिस नखत दीन्हि श्रोहिं जोती । रतन पदारथ मानिक मोंती । जहँ जहँ विहँसि सुभाविहें हँसी । तहँ तहँ छिटिक जोति परगसी । दामिनि दमिक न सरविर पूजा । बिनु वह जोति श्रोरु को दूजा । विहँसत हँसत दसन तक चमके पाहन उठे ऋरिक । दारिवँ सिर जो न कै सका फाटेउ हिया तरिक ॥१०७॥

अर्थ--"(१) उसके दानों के चौके ऐसे है मानो हीरे विठाए हों, और उनके वीच-वीच में गभीर द्याम रग [की मिस्सी] है (२) [उस गहरे क्यामरंग की मिस्सी के वीच उस ने | भिन्न रंग की [होने के कारण] उसकी बनीसी (दंत मंक्त) इस प्रकार चमक उठनी है मानो भादों की निज्ञा में दामिनी [चमकती हुई] दीख पड़ी हो । (३) [उसके दानों की] वह ज्योति हीरे [की ज्योति] से भी उत्कृष्ट है; वस्तुतः हीरे जो चमकते है, वह उसकी प्रतिच्छाया प्राप्त करके ही [चमकते हैं]। (४) [विधाता ने] जिस दिन उस ज्योति का निर्माण किया, उसी दिन उस ज्योति से बहुतों (मृष्टि के बहुतेरे पदार्थों) को ज्योति [प्राप्त] हुई। (५) सूर्य, जिश और नक्षत्रों को [भी] उसी ने ज्योति दी, और [उसी ने] रत्नों, बहुमूल्य पत्थरों माणिक्य-मौक्तिक [आदि] को [भी ज्योति दी]। (६) वह ज्योति जहाँ पर स्वभावतः ही विहॅमित हो कर हँमी, वहाँ वहाँ पर छिटक कर ज्योति प्रकाशित हुई। (७) दामिनी चमककर उस ज्योति की समानता न कर सकी, [क्योंकि] उस ज्योति के अतिरिक्त कोई दूसरी [ज्योति] नहीं है। (८) उसके हँमने पर दाँत ऐसे चमक उठे कि पापाण भी [बहुमूल्य पत्थरों के घप में ] झलक उठे। (९) दाड़िम उन दाँतो की समानता नहीं कर सका, इसिं उए [उसका] हृदय दरक कर फट गया।

टिप्पणी——(१) चौक <चउक्क <चतुष्क = सानने के चार दाँत : दो ऊपर के और दो नीचे के । (२) भीनि < भिन्न । बत्तीसी = बतीस दाँतों की पंक्ति । (३) दिप् दिप्प् <दीप = चमकना । (४) तुल० : कीन्हेसि प्रथम जोति परगासू । (१.२) । (५) नखत < नक्षत्र । (८) चमक < चमत्कृ = दीप्त होना । पाहन + पाहाण < पाषाण । झलक् < ज्वल् । (९) दारिवं < दांडिम । सिर < सादृश्य । दरक् < दल् = फटना, खंडित होना ।

इस छद में कवि ने एक आदि ज्योति की प्रतिच्छाया नेही सृष्टि के सम ज्योतिपूर्ण पदार्थों का ज्योति प्राप्त करना बताया है।

रसना कहों जो कह रस वाता । अंत्रित वचन सुनत मन राता । हरें सो सुर चात्रिक कोकिला । चीन वंसि वह बैन न मिला । चात्रिक कोकिल रहिं जो नाहीं । सुनि वह वैन लाजि छपि जाहीं । भरें पेम मधु बोलें बोला । सुनै सो मानि घुमिं के डोला । चतुर वेद मित सब श्रांहि पाहाँ । रिग जजु साम अथर्वन माहाँ । एक एक बोल श्ररथ चौगुना । इंद्र मोह वरम्हा सिर धुना । श्रमर भारथ पिंगल श्रों गीता । श्ररथ जूफ पंडित नहिं जीता ।

## भावसती ब्याकरन सरसुती पिंगल पाठ पुरान। वेद भेद सैं वात कह तस जनु लागहिं बान॥१०८॥

टिप्पणी——(१) बात<वत्ता<्वार्ता । रात<रत्त<रक्त = प्रसन्न । (२) बीत<वीणा । बैन <वयण<वचन । (४) घुम्ं <घुण्ं = घूमना, चक्कर खाना । डोल <दोलय् = हिलना, झूलना, झूमना । (७) अरथ जूझ <अर्थ-युद्ध = शास्त्रार्थ । (८) भावसती <भास्वती = सूर्य-नगर, सौरमंडल की विद्या, शतानंद विरचित इस नाम का ज्योतिष ग्रंथ । सुरसती <सरस्वती = 'सरस्वती कण्ठाभरण' नाम का प्रसिद्ध अलंकार-ग्रंथ, जिसके रचिता भोज माने जाते हैं । पिगल = छन्द-सूत्रों के प्रसिद्ध रचिता, जिनके नाम पर छन्द-शास्त्र ही पिगल कहे जाने लगे । पाठ = शास्त्र । (९) सं - सइँ <स्वयम् ।

पुनि बरनों का मुरँग कपोला। एक नारँग किर दुओं अमोला। पृहुप पंक रस अनित साँधे। वेहें ये सुरँग खिरीरा बाँधे। वेहि कपोल वाएँ तिल परा। जेहें तिल देख सो तिल तिल जरा। जन् घुँघुची वह तिल करमहाँ। विरह बान साँधा मामुहाँ। अगिनि बान तिल जानहुँ मृक्ता। एक कटाय लाख दुइ ज़क्ता। सो ि काल मेंटि नहिंगए अग्र च वह गाल काल जग भए अ। देखन नेन परी परिद्धाहीं। तेहिने रात स्थाम उपराहीं।। मो तिल देखि कपोल पर गँगन रहा भुव गाड़ि।

सिनहि उर्डे सिन बूड़ें डोर्ल नहिं तिल छोंड़ि ॥१०६॥ अर्थ-- (१)''पुनः, उसके सुन्दर कपोलो का क्या वर्णन कर्र ? वे अमृत्य [कपोल मानो | एक ही नारगी के दो [संड ] किए गए हों । (२) पुष्पों के पराग में अमृत रम को सानकर किमने इन मुदर खिरौरों को बाँधा है ? (३) उसके वाएँ कपोल पर एक तिल पड़ा हुआ है ; उम तिल को जिमने भी देखा, वह तिल-तिल करके जल गया। (४) [लाल वर्ण के कपोल पर] वह काले मुख का तिल मानो घुँघुची है, [अथवा] विरह का वाण है जो [दर्शक के] मम्मुख साँधा हुआ (धनुप पर रक्खा हुआ) है। (५) वह तिल मानो शुद्ध अग्निवाण है, जिसके एक कटाक्ष में दो लाख जूझ जाने है। (६) वह तिल काल के हारा मेटा नहीं जा मका, इमलिए अब उसका वह [वायाँ] गाल जगत् का काल हो गया है। (७) [उम गाल को] देखते ही नेत्रों में जो उमकी प्रतिच्छाया पड़ी वे [पुतिलियों के रूप मे] ऊपर स्थामता लिए हुए रक्त वर्ण के हो गए। (८) उम तिल को उसके [वाएँ] कपोल पर देख कर ध्रुव गगन में [ऐसा हो गया जैमें] गाड़ दिया गया [हो]। (२) एक क्षण वह उदित होता है और एक क्षण इवता है, किन्तु उम तिल को छोड़ कर हिलता (हटता) भूनहीं है।"

टिप्पणी—–(१) अमोल < अमोल < अमोल < अम्लय । (२) साँघ्< संघ> सं + धा = जोड़ना, सानना । खिरौर>खीर+ त्रट्टय< क्षीर+ त्रतंत्त = दूध के लड्डू ।(५) जूझा< सुज्झ< शुद्ध । जूझ< युध् = लड़ाई करना, लड़ कर मृत्य को प्राप्त होना । (७) परिछाहीं< प्रतिच्छाया । (८) धुव< ध्रुव । (९) खिन< क्षण । उठ्< उट्< उत्+ स्था = उठना, उदित होना । बुड्ड< बुड् = डूबना । डोल्< दोलय् = हिलना ।

स्रवन सीप दुइ दीप सँवारे । कुंडल कनक रचे उजिस्रारे ।
मिन कुंडल चमकिं स्रिति लोने । जनु कींधा लोकिंहिं दुहुँ कोने ।
दुहुँ दिसि चौँद सुरुज चमकाहीं । नखनन्ह भरे निरित्व निहें जाहीं ।
तेहि पर खूँट दीप दुइ बारे । दुइ ध्रुव दुस्रो खूँट वेसारे ।
पिहरे खुंभी सिंघल दीपी । जानहुँ भरी कचपची सीपी ।
स्विन खिन जबिं चीर सिर गहा । काँपत बीज दुहूँ दिसि रहा ।
डरपिहें देव लोक सिघला । परे न बीज दृटि एहि कला ।
करिं नखन सब सेवा स्रवन दिपंह स्रस दों ।
चौँद सुरुज स्रस गहने स्रोरु जगन का कोड ॥ ११०॥

अर्थ--"(१) उसके कानों में उज्ज्वल कनक-कुण्डल इस प्रकार संवारे हुए हैं मानों दो सीपों में दीपक संवारे हुए हो। (२) उन कुण्डलों में अत्यधिक लावण्यपूर्ण मणि इस प्रकार चमकते हैं, मानों [आकाश] के दो कोनों में विजलियाँ लौक (कौध) रही हो। (३) दोनों ओर वे[मणिजटित कुण्डल ऐसे लगते हैं मानो]चंद्र तथा सूर्य चमक रहे हो, जो नक्षत्रों से पूरित हो और देखे न जा सकते हो। (४) उन [कुण्डलों] पर दो खूँट हैं [जो ऐसे लगते हैं मानो] दो दीपक जलाए हुए हों, अथवा दो ध्रुव हों जो [आकाश के] दो छोरो पर विठाए हुए हों। (५) [पुनः] वह कानों में सिहलद्वीप की वनी खुभी वहने हुए हैं जो [उसके कानों में] ऐसी लगती है मानो सीपियों में कृत्तिका की नक्षत्र-माला भरी हुई हो। (३) अण-अण पर जब वह [सरकते हुए] वस्त्र को सिर पर रखती है [तो उसके कुण्डल हिलने लगते है और ऐसा लगता है कि] दोनो ओर विजलियाँ क्षंप रहीं हो। (३) और जब वे विजलियाँ इस प्रकार

पद्मावत ९९

मिहल में लौकती (कौंधती) हैं, तब देवता भी उरने लगते हैं कि वे इस ढंग से [कौंधतीं-कौंधतीं] कहीं टूट न पड़ें। (८) फलतः वे श्रवण इस प्रकार चमकते हैं, कि [मानो] सभी नक्षत्र उनकी सेवा करते हों। (९) जिनके चन्द्र और सूर्य ऐसे गहने (आभरण तथा बन्धक) हों, जगत् में और क्या कोई [उनके सदृश] हो सकता है ?"

टिप्पणी—–(१) सीप<सृत्ति< शुक्ति । उजिआर< उज्ज्वल । (२) चमक् < चमत्क् = चमकना । लोन < लवण = लावण्यपूर्ण । (४) खूँट< खुँट [दे०] = खूँटी के आकार का एक प्रकार का कर्णफूल (बिहार पीजेंट लाइफ़, पृ० १५३) । खूँट = छोर । बार्<बाल् <ज्वालय् = जलाना । (५) खुंभी = कुकुरमुत्ता, अथवा उसके आकार का एक कर्णाभरण । कचपची <कृत्ति-प्रचित = कृत्तिका से समृद्ध नक्षत्र-माला । (६) खिन <क्षण । बीज <विद्युत् । (८) दिप् <दिप्प् <दीप् = चमकना । (९) गहना < गहणय [दे०] = (१) आभूषण, (२) बन्धक, धरोहर, गिरों ।

उपर्युक्त पंक्ति २ आगे पुनः ४७९.२ होकर आई है।

बरनौं गीवँ कूँज कै रीसी | कंज नार जनु लागेउ सीसी | कुंदै फेरि जानु गिउ काढ़ी | हरी पुछारि टगी जनु ठाढ़ी | जनु हिय काढ़ि परंवा टाढ़ा | तेहि तें श्रिधिक भाउ गिउ बाढ़ा | चाक चढ़ाइ साँच जनु कीन्हा | वाँक तुरंग जानु गहि लीन्हा | गिउ मंजूर तँवचुर जो हारा | वहै पुकारहिं साँम सँकारा | पुनि तिहि ठाउँ परी तिरि रेखा | घृँटत पीक लीक सव देखा | घनि सो गीव दीन्हेव विधि भाऊ | दहुँ कासौं लै करें मेराऊ | कंउ सिरी मुकुताहल माला सोहै श्रभरन गीवँ |

केंठ ।सरा मुकुताहल माला साह श्रमरन गांव । को होइ हार केंठ श्रोहि लागे केई तपु साधा जीव ॥ १११ ॥

अर्थ—"(१) [अब] उसकी ग्रीवा का वर्णन करता हूँ जो कौञ्च [की ग्रीवा] के सदृश है, अथवा जो मानो स्तवक [के रूप] में लगा हुआ कंज-नाल है। (२) वह ग्रीवा [ऐसी सुडौल और चिकनी है] मानो खराद पर चढ़ा कर उतारी हुई हो, अथवा [वह किसी मोरिनी से छीन ली गई हो, जिसके कारण वह] वंचित मोरिनी ठगी सी खड़ी हो। (३) [अथवा वह] मानो उस पारावत की ग्रीवा हो जो अपनी छाती को निकाल कर खड़ा हो, बिल्क उससे भी अधिक मौन्दर्य [उस मुन्दरी की] ग्रीवा का बढ़ा हुआ है। (४) वह ग्रीवा मानो चक पर चढ़ा कर मच्ची (मुडौल) की हुई है, अथवा वह ऐमी लगती है मानो उम बाँके (घोड़े) तुरंग की हो जो पकड़ लिया गया हो। (५) ग्रीवा के विषय में उम में जो मयूर और कुक्कुट हार गए, उसी से वे संध्याकाल में तथा सबरे पुकार लगाते है। (६) पुनः उनी स्थान (ग्रीवा) में [एक] तियंक् रेखा पड़ी हुई है और जब वह पान [का लाल रम] गले में उतारती है, उसकी समस्त लीक दिखाई पड़ती है। (७) वह ग्रीवा बन्य है जिमे विधाता ने यह भाव (सौन्दर्य) दिया है; पता नहीं वह [विधाता] उस ग्रीवा को लेकर उसे किससे मिलावेगा। (८) उस ग्रीवा में कंठश्री तथा मुक्ताहार के आभरण शोभा देते हैं। (९)

[पता नही] कौन हार होकर उस कंठ से लगेगा, और किस जीव ने [उसके लिए आवश्यक] तप की साधना की है ।"

टिप्पणी——(१)गीव<ग्रीवा । कूंज<कुंच<कौञ्च । रीसि<सदृश । नार< नाल । सीस<शीर्ष = स्तवक । (२) कुंद<खराद । काढ़<कडढ्<कृष् = खींचना, निकालना । हरी<हृत = वंचित । पुछारि<पिच्छाल = मोरिनी । ठाढ़<ठड्ढ< स्तब्ध । (३) परेवा<पारेवय<पारावत = कवूतर । (४) चाक<चवक<चक= चवका(प्रथा कुम्हार की 'चाक') । वाँक<बंक<वक । तुरंग<तुरग=घोड़ा । (५) मंजूर<मयूर । तँवचुर<ताम्चचु=कुक्कुट, मुर्ग । साँझ<संध्या । सँकार<सकाल = सबेरा । (६) तिर<ितरिअ<ितर्यच् = तिरछी, बाँकी । (७) भाउ<भाव = सौन्दर्य। मेराउ<भेलावय<मेलापक = मिलाप, मिलन । (८) कंठिसरी<कण्ठश्री = एक कण्ठाभरण । मुकताहल<मुक्ताफल = मोती । अभरन<आभरण ।

कनक दंड दुइ भुजा कलाई । जानहुँ फेरि कुँदेरें भाई । कदिल खाँम की जानहुँ जोरी । श्रो राती श्रोहि कॅवल हथोरी । जानहुँ रकत हथोरी यूड़ीं । रिव परभात तात वह जूड़ी । हिया कादि जनु लीन्हेसि हाथाँ । रकत भरी श्रेंगुरी तेहि साथाँ । श्रो पिहरें नग जरी श्रेंगूटी । जग विनु जीव जीव श्रोहि मूटी । बाहू कंगन टाड़ सलोनी । डोलित बाँह भाउ गित लोनी । जानहुँ गित बेड़िन देखराई । बाँह डोलाइ जीव लें जाई । भुज उपमा पौनारि न पूजी खीन भई तेहि चित । टाँविहं टाँव वेह भे हिरदें उभि साँस लेइ निंत ।। ११२ ॥

अर्थ--"(१) कनकदंड सदृश दोनों मुजाएँ और कलाइयाँ [ऐसी चिकनी और सुडौल है] मानो वे खराद पर चढ़ा कर खरादी के द्वारा माई (घुमाई) गई हों। (२) [उमकी मुजाएँ]मानो कदली खंम की जोड़ियाँ हैं, और उसकी कमल तुल्य हथेलियाँ रक्त वर्ण की है। (४) वे हथेलियाँ मानो रक्त में डूबी हुई हैं; ललाई में [प्रभात के रिव से यिद उनकी तुलना की जाए तो] प्रभात का रिव गर्म होता है और वे ठंडी हैं। (४) [ऐसा लगता है] मानो उसने [किसी का] हृदय निकाल कर उन हाथों में लिया हो, इसीलिए उसकी उंगलियाँ मी [उन हथेलियों के साथ] रक्त मे भरी [जैसी] है। (५) और उसके नगजटित अंगूठियों के पहनने पर तो जगत् निष्प्राण हो जाता है, क्योंकि जगत् का प्राण उसकी मुद्री में हो जाता है। (६) बहुटों, कंगनों और टट्डों से लावण्यपूर्ण बनी हुई उसकी बाहें इस प्रकार भावपूर्वक तथा मुंदर गित से खोलनी है (३) मानो कोई बेड़िन (पातर) [किसी भाव-नृत्य की] गित दिखा रही हो; बह [इस प्रकार] बाहों को संचालित करके [दर्शकों के] प्राण [हर] लेती है। (८) उन मुजाओं की उपमा से पद्यनाल नहीं पूरी उत्तर सकी, इसी चिन्ता में वह क्षीण हो गई. (९) उनके हृदय में स्थान-स्थान पर वेच (छिद्र) हो गए तथा वह नित्य खडी-खडी साँस भरती है।"

टिप्पणी--(१) कलाई < कलाइआ < कलाचिका = प्रकोष्ठ, कुहनी से लेकर

मणिबन्ध का हस्तावयव । कुंदेरा <कुंदआर <कन्दकार = खरादी । भाई <भामिअ <भमित = घुमाया हुआ। (२) खाँभ <रकम्भ = खंभा। हथोरी = हस्तपुटी। (३) तात <तत्त = तप्त । जूड़ = ठंडा। (४) काढ़ <कड्ढ् < कुष् = खोंचना, निकालना। (५) पिहर् <पिर+धा = पिहनना। मूठी < मिट्ठ = मुष्टि। (६) बाँह् < वाहु = बहुटा: बाहु का एक आभूषण। टाँड़ = टड्डा, टँडिया: बाहु का एक आभरण। सलोन < स+लवण = लावण्ययुक्त। (७) बेडिआ < विड< विट = भँइआ (तुल० भाइ विडाणों बाप विड़ हम भी मंझ विड़ांह। 'कबीर ग्रंथावली' साखी १२.५६। सोई आँस् सज्जणा सोई लोक विड़ांहि। वही साखी ३.३६। (८) पोनारी < पद्मिलका। पूज् पुज्ज्<पूर्य = पूरा पड़ना। खीन=क्षीण। (९) बेह< वेह< वेह< वेध= छिद्र। ऊभ्< उद्भ< उद्ध्यं = उठना।

हिया थार कुच कंचन लाड़ू । कनक कचार उठे किर चाड़ू । कुंदन वेल साजि जनु कूँदे । ऋंतित भरे रतन दइ मूँदे । वेधे भँवर कंट केतुकी । चाहिह वेध कीन्ह केंचुकी । जोवन वान लेहि नहि वागा । चाहिं हुलिस हिएँ हिठ लागा । ऋगिनि बान दुइ जानह साँधे । जग वेधिहं जों होहिं न बाँधे । उतंग जँभीर होइ रखवारी । छुड़ को सके राजा के वारी । दारिव दाख फरे ऋनचाखे । ऋस नारंग दहुँ का कहुँ राखे । राजा वहुत मृए तिप लाइ लाइ भुइँ माथ ।

काहूँ छुन्ने न पारे गए मरोरत द्यथ ॥ ११३ ॥

अर्थ--"(१) उसके हृदय की थाल में कृत कंचन के लड्डू है, अथवा सोने के कटोरे है जो [प्रिय की] चाटु (खुबामद) में उठ खड़े हुए है ; (२) अथवा वे कुंदन (खरे मोने) के बेल हैं, जो निर्मित करके खरादे गए हैं, और अमृत मे [प्रिय के लिए] रत्नों से भर कर मुद्रित कर दिये गए हैं, (३) अथवा वे केतकी के काँटे हैं, जिन्होंने भौरों को वेध रक्ष्या है, और कचुकी (चोली) को [भी] बेधना चाहते हैं, (४) अथवा वे यौवन के वन्य (अइव) है जो मुँह में वाग नहीं ले रहे है और उल्लिसन हो कर हठपूर्वक [प्रिय के] हृदय मे लगना चाहते हैं, (५) अथवा वे दो अग्निवाण है, जो [धन्ष पर] रक्खे हुए है, और यदि [कंचुकी में] बंधे नहीं तो जगत् को वेध डाले ; (६) अथवा वे उत्तुग जंभीर है, जिनकी रखवाली होती है । राजा की वाटिका (राजगृह) में [मुरक्षित] उन जंभीरों को कौन छू सकता है ? (७) अथवा वे दाड़िम और द्राक्षा के [गुच्छे] हैं जो [उस राज-वाटिका में] फले हुए है और अभी अनचखे है, अथवा वे [उस राजवाटिका की ऐसी] नारंगियाँ हैं गो पता नहीं किसके लिए रख छोड़ी गई है। (८) [उन्हें प्राप्त करने के लिए] बहुतेरे राजा भूमि से मस्तक लगा लगा कर के तथा तपस्या करके मृत्यु को प्राप्त हुए, (९) किन्तु उन्हें कोई छू न सके और वे हाथ मरोड़ने (मलते) हुए चले गए।''

टिप्पणी—(१) थार<थाल<स्थाल । लाड़<लड्डुअ<लड्डुक=मोदक ।

कचोर<कच्चोर<कच्चोलक = कटोरा, प्याला (दे० बिहार पीजैट लाइफ:पृ० १३०) चाड़<चाडु<चाटु = खुशामद । (२) बेल<वित्व । साज्<सज्ज्<सृज् = बनाना । मूँ द<मृद्द<मृद्द= बंद करना । (३) केंचुकी <कञ्चुकी = चोली । (४) बान<वण्ण<वन्य = जंगली, जो कभी जोते न गए हों । बाग<वल्गा = लगाम । (तुल० बनमृग मनहुँ आनि रथ जोरे (मानस)। हुलस्<उल्लस्<हॉषत होना । (५) साँघ्<संघ<सं+या = लगाना, जोड़ना । (६) उतँग<उत्तंग<उत्तंग<उत्तंग<उत्तंग<उत्तंग<राहु सुन्दर । बारी<वाडिआ<वाटिका । (७) दारिवँ<दाडिम । दाख<द्राक्षा । (९) पार<पार्य = सकना, समर्थ होना ।

पेट पत्र चंदन जनु लावा । कुँकंह कैसरि बरन सोहावा । खीर श्रहार न कर सुकुवाँरा । पान फूल के रहे श्रधारा । स्याम भृश्रंगिनि रोमावली । नाभी निकसि कँवल कहँ चली । श्राइ दुहूँ नारंग विच भई । देखि मँजूर ठमिक रहि गई । जनहुँ चढ़ी भँवरिन्ह के पाँती । चंदन खाँभ वास कै माँती । के कालिंद्री विरह सताई । चिल पयाग श्ररङ्क विच श्राई । नाभी कुंडर वानारसी । सोह को होइ मीचु तह बसी । सिर करवत तन करसी ल ले बहुत सीभे तेहि श्रास !

बहुत धूम घृँटत मैं देखे उतरु न देइ निरास ॥ ११४ ॥

अर्थ---"(१) उसका पेट ऐसा है मानो चन्दन का पत्र (पत्ता) हो जिस पर मुंदरवर्ण का कुकुम का केसर (पुष्परेणु) लगाया हुआ हो। (२) वह पेट ऐसा सुकुमार है कि दूध का आहार भी नहीं [ग्रहण | कर सकता है, और केवल पत्तियों-फूलों के आधार से रहता है। (३) [नाभि से कुछ ऊपर तक फैली हुई ] उसकी रोमावली ऐसी लगती है मानो कोई सिंपणी हो जो नाभि [कुण्ड] से निकलकर [मुख-] कमल की ओर अग्रसर हो रही हो (४) और दोनों नारिगयों [कुचों] के बीच होने [आने] पर [ग्रीवा]-मयूर को देख कर छिठककर एक गई हो, (५) अथवा मानो भ्रमरपित हो जो चन्दन के खंभे पर उसकी सुवास से मत हो कर चढ़ी हो; (६) अथवा मानो [समृद्र के] विरह से संतप्त कालिन्दी हो जो प्रयाग में अरइल के बीच आ गई हो, (७) और जो आगे न जा रही हो क्योंकि आगे उसका नाभि-कुडल है जो वाराणसी है; कीन उसके सम्मुख हो सकता है जब कि उस [नाभिकुडल वाराणसी] में मृत्यु निवास करती है ? (८) सिर पर करवत (आरा) और तन पर कंडे की आग ले ले कर बहुतेरे उस [को प्राप्त करने] की आशा में मीझ चुके हैं, (९) और बहुतेरों को मैने मुंह के वल टंगे हुए धूम घूटते देखा है, किन्तु वह निर्पक्ष किमी को उत्तर नहीं देती है।"

टिप्पणी——(१) कुंकुह <कुकुंम = जाफरान, केसर । केसर=गुष्प-रेणु, किञ्जल्क। (२) खीर <क्षीर=हुग्ध । पान <पण्ण<पर्ण=गत्ती । (३) भुअंग<भुजंग= सर्प । (४) मँजूर<म $\alpha$ र=नोर । (५) खाँभ<खंभ<स्कम्भ=वंभा । माँत<मत्त । (६) कालिद्री<कालिन्दी=यमुना । (७) कुंडर<कुण्डल । सौंह<सउँह<

सम्मुख । मीचु < मृत्यु । मींचु तँह बसी= बाराणसी में लोग मृत्यु लाभ करने के लिए प्राचीन-काल से ही जाकर निवास करते रहे हैं। (८) करवत < करपत्र= प्रारा: पहले लोग मध्य युग में स्वर्ग की कामना से तीर्थ-स्थानों में आरे से सिर चिराते थे। करसी < कारीस < कारीस < कारीख= कंडे की आगः लोग स्वर्ग की कामना से प्रयाग आदि तीर्थों में मध्य-युग में शरीर को उपलों के बीच रख कर जीवित दग्ध होते थे। सीझ < सिज्झ < सिच् = कना, निष्पन्न होना। (९) धूम घूँटनः स्वर्ग की कामना से लोग तीर्थों में उलटे टँग कर धुआँ भी पीते थे। निरास < निराश्वित= जिसे किसी का आश्रय, किसी की अपेक्षा न हो।

वेणी पीठ लीन्ह श्रोइ पाछें । जनु फिरि चली श्रपछरा काछै ।
मलयागिरि के पीठि संवारी । वेनी बाग चढ़ा जनु कारी ।
लहरें देत पीठि जनु चढ़ा । चीर श्रोढ़ावा केंचुिक मढ़ा ।
दहुँ का कहँ श्रिस बेनी कीन्ही । चंदन वास भुश्रंगन्ह द नही ।
किस्न के करा चढ़ा श्रोहि माथें । तब सा छुट श्रब छूट न नाथें ।
वारी कंवल गहे मुख देखा । सिस पाछें जम राहु बिसेखा ।
को देखो पार्वे वह नागू । सो देखें माथें मिन भागू ।
पत्रग पंकज मुख गहे खंजन तहाँ वईठ ।
छात सिंघासन राज धन ता कहँ होइ जो डीठ ॥११५॥।

अर्थ—"(१) उसने वेणी को जो पीठ पर धर रक्वा है, उससे वह ऐसी लगती है मानो वस्त्राभूषणों से सजी हुई कोई अप्सरा पीठ घुमा कर चल पड़ी हो। (२) उसकी पीठ [मानो] मलयिगिर चन्दन की वनी हुई है और उस पर लटकती हुई उसकी वेणी ऐसी लगती है मानो कालीयनाग हो, (३) जो पीठ पर चढ़ा हुआ लहरें दे रहा हो, और जो चीर से ढका अथवा कञ्चकी (केंचल) से मिडन हो। (४) पना नहीं किसके लिए [विधाता ने] ऐसी वेणी वनाई है, जो [उसकी पीठ पर] ऐसी लगती है मानो चन्दन ने भुजंगों को वसेरा दिया हो। (५) [उस समय—इापर में] कला करके उस [कालीय] के मस्तक पर चढ़ गए थे, और पुनः उस पर दया कर उन्होंने उसे मुक्त कर दिया था, किन्तु इस वार वह पुनः जो (इस सुदरी के द्वारा) नाथा गया है, वह मुक्त नहीं हो सकेगा। (७) [यह काली (वेणी) सुन्दरी के कमल-वन् मुख के पीछे ऐसी लगती है मानो] कालीय अपने मुख मे कमल लिए हुए दिखाई पड़ा हो, अथवा जैसे शिश के पीछे [लगा हुआ] राहु जान पड़ा हो। (७) कौन उस नाग को देख पाएगा? वही उसे देख सकेगा जिसके मस्तक में मिण [जैमा देदीप्यमान] भाग्य हो। (८) वह सर्प मुख में ऐसा कमल लिए हुए है जिस पर [दो] खंजन बैठे हुए हैं। (९) जो कोई इस [शुभ शकुन] को देख सकेगा, उसे छत्र, सिहासन, राज्य तथा धन की प्राप्ति होगी।"

टिप्पणी—(१) वेणी: 'जायसी ग्रंथावली' में प्रतियों के साक्ष्य के आधार पर मैंने 'बैरिनि' पाठ रक्खा है, किन्तु 'बैरिनि' प्रसंग-सम्मत नहीं है। अब मेरा ध्यान है कि मूल-पाठ नागरी लिपि में 'वेणी' था, जिसको एक ओर फ़ारसी लिपि में ठीक-ठीक रखना

संभव समझ कर सरलीकरण के द्वारा 'बेनी' और पर्यायकरण के द्वारा 'चोटी' में पिर-वर्तित किया गया, दूसरी ओर फारसी लिपि में अधिक से अधिक शुद्धता के साथ उतारने के प्रयास में 'वेड़ीं' लिखा गया जिससे विगड़ कर 'बेड़िनि' और पर्याय 'पातर' बने और पुनः इस बेड़िनि' का 'बैरिनि' हो गया। इस संशोधन से जितने भी पाठान्तर मिलते हैं, सबका समाधान हो जाता है, इसलिए इसे मूलपाठ के रूप में रख रहा हूँ। (३) चीर: एक प्रकार का वस्त्र जिसमें सोने का काम किया होता था। (आईन-ए-अकबरी, जिल्द, १ पृ० ९९) केचुकि <कञ्चकीं:=पर्य का केंचुल। (४) भुअंग<भुजंगः= सर्प। बिसेख् <िवशेषय्=िवशेष युक्त करना, विशेषण से उचित करना। (८) सर्पः वेणी। कमल: मुख। खंजन: नेत्र। (९) छात <खत्त <छत्र।

लंक पुहुमि श्रिमि श्राहि न वाहूँ । केहिरि कहों न श्राहि सिर ताहूँ । वमा लंक वरने जग भीना । तेहि ते श्रिधिक लंक वह खीनी । पिरहूँ म पिश्रर मए तेहिं वसा । लीन्हे लंक लोगन्ह कहूँ हुँसा । जानहु निलिन खंड दुइ भई । दुहुँ विच लंक तार रहि गई । हिंय मों मोरि चले वह तागा । पैग देत कत सिह सक लागा । खुद्र घंटि मोहहि नर राजा । इंद्र श्रुखार श्राइ जनु साजा । मानहुं वीन गहे कामिनी । रागहि नवे राग रागिनी । मिघन जीता लंक सिर हारि लीन्ह वन वाम । तेहि रिमिरकत पिश्रे मनई कर खाइ मारि के माँस ॥११६॥

अर्थ— '(१) उसकी कि ऐसी है कि वैसी पृथ्वी में किसी की नहीं है ; केसरी की यदि वैसी कह तो वह भी उसके सदृश नहीं है। (२) जगत् वसा (वई) की किट को शीण कहता है. किन्तु वह किट उससे भी अधिक शीण है।(३) इसी परिहास में वर्र पीले हो गए और अपनी |शीण | किट लिए हुए लोगो (मन्प्यों) को उसते रहते है। (४) वह किट ऐसी |सृश्म | है मानो निल्ती |की नाल | दो खंड हो गई हो और दोनों के बीन में वह लक-स्पी तनु रह गया हो। (५) वह तंनु हृदय |की गिन | के नाथ मृड चलता है। तो कैमें वह |उस सुंदरी के |पैर रखते समय उसका वल (धक्का) सहन कर सक्ता होगा १ (६) | उस किट मे | जो श्रुद्ध घटिका | वह पहने हुए | है, उस पर ऐ राजा, मन्य मृग्ध हो जाते हे, |और उन्हें ऐसा लगता है | मानो इन्द्र वा अलाड़ा आ कर नजा हो (३) और [उसमें | कोई कामिनी (गायिका) वीणा लिए हुए समन्त राग-रागिनिया प्रस्तुन कर रही हो। (८) सिह उस किट की समता में जीत न पाया, अत हार कर उसने बनवास ले लिया (९) और उसी रिस से मनत्य का रक्त पीता है और उसे मार कर उसका मास खाना है।"

टिप्पणी—-(१) पुहुमि ्पृथ्वी । केहरि <केसरिन्=सिंह । सरि <सदृश । (२) झीन ंदक्षीण । खीन ंद्क्षीण । (३) पिर्ह्स रपिरहास । पिअर <पीअडा < पीट=मिला । (६) अरवार ्आपाट < अक्षवाटक=प्रस्वाड़ा, नृत्य-संगीत—मंडली । (९) रकत < रकट=रुधिर । मनई <मानव । नाभी कुंडर मलै समीरू। समुँद भँवर जस भँवै गँभीरू। बहुतै भँवर बौंडरा भए। पहुँचि न सके सरग कहँ गए। वंदन माँक कुरंगिनि खोजू। दहुँ को पाव को राजा भोजू। को खोहि लागि हिवंचल सीका। का कहँ लिखी ख्रेस को रीका। तीवइ कँवल सुगँध सरीरू। समुँद लहरि सोहै तन चीरू। क्सूलहिं रतन पाट के क्सोंका। साजि मदन दहुँ का पहँ को पा। ख्रवहिं सो ख्राहि कँवल के करी। न जनों कवन भँवर कह धरी। वेधि रहा जग बासन परिमल मेद सुगंध। तेहि ख्ररधानि भँवर सब लुबुधे तजहिं न नीवी बैध।। ११७।।

अर्थ--''(१) उसका नाभिकुंडल ऐसा [चक्करदार] है कि [उससे लगकर वहते हुए] मलय समीर से गंभीर समुद्र भौरे के समान भ्रमित होने लगता है--उसमें भंवरें पड़ने लगती हैं। (२) पुनः [उसी मलय-समीर से आन्दोलित होकर वायु में] अनेक आवर्त ववंडर के रूप में उठे और जब [उसके पास तक] न पहुँच सके तो वे स्वगं (आकाश) को चले गए। (३) वह चंदन में पड़ी हुई कुरंगिनी की खोज है, उसको पता नहीं कौन पाएगा, और कौन [उसे प्राप्त करने के लिए] राजा भोज [होकर अवतिरत हुआ] है? (४) कौन [उसको प्राप्त करने के लिए] हमांचल में मिद्ध हो चुका अपने को सिझा चुका] है? वह किसके भाग्य में लिखी हुई है और ऐसा कौन है जो इस प्रकार] समृद्ध हुआ है। (५) उस स्त्री के शरीर में कमल की मुगंध है और उसके गरीर पर चीर समुद्र की लहर जैसा शोभित होता है। (६) [उम चीर में] रत्नों और रेशम के गुच्छे [लगे हुए] झूलते रहते हैं, पता नहीं इस प्रकार की तैयारी करके मदन किस पर कुपित हुआ है। (७) अभी वह [वाला] कमल-कलिका ही है, और पता नहीं किस भ्रमर के लिए सुरक्षित है। (८) उसकी मेद (मुगंधयुक्त नाभि) की वासना, परिमल तथा सुगंध से जगत् विद्ध हो रहा है; (९) उसी की महक मे समस्त भ्रमर उस पर लुब्ध रहते हैं और उसका नीवी-वंध नहीं छोड़ने है।"

टिप्पणी——(१) कुंडर < कुण्डल । भवँ < भ्रम्=घूमना । (२) बौंडर < बवंडर < बाउंडल < वात+मण्डल । वात+कुण्डल । १ । सरग < स्वर्ग=आकाश । (२) खोज = चरण (खुर) का चिह्न । 'कुरंगिनीखोज' से अभिप्राय साधारणतः स्त्री गुह्यांग से लिया जाता है किन्तु यहाँ पर अभिप्राय नाभि से ही है, क्योंकि छंद की अंतिम पंक्ति तक उसी का वर्णन चलता है । नितंब और जुड़े हुए जंघों का वर्णन बाद के छंद में आता है । (४) सीझ < सिज्झ् < सिध्—सिद्ध होना, निष्पन्न होना, पकना । रीझ् < रिज्झ् < ऋध्=समृद्ध होना । (५) तीवइ < ती < स्त्री । (७) करी < कलिआ < कलिका । (८) वासना=हल्की महक । परिमल=भीनी महक । मेद=सुगंघयुक्त नाभि (आईन-ए-अकबरी में एक प्रकार की मेद का उल्लेख है जो किसी जानवर की सुगंधयुक्त नाभि से तैयार की जाती थी ।) (९) अरघानि < आधाण=सुगंघ । नीवी-वंध्=नारा, ईजारबंद ।

बरनौं निताँब लंक के सोभा। श्रो गज गवन देखि सब लोभा। जुरे जीय सोभा श्राति पाए। केरा खाँम फेरि जनु लाए। केंवल चरन श्राति रात बिसेखे। रहिंदं पाट पर पृहुमि न देखे। देवता हाथ हाथ पगु लेही। पगु पर जहाँ सीस तहँ देहीं। मार्थे भाग को दहुँ श्रास पावा। कँवल चरन ले सीस चढ़ावा। चूरा चाँद सुरुज उजिश्रारा। पायल बीजु करहिं चमकारा। श्रानवट बिद्धिया नखत तराईं। पहुँचि सकें को पावन्हि ताईं। वरनि सिंगार न जानेउँ नखिसख जेस श्राभेग। तस जग किछों न पावों उपमा देउँ श्रोहि जोिग।।१९८।।

अर्थ---"(१) अब मैं उसके नितंबों का वर्णन करता हूँ जो उसकी किट की शोभा है, और गजगित [वाले उसके चरणों] का जिनको देख कर सभी लुब्ध हैं। (२) उसके जुड़े हुए जंघों ने अत्यधिक शोभा प्राप्त की है, वे ऐसे हैं मानो केले के खंभे हों जो उलट कर लगाये (रक्खे) गए हों। (३) उसके कमल जैसे चरण विशेष रूप से अत्यधिक रक्त वर्ण के हैं; वे पीढ़ों पर रहते हैं और पृथ्वी को उन्होंने देखा (छुआ) नहीं है। (४) उन चरणों को देवता हाथों-हाथ लेते रहते हैं, और जहाँ वे चरण पड़ते हैं, वहाँ अपने सिर [काट कर चढ़ा] देते हैं। (५) अपने मस्तक में ऐसा भाग्य पता नही किसने पाया है कि उसके कमलवत् चरणों को लेकर सिर पर चढ़ाएगा। (६) जिसके पैरों में पड़े हुए चूड़े उज्ज्वल चन्द्र-सूर्य है, पायल विद्युत् है, जो चमत्कार करते रहते हैं, (७) तथा अनवट और विख्याँ नक्षत्र तथा तारागण हैं, ऐसे चरणों तक कौन पहुँच सकता है? (८) वह श्रृंगार नख से शिखा तक जैसा अभोग्य है, उसके अनुरूप वर्णन करना मैं जान नहीं पाया, (९) और संसार में वैसा कुछ भी नही पाता हूँ कि उसके योग्य (उपयुक्त) उपमाएँ दूँ।"

टिप्पणी—(१) गवन < गमन । लोभा < लुब्ध < लुब्ध । (२) केरा < केल < कदल । खाँभ < खंभ < स्कम्भ = लंभा, तना । (३) रात < रत < रक्त = लाल । पाट < पट्ट = फलक, पीढ़ा। पुहुमि < पृथ्वी । (४) पर्ंपड्ं पत्= गड़ना। (५) भाग < भाग्य। (६) चूरा < चूड (दे०) = गैरों के वलय। (७) अनवट < अंकुष्ठ = पैर के अँगूठे में पहना जाने वाला छल्ला। बिछिया < वृश्चिकः = बिच्छी के आकार का एक छल्ला जो पैरों की उँगिलियों में पहना जाता है। (८) अभोग < अभोग्य। (९) जोग < योग्य।

सुनतिह राजा गा मुरुछाई | जानहुं लहिर सुरुज के श्राई | पेम घाव दुख जान न कोई | जेहि लागे जाने पे सोई | परा सो पेम समुंद श्रपारा | लहरिह लहर हाइ विसँभारा | बिरह भँवर होइ भाँविर देई | खिन खिन जीव हिलोरिह लेई | खिनहि निसास वृद्धि जिउ जाई | खिनहिं उठे निसँसे बीराई | खिनहि पीत खिन होइ मुख सेता | खिनहिं चेत खिन होइ श्रचेता | कठिन मरन तें पेम वेवस्था | ना जिश्र जिवन न दसइँ श्रवस्था | जनु लेनिहारन्ह लीन्ह जिव हरिंह तरासिंह ताहि । एतना बोल न आव मुख करिंह तराहि तराहि ॥ ११६ ॥

अर्थ—(१) राजा [इस वर्णन को] सुनते ही [इस प्रकार] मूछित हो गया मानो मूर्य की लहर (लू) आ (लग) गई हो। (२) प्रेम के घाव का दुःख कोई नहीं जानता है: जिसे वह (घाव) लगता है, हो न हो वही उसे जानता है। (३) वह अपार प्रेम-ममूद्र में जा पड़ा और उसकी प्रत्येक लहर की चपेट से बेचेत होने लगा। (४) वह विग्ह की मॅबरों में पड़ कर चक्कर काटने लगा, और क्षण-क्षण उसका जीव हिलोरें लेने—हिलोरों के साथ डूबने-उतराने—लगा। (५) किसी क्षण वह विना साँम के हो जाता था, और उसका जीव (प्राण) डूबने लगताथा, तथा किसी क्षण वह उठ वैठता और वावला होकर निःश्वाम लेने लगता। (६) उसका मुख किसी क्षण पीला और किसी क्षण क्वेत हो जाता, किसी क्षण वह चेत उठता था और किसी क्षण पिला और किसी क्षण क्वेत हो जाता, किसी क्षण वह चेत उठता था और किसी क्षण [पुनः]अचेत हो जाता था। (७) प्रेम-व्यवस्था मरण से भी अधिक कप्टकारक होती है, जिसमें न जीव में जीवन रह जाता है और न उसको दशम अवस्था (मृत्यु) ही प्राप्त होती है। ८) [ऐसा लगता था] मानो प्राण लेने वालों (यम-दूतों) ने उसके प्राण निकाल लिए थे और वे उन प्राणों को बलान् ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्हें त्रास पहुँचा रहे थे, (९) फलतः [रत्नसेन के] मुख से इतना भी बोल नहीं निकल पा रहा था कि वह 'त्राहि' 'त्राहि' करे।

टिप्पणी—-(१) घाव < घात। (३) बिसंभारा < बिसम्भार=बेचेत। (४) भाँवरि < भामरी = प्रदक्षिणा, चक्कर। (५) हिलोर < हिल्लोल = समुद्र की लहर। निसस् < णीसस् < निर्देश : निश्चास लेना। (६) सेत < श्वेत । (७) दसइँ अवस्थाः काम की दस अवस्थाएँ कही गई हैं, जिनमें से अंतिम मरण है : अभिलाषाश्चिन्ता स्मृतिगुणकथनोद्वेग संप्रलापश्च। उन्मादो अथ व्याधिर्जंड़ता मृतिरिति दशात्र काम दशा।। (साहित्य दर्पण—संपा० शालिग्राम शास्त्री पृ० १०७)। (९) तराहि < न्नाहि = रक्षा करो।

इस छंद में जायसी ने 'मरण-दशा' का अच्छा चित्रण किया है। जायसी की प्रेम-साधना में यह मरण-मार्ग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के द्वारा जायसी के अनुसार साधक को अमरत्व की उपलब्धि होती है।

जहँ लिग कुटुँव लोग श्रो नेगी । राजा राय श्राए सब वेगी । जाँवत गुनी गारुरी श्राए । श्रोभा वेद सयान बंालाए । चरचिहं चेस्टा परिखिहं नारी । निश्चर नािहं श्रोषद तेिह वारी । है राजिहं लक्खन के करा । सकति वान मोहा है परा । निहंं सो राम हिनवँत वड़ी दूरी । को ले श्राव सजीविन मूरी । बिनो करिहं चेतहु गढ़पती । का जित्र कीन्ह कविन मित मती । कहहु सो पीर काह बिनु खाँगा । समुँद सुमेरु श्राव तुम्ह माँगा । धावन तहाँ पठावहु देहु लाख दस रोक । १२०॥ है सो बेलि जेहि बारी श्रानिहं सबै बरोक ॥ १२०॥ अर्थ—(१) जहाँ तक [रत्नसेन के] कुटुंबी, लोक (प्रजाजन) और नेगी (नेग पाने वाले—मृत्यादि), राजा और राय थे वे सव [उसकी यह दशा मुन कर] शीघ्र आए। (२) जितने भी गुणी और गारुड़ी थे, वे आए: ओझा, वैद्य और चतुर लोग बुलाए गए। (३) वे रत्नसेन की चेप्टा (अंगो की क्रियाशीलता) का अध्ययन करते है, नाड़ी परख़ते है और कहते है, "ओपिघ और उसकी बाटिका [तथा वालिका] निकट नहीं हैं। (४) राजा को लक्ष्मण की कला (वेदना) है, वह शक्ति-वाण के लगने से मूिलत पड़ा है। (५) और वे राम है नहीं [जो उसे अपने वाणों की शक्ति से मॅगा सकते थे] और वे हनुमान भी वड़ी दूर [किप्किंघा में] है [जो राम के वाणों पर चढ़ कर गए थे और संजीवनी लाए थे]; अतः उस संजीवनी को कौन लावेगा ?" (६) जितने भी [वहाँ उपस्थित] हैं, वे विनय करते हैं, "हे गढ़पित, चेत करो, तुमने अपने जी में क्या कर लिया है ? कौन सी मित तुमने कर ली है ? (७) वह पीड़ा हमें बताओ। वह कौन-सी वस्तु है जिसके अभाव में तुम्हें पूरा नहीं पड़ रहा है ? (७) तुम्हारे माँगने पर समुद्र तथा सुमेर भी आ सकते हैं। (८) वहाँ दून भेजो, उन्हें हम दस लाख रुपये [मार्ग-व्ययादि के लिए] देंगे, (९) जिस वाटिका में वह वेली है (जिस देश में वह कन्या है), उस वाटिका (देश) से वे सब तुम्हारे लिए वरिच्छा (फलदान) लावें।"

टिप्पणी——(१) नेग = विवाहादि के मांगलिक अवसरों पर पुरस्कार के रूप में दिया जानेवाला द्रव्य । (२) जाँवत्<यावत् = जितने भी । गारुरी<गारुड़िक = मंत्र-शास्त्रज्ञ । ओझा<ओज्झा<उपाध्याय = भूत-प्रेतादि की बाधा के चिकित्सक । सयान<सज्ञान = अनेक विषयों के जानकार, चतुर । (३) चरच्<चर्च = अध्ययन करना, निरीक्षण करना । नारी<नाडि = नाड़ी । निअर<णिअड िनकट । बारी < बाडिआ < वाटिका । (४) लक्खन < लक्ष्मण । करा < कला । (५) हनिवेत < हनुमत् = हनुमान । (६) बिनौ < विज्ञप्ति । गढ़पती = वे राजा जिनका युद्ध-बल गढ़-प्रमुख होता है । (७) खाँग् = कम पड़ना । (८) रोक < रूवग < रूपक = रुपया । (९) बरोक < वर ं सीतृक्य = बरिच्छा, फलदान ।

जौ भा चंत उठा बैरागा। बाउर जनहुँ सोइ श्रस जागा।
श्रावन जगत बालक जस रोवा। उठा रोइ हा ग्यान सो खोवा।
हौं तो श्रहा श्रमरपुर जहाँ। इहाँ मरनपुर श्राएउँ कहाँ।
केइँ उपकार मरन कर कीन्हा। सकति जगाइ जीउ हिर लीन्हा।
सोवन श्रहा जहाँ सुख साखा। कम न तहाँ सोवत विधि राखा।
श्रव जिउ तहाँ इहाँ तन मूना। कव लिग रहै परान विहूना।
जो जिव घटिहि काल के हाथाँ। घटन नीक पे जीउ निसाथाँ।

श्रहुउ हाथ तन सरवर हिया कँवल तेहि माँह । नेनिन्ह जानहु निश्चरें कर पहुँचत श्रगवाह ॥ १२१ ॥

अर्थ--(१) जब उसे चेत हुआ, वह विरक्त उठ बैठा, जैसे कोई बावला मोकर जागा हो । (२) वह जगत् में [पुनः] आने के विषय में बालक की मॉिंत रोने लगा; बह रो उठा, ''हा ! जो ज्ञान था, वह मेने गॅवा दिया। (३) मैं तो वहाँ था जहाँ अमर- ठोक है; यहाँ मृत्युलोक में मैं कहाँ आ गया ? (४) वह मेरे मरण का उपकार किसने किया था ? किसने मेरी [दिव्य] शक्ति को जगा कर मेरे जीव को हर लिया था ? (५) मैं [पक्षी] तो वहाँ मो रहा था जहाँ सुख की शाखा थी; विधाता ने मुझे वहाँ मोता हुआ क्यों नहीं रहने दिया ? (६) अब मेरा जीव वहाँ पर है और यहाँ पर मेरा मृना (शून्य) शरीर [मात्र] है; इससे अलग किए हुए मेरे प्राण कव तक [अकेले] रहेंगे? (७) [ऐसी दशा में] यदि मेरेप्राणकाल के हाथों में चले जाएँ तो वह [उनका] जाना अच्छा ही होगा, यह अवश्य होगा कि वे [इस शरीर के विना] निसाथ (बिना साथ के) होंगे।" (८) [उस मरणावस्था की अनुभूति का संकेत वह इस प्रकार करता है,] (८) साढ़े तीन हाथ का ही [शरीर] सरोवर है, और हृदय-कमल उसी में है(९) नेत्रों के लिए तो वह मानो निकट ही है, किन्तु हाथों के पहुँचने में अवगाढ (दूर) है।"

टिप्पणी—–(१) बैरागा<िवरागिन्=विरक्त । बाउर<बाउल<वातूल= बावला । (२) सकति=शक्ति । (४) सूना=शून्य । बिहुन्<िवहुण्<िव—धू= पथक्करना, अलग करना । (८) अहुठ<अहुट्ठ<अध्युष्ठ=साढ़े तीन । (९) निअर ्िणअड=निकट । अवगाह<अवगाढ=गंभीर, गहरा, व्याप्त ।

छंद की प्रथम सात पंक्तियों में किव ने 'मरण' और उसका दर्शन स्पष्ट किया है। जायसी के अध्यात्म में इस 'मरण' का स्थान बहुत महत्व का है। योगी को यह 'मरण' समाधि से प्राप्त होता है, प्रेममार्गी को विरह की उत्कट अनुभूति से। इस प्रकार का साधक 'मरण' जीव को शरीर के समस्त विकारों से मुक्त कर परम सन्ता में विलीन होने की सामर्थ्य प्रदान करता है।

किव ने छंद की अंतिम दो पंक्तियों में अलौकिक (दिव्य) सीन्दर्य (कमल) की स्थिति हृदय में बनाई है, जो सक्त शारीरिकना के परे है। वह यद्यपि शरीर के भीनर ही है, किन्तु उसे प्राप्त करना दुष्कर है।

सविन्ह कहा मन समुफहु राजा | काल सतें के जूिफ न छाजा | तासों जूिफ जात जो जीता | जात न किरसुन तिज गोपीता | स्त्रो निह् नेहु काहु सों कीजे | नाउँ मीठ खाएँ जिउ दीजे | पहिलेहिं सुक्य नेहु जब जोरा | पुनि होइ किटन निवाहत स्रोरा | स्त्रहुठ हाथ तन जेस सुमेरू | पहुँचि न जाइ परा तस फेरू | गँगन दिस्टि सों जाइ पहुँचा | पेम स्त्रदिस्ट गगन सों उँचा | धृव तें उँच पेम धुन उवा | सिर दे पाउ देइ सो स्त्रुवा |

तुम्ह राजा ऋो सुलिञ्चा करहु राज सुख मोग । एहि रे पंथ सो पहुँचै सहे जो दुक्ख वियोग ॥१२२॥ अर्थ--(१) सबने कहा, 'हे राजा, मन में इसे समझ हो कि काल से युद्ध करके

अर्थ--(१) सवने कहा, 'हे राजा, मन में इसे समझ लो कि काल से युद्ध करके कोई भी शोभा (विजय) नहीं पा सका है। (२) यदि उससे युद्ध कर उसे जीता जा सकता तो कृष्ण [जैसे महा बलवाली] गोपियों को छोड़ कर न जाते। (३) और स्नेह तो किसी से न कीजिए; उसका नाम अवश्य मधुर है,[किन्तु वह विष है]उसके खाने से प्राण देने पड़ते हैं। (४) स्नेह में पहले ही सुख होता है जब वह किसी से जोड़ा

(लगाया) जाता है, किन्तु उसके वाद अन्त तक उसका निवाहना कठिन होता है। (५) [उसकी प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा अपना शरीर ही है,] यह साढ़े तीन हाथों का शरीर सुमेरु जैसा [बीच में आता है], जिसके कारण ऐसा फेर पड़ गया है कि उस स्नेह-लोक तक पहुँचा नहीं जाता है। (६) गगन पर तो दृष्टि से पहुँचा जा सकता है, किन्तु प्रेम अदृष्ट है, क्योंकि वह गगन से भी ऊँचा है। (७) प्रेम का ध्रुव [गगन के] ध्रुव से भी ऊँचा उदित होता है, उसको वहीं छू (पा) सकता है जो पहले अपना सिर देता है (जीवनोत्यमं करता है) और तदनन्तर [उसके मार्ग में] पैर रखता है। (८) तुम राजा हो और स्वाभ्यामी हो, तुम राज-सुख का भोग करो; (९) इस मार्ग में तो वह पहुँचता है जो वियोग का दृश्व (अथवा दुःख और वियोग) सहन करता है।

टिप्पणी—–(१) सर्ते < सत्रा (स–त्रा) < साथ, से। (२) जूझ् < जुन्झ् < युच् = लड़ाई करना, लड़ना। (३) नेह < स्नेह। (४) ओर < अवर < अपर = दूसरा छोर। (५) अहठ < अहट्ठ < अर्थ चतुर्थ। अध्युष्ठ = साढ़े तीन।

इस छंद में किव ने प्रम-पंथ की गहनता का वर्णन किया है : वह कहता है कि प्रेम की उपलब्धि में सबसे बड़ी बाधा अपना शरीरही है; प्रेम अदृष्ट है; उसके निकट वहीं पहुँच सकता है जो अपना सिर (जीवन) देकर उसके मार्ग पर अग्रसर हो, और जो आगे भी वियोग का दृश्व सहन कर सके।

मुश्रें कहा मन समुभय राजा । करत पिरीत कठिन है काजा ।
नुम्ह श्रवहीं जेड घर पोई । कँवल न वैठि वैठ हहु कोई ।
जानिह भँवर जो तिह पँय लृटे । जीउ दीन्ह श्रो दिए न छूटे ।
कठिन श्राहि मियल कर राजू । पाइश्र नाहिं राज के साजू ।
श्रोहि पॅथ जाड जो होइ उदामी । जोगी जती तपा सन्यासी ।
गोग जोरि पाइत वह भोगू । तिज सो भोग कोइ करत न जोगू ।
तुम्ह राजा चाहहु सुख पावा । जोगिह भोगिह कत विन श्रावा ।
माधन्ह सिद्धि न पाइश्र जो लिह साध न तप्प ।
मोई जानिह वापुरे सीस जो करिह कलप्प ॥ १२३॥

अर्थ--(१) सुए (हीरामणि) ने कहा, "हे राजा, तुम अपने मन में इस बात को समझ लो कि प्रीति करना किठन कार्य है। (२) तुमने अभी तक घर की पकाई रोटी लाई है (जो कुछ घर-बँठे अनायास मिलता रहा है उसी से सन्तुष्ट रहे हो), किन्तु तुम | भ्रमर] अभी तक कुमृदिनी पर ही बँठे हो कमल पर नहीं। (३) कमल से प्रेम करने का परिणाम वही जानते है जो उसके [प्रेम के] मार्ग में लूटे जा चुके हैं, जिन्होंने उसके लिए जीवन दिया और जीवन देकर भी उससे छुटकारा नहीं पा सके। (४) सिहल का राज्य (भोग) किठन है: उसे [अपने] राज्य के आइंबर (बैभव) से नहीं प्राप्त कर सकते। (५) सिहल के मार्ग पर वह जाता है जो उदासीन होता है, योगी, यती, तपस्वी या सन्यामी होता है। (६) यदि भोग्य पदार्थों का संग्रह कर कोई उस [मिहल के] भोग को पा सकता, तो उस [भोग्य पदार्थों के]भोग को छोड़ कर कोई योग की साधना न करता। (७) तुम राजा हो और सुख प्राप्त करना चाहते हो। योग और भोग में

[परस्पर] कहाँ सद्भाव रहा है। (८) साधों के द्वारा ही सिद्धि नहीं मिलती है, जब तक तप न साधा जाए; (९) [सिद्धि प्राप्त करना] वेही बेचारे जानते हैं जो [अपना] मिर काट [कर उस सिद्धि को अपित] करते हैं।

टिप्पणी—(२) जेंब्<िजम्=भोजन करना। कोईं=कुमुदिनी। (४) साज< सज्ज=आडंबर। (७) कत<कुत्थ<कुत्र=कहाँ। (८) साध<सद्धा<श्रद्धा= इच्छा, आकाँक्षा। (९) बापुरा<वप्पुडा (दे०)=बेचारा। कलप्प क्लृप्त=काटा हुआ।

इस छंद में जायसी ने प्रेम-मार्ग की साधना पद्धति का निरूपण किया है। उनके अनुसार प्रेम की साधना योग और तप की साधना है; वह संसार के समस्त वैभवों द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकता है। [किव ने कथा में पद्मावती की उपलब्धि के लिए जहां रत्नसेन की तप और साधना की सफलता चित्रित की है, वहीं अलाउद्दीन जैसे शक्तिशाली सम्प्राट् के समस्त वैभव की विफलता भी इसी उद्देश्य से चित्रित की है।]

का भा जोग कहानी कथें । निकसै न घिउ वाजु दिध मथें । जौं लिह स्त्रापु हेराइ न कोई । तो लिह हेरत पाव न सोई । पेम पहार किठन विधि गढ़ा । सो पै चढ़े सीस सों चढ़ा । पंथ सूरिन्ह कर उठा स्त्रंकूरू । चोर चढ़ कि चढ़े मंसूरू । तृ राजा का पिहरिस कंथा । तोरें घटिह माँह दस पंथा । काम कोध तिस्ना मद माया । पाँचौ चोर न छाड़िह काया । नव सेंधै स्रोहि घर मॅक्सियारा । घर मूसिहं निसि कै उजियारा ।

अबहूँ जागु अयाने होत स्राव निसु भोर । पुनि किञ्जु हाथ न लागिहि मूसि जाहि जब चोर ॥ १२४ ॥

अर्थ—(१) और, योग की कथा कहने से क्या [प्राप्त] होता है ? [वह तो करने की वस्तु है।] दही को मथे विना घी नहीं निकलता है। (२) जब तक कोई [साधक] स्वतः उस [प्रेम की साधना] में खो नहीं जाता है, तब तक उस [प्रेम] को खोजते हुए नहीं पाता है। (३) विधाता ने प्रेम को दुर्गम पर्वत [के समान] बनाया है; उस पर वही चढ़ सकता है जो सिर के बल चढ़ता है। (४) उस (प्रेम के) पथ में शूलियों का उठा हुआ अंकुर (नुकीला अग्रभाग) है, जिस पर या तो चोर चढ़ता है और या तो मंसूर [जैसा प्रेम-मार्गी]। (५) ऐ राजा तू कथा क्या [क्यों] पहिनता है ? [अभी तो] तेरे शरीर में ही [दस इंद्रियाँ] दस मार्ग है। (६) काम, कोध, तृष्णा, मद और माया—ये पाँच चोर तुम्हारी काया को छोड़ते नहीं हैं [उस पर अधिकार किए रहते हैं]। (७) नव छिद्र उस [काया] गृह में हैं, [जिनसे प्रविष्ट हो कर वे तेरा गृह, चाहे रात हो चाहे [दिन का] प्रकाश, [निरंतर] मूसते रहते है। (८) ऐ अज्ञानी, अब भी जाग जा, क्योंकि अब तो विल्कुल प्रभात होता आ रहा है: (९) जब वे चोर सब कुछ चुरा ही ले जाएंगे, तब कुछ न हाथ लगेगा।"

टिप्पणी—(१) बाजु<वज्ज<वज्जं=बिना । मथ्<मंथ्=मंथन करना (२) हेराय् = गुम होना, स्रो जाना । हेर्=स्रोजना । पाव्<पाअ<प्राप=पाना ।

(३) सिर सों चढ़ा: समस्त एन्द्रियता को त्याग कर आगे बढ़ता है। (४) चोर चढ़: पहले चोरों को शूली दी जाती थी। मंसूर: मंसूर हल्लाज नाम का एक बहुत प्रसिद्ध सूफ़ी साधक हुआ है, जिसे इसलिए सूली दी गई थी कि वह 'अन-अल-हक' 'मैं सत्य हूँ' कहता था। (५) कंथा: गूदड़ों को टाँक कर बनाया गया वस्त्र। दशपंथ—दस मार्ग दस इन्द्रियाँ: पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा) पाँच कर्मेन्द्रियाँ (कंठ, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ) (७) सेंध<संधि = छिद्र, विवर, चोर घर में घुसने के लिए घर की दीवाल में जो छिद्र बनाते हैं। नवछिद्र<नवद्वार: दो आँखें, दो कान, नाक के दो छिद्र, मुख, गुदा, उपस्थ। मूस<मुस<मुष्=चोरी करना, चुरा ले जाना। (८) अयान<अज्ञान = मूर्ख। निसु = सम्पूर्ण रूप से, बिल्कुल।

इस छंद में भी किव ने प्रेम-पंथ की दुर्गमता का प्रतिपादन किया है। उसके अनु-मार प्रेम के मार्ग में सर के वल चलना पड़ता है—अर्थात् समस्त ऐन्द्रियता के ऊपर उठना पड़ता है। वह किठनाइयों का मार्ग है, और उसमें प्राणों का मोह छोड़ कर ही अग्रसर होना चाहिए। प्रेम-पथ के पथिक को दम इंद्रियों तथा पंचिवकारों से सावधान रहना चाहिए और शरीर के नवद्वारों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

सुनि सो बात राजा मन जागा । पलक न मार पैम चित लागा ।
नैनन्ह हरिह मोति श्रो मूँगा । जस गुर खाइ रहा होइ गूँगा ।
हिएँ की जोति दीप वह सूक्षा । यह जो दीप श्रेंधिश्रर भा बूक्षा ।
उलटि दिस्टि माया सों रूठी । पलटि न फिरी जानि कै क्सूठी ।
जो पे नाहीं श्रस्थिर दसा । जग उजार का कीजे बसा ।
गुरू विरह चिनगी पे मेला । जो सुलगाइ लेइ सो चेला ।
श्रव के फिनग मृंगि के करा । भँवर होउँ जेहि कारन जरा ।
फूल फूल फिरि पूडों जों पहुँचौं श्रोहि केत ।
तन नेवज्ञावर के मिलों ज्यों मधुकर जिउ देत ॥ १२५॥

अथं—-(१) मुए की यह वातें सुन कर राजा मन में जाग उठा (मचेत हुआ) और निर्निमेप दृष्टि से देखने लगा, क्योंकि उसका चित्त प्रेम में लग चुका था। (२) उसके नेत्रों से मोती (आँमू) तथा मूँगे (रक्त-विन्दु) ढलक रहे थे, और उसकी वहीं दशा हो रही थी जो गुड़ खाने पर गूगे हुए की होती है [उसे अपने समाधिजनित अनुभवों का वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहे थे]। (३) [उसने कहा,] ''ह्द्य की ज्योति में मुझे वह द्वीप (सिहल) अव सुझ रहा है, और यह जो द्वीप (जम्बू) है, मुझे अंधकारपूर्ण हुआ लगता है। (४) मेरी दृष्टि वदल गयी है: वह माया (सांसारिक वैभवादि) में हठ गई है और इन्हें झूठा जान कर [इनकी ओर] लीट नहीं रही है। (५) यदि [जगत् की] दशा स्थिर नहीं रहती है, तो जगत् उजड़ा हो तो क्या और बसा रहे तो क्या ? मुझे उससे क्या करना है ? (६) [प्रेम पथ का] गुरु हो न हो, विरह की चिनगारी ही डालता है, जो उम चिनगारी को मुलगा(कर प्रेम की आग को प्रज्वलित कर) लेता है. चेला वास्तव में वही है। (७) अव तृ [मेरे साथ] वह कला कर जो भृंगी फिनग के माथ करना है [तू भी मुझे उसी प्रकार अपने जैसा कर

११३

ले जैसे भृगी कीट को कर लेता है), जिससे कि मैं जिसके लिए दग्ध हो चुका हूँ, उसका भ्रमर (मबुपान करने वाला—मबुप) हो सकूँ।(८) मैंफूल-फूल (प्राणी-प्राणी) से पूछने को प्रम्तुत हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से उस केतकी (प्रम-पात्र) तक पहुँच सकूँ, (९) और जिस प्रकार मधुकर अपने प्राण देता है (केतकी से मिलने के लिए अपने दारीर को उसके तीक्ष्ण काँटों से विधवा देता है), उसी प्रकार मैं भी अपने दारीर (जीवन) की बिल देकर मिलने के लिए प्रस्तुत हूँ।"

टिप्पणी——(२) मोंति<मौिक्तक। मूँगा<मुग्ग<मुद्ग=प्रवाल। (३) दीप<द्वीप। (४) रूठा<रुट्<रुट्<रुट्<। (५) उजार<उज्जड [दे<]=बस्ती<रिहत स्थान। (६) सुलगाव्=आग को भलीभाँति लगाना (जलाना)। चेला<चेड<चेट=दास, शिष्य। (७) फिनग<फींडंग=घास की पित्तयाँ खाने वाला कीट-विशेष। (८) जौं<जओ<यतः=तािक। केत=केतकी पुष्प, जिसकी पित्यों में कोर पर बहुत नुकीला और कड़ा काँटा होता है। (९) नेवछावर<णिवच्छ+आविल=उतार कर दिया जाने वाला द्वव्य-समूह। ज्यौं<जेम [दे<]=यथा।

इस छंद में किव ने कहा है कि एक बार प्रेम का दिव्यलोक जब उपर्युक्त मरण-साधना से दिखाई पड़ जाता है तो साधक को इहलोक का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह अपने शरीर की भी बिल दे कर प्रियतम से मिलना चाहना है। इसमें किव न गुरु-शिष्य धर्म का भी निरूपण किया है। उसके अनुसार गुरु वह है जो साधक में विरह की बेदना अंकुरित करता है, और साधक वह है जो उस अंकुर को अपनी साधना से अधिकाधिक पल्लवित करता है।

तजा राज राजा भा जोगी। श्रों किंगरी कर गहें वियोगी।
तन बिसँभर मन वाउर लटा। श्ररुक्ता पेम परी सिर जटा।
चंद चदन श्रों चंदन देहा। भसम चढ़ाड़ कीन्ह तन खेहा।
मेखिल सिंगी चक घँधारी। जोगोटा रुद्राख श्रधारी।
कंथा पहिरि डंड कर गहा। सिद्ध होइ कहँ गोरख कहा।
मुंद्रा स्रवन कंउ जपमाला। कर उदपान काँघ ववछाला।
पाँविर पाँव लीन्ह सिर छाता। खण्पर लीन्ह भेस कै राता।
चला भुगुति माँगै कहँ साजि कया तप जोग।
सिद्ध होउँ पदुमावित पाएँ हिरदे जेहि क वियोग।।? २६॥

अर्थ--(१) राजा (रत्नमेन) ने राज्य छोड़ दिया, वह योगी हो गया और हाथ में किंगरी (किन्नरी वीणा) लिए हुए वह वियोगी वन गया। (२) वह बरीर में बेचेत और मन से वावला तथा लुब्ध था, वह प्रेम में उलझा हुआ था, और उसके सिर पर जटा पड़ गई थी। (२) चन्द्र जैसे मुख और चंदन जैसे देह पर भस्म (राख) पोत कर उसने बरीर को मिट्टी कर लिया। (४) मेखली. शृंगी. चक्र, धँघारी, योगपट्ट और रुद्राक्ष और आधारी [ग्रहण कर] (५) तथा कंथा पिह्न कर उसने हाथ में दंड लिया तथा सिद्ध होने के लिए गोरखनाथ का नाम लिया। (६) कानों में मुद्राएँ, कंठ में जपमाला, हाथ में उदपान, कंधे पर व्याध्यचर्म, (७) पावों में पाँवरी और सिर पर

छत्र लिए और रक्त वर्ण का वेष कर उसने [हाथ में] खप्पर ले लिया। (८) काया को तपस्या के योग्य सजा कर वह भुक्ति (भोजन) माँगने के लिए चल पड़ा; (९) [मन मे उसने संकल्प किया,] "मैं उस पद्मावती को पाकरसिद्ध हूँगा, जिसका मेरे हृदय मे वियोग है।"

टिप्पणी——(१) किंगरी<िकन्नरी: एक प्रकार का ताँतों का छोटा बाजा जिसे ताँतों से ही बजाया भी जाता है। (२) लटा — लुघ्ध। (३) खेह [दे०] = घूल, मिट्टी। (४) मेखली — कांची, करधनी। सिगी<िशृंग — सींग का बाजा। चक्र — एक गोलाकार अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता था। अकाली सिक्ख इसे सिर पर पगड़ी के साथ धारण करते हैं। मंझन ने भी 'मधुमालती' में इसे योगी मनोहर के मस्तक पर धारण कराया है: चक्रमांथ मुख भसम चढ़ावा। १२७.४। धँधारी — गोरखधंधा। जोगौट< जोगवट्ट < योगपट्ट: योगियों का वस्त्र-विशेष जिसे वे ध्यान करते समय सिर से पैर तक डाल लेते हैं। रुद्राछ < रुद्राक्ष = रुद्राक्ष की माला। आधारी — एक लकड़ी जिसके सहारे योगी बैठते है। (५) कंथा — चिथड़ों से बना हुआ वस्त्र। दंड = डंडा। (६) मुंद्रा मुद्रा — कांनों में पहनने का छल्ला। उदपान = जलपात्र। (७) पाँवरी — पादत्री = जूनी या खड़ाऊँ। खप्पर < कर्षर — नारियल का खोपड़ा। (८) भुगुति < भुवत — भोजन। जोग< योग्य।

इस छंद में किव ने गोरखपंथी योगी की वेष-भूषा का वर्णन किया है।

गनक कहिं करु न गवन त्राज्ञू । दिन लैं चलिह फरें सिधि काज्जू । पेम पंथ दिन घरी न देखा । तव देखें जब होइ सरेखा । जेहि तन पेम कहाँ तेहि माँसू । कया न रकत न नयनिह ल्यॉसू । पँडित मुलान न जाने चालू । जीउ लेत दिन पूँछ न कालू । सती कि बौरी पूँछैं पाँड़े । त्रों घर पैठि समेटे भाँड़े । मिर जो चले गाँग गित लेई । तेहि दिन घरी कहाँ को देई । में घर बार कहाँ कर पावा । घर काया पुनि स्रंत परावा । हों रे पँथेरू पँखी जेहि वन मोर निवाहु । स्नेलि चला तेहि वन कहँ तुम्ह ल्यापन घर जाहु ॥१२७॥

अर्थ—(१) गणक (ज्योतिषी)कहने लगे, "आज न जाओ: [उपयुक्त] दिन का निर्धारण करके [उस दिन] यदि जाए तो कार्य में सिद्धि फलती है।" (२)[रत्नमेन ने उत्तर दिया.] "प्रेम-पथ में [पथिक] दिन और घड़ी नहीं देखता है, वह तो इन्हें तब देखे जब बृद्धिमान (समझदार) हो। (३) जिसके तन में प्रेम हो जाता है, उसके झरीर में मांस वहां रह जाता है? उसकी काया में न रक्त रह जाता है, और न उसके नेत्रों में आंस्। (४) पित भूल रहा है, वह चलन (रीति-भाँति) नहीं जानता है, क्योंकि जीव (प्राण) लेते समय काल [भीतो] दिन नहीं पूछता है। (५) चितारोहण करती हुई बावली स्ती भी त्या पाड़े (पित्त) में [दिन-घड़ी] पूछ कर चितारोहण करती है और [तब तक] क्या घर में प्रविष्ट होकर वर्तन-भांड़े एकत्र करती है? (६) जो गंगा-गित लेने के लिए प्राण-विसर्जन करने चला है, उसे दिन-घड़ी कौन बताता है?

(७) मैंने घर-द्वार कहाँ का पाया है ? घर और काया अंत में दूसरे के ही तो होते हैं।

(८) मैं तो पक्षयर (पंखों वाला) पक्षी हूँ; [अब] जिस वन में मेरा निर्वाह होगा,

(९) उसी वन को मैं [इस वन से] कीड़ापूर्व के जा रहा हूँ, तुम [भी] अपने घर जाओ।"

िटप्पणी—(१) गवन<गमन=प्रस्थान। (२) सरेख<संलेखित=वह जिसने
तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाया हो, ज्ञानी, समझदार। (३) कथा<काया। (५)

बाउर < वाउल < वातूल = बावला । भाँड़ < भाण्ड = बर्तन । (६) गाँग-गित = पहले लोग स्वर्गीदि की कामना से गंगा में डूब कर शरीर-त्याग करते थे, उसे गंग-गित लेना कहते थे। (७) बार < वार=द्वार। (८) पँखेरू < पक्षघर = पंखों को घारण करने वाला, पक्षी। निबाह < णिव्वाह < निर्वाह। (९) खेल् = कोड़ा करना, कौतुक करना: किन्तु पिक्षयों और योगियों के प्रसंग में जायसी ने इस शब्द का प्रयोग 'कीड़ा अथवा कौतुक पूर्वक जाना' के अर्थ में किया है, यथा: हंस लजाइ समुँद कहँ खेले। (४८४.५), जोगी आपु कटक सब चेला। कौन दीप कहँ चाहिअ खेला। (१४०.३)।

चहुँ दिसि त्र्यान सोंटिश्चन्ह फेरी । भै कटकाई राजा केरी । जाँवत ऋहै सकल श्रोरगाना । सांबर लेहु दूरि है जाना । सिघल दीप जाइ सब चाहा । मोल न पाउव जहाँ वेसाहा । सब निविह्हिं तहँ त्र्यापिन साँठी । साँठी बिना रहब मुख माँटी । राजा चला साजि के जोगू । साजहु वेगि चले सब लोगू । गरब जो चढ़े तुरिश्च की पीठी । श्रव सो तजहु सरग सौं डीठी । मैंत्रा लेहु होहु सँग लागू । गुदर जाइ सब होइहि श्रागू । का निचिन्त रे मनुसे श्रापिन चिंता श्राहु ।

लेहि सजग होइ ऋगुमन फिरि पछिताहि न पाछु ॥१२८॥

अर्थ—(१) राजा के सोंटाबरदारों ने राजा की आजा फरी (प्रचारित की), "राजा की कटक [तैयार] हो गई है; (२) [उसमें सम्मिलत होने के लिए] जितना भी [राज-कीय] मृत्य-समुदाय है, सब के सब संबल ले लो, दूर जाना है। (३) सबको सिहल हीप जाना है, जहाँ पर क्रय किया हुआ कुछ न पाओगे।(४) वहाँ पर सब अपनी ही साँठी से काम चलेगा, साँठी के बिना मुख में मिट्टी रहेगी—मिट्टी फाँकनी पड़ेगी। (५) राजा योग (योगी का वेप) सजा कर चला है, तुम सब लोग चलने की शीघ्र तैयारी करो। (६) [तुम सब] जो गर्वपूर्वक घोड़े की सबारी करने थे, अब स्वर्ग (आकाश) से दृष्टि लगाना छोड़ो। (७) अपनी मात्रा (सामान) ले लो और [राजा के कटक के] साथ सम्मिलत हो जाओ, सभी [राजा की] सैनिक पेशी में उपस्थित होकर उसके आगे-आगे होंगे (चलेंगे)।(८)ऐ मनुष्य, तू निश्चिन्त क्या (क्यों)है ? अपनी चिन्ता में हो। (९) तू सजग होकर पहले ही से [अपना स्थान] ले, जिसमे पीछे न पछनाए।"

िष्पणी—(१) आन<आज्ञा । सोंटिआ=सोंटाबरदार, वैत्रिक । कटकाई< कटिकका=छोटी सेना । (२) ओरगाना=सेवक-समुदाय [दे० 'ओरग' २६.३ टिप्पणी] । साँबर<शम्बल=पाथेय । (३) बेसाह्<िवसाधय्=कय करना । (४) साँठि<संठिइ<संस्थिति=दशा, आर्थिक स्थिति । (६) तुरिअ<तुरय<तुरग= घोड़ा । सरग<स्वर्ग=आकाश । (७) मंत्रा<मात्रा=सामान । लाग<लग्ग< लग्न=संबद्घ, सम्मिलित । गुदर<गुजर=सैनिक पेशी (दे० २४१.१) । आगू<अग्गः <अग्र । (८) आछ्<अस्=होना । (९) पाछ्<पच्छ<पच्छात्=पीछे ।

विनवे रतनसेनि के माया। माँथे छत्र पाट निति पाया। वेरसहु नव लाव लिन्छ पित्रारी। राज छाँड़ि जनि होहु भिवारी। निति चंदन लागे जेहि देहा। सो तन देखु भरब अब खेहा। सब दिन रहेउ करत तुम्ह भोगू। सो कैसे साधब तप जोगू। कैमें धूप सहव विनु छाहाँ। कैसें नींद परिहि भुड़ें माहाँ। कैसें श्रोड़ब काँवरि कंथा। कैसें पाउँ चलब तुम्ह पंथा। कैसें सहव खिनहि खिन भूखा। कैसें खाएब कुरकुटा रूखा। राज पाट दर परिगह सब तुम्ह सों उजिश्रार। वैठिभोग रस मानहु कै न चलह अधिश्रार॥१२६॥

अर्थ—(१) रत्नसेन की माता उसमे विनय करती है, "[हे पुत्र,] तुम्हारे मस्तक पर छत्र रहता है और नुम्हारे पैर नित्य पीढ़ों पर रहते है, (२) और नुम नौ लाख लक्ष्मी [जैसी] प्रियाओं का भोग करते हो, [एसे मुख-सौस्य को भोगते हुए] नुम राज्य छोड़ कर भिखारी मत बनो। (३) जिस देह में नित्य ही चन्दन लगता है, वही देह, नुम देखो, अब धूल (राख) भरेगा। (४) सब दिन (मदैव) तुम भोग करते रहे हो, वही तुम कैसे तप और योग साधोगे? (५) बिना छाया के नुम धूप कैसे सहोगे? और कैसे नुम्हों भूमि में (पर) नींद पड़गी? (६) कैसे नुम कमली और गुदड़ी ओढ़ोगे, और कैसे नुम्हारे [नंगे] पाँव मार्ग में चलेंगे? (७) कैसे नुम क्षण-प्रतिक्षण भूख सहन करोगे? और कैसे तुम रूखा कुरकुटा खाओगे? (८) राज-पाट, दल-प्रतिग्रह—सव नुम्हीं से प्रकाशित हैं, (९) [इसलिए] नुम [यहाँ] वैठे रहकर भोग का आनन्द मानो (प्राप्त करो) और इन सव को अंधकारपूर्ण करके प्रस्थान न करो।"

टिप्पणी—(१) विनव्<िविज्ञापय् = अपनी बात कहना, निवेदन करना । माया <माइ < मातृ = माँ । पाट < पट्ट = फलक, पीढ़ा । पाय < पाअ < पाद = पैर । (२) बेरस् < विलस् = विलास करना । लिच्छ < लक्ष्मी । भिखारी < भिक्षाकारिन् = भिखमंगा । (३) खेह = मिट्टी, घूल । (५) नींद < निद्रा । भुइं < भूमि । (६) काँवरि < कम्बल । कंया = गुदड़ा, गुदड़े से बना वस्त्र । (७) कुरकुटा = वह उबाला हुआ चावल जो सूखकर ऐंठ गया हो [कूर = उबाला हुआ चावल, कुटित = टेढ़ा हो गया हुआ, ऐंठा हुआ ] । रूखा < रुक्ख < रुक्ष = नीरस । (८) दर < दल = सैन्य । परिगह < प्रतिग्रह = सेना का वह भाग जो आवश्यकता के लिए रुक्खा जाता है । उजिआर < उज्ज्वल = प्रकािशत । (९) अधिआर < अन्धकार = अधेरा ।

मोहिं यह लोभ सुनाउ न माया। काकर सुख काकरि यह काया। जों निश्रान तन होइहि छारा। माँटी पोखि मरें को भारा। का भूलहु एहि चंदन चोवाँ। बैरी जहाँ श्राँग के रोवाँ। हाथ पाउ सरवन श्रौ श्राँखी। ये सब ही भरिहें पुनि साखी। सोत सोत बोलहिं तन दोखू। कहु कैमें होइहि गति मोखू। जौं भल होत राज श्रौ भोगू। गोपिचंद कस साधत जोगू। श्रोनहुँ सिस्टि जौं देख परेवा। तजा राज कजरी बन सेवा। देखु श्रंत श्रस होइहि गुरू दीन्ह उपदेस। सिंघल दीप जाव मैं माता मोर श्रदेस॥१२०॥

अर्थ--(१) [रन्नसेन ने कहा], "हे माता, मुझे यह मोह मत सुनाओं। यह सुख किसका है और यह काया किसकी है ? (२) यदि अंत में घरीर राख ही होगा, तो इस मिट्टी [के घरीर] को पुष्ट करके, उसके भार से कौन मरे ? (३) इस चन्दन और चोए पर क्या भूलती हो, जहाँ पर (जब िक) घरीर के रोम-रोम हमारे वैरी हैं ? (४) पुनः (इसके अतिरिवत) हमारे हाथ, पैर, कान और आँखें--यह सभी [उस कर्ता के सम्मुख हमारे किए हुई कर्मों के संबंध में] साक्षी भरेंगे। (५) [घरीरका] एक-एक स्रोत (रोमकूप) घरीर के द्वारा किए हुए दुष्कर्मों को कह उठेगा, तब बताओं कैसे मोक्ष-गितिमिल सकेगी? (६) यदि राज्य और भोग भले होते, तो राजा गोपीचन्द कैसे (क्यों) योग साधते? (७) उन्होंने भी जब सृष्टि को पारावत [के समान उड़ जाती हुई--अाँखों से ओझल हो जाती हुई] देख लिया, राज्य का त्याग कर दिया और कज्जली-वन का सेवन किया।(८) तू देख ले, अंत इसी प्रकार का होगा; [अतः] गृहने [जैमा] उपदेश दिया है,(९) मैं सिहल द्वीप जाऊँगा; हे माता, तुम्हें मेरा आदेश है।"

टिप्पणी—(१) माया>माइ < मातृ = माता। (२) निआन < निदान = अन्त में। छार < क्षार = राख। (३) चोवा = अगुरु के रस से भवके द्वारा उतारा हुआ एक सुगंधित पदार्थ। रोवँ < रोमन्। (४) सरवन < अवण = कान। आँखि < अक्खी < अक्खी < अक्खी = आँख। साखी < साक्षिव < साक्षिन्। (५) सोत < स्रोत = रोमकूप। मोख < मोक्ख < मोक्ष । (६) भल < भल्ल < भद्र=अच्छा। गोपीचन्दः बंगाल के एक राजा जो गोरखनाथ के उपदेशों से योगी बन गए थे। (७) परेवा < पारेवय < पारावत = पक्षी। कजरी वन < कज्जलीवन = कज्जली तीर्थ (?) (मो० वि०)। (९) अदेस < आदेश = प्रणाम।

रांवे नागमती रिनवास् । केंड्रॅ तुम्ह कंत वन वास् । श्रब को हमिह किरिहि भोगिनी । हमहूँ साथ होइव जोगिनी । के हम लावहु श्रपने साथाँ । के श्रव मारि चलहु सें हाथाँ । तुम्ह श्रम बिछुरे पीउ पिरीता । जहँवा राम तहाँ सँग सीता । जौ लिह जिउ सँग छाड़ न काया । किरहों सेव पखरिहों पाया । भलेहि पदुमिनी रूप श्रमूपा । हमतें कोइ न श्रागरि रूपा । मँव भलेहि पुरुपन्ह के डीठी । जिन्ह जाना तिन्ह दीन्ही पीठी । देहि श्रसीस सबै मिलि तुम्ह माथें निति छात । राज करह गढ चितउर रासह पिय श्रिहिवात ॥१२१॥

राज करहु गढ़ चितउर रासहु पिय श्रिहिबात ॥१२१॥ अर्थ--(१) नागमती और रत्नमेन का [शेष] रिनवास रो रहा है, "हे कान्त, तुम्हें किसने बनवास दिया ?(२) अब हमको भोगिनी कौन करेगा ? हम भी तुम्हारे साथ योगिनी होंगी। (३) या तो तुम हमें अपने साथ लगाओ (लो), और या तो अपने हाथों मे अब हमें मार कर जाओ। (४) तुम्हारे ही ऐसे प्रिय पित के विछुड़ने पर जहाँ-जहाँ राम गए थे, वहाँ-वहाँ सीता भी तो गई थी। (५) जब तक हमारे प्राण काया का साथ न छोड़ेंगे, हम तुम्हारी मेवा करेंगी और तुम्हारे पैर पत्वारेंगी। (६) पिंचनी का रूप भले ही अनुपम हो, किन्तु कोई भी मप में हमसे आगे (बढ़ी-चढ़ी) नहीं हो सकती है। (७) भले ही पुरुषों की दृष्टि [उन पर] मॅडराए, किन्तु जिन्होंने भी [एक बार] उनको जान लिया है, उन्होंने उन्हें पीठ दे दी है (उनकी ओर से मुँह फेर लिया है)। (८) सभी रानियाँ मिलकर रत्नसेन को आशीर्वाद देती है, "तुम्हारे मस्तक पर नित्य ही छत्र रहे! (९) तुम चिनौर गढ़ में राज्य करते रहो, और हे प्रिय, तुम हमारा अहिवात रक्खो!"

टिप्पणी——(१) कंत<कान्त=पित । (३) सें<सइं<स्वयं । (४) बिछुर् <िवच्छुड् [दे $\circ$ ] = विछुड्ना, अलग होना । पिरीत<प्रीत=प्रेम-पात्र, प्रिय । (५) पिखार्<पक्षालय = पिखालना, घोना । पाय<पाअ<पाद=पैर । (६) आगर<अग्र=आगे, बढ़कर । (७) भवँ<भम्<म्म्=पूभना, चक्कर लगाना, मँडराना । (८) छात<छत्त<छत्र । (९) अहिवात=सौभाग्य ।

तुम्ह तिरिश्रा मित हीन तुम्हारी। मूरुख सो जो मते घर नारी। राघी जों सीता सँग लाई। रावन हरी कवन सिधि पाई। यहु संसार सपन कर लेखा। बिछुरि गए जानहु निहं देखा। राजा भरथिर सुनि रे ऋयानी। जेहि के घर सोरह से रानी। कुचन्ह लिहें तरवा सहराई। मा जोगी कोइ माथ न लाई। जोगिहिं काह भोग सों कान्न्। चहें न मेहरी चहें न राज्र्। जूड़ कुरकुटा पै मखु चाहा। जोगिहि तान भात दहुँ काहा। कहा न माने राजा तजी सबाई भीर। चला छाड़ि सब रोवत फिरि के देइ न धीर।। १३२॥

अर्थ—(१) [रत्नसेन ने उत्तर दिया,] "तुम स्त्री हो, तुम्हारी बुद्धि हीन (ओछी) है, वह मनुष्य मूर्ख होता है जो घर मे स्त्री से मत (मंत्रणा) [कर के कोई कार्य] करता है। (२) राम ने जो सीता को सग लिया, [उसी से तो] रावण ने सीता का हरण किया; उन्होंने कौन सी सिद्धि [सीता को साथ ले जाने पर] प्राप्त की? (३) यह समार स्वप्त के लेखे का (जैसा) है; [जब तक संयोग है सभी नाते-रिञ्ते हैं,] विछुड़ने के बाद ऐसा हो जाता है मानो पहिले देखा भी न हो (सभी रिञ्ते-नाते समाप्त हो जाते हैं)। (४) ऐ अबोध स्त्री, सुन एक राजा भर्तृहरि थे, जिनके गृह में सोलह सौ रानियाँ थीं; (५) वे अपने कुचो से उसके पैरो के तलवे महलाती रहती थीं, किन्तु वह [सांसा-रिकसबंधो के इसी मृषात्व को समझ कर] योगी हो गया और उन्हें उसने साथ न लिया। (६) योगी को भोग से क्या प्रयोजन ? वह न स्त्री चाहता है और न राज्य। (७) बह तो ठड़ा कुरकुटा ही भक्ष्य के रूप मे चाहता है: योगी को (के लिए) तप्त भात, तुम्हीं बताओ, क्या है?"(८) राजा किसी का कहना नहीं मान रहा था, उसने समस्त [शासन-

कार्यादि की ] व्यस्तता त्याग दी; (९) वह मव को रोता त्याग कर चल पड़ा था, और लौटकर उन्हें धैर्य नहीं दे रहा था।

टिप्पणी——(१) तिरिआ < स्त्री। (४) भरथरी: भर्तृहरि उज्जैन के एक प्रसिद्ध राजा जो पीछे संसार से विरक्त होकर योगी हो गए थे। अयानि<अज्ञान। (५) तरवा<तल=पाद-तल। सहराव्=सहलाना। (६) मेहरी<महल्ली<महल्, अथवा मेहरी<मिहिलिया<मिहिलिका=मिहला।(७) कुरकुटा<कूर+कुटित: [कूर=उबाला हुआ चावल, कुटित=टेढ़ा हो गया हुआ, ऐंठा हुआ]। भल<भक्ष्य। तात<तत्त<तप्त। भात<भक्त=पका हुआ चावल।

रोवै माता न बहुरै बारा | रतन चला जग भा श्रॅंधियारा | बार मोर रजियाउरि रता | सो ले चला सुवा परबता | रोविहं रानी तजिहं पराना | फोरिहं बलय करिह खिरिहाना | चूरिहं गिव श्रभरन श्री हारू | श्रव काकहँ हम करब सिगारू | जाकहँ कहिं रहिंस कै पीज | सोइ चला काकर यह जीज | मरै चहिंह पै मरै न पायिह | उठै श्राग तब लोग बुभाविहं | धरी एक सुठि भएउ श्रॅंदोरा | पुनि पार्छे बीता होइ रोरा | दूट मनै नव मोती फूट मनै दस काँच | लीन्ह समेटि श्रोविरन होइगा दुख कर नाँच ॥?३३॥

अर्थ--(१) माता रोती है किन्तु वालक (रत्नमेन) वापस नहीं होता है; [वह कहती है,] "[मेरा] रत्न चला गया और [मेरे लिए] मंसार अँथेरा हो गया। (२) मेरा वालक राज्याविल (राज्य के कार्यों) में रवत (अनुरक्त) था, किन्तु उसको पर्वतीय मुआ लिए जा रहा है।" (३) रानियाँ रोती हैं और अपने प्राण छोड़ती हैं, वे चृड़ियाँ फोड़ती है और [उनका] खिलहान [-सा] कर देती है। (४) वे ग्रीवा के आभरण और हार तोड़ती है, और कहती है, "अब हम किसके लिए शृंगार करेगी? (५) जिसको हम हिंपत होकर 'प्रिय' कहती थीं, [अब] जब वहीं चल पड़ां, तो यह प्राण किसके हैं?" (६) वे मरना चाहती है, पर मर नहीं पाती है; आग [उनके डारीर से] जब उठती है, तब लोग उसे बुझा देते है। (७) एक घड़ी तक अत्यधिक हल्ला-गुल्ला हुआ, और पीछे वह रोर हो बीता (समाप्त हो गया)। (८) नौ मन मोती टूट गए और दस मन काँच (शीशे) [के वलय]; (९) उन्हें कोठिरयों में बटोर कर रख दिया गया और दृश्व का नृत्य हो गया।

टिप्पणी— (१) बहुर्< त्याहुड्<याघुट् = लौटना । बार < बाल = बाल क । (२) रिजयाउरि < राज्य + आविल = राज्य के कार्य । रता < रकत = अनुरकत । (३) खिरहान < खाद्याधान (?) = जहाँ खाद्याञ्च इकट्ठा किया जाता हो । (४) चूर्< चूर्य्< चूर्ण्य् = तोड़ना, टुकड़ें - टुकड़ें करना । गिव-अभरन < प्रीवाभरण । (५) रहस < रभम्=हर्ष । पीउ < पिउ < प्रिय । (७) अँदोर< आन्दोल = हलचल, हल्लागुल्ला । रोर< रोल < रव = कोलाहल । (८) मोती < मौतिकक । कांच < कच्च = शीशा । (९) ओबरी < उटवरि < अपविस्का = भीतर का कक्ष, कोठरी ।

ासगी पूरी । छाड़ि नगर मेला होइ दूरी । निकमा राजा राय राने सब भए बियोगी । सोरह सहस कुँवर भए जोगी । माया मोह हरी सें हाथाँ। देखेन्हि वृक्ति निञ्चान न साथाँ। छाड़ेन्हि लोग कुटुँब घर सोऊ । मे निनार दुख सुख तिन दोऊ । सोइ ऋकेला। जेहि रे पंथ खेलै होइ चेला। नगर नगर ऋौ गाउँहिं गाऊँ। चला छाड़ि सब ठावँहिं टाऊँ। काकर घर काकर मड़ माया । ताकर सब जाकर जिउ काया । चला कटक जोगिन्ह कर के गेरुत्रा सब भेप ।

कोस बीस चारिहुँ दिसि जानहुँ फूला टेसु ॥१३४॥

अर्थ--(१) राजा (रत्नसेन)सिगी वजा कर निकल चला । नगर को छोड़ कर और उससे दूर होकर उसने [औरो को] मिलाया (साथ लिया) । (२)[उसके समस्त सामत ] राजे और राणे [उसके साथ ]िवयोगी हुए : कुळ सोळह सहस्र कुमार योगी हुए । (३) मोह की माया को उन्होंने अपने हाथों सेस्वयं हटा दिया, [क्योंकि] उन्होंने समझ कर देखा कि अन्त में ये साथ न रहेंगे । (४) उन्होने भी [रत्नमेन की भाँति] रुोक (प्रजा), कुटुब तथा घर-बार को छोड़ दिया और दुःख-सुख के द्वन्द्व को त्याग कर वे भी [रन्नमेन की भाति] निराले हो गए । (५) राजा अकेले उसी का स्मरण कर रहा था जिसके मार्ग में चेला वन कर वह कीड़ा या कौतुकपूर्वक जा रहा था। (६) नगर-नगर और गाँव-गाँव---सभी को स्थान-स्थान पर छोड़ता हुआ वह चला । (७) [ उन्होने कहा, ] ''किसके ये घर और किसके ये मंदिर और वैभव है ?ये सव[भीतो] उसी के है जिसके जीव और काया है। `` (८) योगियों का समस्त कटक गेम्आ वेप धारण करके चल पड़ा; (९) [उनका वह दल ऐसा] ज्ञात होता था [मानो] वीस कोसतक चारों ओर पलाश फुले हुए हो ।

टिप्पणी--(१) सिगी<शृंग=सींगका बना एक बाजा । मेल्<मेलय् = मिलाना, इकट्ठा करना। (२) राय $\le$ राजा। राणा $\le$ राजन्य (?)। (३) सै $\le$ सइं $\le$ स्वयं। बूझ्<बुऽझ्<बुध्= जानना, समझना, ज्ञान करना । (४) सॅवर्<समर<स्मृ=याद करना । (५) अकेला<अक्केल्लय<एकािकन् । खेल्=क $\hat{i}$ ड़ा या कौतुक पूर्वक जाना । (७) मढ़<मठ=मंदिर । (९) टेसु<िं कशुव=गलाश का फूल ।

त्र्यागें सगुन सगुनित्राँ ताका | दिहउ मच्छ रूपं कर टाका | भरें कल्य तरुनो चिन त्राई। दहिउ लेहु खालिनि गोहराई। मालिनि त्र्याउ मीर ले गाँथे । खंजन वंड नाग दाहेनें मिरिग त्र्याइ गौ धाई | प्रतीहार वोला खर वियं संवरित्रा दाहिन बोला । वाएँ दिसि गादुर तहँ डोला । वाएँ स्त्रकामी घोचिनि स्त्राई। लोगा दरमन स्त्राइ देवाई। कुरारी दाहिन कूचा। पहुँचै भृगुति जैस मन रूचा। वार् जाकहें होहिं सगुने श्रस श्री गवने जेहि श्रास । त्र्यस्टो महासिद्धि तेहि जस कवि कहा वित्रास ॥१३५॥

अर्थ--(१) शक्न-विचार करने वाले ने आगे [आने वाले] शक्नों पर विचार किया। उसने कहा, "दही और मछिलयाँ चाँदी के मटकों में [आए] हैं, (२) तरुणी भरे कलश के साथ चली आई है, ग्वालिन ने 'दही लो' पुकारा है, (३) गूथे मालिन मौर लिए हुए आई है, खंजन नाग के मस्तक पर वैठा है, (४) दाहिनी ओर मृग दौड़ कर आ गया है, प्रतिहार (तीतर) वाई ओर प्रखर (स्वर में) वोला है, (५) साँवला साँड़ दाहिने वोला है, और वहाँ ही (साथ हीं) गींदड़ वाई दिशा में चला (गया) है। (६) वाएँ ही आकाश की घोंविन (क्षेमकरी) आई है और लोमड़ी ने आकर दर्शन दिया है, (७) वाएँ कुररी [पक्षी] और दाहिने कौञ्च [आए है]: [इन शक्नों से प्रकट है कि] जैसी भृक्ति मन में रुचे, वैसी [स्वतः] पहुँच जाए। (८) जिसको ऐसे शक्न हों, और वह जिस (जैसी) आशा से भी गमन कर रहा हो, (९) उसको अप्ट महासिद्धियाँ [तक] प्राप्त होती है, जैसा महाकवि व्यास ने कहा है।"

टिप्पणी——(१) टाका = घड़ा, मटका (बिहार पीजैट लाइफ़, पृ० ७८)। (३) मौर<मउड<मुकुट । गाँथ्<ग्रथ्=ाूथना। (५) विख<वृष=बैल, साँड । गादुर=गीदड़। (६) अकासी घोबिन=आकाश की घवल पक्षी, क्षेमकरी नाम की चील। लोवा<लोपाक=लोमड़ी। (७) कुररी=ाक्षी-विशेष। कूच<कुंच<कौञ्च। भुगुति<भुक्ति=भोजन।

भएउ पयान चला पुनि राजा। सिंगनाद जोगिन्ह कर वाजा। कहेन्हि त्राजु कछु थोर पयाना। काल्हि पयान दूरि है जाना। त्राहिं मेलान जो पहुँचिहि कोई। तब हम कहब पुरुष भल सोई। एहि त्रागे परबत की पाटी। बिपम पहार त्रागम सुटि घाटी। विच बिच खोह नदी श्री नारा। ठाँविहें ठाँव उठिहें वटपारा। हिनैवँत केर सुनब पुनि हाँका। दहुँ को पार होइ को थाका। त्रास मन जानि सँमारहु त्रागू। त्रागुत्रा केर होइ पिछलागू। करहिं पयान मोर उठि नितिह कोस दस जाहिं। पंथी पंथाँ जे चलहिं ते का रहन त्र्रोनाहिं॥१२६॥

अर्थ——(१) प्रयाण हुआ और तदनंतर राजा चल पड़ा; योगियों का श्रृंगनाद वज उठा (२) उन्होंने [आपस में] कहा, "कुछ थोड़ा ही प्रयाण आज होगा, कल प्रयाण में दूर जाना है। (३) उस पड़ाव पर जब कोई पहुँचेगा. तब हम कहेंगे कि वह भला पुरुष है। (४) आगे पर्वतों की पिट्टयाँ है, जिनमे विषम पहाड़ और अत्यधिक अगम्य घाटियां है। (५) बीच-बीच में खोहें (कन्दराएँ), निदयाँ और नाले हैं, और स्थानस्थान पर बटपार (लुटेरे, डाक्) उठते (मिलते) हैं ? (६) तदतंतर (और आगे) हम हनुमान की हाँक सुनेंगे; पता नहीं कौन पार हो सकेगा और कौन थक [कर रक्त] रहेगा। (७) मन में ऐसा जान कर आगे की यात्रा के विषय में सतर्क हो जाओ, और अगुए के अनुयायी हो जाओ। ''(८) तड़के उठकर ही वे प्रयाण कर देते थे और नित्य दस कोस जाते थे, (९) [वीच में एक दिन भी वे रुकते नहीं थे, यह ठीक ही

था, क्योंकि] जो पथिक पथ पर [उमे पूरा करने के लिए] चलते रहते हैं, वे रहन (रुकने) की बात क्या मुनें ?

टिप्पणी—(१) पर्यान < प्रयाण। सिंगनाद < शृंगनाद=सींग के बाजे की घ्वनि। (२) थोर < थोव < स्तोक=थोड़ा, अल्प । (३) मेलान=पड़ाव, प्रयाण में जहाँ रात्रि में रुका जाता है। जौं < जउ < यदा=जब। भल < भल्ल < भद्र । (५) खोह = कन्दरा। बटपार < वट्ट + पाडय < वर्त्म + पातक = मार्ग का लुटेरा। (६) हाँक < हक्का [दे०] = गुकार। थाक् < थक्क < स्थ = रहना, रुकना, श्रान्त होना। (७) आगु < अग्ग < अग्र । अगुआ < अग्र । अगुआ = आगे-आगे चलने वाला। पछिलागू < पद्रचात् + लग्न = पीछे लगा हुआ, अनुयायी। (९) ओनाय् = सुनना, सुनकर ध्यान देना, सुन कर करता।

करहु दिस्टि थिर होहु वटाऊ । श्रागू देखि घरहु भुइँ पाऊ । जों रे उवट होड परे भुलाने । गए मारे पँथ चलै न जाने । पायन्ह पहिरि लेहु सब पँवरी । काँट न चुमे न गड़े श्रॅंकरवरी । परे श्राइ श्रव वनखँड माहाँ । डंडक श्रारन वींम बनाहाँ । स्वन ढाँख बन चहुं दिसि फूला । वहु दुख मिलिहि इहाँ कर भृला । माँखर जहाँ सो छाड़हु पंथा । हिलगि मकोइ न फारहु कंथा । दिहने विदर चँदेरी बाए । दहुँ कहाँ होत्र वाट दुहुँ टाएँ । एक बाट गी सिंवल दोसर लंक समीप । हिंह श्राग पँथ दोऊ दहुँ गवनब केहि दीप ।।?३७।।

अर्थ--(१) [आपस मे उन्होंने कहा,] "अपनी दृष्टि स्थिर करो, और [सच्चे अर्थों में] पिथक बनो, आगे देख कर भूमि पर पैर रक्खों। (२) यदि रास्ते से हट पड़े तो मार्ग भूळ जाएगा, और पथ चलना न जानोंगे तो मारे जाओगे (प्राण गॅवाना पड़ेगा)। (३) सभी पैरों में पॉवरी (जृती-खड़ाऊँ) पहन लो, जिससे न कॉटा चुभे और न ककड़ी गड़े। (४) अब बनस्बंड में आ पड़े हो, जो विध्य वन का दण्डक अरण्य [कहा जाता] है। (५) घना पलाश का वन चारों ओर फूला हुआ है; यहाँ जो भटक जाएगा, उसे बहुत दु.ख मिलेगा। (६) जहां कॅटीली झाँड़ियाँ हो, उस पथ को छोड़ दो, और मकोय (झड़मकोय) से लग (अटक) कर कही अपना कथा न फाड़ वैटो। (७) दाहिने बीदर [का राज्य] पडेगा और वाण् चन्देरी [का], और पता नहीं हम इन दोनों स्थानों में से किस के मार्ग पर कहाँ पर होंगे। (८) [कहने है आगे] एक रास्ता सिहल गया है, और दूसरा लका के पास: (९) आगे वे दोनों पथ है; पता नहीं किस द्वीप को हमें जाना होगा।"

टिप्पणी--(१) थिर<िस्थर । आगु<अगग<अग्र=आग्रे की भूमि । (२) उबट<उब्बट्ट<उद्+वर्त्म=मार्ग से हटा हुआ । (३) पँवरी<पादत्री=जूती या खड़ाऊँ । कॉट<कंटय<कण्टक । (४) बींझ<िवन्ध्य । (५) ढॉल<ढल = पलाशः का पेड़ । (६) झाँलर<झंलड [दे०]=कटीला पौदा । (९) दींप=द्वीप ।

ततस्वन बोला मुश्रा सरेखा। श्रगुश्रा सोइ पंथ जेइँ देखा। सो का उड़ै न जेहि तन पाँखू। लेे सो परासहि बृड़ै साखू। जस ऋषा ऋषे कर संगी । पंथ न पाव होइ सहलंगी ।
स्नि मित काज चहिस जौ साजा । बीजानगर बिजेगिरि राजा ।
पूँछ न जहाँ कुंड ऋौर गोला । तजु बाएँ ऋँधियार खटोला ।
दिक्षिन दिहने रहें तिलंगा । उत्तर माँके गढ़ा खटेगा ।
माँक रतनपुर सौंह दुऋारा । भारखंड दे बाउँ पहारा ।
ऋागें पाउँ ऋोड़ैसा बाएँ देहु सो बाट ।
दिहनावर्त लाइकै उतरु समुंद्र के घाट ॥१३०॥।

अर्थ--(१) चतुर मुए (हीरामणि) ने तत्क्षण कहा, "अगुआ वही [हो सकता] है जिसने मार्ग देखा हो। (२) वह [पक्षी] क्या उड़ सकता है जिसने तन में पंचे न हों? [नदी तट का] वह साखू [अपने सिन्नकट उगे हुए] पलाय को भी ले डूवेगा। (३) जैसे कोई अंधा ही अंधे का साथी [और मार्गदर्शक] हो; दोनों पथ न पाते हों और साथ-साथ लगने वाले हों। (४) यदि कार्य साजना (वनाना) चाहते हो तो, हे राजा, मेरी मित (युक्ति) सुनो; बीजानगर (विजयनगर)और विजयगिरि (विजयगढ़) [के राज्यों] को न पूछो, (५) न उन राज्यों को पूछो जहाँ कुंड और गोला (गोलकुडा) है; अंधकारपूर्ण (?) खटोला को वाऍ छोड़ दो; (६) दक्षिण दिशा में तिलंगाना दाहिने रहे, उत्तर दिशा में गढ़ा खटंगा रहे, मध्य में रतनपुर और सामने [महानदी की घाटी का] द्वार रहे; झारखंड के पहाड़ों को वायाँ दो; (८) आगे पैर उड़ीमा में पड़ेंगे, किन्तु उस मार्ग को वाएँ [रहने] दो (९) और दाहिनी ओर कुछ घूम कर समुद्र के घाट पर जा उतरो।"

टिप्पणी——(१) तत्खन < तत्क्षण् । सरेख < संलेखित=जिसने साघना में शरीर को सुखाया हो, ज्ञानी । (२) पाँख < पंख < पक्ष= डैने । सो ल परासिंह बूड़ै साखू : साखू का पड़ बहुत लंबा होता है—उसके लट्ठे प्रसिद्ध हैं, पालश का पड़ नीचा और छोटा होता है; यदि दोनों पास-पास उगे हों और नदी के किनारे स्थित हों, तो साखू के साथ हो पलाश का पेड़ भी पानी में गिर जाएगा । (३) सहलंगी < सहलंगी य=साथ लगने वाला । (४) साज्< सज्ज्< सृज्=िर्माण करना, बनाना । (४-८) इन पंक्तियों में जायसी ने सिंहल के मार्ग का बहुत स्पष्ट विवरण दिया है। आए हुए भौगोलिक नामों में से 'अंधिआर' बहुत निश्चित नहीं है । इसके संबंध में अनुमान किया गया है कि 'अंजार' नाम का एक महाल था, जो 'अंधिआर' कहलाने लगा, और 'खटोला' उससे मिला हुआ प्रान्त था । किन्तु 'अंधिआर' से तात्पर्य अंधकारपूर्ण—अल्प ज्ञात—भी हो सकता है । 'खटोला' वर्त्तमान सागर-दमोह का भूखंड था । 'गढ़ा खटंगा' गढ़ माँडला था (कैम्ब्रिज हिस्ट्री, भाग ३, पृ० ५३४)। शेष नाम अब भी कम या अधिक मात्रा में प्रचलित हैं । (९) दिहनावर्त < दक्षिणावर्त=बाएँ से दाहिने मुड़ना ।

होत पयान जाइ दिन केरा | मिरगारन महँ भएउ वसेरा | कुस साँथरि में सौर सुपेती | करवट श्राइ बनी भुइँ सेती | कया मलै तेहि भसम मलीजा | चिल दस कोस श्रोस नित भीजा | ठाँविहि ठाँव सोविहिं सब चेला | राजा जागे श्रापु श्रकेला | जेहि कें हिएँ पेम रॅंग जामा । का तेहि भूख नींद बिसरामा । बन ऋँधिस्रार रैन ऋँधियारी । भादों बिरह भएउ ऋति भारी । किंगरी हाथ गहें वैरागी । पाँच तंतु धुनि उद्दे लागी । नेन लागु तेहि मारग पदुमावति जेहि दीप । जेस सेवाती सेवहिं बन चातक जल सीप ॥१३६॥

अर्थ--(१) प्रतिदिन का प्रयाण होता जाता था; [अव] मृगारण्य में वसेरा (पड़ाव) हुआ। (२) कुश की विछौनी श्वेत सौर (चादर) हुई, करवट की तिकया भूमि से ही आ वनी, (३) और जो काया मलय की [सी] थी, उस पर [सव ने] भस्म मला। दस कोम चल कर नित्य ही वह कटक ओम में भीगता था [क्योंकि आकाश के नीचे खुले में सोता था]। (४) म्थान-स्थान पर सभी चेले (साथी कुमार) मोते थे, राजा मात्र आप ही जागता था। (५) जिसके हदय में प्रेम का रंग जम आया, उसे भूख, नींद और विश्वाम कहाँ? (६) वन अंधकारपूर्ण था ही, रात्रि ऑबेरी थी, अतः भादौं में भारी विरह [का दु:ख] हुआ। (७) [रात को किसी प्रकार काटने के लिए] विरागी [रन्तसेन] ने जब किगरी हाथ मेली, किगरी के पाँचों तंतुओं (शरीर के पञ्च भूतों) से ध्विन उठने लगी। (८) उसके नेत्र उस मार्ग में, जिस मार्ग में पद्मावती का द्वीप (मिहल) पड़ता था, इस प्रकार लगे हुए थे (९) जैसे स्वाति-विन्दु की सेवा वन में चातक तथा जल में सीपी करते हैं।

टिप्पणी—(१) पयान<प्रयाण । मिरगारन<मृगारण्य । (२) साँयरी< स्रस्तरी=बिछौना। (३) ओस<अवश्याय। (४) चेला<चेड<चेट=झस, नौकर, शिष्य। अकेला<अक्केल्लय<एकाकिन्। (५) जाम्<जम्म्<जन्=उत्पन्न होना। (६) अँधिआर<अंधकार। (७) किंगरी<िकन्नरी। (८) दीप<द्वीप। (९) सेवाती <स्वाति=स्वाति-विन्दु। सीप<सुत्ति<शुक्ति=प्रीपी।

मासेक लाग चलत तेहि बाटाँ । उतरे जाइ समुँद के घाटाँ । रतनसेनि भा जोगी जतां । स्पृनि मेंटे श्राएउ गजपती । जोगी श्रापु कटक सब चेला । कौन दीप कहाँ चाहिश्र खेला । पहिलेहिं श्राए माया की । पहुनाई कहाँ श्राएसु दीजे । स्मृनहु गजपती उतरु हमारा । हम तुम्ह एकै भाव निरारा । सो तिन्ह कहाँ जिन्ह महाँ बहुभाऊ । जो निरभाव न लाव नसाऊ । यहै बहुत जो बोहित पावों । तुम्हते सिंवल दीप सिधावों । जहाँ मोहि निज्ज जाना हो हुँ कटक ले पार । जो रे जिश्रों ले बहरों मरों तो श्रोहि के बार ॥१४०॥

अर्थ--(१) उस मार्ग मे चल्ते-चल्ते लगभग एक मास लगा, [तब] वे समुद्र के घाट जा उतरे।(२)'रत्तसेन योगी-यती हो गया है'यह सुनकर वहाँ का गजपित राजा उससे मिलने आया. (३) [और उसने कहा,]''तुम आप योगी हो और सारा कटक तुम्हारा चेला है. [इस प्रकार] तुम किस द्वीय को खेलना (कौतुक भाव से जाना) चाहते हो। १ (४) तुम पहली बार आए हो, सया (स्नेहपूर्ण कृपा) करो और हमें आतिथ्य

करने का आदेश दो।" (५) [रत्नसेन ने उत्तर दिया,] "ह गजपित, हमारा उत्तर मुनो; हम तुम एक ही हैं, केवल [हम दोनों के] भाव अलग-अलग हैं। (६) वह (आितथ्य) की वात उनके लिए होती है जिनमें [इहलोक विषयक] वहुत से भाव होते हैं; जो निर्भाव है, उसे नष्ट करने वाला कोई भाव न लगाओ। (७) यही वहुत होगा कि कोई जलयान मैं पा जाऊँ और तुम्हारे सहयोग से सिंहल द्वीप चला जाऊँ; (८) तािक जहाँ मुझे जाना ही है, वहाँ कटक को लेकर मैं पार हो जाऊँ। (९) यदि जीवित रहा तो उस जलयान को लेकर लौटूँगा, और यदि मर गया तो उस (प्रेमिका) के द्वार पर मर ही जाऊँगा।"

टिप्पणी——(१) बाट < वट्ट < वर्त्म = मार्ग। (२) गजपित = एक उपाधि जो ऐसे राजा धारण करते थे जिनकी गजसेना प्रबल होती थी। (३) खेल् = कीड़ा करना, कौतुक करना: किन्तु योगियों तथा हंसों के संबंध में जायसी ने इस शब्द का प्रयोग 'कीड़ा या कौतुक-भाव से जाना' के अर्थ में किया है, यथा १२७.९, ४८४.५। (४) माया = मया, स्नेहपूर्ण कृपा। पाहुनई < प्राधुण्य = अतिथि-सत्कार। (५) निरार < निरालय = पृथक्-पृथक्। (७) बोहित < बोहित्थ [ दे० ] = प्रवहण, जलयान।

गजपित कहा सीस बरु माँगा। एतने बोल न होइहि साँगा।
ये सब देहुँ त्र्यानि नै गढ़े। फूल सोइ जो महेसिह चढ़े।
पे गोसाइँ सों एक विनाती। मारग कठिन जाब केहि भाँती।
सात समुंद त्र्यसूभ त्र्यपारा। मारहिं मगर मच्छ धरियारा।
उठै लहरि नहिं जाइ सँमारी। भागिहिं कोइ निबहै वैपारी।
तुम्ह सुखिया त्र्यपने घर राजा। एत जो दुभ्य सहहु केहि काजा।
सिंघल दीप जाइ सो कोई। हाथ लिहें जिउ त्र्यापन होई।
सार स्वीर दिध उदिध सुरा जल पुनि किलिकला त्र्यकृत।
को चितृ बाँधिह समुँद ये सातौं है काकर त्र्यस बूत। १४९१।।

अर्थ--(१) उस गजपित राजा ने कहा, "तुमने भले ही सिर माँगा होता; इतनी मी वात में कसर (त्रुटि) नहीं होगी। (२) ये समस्त वोहित्य तुम्हें नवीन गढ़े हुए लाकर देता हूँ; फूल वहीं है जो महेश [के सिर] पर चढ़ सके। (३) किन्तु स्वामी से एक ही विनती है: मार्ग किठन है, किस प्रकार जाना होगा? (४) सात समुद्र [पड़ते] हैं, जो असूझ और अपार हैं; [उनमें रहने वाले] मकर, मत्स्य और घड़ियाल [मनुष्य को] मार डालते हैं। (५) उनमें लहरें उठती हैं, जो सँभाली नहीं जा सकती हैं, और भाग्य ही से कोई व्यापारी [--जिसे व्यापार का लोभ होता है--]उन समुद्रों की यात्रा में पार लगता है। (६) तुम सुखाभ्यासी हो और अपने घर पर राजा हो; इतना जो दुःख झेल रहे हो, वह किस प्रयोजन से झेल रहे हो? (७) सिहल द्वीप वहीं कोई जाता है जो अपने प्राण अपने हाथों में लिए रहता है। (८) क्षार, क्षीर, दिध, उदिध, सुरा, जल और किलकिला जो अनुमान में नहीं आ सकते हैं, (९) इन सातों समुद्रों को कौन [बोहित्य पर] चढ़ कर बाँध (लाँघ) सकता है? किसका ऐसा बूता (करतब) है?"

टिप्पणी—(१) खाँग्=कसर या कमी होना । (२) बिनाती<िवज्ञप्ति= निवेदन । (४) असूझ<असुज्झ<अज्ञोध्य=जो देखा-समझा न जा सके । मगर< मकर । मच्छ<मत्स्य । (५) निबह् <िनर्वह् चित्रभना, निर्वाह होना, पार पड़ना । (६) एत<इयत्=इतना । (९) नॉघ्<लंघ्≔लाँघना, अतिक्रमण करना । बूत बुत्त < वृत्त≕रृत्ति, प्रवृत्ति, करतब ।

गजपित यह मन सकती सीऊ | पै जेहि पेम कहाँ तेहि जीऊ | जों पहिलों सिर दे पगु धरई | मुए केर मीचुिह का करई | मुख सँकलिप दुख साँवर लीन्हे उँ | तो पयान सिघल कहाँ कीन्हे उँ | मुंबर जान पे कँवल पिरीती | जेहि पहाँ विथा पेम के वीती | स्त्रों जेड़ ममुँद पेम कर देखा | तेड़ यह ममुँद बुंद वरु लेखा | सात समुँद सत लीन्ह सँभारू | जों धरती का गरुव पहारू | जेड़ पे जिय बाँधा सतु वेरा | वरु जिय जाइ फिरे निहं फेरा | रंगनाथ हों जाकर हाथ स्रोही के नाँथ | गहें नाँथ सो खाँचे फेरे फिरे न माँथ | १४२२।

अर्थ—(१) [रन्तमेन ने कहा,] "हे गजपित, यह मन ही शिवत है, यही शिव है, िकन्तु जिमे प्रेम होता है, उसे प्राण कहाँ होते हैं ? (२) कोई यदि पिहले सिर देकर पैर रक्वे, तो ऐसे मृत का मृत्यु भी क्या कर मकती है ? (३) सुखों को देकर मैंने दुःख का सबल (पाथेय) लिया, तब सिहल को प्रयाण किया। (४) भ्रमर ही कमल की प्रीति को जानता है, जिस पर प्रेम की ब्यथा बीतती है। (५) और, जिसने प्रेम का समुद्र देख लिया है, उसने इस समुद्र को बहुत हुआ तो बूँद समझा है। (६) सात समुद्रों में सत ने हमारा सभाल ले रक्खा है। यदि धरती है तो पहाड़ कितने भी भारी हुआ करे. वे क्या कर सकते है ? (७) जिसने भी जी में सत का बेड़ा बाँध लिया, भले ही उसके प्राण चले जाएँ, वह लौटाने पर लौटता नहीं है। (८) मैं जिसके रंग (प्रेम) का मै नाथ (योगी) हूं मेरी नकेल उसी के हाथ में है; (९) वह उस नकेल को पकड़े हुए, मुझे खींच रही है, इसीलिए फेरने (मोड़ने) से [मेरा] मस्तक फिर नहीं रहा है।"

टिप्पणी—(१) सकती < इाक्ति । सीऊ < ि दाव । पै < परम् = िकन्तु । (२) मीचु < मृत्यु । (३) संकल्प् < संकल्प्य्= मंकल्प [करके दान] करना । सांबर < इाम्बल = नाथेय । (४) बिया < ज्यथा । (५) बह < वरम् = बहुत हुआ तो । (६) जाँ < जउ < यदि । गहव < गुह । (७) बेरा < बेडय [दे०] = वेड़ा, नौका, जहाज । बह < वरम् = भले हो । (८) नाथ < णत्थ < नस्त = नत्थी, नकेल । (९) खाँच् < कृष् (?) = वींचना ।

इस छंद में जायसी ने जीवन्मृतकता का प्रेम-दर्शन रक्खा है।

पेम समुंद श्रेंस श्रवगाहा | जहाँ न वार पार नहिं थाहा | जों वह समुँद.काह एहि परे | जों श्रवगाह हंस होइ तिरे | हों पदुमावति कर भिखमँगा | दिस्टि न श्राव समुँद श्रोर गँगा | जेहि कारन गियँ काँथरि कंथा | जहाँ सो मिलें जाउँ तेहि पंथा | श्रव एहि समुँद परीं होइ मरा | पेम मोर पानी कै करा | मर होइ बहा कतहुँ लै जाऊ । श्रोहि के पंथ कोइ लै खाऊ । श्रम मन जानि समुँद महुँ परऊँ । जौ कोइ खाइ वेगि निस्तरऊँ । सरग सीस घर घरती हिया सो पेम समुंद । नैन कॉड़िया होइ रहे ले ले उठहिं सो वुंद ॥१४२॥

अर्थ--(१) "प्रेम-समुद्र ऐसा विस्तृत है, जहाँ (जिसमें) न यह छोर है, न वह छोर है, और न थाह है। (२) यदि उस समुद्र में [पड़ चुका], तो इस [समुद्र] में पड़ने पर क्या (कौन सा कष्ट) हुआ ? यदि [यह समुद्र] अवगाह भी हुआ, तो हस होकर हम इसे तर जाऍगे। (३) मैं पद्मावती का भिखारी हूँ, [इसिलए] मुझे समुद्र और गंगा दृष्टि में नहीं आते हैं। (४) जिसके कारण ग्रीवा में मैंने गुदड़ी और कंथा लिया, वह जहां भी मिलेगी, उसी मार्ग में मैं जाऊँगा। (४) मैं अब इस समुद्र में मृत होकर पड़ रहा हूँ, तो इस समुद्र में मेरा प्रेम भी पानी की कला (शिवत) का होगा [और पानी यदि खुबाना चाहेगा, तो प्रेम उसे खुबाने न देगा]। (६) जब मृत होकर मैं बहुँगा, पानी मुझे कहीं भी ले जाए, और उस प्रेमिका के मार्ग में कोई भी मुझे खा जाए! (७) मन मे ऐसा समझ कर ही समुद्र में पड़ रहा हूँ; यदि कोई खा डालेगा तो शीध ही मेरा निस्तार हो जाएगा। (८) [इस समय तो] आकाश मेरा सिर हो रहा है, धरनी मेरा धड़, और हृदय में जो प्रेम है वहीं समुद्र है; (९) नेत्र मेरे कौड़िया पक्षी हो रहे हैं और वे उससे [मुक्ता] विन्दु (दिव्य सौन्दर्य की ज्योति) ले-ले कर ऊपर उठ रहे हैं।"

टिप्पणी——(१) अवगाह < अवगाढ = ब्याप्त, गंभीर, गहरा । वार√ आरओ < आरतस् < पहले पड़ने वाला [छोर]। (२) काह < कथम् = क्या। (४) गिय < ग्रीवा। काँथरी < कन्था + डी = गूदड़ों का बना बिछावन। कंथा=गूदड़ों का बना वस्त्र। (५) करा < कला। (८) सरग < स्वर्ग = आकाश। घर < घड [दे०] गले से नीचे का शरीर। (९) कौड़िआ——एक जलपक्षी जो समुद्र के रत्नादि को झपट कर अपनी चोंचों में भर लेता है, जब वे जल के ऊपरी तल पर झलकते हैं: नैन कौड़िया हिय समुद गुरू सो तेहि महँ जोति। मन मरिजया न होइ पर हाथ न आवै मोंति।। (२९३० ८-९), कया उदिघ चितवौं पिय पाहाँ। देखौं रतन सो हिरदै माहाँ। नैन कौड़िया में मॅडराहीं। थिरिक मारिलै आर्वाह नाहीं। (४०१.१,६) बुंद < विन्दु (ज्योति-विन्दु): रत्नादि अथवा मुक्ता।

इस छंद में भी जायसी ने जीवन्मृतकता का अपना प्रेम-दर्शन स्पष्ट किया है।

किंठिन वियोग जोग दुख डाहू | जरम जरत होइ त्र्यार निबाहू | इर लज्या तहँ दुवी गँवानी | देखें कल्लु न त्र्यागि त्र्यो पानी | त्र्यागि देखि त्र्योहि त्र्यागित्र्य भावा | पानी देखि के मौहें धावा | जस बाउर न बुभाए बूमा | जोनिहिं भाँति जाइ का सूमा | मगर मच्ल्ल डर हिएँ न लेखा | त्र्यापुहिं जान पार भा देखा | त्र्यो न खाहिं त्र्योहि सिंघ सदूरा | काठहु चाहि त्र्याधिक सो भूरा | काया माया संग न त्र्याथी | जेहि जिय सौंपा सोई साथी | जो कळु दरव ऋहा सँग दान दीन्ह संसार । का जानी केहि के सत दैय उतारे पार ॥१४४॥

अर्थ--(१) वियोग के योग का दुःख-दाह ऐसा किठन होना है कि जन्म (जीवन) भर जलते हुए रहने पर ही उसका दूसरे छोर तक (पूर्ण रूप से) निर्वाह होता है। (२) वहाँ--उस दुःख-दाह मे पड़ने पर--डर और लज्जा दोनों गॅवा दिए, जाते हैं, और मनुष्य आग अथवा पानी कुछ नहीं देखता है। (३) आग देखने पर उसे वह आग ही भाती है और पानी देखने पर वह उसके सम्मुख दौड़ पड़ता है। (४) जैसे वावला होता है, वह भी समझाने पर नहीं समझता; वह जस भाँति भी जाए, उसे सूझता क्या है? (५) वह मगरों, मच्छों का डर हदय मे नहीं मानता है; वह तो अपने को ही जानता है और अपने को पार हुआ ही देखता (समझता) है--उसके ध्यान में एकमात्र पार होना रहता है। (६) पुनः उसे सिह और आर्दूल भी नहीं खाने हैं, [क्योंकि] वह काठ से भी अधिक सूखा होता है। (७) उसे काया और माया (धन-वैभवादि) का कोई मोह नहीं होता है; उसका साथी वहीं होता है जिसे वह अपना जीव (जीवन) सौंपता है। (८) उसके साथ जो कुछ द्रव्य था, उसने संसार को दान दे दिया, (९) [इस विचार से कि], पता नहीं [इनमें से] किसके सत्य से दैव उसे पार उतार दे।

टिप्पणी—(१) डाह<दाह। जरम<जन्म। ओर<अवर<अपर=दूसरा छोर। (२) गँवाव्<गमय्=समाप्त करना। (३) धाव्=दौड़ना। (४) बाउर<वाउल<वातूलः =वातग्रस्त, बावला। (५) मगर<मकर। मच्छ<मत्स्य। (६) सदूर<शार्द्ल= क्वापद पशु की एक जाति। काठ<काष्ठ। झूर [दे०]=सूखा। (७) आथ्<अस्=होना। साथी<सित्थअ<सार्थिक=सार्थ का सदस्य। (९) सत<सत्य।

धिन जीवन स्त्रो ताकर जिया । ऊँच जगत महँ जाकर दिया । दिया सो सब जप तप उपराहीं । दिया बराबर जग किन्नु नाहीं । एक दिया तेईँ दस गुन लाहा । दिया दैखि धरमी मुख चाहा । दिया सो काज दुईँ जग स्त्रावा । इहाँ जो दिया उहाँ सो पावा । दिया करे स्त्रागे उजियारा । जहाँ न दिया तहाँ स्त्रिंधियारा । दिया मंदिल निसि करे स्त्रंजोरा । दिया नाहिं धर मूसिहं चोरा । हेतिम करन दिया जों सिखा । दिया स्त्रहा धरमिन हमहँ लिखा । निरमल पंथ कीन्हु तिन्ह जिन्हु रेदिया क्नु हाथ ।

किन्छु न कोइ लें जाइहि दिया जाइ पे साथ।।१४४॥

अर्थ--(१) उसका जीवन और जीव धन्य है, जिसका दिया हुआ (दान) जगत् में ऊँचा है। (२) दान जप-तप आदि सभी [पारमाधिक साधनों] से ऊपर (वढ़ कर) है, संसार में दान के बराबर कुछ भी नहीं है। (३) जिसने एक दिया है, उसे उसका दस गुना लाभ [प्राप्त] हुआ है; दान देख कर ही धर्म करने वाले का मुख लोग देखते हैं। (४) दान दोनों जगन्--इहलोक और परलोक--में काम आता है; यहाँ (इस लोक में) जो दिया, गया वह वहाँ (उस लोक में) मिल जाता है। (५) यह दान ही आगे (परलोक के मार्ग को) प्रकाशित करता है; जहाँ (जिसके मार्ग में) दान नहीं

होता है, वहाँ (उसके मार्ग में) अवेरा ही रहता है, (६) [उसी प्रकार जिस प्रकार]! दीपक मंदिर (भवन) में उजाला करता है और दीपक के न रहने पर (अंधकार होने पर) घर को चोर मूसते हैं। (७) हातिम और कर्ण ने जो देना मीता था [उसकाः कारण यही था कि] देना [दोनों के] धर्मों में लिखा था। (८) जिन्होंने [अपने] हाथों से कुछ भी दिया, उन्होंने अपना मार्ग निर्मल कर लिया; (९) कोई [मरते समय] कुछ भी साथ न ले जाएगा, किन्तु [उस समय भी] उसका दिया हुआ [उस के] साथ जाएगा।

विष्पणी—-(१) जिया<जीव। (३) लाह<लाभा चाह् = देखता। (५) उजि-आर<औज्ज्वत्य = प्रकाश। अँधिआर<अंबकार। (६) ॲजोर<ओज्ज्वत्य ⇒ प्रकाश। मूस्<मुष् = चुराना। (७) हेतिम<हातिम; यस्त देश का एक प्रसिद्ध ज्ञानी और दानी। करन<कर्णः महाभारत का एक प्रमुख पात्र जित्तते अपने दिव्यः कवच और कुण्डल दान देकर अपना पराभव तक स्वीकार किया।

सत न डोल देखा गजपती । राजा दत्त सत्त दुहुँ सती । श्रापन नाहिं कया पै कया । जीउ दीन्ह श्रापन तेहि पंथा । निस्चें चला भरम डर खोई । साहस जहाँ सिद्ध तहँ होई । निस्चें चला छाड़ि के राजू । बोहित दीन्ह दीन्ह ने साजू । चढ़े बेगि श्रो बोहित पेले । धनि श्रोइ पुरुष पेम पॅथ खेले । तिन्ह पावा उत्तिम किबलामू । जहा न मीच सदा मुख बासू । पेम पंथ जों पहुँचे पारों । बहुरि न श्राइ मिले एहि छारों । एहि जीवन के श्रास का जस सपना तिल श्राधु । मुहमद जिश्रतहिं जे मरहि तेइ पुरुप कहु साधु ॥१४६॥

अर्थ——(१) गजपित राजा ने [भी] देख लिया कि [राजा रत्नसेन का] सत्य नहीं विचलित हो रहा है, और वह दत्त (दान देकर) तथा सत्य (सत्य का निर्वाह कर) दोनो प्रकार से सती (सत्यिनिष्ठ) है, (२) उसकी काया पर उसका कथा भी अपना नहीं है, और जीवन उसने पहले ही से उस (प्रेमिका) के मार्ग में दे दिया है, (३) वह निश्चित रूप से हृदय से भ्रम तथा भय को मिटा कर चला है और जहाँ साहसः होता है, सिद्धि होती ही है, (४) और वह निश्चित रूप से राज्य छोड़ कर चल पड़ा है, [अतः] उसने राजा को बोहित्थ दिये और उनका नया साज दिया। (५) [राजा और उसके साथ] शीध्य ही उन पर चढ़ गए और उन बोहित्थों को छेला (आगे वढ़ाया); वे पुरुष धन्य हैं जो प्रेम-पथ में कीड़ा-पूर्वक जाते हैं। (६) उन्हें उत्तम शविलोक मिलता है, जहाँ मृत्यु नहीं है और सदैव मुख का दिवास है। (७) यदि प्रेम-पथ में पार (गन्तब्य तक) पहुँच गए, तो वे पुनः इस धार (यूल) में आ नहीं मिलते हैं । (८) इस जीवन की क्या आशा? यह तो आधे तिल (धण) के स्वप्न तुत्य है; (९) [इसलिए] मुहम्मद कहते है जो इस जीवन में मरण प्राप्त कर लेते हैं, उनः पुरुषों को 'साधु' कहना चाहिए।

टिप्पणी—(१) दत्तः = दिया हुआ दान । सती = सत्यनिष्ठ । (२) कंया = ९

चिथड़ों का बना हुआ वस्त्र । (४) बोहित < बोहित्थ [दे०] वहित्र = जलयान, प्रवहण । (५) पेल्< प्रेरय् = ठेलना, आगे बढ़ाना । खेल् = (योगियों और हंसों के संबंध में) कीड़ा या कौतुक भाव से जाना । (६) किबलास<कैलास = शिवलोक । मीनु<मृत्यु । (७) छार<क्षार = राख, धूल ।

इस छंद के उत्तरार्द्ध में जायसी ने प्रेमपथ के साधकों को शिवलोक की प्राप्ति यताई हैं, जहाँ शाश्वत जीवन और शाश्वत सुख है; जायसी के अनुसार इस गित को प्राप्त करने के अनंतर पुनर्भव नहीं होता है। इसलिए वे प्रेम की साधना में जीवन में ही मरण का अनुभव करने का उपदेश देते हैं।

जस रथ रेंगि चलें गज टाटी । बोहित चले समुँद गा पाटी । धाविं बोहित मन उपराहीं । सहस कोस एक पल महँ जाहीं । समुँद अपार सरग जनु लागा । सरग न घािल गने वैरागा । ततस्वन चाल्हा एक देखावा । जनु घोलागिरि परवत आवा । उटी हिलोर जो चाल्ह नराजी । लहिर अकास लागि भुइँ बाजी । राजा मेंति कुँवर सब कहहीं । अस अस मच्छ समुँद महँ रहहीं । तेहि रे पंथ हम चाहिंहें गवना । होहु सँजूत बहुरि निहं अवना ।

गुरु हमार तुम्ह राजा हम चेला त्र्यो नाथ। जहाँ पाँव गुरु राखे चेला राखे माँथ॥१४७॥

अर्थ--(१) जैसे रथों में जुती हुई गज-पिक्तियाँ रेंग चलें इसी प्रकार बोहित्थ चल पड़े और समुद्र उनसे पट गया। (२) किन्तु [थोड़ी ही देर में] वे बोहित्थ मन से भी अधिक (वेग से) दौड़ रहे थे, और एक-एक पल में वे सहस्र-महस्र कोम जा रहे थे। (३) अपार समुद्र मानो स्वर्ग (आकाश) से मिल रहा था, किन्तु वह विरक्त [रत्नसेन] उस स्वर्ग (आकाश) को घेलुवे के वरावर भी नहीं गिन रहा था। (४) उसी क्षण एक चाल्हा (वड़ा मत्स्य) दिखाई पड़ा, [जो ऐसा लगा] मानो धवलागिरि पर्वत आ गया हो। (५) उस चाल्हे के द्वारा कृष्य हुई जो हिल्लोल उठी तो उसकी लहरे आकाश को छू कर भूमि पर जा पहुंचीं। (६) राजा (रत्नसेन) से समस्त कुमार कहने लगे, ''ऐसे ऐसे मत्स्य समुद्र में रहते है! और उसी (समुद्र के) मार्ग से हम जाना चाहते है! संयुक्त हो जाओ, क्योंकि हमें पुनः आना नहीं है। (८) हे राजा, तुम हमारे गुरु हो तथा हम तुम्हारे चेले और नाथ (योगी) है: (९) जहाँ भी गुरु पाँव रक्खे, चेले का धर्म है कि वह वहाँ मस्तक रक्खे।''

टिप्पणी——(१) रेंग्<रिगग<रिंग=धीरे-धीरे चलना । ठाटी<थट्ट = समह, यूथ, जत्या। बोहित<बोहित्थ (दे०)<विहित्र=जलयान, प्रवहण। (३) सरग<स्वर्ग=आकाश । लागा<लग्ग<लग्न=लगा हुआ, मिला हुआ। घालि<घल्ल (?)=बेलुवा। (५) हिलोर<हिल्लोल=समुद्र की ऊँची लहर। नराज<नाराज [फ़ा०] । बाज्<वज्ज<वज्ज=जाना । (७) सँजूत<संजुत्त<संयुक्त = तैयार, काम पर उटा हुआ। (८) चेला<चेड<चेट=टास, सेवक । नाथ=योगी। (९) पाँव<पाअ<पाद=पैर । माथ<मत्थ<मस्तक।

केवट हँसे सो सुनत गर्वेजा | समुँद न जान कुँ आ कर में जा | यह तो चालह न लाग को हू | काह कहा जो देखहु रोहू | अवहीं तो नुम्ह देखे नाहीं | जेहि मुख असे सहम समाहीं | राज पंख तिन्ह पर मँडराहीं | सहस कोस जिन्ह की परिछाहीं | ते खोड मच्छ टोर गहि लेही | साबक मुख चारा ले देहीं | गरजे गँगन पंखि जो बोलहिं | डोले समुँद डहन जो खोलिह | तहाँ न चाँद न सुरुज असूका | चड़े सो जो अस अगुमन वूका | दस महँ एक जाइ कोई करम धरम सत नेम | बोहित पार होइ जो तो कुसल औ खेम || १४८ ||

अर्थ--(१) [बोहिन्थों के] केवट [कुमारों की] यह गर्वोक्ति सुन कर हँस पड़े [और कहने लगे,] "कूप का मेंढक समुद्र को नहीं जानता है। (२) यह तो चाल्हा ही या, [इसे ही देख कर] कोध न लगे; यदि रोहू देखोगे तो क्या कहोगे ? (३) अभी तो तुम ने उन मत्स्यों को देखा नहीं जिनके मुखों में ऐसे (चाल्हा) सहस्र समा जाते हैं। (४) [उनमें भी वढ़ कर ममुद्र के] राजपक्षी [होते हैं जो] उन पर मंडराते रहते हैं [और] जिनकी परछाही एक सहस्र कोम तक जाती है। (५) वे उन मत्स्यों को अपनी चोंच में पकड़ लेने है और अपने बच्चों के मुख में चारे के रूप में डाल देते हैं। (६) वे पक्षी जब बोलते हैं, गगन गरज उठता है, और जब डैने खोलते हैं, समुद्र चंचल हो उठता है। (३) वहाँ [तब] न चाँद और न मूर्य [दृष्टि में] होते हैं, ऐसा अमूझ हो जाता है; अतः बही चड़ (आगे बढ़) सकता है जो पहिले से ही ऐसा समने हुए हो। (८) ऐसा दम में एक कोई [आगे] जा पाता है जो कर्म, धर्म, मत्य और नियम वाला होता है; (९) [ऐसे भयानक मार्ग में] बोहिन्थ पार हो जाएँ तो कुंगल और क्षेम हो।"

टिप्पणी——(१) गर्वेजा<गव्व+एज=ार्व का झोंका, गर्वोक्ति । मेंजा<मेचक=मेंढक (जो मेचक वर्ण का ॄ्होता है) । (२) काह<कथम् = क्या । रोहु<रोहिअ<रोहित = मत्स्य-विशेष । (४) मॅडराय् = मंडलाकार परिभ्रमण करना । (५) ठोर= च>च्च । (६) डहन<डयन=पक्षी का पंख । (७) असूझ<असुञ्झ<अशोध्य । (८) सत = सत्य । नेम = नियम । (९) बोहित<बोहित्थ (दे>) वहित्र = प्रदहुण, जलयान ।

इस छंद की आठवीं अर्द्धाली में कर्म, धर्म, सत्य और नियम को प्रेम के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कहा गया है । ये चार क्रमशः शरीअत, तरीक्रत, हकीक़त और मारिकत नाम के सूफ़ी साधना के चार प्रसिद्ध अंग प्रतीत होते हैं ।

राजें कहा कीन्ह सो पेमा। जेहिं रे कहाँ कर कूमल खेमा। तुम्ह स्नेबहु स्नेवे जौं पारहु। जेसें स्त्रापु तरहु मोहिं तारहु। मोहिं कूमल कर सोच न स्त्रोता। कूसल होत जों जनम न होता। घरती सरग जाँत पर दोऊ। जो तेहि विच जिय राखन कोऊ। हाँ श्रव कुसल एक पै माँगौं । पेम पंथ सत बाँधि न खाँगौं । जों सत हिएँ तो नैनन्ह दिया । समुँद न डरे पेंठि मरजिया । तहँ लिंग हेरों समुँद ढँढोरी । जहँ लिंग रतन पदारथ जोरी । सपत पतार खोजि जस काढ़े येद गरंथ । सात सरग चिंद धावौं पदुमावित जेहि पंथ ॥ १४९ ॥

अर्थ—(१) राजा ने कहा, 'मैने वह प्रेम किया है जिसमें कहाँ का कुशल-क्षेम ? (२) तुम खे सको तो खेओ, और जैसे तुम स्वयं तर सको मुझे भी तारो। (३) मुझे कुशल का उतना सोच नहीं है, [क्योंकि] कुशल तो तव होता जब जन्म न होता। (४) धरती और आकाश जाँत के दो पत्ले है, जो भी उनके बीच में आ गया है ऐसा कोई नहीं है जो प्राणों को [सदैव] रख सके। (५) मैं अब एक ही कुशल की याचना करता हूँ, [वह यह] कि प्रेम-पथ में सत्य बाँध कर [किसी प्रकार] हीन न प्रमाणित होऊं। (६) यदि हृदय में सत्य होता है, तो नेत्रों में दीपक होता है, इसीलिए समुद्र में प्रविष्ट होकर भी मरजीवा डरता नहीं है। (७) [उसी प्रकार का मरजीवा होकर] तब तक मैं भी ममुद्र में ढंढोरता हुआ खोजता रहूँगा जब तक रत्न (रत्नसेन) की जोड़ी बाला वह पदार्थ (पद्मावती) न मिल जाए। (८) जिस प्रकार सप्तपाताल में खोज कर (मत्स्य अवतार में) विष्णु ने वेद-ग्रन्थ निकाले थे, (९) [उसी प्रकार] सप्तस्वर्ग (आकाश) पर चढ़ कर मैं उस मार्ग परदौड़ ूंगा जिस मार्ग से पद्मावती मिलेगी।''

टिप्पणी——(१) खेम = क्षेम । (२) खेव्<िखिव्<िक्षप् = नावको चलाना । पार्<पारय् = सकना, समर्थ होना । (३) ओत<तावत् = उतना । (४) सरग<् स्वर्ग = आकाश । जाँत< जंत<यन्त्र = चक्को । पर<पट्ट = फलक, पल्ला । (५) खांग् = पूरा न पड़ना, पूरा न उतरना । (६) दिया<दीअअ<दीपक । मरजीया $\vee$  मरजीवय<मरजीवक (दे०) = समुद्र के भीतर पैठ कर उससे रत्नादि निकालने वाला । (७) ढँढोर्<ढंढोल् [दे०]=बोजना, अन्वेषण करना ।

सायर तिरै हिएँ सत पूरा | जौ जियँ सत कायर पुनि सूरा |
तेहिं सत बोहित पृरि चलाए | जेहिं सत पवन पंख जनु लाए |
सत साथी सत कर सहिवाँरू | सत्त खेइ लैं लावे पारू |
सतै ताक सब श्राग्र पाछू | जहँ जहँ मगर मच्छ श्रो काछू |
उठै लहरि निहं जाड सँभारा | चढ़े सरग श्रो परै पतारा |
डोलिहं बोहित लहरेँ खाहीं | खिन तर खिनिहं होहिं उपराहीं |
राजें सो सनु हिरदें बाँधा | जेहि सत टेकि करें गिरि काँधा |
खार समुँद सो नाँधा श्राए समुँद जहँ खीर |
मिले समुँदे वै सातों वेहर वहर नीर || १५० ||

अर्थ--(१) सागर को वही तर सकता है जिसके हृदय में सत्य पूर्ण रूप से [प्रति-ष्ठित] हो. यदि जी में सत्य हो तो कायर भी हो तो शूर हो जाता है। (२) उसी सत्य ने बोहित्थों को प्राप्त कर के चलाया था जिस सत्य ने मानो उनमें हवा के पंखे स्रुगाए थे। (३) सत्य ही साथी होता है और सत्य ही सभाल करता है, सत्य ही खे कर पार लगाता है। (४) सत्य ही सब आगा-पीछा देखता है, [और उन स्थानों पर भी देखता है] जहाँ-जहाँ पर मगर, मत्स्य और कछुए होते हैं। (५) ऐसी लहरें उठ रही थीं जिन्हें सँभाला नहीं जा सकता था, जो स्वर्ग (आकाश) तक चढ़ जाती तथा पाताल तक धँस जाती थीं। (६) बोहित्थ हिलते थे और लहरों की चपेट खा रहे थे, [इसिलए] एक क्षण नीचे जाते थे तो दूसरे क्षण ऊपर होते थे। (७) राजा (रत्नसेन) ने वह सत्य हृदय में बाँधा था जिस सत्य से टेक कर गिरि को भी कंधे पर कोई कर सकता है। (८) [यह क्षार समुद्र था] इस क्षार समुद्र को लाँघ कर वे वहाँ आए जहाँ क्षीर समुद्र था; (९) वे सानों समुद्र मिले हुए थे, किन्तु उनके जल पृथक्-पृथक् थे।

टिप्पणी—(१) साएर = सागर । तिर्<ृत्=तरना । कायर कातर । (२) पूर्य्=्रा्ति करना, प्राप्त करना । पंख<पक्ष = डैने । (३) सिहवाँ रू< सम्भार । खेव्<िखव्<िक्षिप्=प्रेरित करना, चलाना । (४) ताक्<तक्क<तर्कय्=देखना । (५) संभार्<सं+भालय्=पँभालना । सरग<्स्वर्ग=आकाश । (७) काँघ<स्कन्ध= कंधा । (८) खार = क्षार । खीर<क्षीर । (९) बेहर<िवहिड य<िवटित=विच्छित्र, पृथक् किया हुआ ।

र्लार समुँद का वरनों नीरू । सेत सरूप पियत जस खीरू । उलथिंह मोती मानिक हीरा । दरब देखि मन धरे न धीरा । मनुवाँ चहै दरव ख्रों भोगू । पंथ भुलाइ विनासे जोगू । जोगी मनिहें ख्रोहिं रिस मारिहें । दरव हाथ के समुँद पवारिहं । दरव लेइ सो ख्रास्थिर राजा । जो जोगी तेहि के केहि काजा । पंथिहि पंथ दरव रिपु होई । उग बटवार चोर सँग होई । पंथिक सो जो दरव सों रूसे । दरव समेंटि वहुत ख्रस मूसे । खीर समुँद सो नाँवा ख्राए समुँद दिध माँह । जो हिंह नेह के वाउर ना तिन्हहि धूप न छाँह ।। १५१ ।।

अर्थ—(१) क्षीर-समुद्र के जल का क्या वर्णन करूँ ? उसका स्वरूप श्वेत था और वह पीने में दूध जैमा था। (२) [उसमें] मोती, माणिक्य और हीरे ऊपर आते थे, और उम द्रव्य को देख कर [दर्शक का] मन धैर्य धारण नहीं कर पाता था। (३) [मन द्रव्य और भोग चाहता है, [और इनके कारण] [माधना] पथ को भूल कर योग को विनष्ट कर देता है। (४) योगी इमी रिस में मन को मारते हैं और हाथ के द्रव्य को भी समुद्र में गिरा देते हैं। (५) द्रव्य वह लेता है जो राजा के रूप में स्थिर (एक स्थान पर बना रहने बाला) है; जो योगी है, द्रव्य उसके किस काम का हो सकता है? (६) पिथक के लिए पथ में द्रव्य बन्नु सिद्ध होता है, और वही [पिथक के] मंग में ठग, लुटेरा और चोर हो [बन] जाता है। (७) [सच्चा] पिथक वह है जो द्रव्य से रोप करे, [क्योंकि] द्रव्य का सम्रह करके इस प्रकार बहुत से मूसे गये है। (८) उस श्वीर समुद्र को उन्होंने लाँघा और वे दिध-समुद्र में आए; (९) जो प्रेम के बावले [होने] है, उन्हें न धूप लगती है, और न छाया।

टिप्पणी——(१) खीर <क्षीर = दूध । (२) उलथ < उल्लत्थ < उद्+ लस्त = ऊपर आया हुआ । (४) पबार < पवाड् < प्र+ पातय् = िगराना, फेंकना । (५) अस्थिर < स्थिर = स्थायी रूप से कहीं रहने वाला । (६) बटपार < वट्टपाडय < वर्त्म + पातक = मार्ग का लुटेरा । (७) रूस् < ह्य् कोय करना । मूसे < मृषित = जिसका कोई द्रव्य चुराया गया हो । (८) नौं > लौं य= लौं यना, अतिकमण करना । (९) ने ह< स्ने ह । बाउर < वाउल < वातूल = बावला ।

दिध समुँद्र देखत तस डहा । पेम क लुबुध दगध पे सहा । पेम सों दाधा धिन वह जीऊ । दही माहिं मिथ काहै धीऊ । दिध एक बँद जाम सब खीरू । काँजी बुंद विनिस हो है नीरू । साँस बोढ मन मँथनी गाड़ी । हिएँ चोट विन फूट न साड़ी । जेहि जिय प्रेम चँदन तेहि आगी । पेम विह्न फिरहिं डिर भागी । पेम कि आगि जरै जों कोई । ताकर दुख न अविरधा होई । जां जानें मत आपुहि जारै । निसत हिएँ सत करै न पारै । दिध समुँद्र पुनि पार में पेमिहं कहाँ सँमार । भाव पानी सिर परों भावें परों श्रॅगार ॥ १५२ ॥

अर्थ--(१) दिथ समुद्र देखते ही बह (राजा) दम्ध हो गया: पर प्रेम पर लुब्ध ब्यक्ति दाह अवश्य ही सहन करता है। (२) जो जीव प्रेम से दम्ध हुआ है, वह धन्य है क्योंकि वह दहीं में जो घी है उसे मय कर के निकाल लेता है। (३) एक बूद दहीं से समस्त दूध जम जाता है, और एक बूद कांजी से [वहीं दूध] विनष्ट होकर पानी हों जाता है। (४) जब तक साँस की वोढ (सथने वाली स्त्री) मन की गाढी (पुष्ट) मथनी (रई) नहो और ह्दय (केदिध पात्र) मे चोट न पड़े, साढी नहीं फूटती है [और घी नहीं निकलता है]। (५) जिसके जी मे प्रेम होता है, उसको आग चदन [नुल्य शीतल | होती है, और जो प्रेम-रहित होते है, वे उस आग (कष्ट) से दर कर भाग खड़े होते है। (६) प्रेम की अग्नि से जो कोई दग्ध होता है, उसका दुख ब्यर्थ नहीं जाता है, (७) जो इस तथ्य को जानता है वह सत्य में अपने-आपको जला देता है, क्योंकि सत्यरहित हदय से कोई सत्य का निर्वाह नहीं कर सकता है। (८) तदनन्तर वे दिध-समुद्र से पार हुए पर प्रेम (प्रेमी) की [पुन:] सँभाल (सुध) कहाँ ? (९) चाहे उसके सिर परपानी पड़े और चाहे अंगार पड़े [बह आगे बढ़ने के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता ]।

टिप्पगी--(१) डह् <दह् = दग्ध होना, जलना । (२) दाधा<दढ़ <दग्ध = जला हुआ । काढ्<कड्ढ<कृष् = लींचना, निकालना । (३) जाम<यम् = जमना, गाढ़ा होना, स्थिर होना । कॉजी<काञ्जिक=कोई रस जिसमें उफान आ गया हो, सिरका । (४) बोढु<बोढु<बोढु=बींचन वाली वस्तु, रस्सी ।

'जायसी-ग्रंथावली में मैने प्रश्नवाचक चिह्न के साथ पाठ 'दहेंड़ि' दिया था, उसका कारण यह था कि प्राप्त पाठों में से कोई भी संतोबजनक नहीं था और 'देहेंड़ि' एक प्रति में मिले हुए पाठ 'देढ' के निकट पड़ता था। किन्तु उससे विभिन्न पाठान्तरों का समाधान नहीं हो रहा था, इसलिए उसे प्रश्नवाचक चिह्न के साथ देना पड़ा था। मूल पाठ 'वोढ' जात होता है, जिससे समस्त पाठान्तरों का समाधान हो जाता है; इसी 'वोढ' से नागरी लिपि वाली प्रतियों के (१) 'बोठ' 'बोइठा' और 'बैठ' 'ढ' को 'ठ' पढ़ने के कारण बनते हैं, और फ़ारसी लिपि वाली प्रतियों के (२) 'दिध', 'दिह', (३) 'दूघ', (४) 'डोढ', (५) 'वेध', और 'देढ' शब्द के प्रथम 'वाव' को 'दाल' और दूसरे 'वाव' कोः 'ये' का शोशा पढ़ने के कारण बनते हैं। इनके अतिरिक्त 'पदुमावत' की एक ही प्रतिः में एक पाठ और मिलता है : वह है 'दवाल' । यह 'दवालै' द्वालि<दोआल (फ़ा०) है, जिसका अर्थ चमडा, चमडे का तसमा, या रिकाब का तसमा होता है (दे० रामचन्द्र वर्मा = उर्दू-हिन्दी कोष में 'दुआल') यह पाठ किसी फ़ारसी के पंडित द्वारा दिया हुआ है, जिसने 'बोढ' या उसके किसी विकृत पाठ की सार्थकता न समझ कर प्रसंग से एक नए पाठ की कल्पना की । उसको मंथन के उपकरणों में 'रस्सी' का अभाव दिखाई पड़ा, इसलिए उसने इस 'तसमा'वाची फ़ारसी शब्द की कल्पना कर ली। डा० वास्देव शरण अग्रवाल ने इसी को शुद्ध पाठ माना है । प्रकट है कि 'दुआल' या 'दोआल' रचना की लेखन परंपरा से प्रमाणित नहीं है, क्योंकि प्राप्त नौ अन्य पाठों में से एक भी उससे बिगड़ कर नहीं बनता है । इसलिए उसे मूल पाठके रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । तुल० वासुकि बोढ सुमेरु मथानी (४०६. ४) वहाँ भी लगभग इसी प्रकार के पाठ और पाठांतर हैं। (६) अँबिरथा < वृथा । (७) पार् < पारय्= तकना, समर्थ होना । (८) सँभार < समुभार । (९) ॲगार<अंगारक=प्राग का अंगारा ।

त्राए उदिध सम्द त्रपाराँ । धरती सरग जरे तेहि माराँ । त्रागि जो उपनी त्रोहि समुंदा । लंका जरी त्रोहि एक चुंदा । विरह जो उपना वह हुत गाढ़ा । ियन न बुमाइ जगत तस बाढ़ा । जेहिं सो विरह तेहिं त्रागि न डीठी । मींड जरे फिरि देइ न पीठी । जग महँ कठिन खरग कै धारा । तेहि तें त्राधिक विरह के मारा । त्राग पंथ जों त्रीस न होई । साथ किएँ पावत सब कंई । तेहि समुंद महँ राजा परा । चहै जरे पे रोवँ न जरा । तस्त्रके तेल कराह जिमि इनि तलके तेहि नीर ।

वह जो मलैगिरि पेम का बुंद समुंद समीर II १५३ II
अर्थ--(१) [अब वे सब] अपार उदिध समुद्र में आए; उस (समुद्र) की ज्वाला
में धरती और आकाश जलते थे। (२) उस समुद्र में जो आग उत्पन्न हुई थी, लंका
उसकी एक बूद से जल गई थी। (३) किन्तु [मृष्टि में] जो विरह उत्पन्न हुआ था,
वह [और भी] प्रगाद था; वह जगत् मेऐसा बढ़ा कि एक क्षण के लिए भी नहीं बुझाया
जा सकता है। (४) [इसीलिए] जिसे वह विरह होता है, उसे आग नहीं दिखाई पड़ती
है; वह उस आग में सम्मुख ही जलता है और लौट कर उसे पीठ नहीं देता है। (५)
जगत् में खड्ग की धार किन [मानी गई] है, किन्तु विरह की ज्वाला उससे भी अधिक
[किनि] होती है। (६) यदि [प्रेम का] पथ इस प्रकार अगम्य न होता, तो इच्छा
मात्र के करने से उसे सब कोई प्राप्त कर लेता। (७) उसी (उदिध) समुद्र में राजा

जा पड़ा: वह [उसमे] जलना चाहता था किन्तु उसका एक रोम भी नहीं जला। (८) जिस प्रकार [आर पर रक्वा हुआ] तैल कड़ाहे में तड़फड़ाता है, उसी प्रकार उस (उदिधि समुद्र) का जल भी तड़फड़ा रहा था. (९) [किन्तु प्रेमी रक्तसेन के साथ] वह जो प्रेम का मल्यिगिर (चंदन) था, उसके समीर से वह समुद्र एक बूंद [मात्र वन रहा] था।

टिप्पणी—(१) सरग<म्बर्ग=आकाश । झार<ज्वाला । (२) उपन्<उत् + प्यत्=उत्पन्न होना । (३) बुझाव्<विध्मापय्=बुझाना । (४) सौंह<सउँह<समृत । (६) साध<सद्धा<श्रद्धा, इच्छा, आकाक्षा । (८) तलफ्<तलप् $\triangleleft$ तप् (?) ।

मुरा समुंद पुनि राजा त्रावा । महुत्रा मद छाता देवरावा । जो तेहि पिन्ने मो भाँविर लेई । सीस फिरे पँथ पैगु न देई । पेम भुरा जेहि के जिय माहाँ । कत वैठे महुत्रा की छाहाँ । गृरु के पास दाव रम रसा । वैरि बवूर मारि मन कमा । विरहें दगध कीन्ह तन भाठी । हाड़ जराइ दीन्ह जस काठी । नैन नीर सो पोती किया । तस मद चुत्रा वरे जन दिया । विरह सरागन्हि मूँ जे माँमू । गिरि गिरि परिह रक्त के त्रांसू । मृहमद मद जो पिरेम का किएँ दीप तेहि राखि । नीम न देइ पतंग होइ तब लगि जाइ न चाखि ॥१५४॥

अर्थ--(१) राजा तदनन्तर सुरा समुद्र में आया, जिसमें महुए के फूलों का मदभरा छना | तैरना | दिखाई पड रहा था। (२) जो उस [के जल] को पीता था, वह
चक्कर खाने त्याना था; उसका सिर घूमने लगता था और [अपने] पथ में वह [पुनः]
पैर नहीं रखता था। (३) किन्तु प्रेम को सुरा जिसके जी में होती है, वह महुए की छाया
में कहाँ (क्यों) बैठे? (४) यदि कोई गृरु के पास [प्रेम के] द्राक्षा-रस को चले, मन
को मार कर | दुर्वासनाओं के] बैर और बबूल को कसे, (५) विरह की आग डाल कर
शरीर की भट्ठी को दग्ध करे, उसने हिंड्डियों को लकड़ी की मांति जलाये, (६) और
नेत्रों के जल (आंसुओं) से [भवके की] पोती करे, तो ऐसी [झलकती हुई] मदिरा
चृती है जैसे दीप जल रहा हो। (३) [पुतः उसका जो भली मांति स्वाद लेना चाहता
है वह विरह की शलाकाओं पर [अपने शरीर के] मांस को भूनता है, जिसके कारण
[उसके नेत्रों से--जिस प्रकार भुने जाने बाठे मांस से] रक्त के ऑसू गिरते हैं, (८)
किन्तु मृहम्मद कि कहता है, जो प्रेम की मदिरा होती है, उसको दीपक बना कर
रखने के बाद [भी] (९) तब एक कोई अपना सिर उस पर पितगा बनकर नहीं
देता है, तब तक उसने वह मिंदरा उन्हों नही जा सकती है।

टिप्पप्ति——(१) छाता  $\leq \varpi$ नश्र  $\leq \varpi$ वन=उत्ता । (२) भांविर  $\leq$  भसरी < भमर्ग=बिक्षणा, चक्कर । (३) कन < कुत=कहाँ, वयों । (४) दाख  $\leq$  द्राक्षा=अंगूर । रम्=बिक्षणा । (५) भाके  $\leq$  सिंद्रिशा  $\vee$  भ्राष्ट्रिका=प्रद्वी । (६) पोती  $\leq$  पोत्तिअ<पंक्तिव=प्रस्त, सूनी कपड़ा : भगके के उस भाग को जहाँ भाग पानी में बदलती है, एक गीले वस्त्र से लगेंटे रहते हैं, उसे पोनी कहते हैं । चुअ्  $\leq$  इचुन्=बूना, टप-

कना, झरना । (७) सराग<शलाका । (९) चाख्<चक्ख् (दे०)≕खाद लेना ।

पुनि किलकिला समुँद महँ आए । किलकिल उठा देखि डरु खाए ।
गा धीरज वह देखि हिलोरा । जनु अकाम ट्रूटै चहुँ ओरा ।
उटे लहरि परवत की नाई । होइ फिरे जांजन लख ताई ।
धरती लेत सरग लहि वाढ़ा । सकल समुँद जानहुँ भा ठाढ़ा ।
नीर होइ तर उपर सोई । महनारंभ समुँद जम होई ।
किरत समुँद जोजन लख ताका । जैमें किरे कुम्हार क चाका ।
भा परली निश्रराएन्हि जवहीं । मरे सो ताकर परली तबहीं ।
गे अवसान सवहिं के दैखि समुँद के वाढ़ि ।

र्ग त्र्यवसान सर्वाहं के दैखि समुद्द के वादि । नित्रप्र होत जन् लीले रहा नैन त्र्यस कादि ॥१५५॥

अर्थ--(१) तदनंतर वे किलिकला समुद्र में आए; उस समुद्र में जब किलिकल (हिल्लोल) उठा, वे डर गए। (२) उस हिलोर को देख कर धैर्य जाता [रहा जो ऐसी लगती थी] मानो चारो ओर आकाश टूट रहा हो। (३) पर्वत के समान (ऊँची) लहरें उठती थी, जो लाख-लाख योजन तक जाकर लौटती थी। (४) [उन लहरों के कारण] समुद्र धरती से लेकर आकाश तक ज्वार में आ जाता था,और [ऐसा लगता था] मानो समस्त समुद्र उठ कर खड़ा हो गया हो। (५) जल इस प्रकार तले-ऊपर होने लगता था, जैसे समुद्र में मंथनारंभ हुआ हो। (६) एक लाख योजन तक समुद्र इस प्रकार चक्कर खाता दिखाई पड़ता था जैसे कुम्हार का चक्का फिरता है। (७) जब वे (रन्तमेन और उस के साथी) उसके निकट पहुँचे, प्रलय [सा] हो (आ) गया; [ठीक ही है] जो जभी मरता है, उसके लिए प्रलय तभी हो (आ) जाता है। (८) समुद्र की उस वृद्धि को देख कर सब की चेतना जाती रही. (९) निकट जाते ही वह मानो निगल जाएगा, इस प्रकार वह उनकी ओर आँखें निकाल (धूर) रहा था।

टिप्पणी——(१) किलकिर=हिल्लोल । (२) हिलोर<हिल्लोल=तमुद्र की लहर । (४) ठाढ़<ठड्ढ<स्तब्ध । (५) महनारंभ<मन्थनारम्भ=तन्थन का वृहत् आयोजन । (६) चाक<चक्क<चक्क=चक्का । (७) परलौ<प्रलय । (८) अवसान (फ़ा०)=होज्ञ-हवास । बाढ़ि<बिंड्ड<वृद्धि । (९) निअर<णिअड<निकट । लील्<णिगल्<निगल्; =िनगलना । काढ़<कड्ड<कुष्=िनजालना ।

हीरामिन राजा सौं बोला। एही समुँद स्राइ मत डोला।
एहि ठाउँ कहँ गुरु सँग कीजे। गुरु मँग होड पार तो लीजे।
भिंवल दीप जो नाहिं निवाह । एही ठावँ साँकर सब काहू।
यह किलकिला समुंद गँभीरू। जेहि गुन होड सो पार्व तीरू।
एही समुँद पंथ मँकधारा। खाँडे के द्यिम धार निनारा।
तीम सहस्र कीम के पाटा। स्रास साँकर चिल मकेन चाँटा।
यांडे चाहि पैनि पेनाई। वार चाहि पातारे पतराई।
मरन जिस्रन एही पँथ एही स्राम निरास।
परा सो गया पतारहि तिरा सो गा कविलास।।?४६॥

अर्थ—(१) हीरामणि ने राजा से कहा, "इसी समुद्र में आ कर सत्य [मनुष्य का] विचलित हो जाता है; (२) इसी (ऐसे ही) स्थान के लिए गुरु को साथ करना चाहिए, [क्योंकि] यदि गुरु साथ हो तो पार हो जाइए। (२) सिंहलद्वीप [की यात्रा] का निर्वाह जो नहीं होता है, उसका कारण यहीं है कि इसी स्थान पर सब किसी को संकीर्णता होती है। (४) यह किलिकला समुद्र गंभीर है, जिसमें गुण होता है वहीं इसके किनारे लग पाता है। (५) इस समुद्र के मार्ग में मझधार (मध्य) में विशुद्ध खड्ग की ऐसी धारा है। (६) यद्यपि समुद्र की चौड़ाई तीस सहस्र कोस की है किन्तु वह इतना संकीर्ग है कि चीटी भी नहीं जा सकती है। (७) उसकी तीक्ष्णता खड्ग से भी पैनी है और उसका पतलापन बाल से भी अधिक है। (८) इसी मार्ग में मरना और जीना तथा इसी में आजा और निराशा [प्राप्त] होते हैं; (९) जो गिरा, वह पाताल चला गया और जो तर गया, वह शिवलोक चला गया।

टिप्पणी—–(३) निबाह<िनर्वाह । साँकर<संकीर्ण । (५) निनार<िणण्णार <िनर्नगर (?) =िजसमें कोई मिलावट न हो, विशुद्ध । (६) पाट<पट्ट=बौड़ाई, फैलाव । चाँटा=बींटा, चींटी । (७) पैनाई<प्रकीर्णता (?)=नीक्ष्णता । पातर<पत्तल<पत्रल=पतला । (९) किबलास<कैलास=शिवलोक ।

कोड़ वोहित जस पवन उड़ाहीं । कोई चमिक बीज वर जाहीं । कोई भन जम धाव तोखारा । कोई जैस बैल गरिश्रारा । कोई हरुश्र जनहुँ रथ हाँका । कोई गरुश्र भार तें थाका । कोई रंगिहें जानहुं चाँटी । कोई दूटि होहिं सिर माँटी । कोई खाहिं पवन कर भोला । कोई करिह पात जेउँ दोला । कोई परिहें मँवर जल माहाँ । फिरत रहिंहें कोइ देहिं न वाहाँ । राजा कर श्रगुमन भा खेवा । खेवक श्रागें सुवा परेवा । कोइ दिन मिला सवेरं कोइ श्रावा पिछ्राति । जाकर साज जैस हुत सो उतरा तेहि भाँति ॥१४७॥

अर्थ--(१) कोई बोहिन्थ पवन के जैसे उह रहे थे, कोई चमक कर विजली की अपेक्षा भी अधिक [गित-शील होकर] जा रहे थे। (२) कोई ऐसा अच्छा दौड़ते थे जैसे घोड़ा दौड़ता है, और कोई जैसे गिरयार बैल चलता है [इस गित से] चल रहे थे। (३) कोई ऐसे हलके चल रहे थे मानो रय हॅक रहे हों, और कोई ऐसी भारी गित से चल रहे थे मानो भार से थके हों। (४) कोई मानो चीटी हों, ऐसे रेंग रहे थे, और कोई [समूह से] ट्ट कर (अलग हो कर) दूसरे वोहिन्थों के मत्थे मिट्टी (भार) हो रहे थे। (६) कोई जल की भवरों मे पड़ रहे थे और उनमें चक्कर खारहे थे। उन बोहिन्थों को कोई बाहु (सहारा) देने वाला नथा। (७) राजा का खेवा आगे वह गया, क्योंकि उनका खेने वाला सआ (हीरामिण) पत्नी था। (८) कोई दिन मे सबेरे ही मिला. और कोई राित के पिछले भाग मे आया; (९) जिसका जैसा साज था. वह उसी भांत आगे-गीछे उतरा।

टिप्पणी——(१) बीज<विज्जु<विद्युत्=िबजली । बर<वर<वरम्= अपेक्षाकृत अधिक । (२) तोलार=प्रोड़ा । बैल गरिआर<गिलिअ+डा बहल्ल=र्डुविनीत बैल, वह बैल जो चलने में रुकता हो । (३) हरुअ<हलुअ<लयुक=हल्का । गरुअ<गुरु । थाक्<थवक्=श्रान्त होना । (४) रेंग्<रिंग्=रेंगना, धीमे-धीमे चलना । टूट्<पुट्=रूटना, अलग होना । (५) झोल<झुल्ल=प्रकोरा । दोल = झूला । (७) खेवा<क्षेप्य=जो खेया जाए । खेबक<क्षेपक=खेनेवाला । (८) सवेर>सवेला ।

सतएँ समुँद मानसर स्त्राएं । सत जो कीन्ह साहस मिधि पाए । देखि मानसर रूप सोहावा । हियँ हुलास पुरइनि होड छावा । गा श्रॅंधियार रेनि मसि छूटी । भा भिनुसार किरिन रिव फुटी । श्रा श्रेंध जो श्राहे नैन विधि खोले । श्रेंध जो श्राहे नैन विधि खोले । कँवल विगस तहँ विहँसी देही । भँवर दसन होइ होइ रस लेहीं । हँमिहें हंस श्रो करिहें किरीरा । चुनिहें रतन मुकताहल हीरा । जों श्रास साधि श्राव तप जोगू । पूजे श्रास मान रस भोगू । भँवर जो मनसा मानसर लीन्ह कँवल रस श्राइ ।

घुन जो हिस्राव न कै सका भूर काठ तम खाइ ॥१५८॥

अर्थ--(१) [अव वे] सातवें समुद्र मानसर मे आए; जो उन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ साहस किया, उस में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। (२) मानसर का सुखद रूप देख कर उनके हृदय में उल्लाम कमिलनी वन कर छा गया। (३) अंधकार चला गया और रात्रि की कालिमा छूट गई, सवेरा हुआ और सूर्य की किरण फूट | कर झलक] पड़ी। (४) उस सार्थ के सभी व्यक्ति 'अस्तु' 'अस्तु' वोल उठे, और उन्होंने कहा, "हम जो अधे [हो रहे] थे--जो हमें कहीं कुछ सूझ नहीं रहा था--विधाता ने हमारे नेत्र खोल दिए।'' (५) जिस प्रकार [उस मानसरोवर में | कमल खिल रहे थे, उसी प्रकार उनकी देह विहमित हो उठी, और उनके नेत्र स्प्रमर वन-दनकर उन कमलों का रस लेने लगे। (६) हंस वहाँ हँस (प्रमन्न हो) रहे और कीडा कर रहे थे, वे [वहाँ] रत्न, मोती और हीरे चुग रहे थे।(७)यदि कोई इस प्रकार तप और योग साध कर [वहाँ] आता है, तभी उसकी आधा पूरी होती है और वह रस (आनद) भोग मानता है। (८) स्प्रमर ने जो मन में मानसर का संकल्प किया, उसने आकर कमल का रस लिया; (९) घुन का कीड़ा इस प्रकार साहस न कर सका, इसलिए [उस साहस-हीनता के अनुरूप ही] वह सूखा काठ खाता(और रसहीन जीवन विताता)है।

टिप्पणी—–(३) सोहावा<सुहावय<सुखायक=सुख-जनक।हुलास<उल्लास। पुरइनि<पुडइणी<पुटिकनी=कमिलनी। (३) रैनि<रयणी<रजनी। (४) 'अस्तु' 'अस्तु'=(ऐसा ही) हो ! (ऐसा ही) हो ! साथी<सित्थअ<साथिव=सार्थ का सदस्य। (५) दसन<दंसण<दर्शन=नेत्र। (६) किरीरा<कीड़ा। मुकृताहल<मुक्ताफल। (७) पूज्<पुज्ज्<पूरद्=रूरा होना। (९) धुन<दुण। हिआद=पौरुष, साहस। झूर=गुष्क।

पूँछा राजें कह गुरु मुना। न जनों श्राजु कहाँ दिन उना। पनन बास मीतल ले श्राना। क्या डहत जनु चंदन लाना। कवहुँ न श्रेस जुड़ान मरीरू। परा श्रिगिनि महँ मले समीरू। निक्सत श्रान किरिन रिन रेखा। तिमिर गए जग निरमर देखा। उठे मेन श्रस जानहुँ श्रामें। चमकै बीजु गँगन पर लागें। तेहि उपर जम सिम परगासू। श्रो सो कचपचिन्ह भएउ गरासू। श्रोर नखन चहुँ दिसि उजिश्रारे। टाँबहि टाँव दीप श्रस बारे। श्रीर दिखन दिसि निश्रारें कंचन मेरु देखान।

जस वसंत रितु श्रावे तैस वास जग पाव ॥१४६॥

अर्थ——(१) राजा (रत्नसेन) ने पूछा, "हे गुरु सुए (हीरामिण), कहो ; पता नहीं आज दिन किस स्थान पर उदित हुआ है ; (२) वह [ऐसा] सुवासित और शीतल पवन ले आया है, जिससे लगता है मानो दग्ध होती हुई काया में चन्दन का [लेप] लगा हो। (३) गरीर इस प्रकार कभी भी शीतल नही हुआ था; [आज तो ऐसा लग रहा है] मानो अग्नि ]के ताप] में (के मध्य) मलय समीर [आ] पड़ा हो। (४) सूर्य की किरण-रेखा निकलती आ रही है, और [उसके कारण] अंधकार के चले जाने से जगन् निर्मल दिखाई पड़ा है। (५) [लगता है] मानो आगे मेव उठे हों और आकाश पर [उनसे?] लग कर विजली चमक रही हो, (६) उसके भी ऊपर मानो शिश का प्रकाश हो और वह कृत्तिका की नक्षत्र-माला का ग्रास हुआ हो; (३) और भी चारों ओर उज्ज्वल नक्षत्र है, जो स्थान-स्थान पर दीपक ऐसे प्रज्वलित है। (८) और दक्षिण दिशा में निकट ही कंचन का मेरु पर्वत दिखाई पड़ रहा है; (९) जैसे वसत ऋतु आती है, [और तब सुवास प्राप्त होती है,] उसी प्रकार की मुवास जगन् को प्राप्त हो रही है।"

टिप्पणी——(१) उव्<उग्र्<उद्+गम् =उदित होना । (२) डह्<दह्=जलना । लावा <लाइअ<लागित=जगाया हुआ । (३) जुड़ाय्=त्रृड़ (शीतल) होना । (४) निकस्<णिक्कस्<निर्+कस्=निकलना, बाहर आना । (६) कचपिचआ<छिति+प्रचित=छित्तका से समृद्ध (नक्षत्र-माला) । (७) उजिआर<उज्ज्वल । (८) निअर<णिअड<निकट । (९) पाव्<प्र+आप्=प्राप्त करना ।

तूं राजा जम विक्रम स्त्रादी | तूं हरिचंद बैन सत वादी | गांपिचंद तूं जीता जोगाँ | स्त्री भरथरी न पूज वियोगाँ | गोरत निक्व दीन्ह तोहि हाथू | तारं गुरू मिस्ट्रिंदर नाथू | जीता प्रेम तूँ पुहुमि स्त्रकः मृ । दिस्ट परा सिंवल किवलासू | वै जो मेघ गढ़ लाग स्त्रकासाँ । विजुरी कर्ने कोट चहुँ पासाँ । वेहि पर मिन जो कवपचिन्ह नरा । राजमैदिर मोने नग जरा | स्त्रीर जो नखत कहिन चहुँ पासाँ । मब रानिन्ह के स्त्राहिं स्त्रवासाँ । गॅगन मरोबर सिस क्षेत्रल कुमुद तराईं पास ।

र्ने रिव उत्र। जो भँवर होइ पवन मिला ले वास ॥१६०॥

अर्थ—(१) [हीरामणि ने उत्तर दिया,] "ऐ राजा, तू [पराकम में] वैमा ही है जैमा आदि (प्रथम) विक्रम था, और तू वचन में सत्यवादी हिरइचन्द्र है। (२) गोपीचन्द को तूने योग की साधना में जीता है और भर्न हिर तुझे वियोग [की तीव्रता] में नहीं पा सकता है। गोरखनाथ सिद्ध ने तुझे (तुझपर) हाथ दिया (रक्खा) है; तूने [गोरखनाथ होकर] गुरु मच्छीन्द्रनाथ का उद्धार किया है। (३) प्रेम में तूने पृथ्वी और आकाश को जीत लिया है, इसलिए [अव] सिहल का शिवलोक तुझे दिखाई पड़ा है। (४) वह जो मेथ [जैसा] है, वह सिहल का गढ़ है, जो आकाश में लग रहा है, और जो विजुली [जैसा] है, वह उमके चारों ओर का सोने का परकोटा है। (५) उसके ऊपर जो कृत्तिका की नक्षत्र-माला से भरा हुआ शिव्हा [जैसा] है. वह सोने का राजमंदिर है, जो नग जिटत है। (७) और, जिन्हें तू उमके चारों ओर नअत्र कह रहा है, वे सब रानियों के आवाम हैं। (८) गगन-मरोवर में शिव-कमिलनी (पिद्मिनी) है, जिसके पास कुमुद-तारिकाएँ (उसकी सिखयाँ) हैं; (९) तू रिव-भ्रमर (प्रेमी) हो कर उदित हुआ है, [इसलिए] पवन [उस शिश-कमिलनी की] वासना ले कर तुझ से मिल रहा है।"

टिप्पणी—(१) आदि विक्रम = प्रथम विक्रमादित्य, जिसके पराक्रम को आदर्श मान कर बाद के अनेक राजाओं ने अपने को विक्रमादित्य कहा । बैन < वयन < वचन । (२) गोपीचन्द्र : बंगाल के एक राजा जो योगी हो गए थे । भरथरी < भर्तृहरि : उज्जैन के एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने वैराग्य लिया था । (३) गोरख-(नाथ) : प्रसिद्ध योगी, जो योग के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं । मिन्छन्द्र (नाथ) : गोरखनाथ के गुरु कहे जाते हैं, जिन्हें किसी समय वामाचार में पड़कर योग-च्युत होते देख कर गोरखनाथ ने पुनः योग-पथ पर लगाया था । (४) पुहुमि<पृथ्वी । किबलास < कैलास = शिवलोक । (५) कनै < कनक । कोट = परकोटा । (६) कचपचिअ < कृति + प्रचित् = कृत्तिका से समृद्ध (नक्षत्र-माला) । (७) नखत < नक्षत्र । अवास < आवास = भवन । (८-९) तराई < तारिका । गगन-सरोवर : सिहल ; शिश-कमल : पिद्यानी ; कुमुद—तराई : उसकी सिखयाँ ; रिव—म्प्रमर : रिन्तसेन ।

सो गढ़ देखु गँगनु तें ऊँचा। नेन देख कर नाहिं पहुँचा। विजुरी चक्र फिरै चहुँ फेरी। श्रो जमकाति फिरै जम केरी। धाइ जो बाजा के मन साधा। मारा चक्र भएउ दुइ श्राधा। चंद सुरुज श्रो नखत तराईं। तेहि डर श्रॅंतरिख फिरें सबाईं। पवन जाइ तहाँ पहुँचे चहा। मारा तैस दूटि भुइँ बहा। श्रुगिनि उठी जिर बुभी निश्राना। धुश्राँ उठा उठि बीच विलाना। पानि उठा उठि जाइ न छुवा। बहुरा रोइ श्राइ भुइँ चुवा। रावन चहा सोहँ गैहेरा उतिर गए दस माँथ। संकर धरा लिलाट भुइँ श्रोरु को जोगी नाथ।। १६१॥

( देख मकते ) हैं, हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता (पहुँच सकता) है। (२) उसके चारों ओर एक विजली का चक फिरता रहता है और यम की यम-काती फिरती रहती है। (३)मन में साध (अभिलापा) कर के जो भी दौड़ कर गया है, उसको उस चक ने ऐसा मारा है कि वह दो आधे हो गया है। (४) चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र और तारिकाएँ इमी डर से सब के सब अन्तरिक्ष में फिरते है। (५) पवन ने जब वहाँ (उम गढ़ के पास) जा कर पहुँचना चाहा, उस चक का मारा वह उसी प्रकार टूट कर भूमि पर बहने लगा। (६) [उसके पास पहुँचने के लिए]अग्नि उठी, किन्तु वह भी अन्त में जल बुझी; धूम उठा और वह उठ कर बीच में ही विलीन हो गया। (७) पानी जब उसे छूने के लिए उठा, उठ-उठ कर न छू सका, इमलिए रोकर लौट पड़ा और आकर भूमि पर टपका (पड़ा)। (८) रावण ने जब उसके सम्मुख जाकर उसे देखना चाहा, उसके दम सिर [कट कर] गिर पड़े; (९) शंकर ने [उसके समक्ष] भूमि पर अपना मस्तक टेक दिया; फिर और कौन योगी, हे नाथ (योग-साधक), हो सकता है [जो उसके पास पहुँचने का साहस करे]?"

टिप्पणी—–(१) पहुँचा<पहुत<प्रभूत=पहुँचा  $_{[g]}$ डुआ । (२) जमकाति< यमकर्त्तरि=पम की कटारी । (३) बाज्<वज्ज्<वज्ज्=जाना । साध<सद्धा = श्रद्धा=इच्छा । (४) तराई<तारिका । (६) निआन<निदान । बिलाय<वि+ली = विलीन होना । (७) छुव्<छिव्<स्पृश् = स्पर्श करना । (८) सौंह<समुह <संमुख । हेर्(दे०) = देखना ।

तहाँ देखु पदुमावित रामा । भँवर न जाइ न पंखी नामा । अब सिधि एक देउँ तोहि जोग् । पहिलों दरम होइ तव मोग् । कंचन मेरु देवाविस जहाँ । महादेव कर मंडप तहाँ । अग्रीहिक खंड जम परवत मेरू । मेरुहि लागि होइ अति फेरू । माध मास पाछिल पत्र लागें । सिरी पंचिमी होइहि आगें । उधरिहि महादेव कर बारू । पूजिहि जाइ सकल संमारू । पदुमावित पुनि पूजे आवा । होइहि एहि मिमु दिस्टि मेरावा ।

तुम्ह गवनहु मंडप स्त्रोहि हो पदुमावति पास । पूर्वे स्त्राह वसंत जो पूर्वे मन कै स्त्रास ॥ १६२॥

अर्थ——"(१) और देखों, पद्मावती रमणी वहाँ पर है जहाँ न [कोई] भ्रमर (प्रेमी) जाता है और न [कोई] पत्नी नामधारी (प्रेमी का सदेश-वाहक)। (२) अब [इसलिए] तुने तरे योग्य (उपयुक्त) एक सिद्धि दे रहा हूं, पहले उसका दर्शन होगा तव उसका भोग प्राप्त होगा। (३) तू जहाँ पर कचन का सुमेरु दिखा रहा है, वहाँ पर महादेव का मडप (मिदर) है। (४) मेरु उसके [एक] खड जैसा है और मेरु से भी अधिक उसका फैलाव है। (५) माघ मास में उसका परवर्ती पक्ष लगने पर आगे श्री पचमी होगी (आएगी); (६) [उस तिथि को] महादेव िक मडप] का द्वार खुलेगा और समस्त संसार [वहाँ] जा कर [महादेव की] पूजा करेगा। (७) पुन. [और] पद्मावती भी [वहाँ] पूजा करने आएगी, [तव] इसी बहाने से तुम्हारा

चाहिए।"

[उसमे ] दृष्टि-मिलन होगा। (८) [अब ] तुम उसी (महादेव के) मंडप को गमन करो और मैं पद्मावती के पास जाऊँ। (९) यदि वह [वहाँ] आकर वसंत [के उपलक्ष्य में महादेव की ] पूजा करे, तो [तुम्हारे ] मन की आशा पूरी हो ।''

टिप्पणी—-(१) पंखी<पक्षिन् । (२) जोग<योग्य=उपयुक्त । (४) फेर = घेरा,फैलाव । (५) पख<पक्ष । (६) उचर्<उग्यड्<उद्-घट्=उचड्ना, खुलना । (७) मेराव <मेलावय<मेलापक<मिलाप = मिलन । (८) पूज<पुज्ज<पूजय् =पूजा करना । जौं<जड<यदि । पूज<पुज्ज्<पूरय्=रूरा होना ।

गजैं कहा दरस जों पावों । परवत काह गँगन कहँ धावों । जेहि परवत पर दरसन लहना । सिर सौं चढ़ों पाय का कहना । मोहि भाव ऊँचइ सो ठाऊँ । ऊँचे लेउँ प्रीतम क नाऊँ । पुरुविह चाहिश्र ऊँच हिश्राऊ । दिन दिन ऊँचे राखें पाऊ । सदा ऊँच सोइश्र पे बारू । ऊँचे सीं कीजे बेवहारू । ऊँचे चढ़े ऊँच खँड सूमा । ऊँचे पास ऊँचि बुधि बूमा । ऊँचइ संग संग निति कीजें । ऊँचे काज जीव विल दीजें । दिन दिन ऊँच होइ सो जेहि ऊँचे पर चाउ । उँचे चढ़त परिश्र जों ऊँच न छाड़िश्र काउ ।। १६२ ॥

अर्थ--(१) राजा ने कहा, "यदि मैं दर्शन पाऊं (पा सकूँ), तो पर्वत क्या, मैं आकाग को दौड़ जाऊँ। (२) जिस पर्वत पर उसका दर्शन प्राप्त करना है, उस पर मैं सिर के वल चढ़ जाऊँ, पैरों का क्या कहना है? (३) मुझे वह ऊँचा ही स्थान भा रहा है; उस ऊँचे स्थान पर मैं प्रियतम का नाम लूँगा। (४) पुरुष को ऊँचा साहम [रखना] चाहिए, [तािक] वह दिन-दिन पैर ऊँचे रक्षे। (५) अवश्य ही सर्देव ऊँचे द्वार (पुरुष) की सेवा करनी चाहिए और ऊँचे [पुरुष] में ही व्यवहार करना चाहिए। (६) ऊँचे चढ़ने पर [और भी] ऊँचा खंड सूझता है, और ऊँचे व्यवित] के पाम ऊँची वृद्धि सूझती है। (७) साथ के निमित्त ऊँचे ही व्यक्ति] का साथ करों, और ऊँचे (महत्) कार्य के लिए जीवन की विल दों। (८) वह दिन-प्रतिदिन ऊँचा होता है जिसे ऊँचे (ऊँची स्थिति) पर [पहुँचाने का] पर चाव (उमंग) रहता है; (९) ऊँचे चढ़ते समय यदि गिर [भी] पड़े, तो भी कदािप ऊँचे को छोड़ना नहीं

टिप्पणी—–(१) लह् <लभ्=प्राप्त करना । पाय<पाअ<पाद =पैर । (४) हिआउ =पौरुव, साहस । (५) बार<वार<द्वार । (६) बूझ<बज्झ<बुध्=जानना । (७) निति<निमित्त(?) (८) चाउ<चाव<चा=उमंग ।

हीरामिन दे वचा कहानी। चला जहाँ पदुमावित रानी। राजा चला सँविरि सो लता। परवत कहँ जो चला परवता। का परवत चिंढ़ देखें राजा। ऊँच मँडप सोनं मत्र साजा। श्रृंत्रित फर सब लाग श्रपूरी। श्रो तहँ लागि सजीविन मूरी। चौमुख मंडप चर्ड् केवारा | वैठे देवता चहुँ दुस्रारा | भीतर मँडप चारि खंभ लागे | जिन्ह वै छुए पाप तिन्ह भागे | संख घट घन वाजिहें मोई | स्त्रों बहु होम जाप तहँ होई | महादेव कर मंडप जगत जातरा स्त्राउ | जो इंद्रा मन जेहि कें सो तैसे फल पाउ ||१९४||

अर्थ—(१) हीरामणि अपने कथानक (प्रस्ताव) का वचन देकर [उस स्थान के लिए] चल पड़ा जहाँ पर पद्मावनी रानी थी। (२) [उधर] राजा भी उस लना (कमिलनी-पद्मावनी) का स्मरण कर [महादेव के मंडप की ओर] चल पड़ा जय पर्वन (कैलाम—मिहलगढ़ के राजमंदिर) के लिए वह मुआ चला। (३) [शिव-मिंदर वाले उस] पर्वन पर राजा क्या देखना है कि वह छचा मंडप (मंदिर) सब का सब साने का बना हुआ है। (४) समस्त अमृत फल आपूर्ण रूप से वहाँ लगे हुए है, और वहां सजीवनी मूल [भी] लगी हुई है। (५) वह मडप चतुर्मुख है, चारों ओर किवाड़े लगे हुए हैं, और चारों द्वारों पर देवना बैठे हुए है।(६) मंडप के भीतर चार खभे लगे हुए हैं, और जिसने उन्हें छू लिया, उसके पाप नष्ट हो गए। (७) शंख, घंटे, और घन वहाँ बजते हैं, तथा बहुतेरा ह्वन तथा जप[आदि]वहाँ हो रहा है। (८) महादेव का वह मंडप है, जगत् ही उसकी यात्रा करने आता है, (९) और जो इच्छा जिसके मन में होती है, वह वैसा (उस के अनुरूप) ही फल पाता है।

टिप्पणी—(१) बचा<वचस्=वचन । कहानी<कहाणय<कथानक=प्रसंग या प्रस्ताव । (२) सँवर $\leq$ समर<स्मृ=स्मरण करना, याद करना । परबता<पर्वतक(?)=सुआ । (३) साज्<सज्ज्<सृज्=ज्ञनाना, निर्माण करना । (४) अपूर्<आपूरय्=आपूरित करना । (५) केवाड<कयाड<कपाट=िकवाड़ । (६) खँभ<स्कंभ=खंभा । (७) होम<हवन । (९) इंछा<इच्छा=कामना ।

राजा बाउर विरह वियोगी | चेला सहस बीस सँग जोगी | पदुमावित के दरमन श्रासा | दॅडवत कीन्ह मॅडप चहुँ पासा | पुरुव बार होड़ के मिर नावा | नावत सीम देव पहुँ श्रावा | नमो नमो नारायन देवा | का मोहिं जोग सकों किर सेवा | तृँ दयाल मव के उपराहीं | सेवा किर श्रास तोहि नाहीं | ना मोहि गुन न जीम रस बाता | तृँ दयाल गुन निरगुन दाता | पुरवी मोरि दाम के श्रासा | हों मारग जोवों हारि स्वाँसा | तेहि विधि श्रस्तुति तोरि |

करु सुदिस्टि स्त्री किरिपा इंद्या पूजे मोरि ॥१६४॥

अर्थ—(१) विरह-वियोगी राजा वावला था और उसके साथ बीस सहस्र चेले योगी थे। (२) पद्मावती के दर्शनों की आशा में [राजा ने] मडप के चारों पार्श्व मे दडवत किए।(३) तदनतर पूर्व के द्वार से भीतर जा कर उसने सिर झुकाया तथा सिर झुकाते हुए वह महादेव के पास आया। (४) उसने कहा, "ऐ नारायण देव, तुझे नमस्कार है, नमस्कार है; मेरे योग्य क्या है कि तेरी सेवा कर सकूँ? (५) हे दयालु, तू सभी के ऊपर है; तुझे [िकसी की] सेवा की आशा (अरोक्षा) नहीं है। (६) न मुझ में [कोई] गुण है और न जिह्नवा में रस की वाते है किन्तु तृ. हे दयालु, गुणी और निर्मुण सभी को देने वाला है, (७) [इसलिए मैं तुझ से निवेदन कर रहा हूं कि] तू [पद्मावती के] दर्गनों की मेरी आशा पूर्ण कर; मैं प्रत्येक साँस में उसकी वाट जोह रहा हूं। (८) मैं उस प्रकार से विनय करना नही जानता हूँ जिस प्रकार से तेरी स्नुति [होनी चाहिए], (९) तू सुदृष्टि और छपा कर, जिससे मेरी इच्छा पूरी हो।"

टिप्पणी—्(१) बाउर<वाउल<वातूल=वातग्रस्त, बावला । वेला<चेड< चेट=दास, सेवक । (२) पास<पार्श्व=पक्ष, पहल । (३) बार<वार<हार । (७) पुरव्<पूरय्=पूरा करना । जोव्(दे०)=देखना । (८) बिनं< विक्रिप्त= कथन, निवेदन । (९) इंछा<इच्छा=कामना ।

कै श्रस्तुति जौं बहुत मनाया । सबद श्रक्तुर मॅडप महँ श्राया । मानुस पेम भएउ वैकुंठी । नाहिंत काह छार एक मूँठी । पेमहि माहँ बिरह श्रो रसा । मेन के घर मधु श्रवित वसा । निमत घाइ जों मरे तो काहा । सत जों करें वैसेइ होइ लाहा । एक बार जों मनु के सेवा । सेविह फल परसन हो देवा । युनि के सबद मॅडप फनकारा । वैठा श्राइ पुरुव के बारा । पिंड चढ़ाइ छार जेत श्राँटी । माँटी होउ श्रंत जों माँटी । माँटी मोल न कछु लहें श्रो माँटी सब मोल । दिस्ट जो माँटी सों करें माँटी होच श्रमोल ।। १६६ ॥

अर्थ--(१) जब स्तुति कर के उसने महादेव को बहुत [प्रकार से] मनाया, मंडप में यह अक्ट (स्पप्ट) शब्द आया (हुआ), "(२) मनुष्य में प्रेम ही वैकुठी (स्वर्गीय) तत्त्व हुआ, नहीं तो मुट्ठी भर राख (शरीर) क्या थी ? (३) प्रेम में ही विरह और [मिलन का ] रस दोनों है, जिस प्रकार मोम के घर (छते) में मधु स्पी अमृत तथा [डंक मारने वाले] वर्र दोनों रहते हैं। (४) सत्य से हीन व्यक्ति दौड़ता-दौड़ता मर भी जाए तो [उसे] क्या [लाभ] ? किन्तु यदि कोई मत्य का पालन करता है, तो बैठे-बैठे ही लाभ होता है। (५) एक बार भी यदि कोई मन को (सम्पूर्ण रूप से) दे कर सेवा करता है, तो उस सेवा के फल-स्वरूप देवता प्रसन्न हो जाता है।"(६) मंडप की झंकार का यह शब्द सुन कर रत्नसेन पूर्व के द्वार पर आ बैठा, (७) और उसने शरीर पर जितनी भी राख अँट सकती थी. वह चड़ा ली, [और उसने मन में कहा,] "जिसे अंत में मिट्टी ही होना है, वह [अभी से] मिट्टी हो जाए। (८) मिट्टी मोल (मूल्य) कुछ भी नही पाती है, और वही मिट्टी समस्त मूल्य की हो जाती है। (९) यदि कोई मिट्टी से वृष्टि लगाए, तो [वही] मिट्टी अमूल्य हो जाए।

टिप्पणी—–(१) अकूट = निभ्रान्ति, सरल, स्पप्ट । (२) मानुस<मानुष = मनुष्य । छार<क्षार = राख । (२) मैन<मयण<मदन = मोम । (४) काह<

कथम् = क्या । (६) बार<वार<द्वार । (७) आँट् = पूरा पड़ना, समा सकना । माँटी<मिट्टआ<मृक्तिका = मिट्टो ।

इस छंद में कवि ने अपने प्रेम-दर्शन के कुछ तत्त्व स्पष्ट किए हैं। उसके अनुसार प्रेम वैकुण्ठी (स्वर्गीय) है, प्रेम के मार्ग में सिद्धि सत्यिनिष्ठा से ही प्राप्त होती है और सत्य का अर्थ है मन को (सम्पूर्ण रूप से) देना।

वैउ सिंघ छाला होइ तपा । पदुमावित पदुमावित जपा । दिस्टि समाधि श्रोहि सों लागी । जेहि दरसन कारन वैरागी । किंगरी गहे बजावे भूरे । मोर साँम सिंगी नित पूरे । केंथा जरे श्रागि जनु लाई । विरह घँघोर जरत न बुमाई । नेन गत निमि मारग जागें । चिकित चकोर जानु सिस लागें । कुंडल गहें सीस भुइँ लावा । पाँविर होउँ जहाँ श्रोहि पावा । जटा छोरि के वार वोहारों । जेहि पँथ होइ सीस तहँ वारों । चारिहुँ चक फिरै मन खोजतु डँड न रहे थिर मार ।

होइ के भसम पवन मँग घावीं जहाँ सो प्रान ऋघार ॥ १६७ ॥

अयं — (१) [तदनतर,] वह सिह की खाल पर वैठ कर और तपस्वी होकर 'पद्मावती' 'पद्मावती' जपने लगा । (२) ममाधि में दृष्टि (ध्यान) उसी से जा रूगी जिसके दर्शनों के लिए वह वैरागी [हुआ] था। (३) वह किगरी ले कर वजाता और झूरता (संतप्त होता) था, तथा सबेरे-सध्या नित्य ही सिगी में फूंक (सामें) भरता [और उसे वजाता] था। (४) उसका कथा जल-जल उठता था, जैसे उसमें आग लगाई हो, और विरह के धंबीर में जलते हुए वह बुझ नहीं रहा था। (५) रात भर उसकी प्रीतिक्षा में जागते रहने से उसके नेत्र रचतवर्ण के हो गए थे, और वे ऐसे रूगते थे मानो शिश के लिए चकराए हुए चकोर हों। (६) वह अपने कुंडलों को पकड़े हुए सिर को भूमि से लगाता था और कहता था, 'जहां उसके पैर हों, मैं उनकी पाँवरी बन्गा। (३) मैं अपनी जटाएँ खोल कर [उसके स्वागत के लिए अपना] द्वार वृहा-स्गा, और जिस मार्ग में वह होगी, उस पर अपना सिर न्थोद्यावर कहँगा। (८) मेरा मन चारो चकों में उसको खोजता फिरता है एक दंड भी स्थिर (शांत) नहीं रहता है (वह मुझे निरंतर पीड़ित करता रहता है), (९)अतः ऐसी इच्छा होती है कि भस्म हो (वन) कर वायु के साथ वहां दौड़ूँ (दौड़ कर पहुंचूँ) जहां वह प्राणा-धार है।

टिप्पणी——(१) छाला = त्वचा, खाल (तुल० 'छल्ली' (दे०)। (३) किंगरी < किंन्नरी = योगियों के द्वारा बजाई जाने वाली एक छोटी वीणा। झूर्< ज्वल् = संतप्त होना। पूर्< पूर्य् = (फूंक) भरना। (४) कंथा = गूदड़ों या विथड़ों का बना हुआ वल्त्र। यंथोर = ऐसी हवा जो चक्कर देती हुई चलती है (तुल० यंथोलिय (अप०) = समित, पुमाया हुआ।) (५) रात< रत्त< रक्त = लाल। (६) पाँवरि < पादत्री = खड़ाऊँ। (७) बार< बार< देश। बोहार् (दे०) = झाड़ू देना। बार < उच्चार< उद् + वर्त्य् = त्याग करना, न्योछावर करना।

पदुमावित तेहि जोग सँजोगाँ । परी पेम बस गहे वियोगाँ । नींद न परे रैनि जों स्त्रावा । सेंज केबाँ ज्ञ जानु कोइ लावा । दहै चाँद स्त्रों चंदन चीरू । दगध करे तन विरह गँभीरू । कलप समान रैनि हिंठ वाढ़ी । तिल तिल मिर जुग जुग वरु गाढ़ी । गहै बीन मकु रैनि विहाई । सिस बाहन तव रहे स्त्रोनाई । पृनि धनि सिंघ उरहे लागे । स्त्रेसी विथा रैनि सव जागे । कहाँ सो मँवर कँवल रस लेवा । स्त्राइ परहु होइ धिरिन परेवा । सो धनि विरह पतंग होइ जरा चाह तेहि दीप । कंत न स्त्रावह भुंगि होइ को चंदन तन लीप ।।? ६ ८।।

अर्थ--(१) पद्मावती [रत्नसेन] के उस [प्रेम-] योग के सयोग से वियोग ग्रहण किए हुए प्रेम के वश में पड़ गई। (२) रात जब आती थी, उसे नींद नहीं आती थी और उसे ऐसा लगता था मानो किसी ने शैया पर केवाँच लगा (रख) दिए हों। (३) चन्द्रमा तथा चंदन-चीर उसे दग्ध करते थे क्योंकि गंभीर विरह उसके गरीर को दग्ध कर रहा था। (४) रात्रि बलात् कल्प सदृश [लंबी] हो गई थी; वह तिल-तिल कर के मरती (बीतनी) थी और युग-युग से भी अधिक कठिन हो गई थी। (५) वह बीणा उठाती थी कि कदाचित् [उसके महारे] रात्रि व्यतीत हो जाए, किन्तु शशि के रथ का वाहन (मृग) उसे सुनने लगता था [और रात्रि वीतनी ही न थी] ; (६) तव वह स्त्री सिंह का चित्र बनाने लगती थी (जिससे कि उस से भयभीत होकर वह मृग नाग खड़ा हो) और इस प्रकार की व्यथा में वह सारी रात जागती थी। (७) वह कह उठती, ] ''ऐ कमिलनी के (मेरे) रस के ग्रहण करनेवाले भ्रमर, तुम कहाँ हो; तुम घूर्णपारावत (लोटने कवूतर) वन कर आ पड़ो ! (८) [तुम्हारे ही लिए] यह स्त्री विरह (दीपक) का पतिंगा वन कर उसी (विरह) दीपक पर जलना चाहती है ; (९) हे कान्त, तुम क्यों नहीं भृंगी वन कर आते [और उसे अपने सदृश कर लेते] हो ? (तुम्हारे विना उसके शरीर पर चन्दन का लेप कौन करेगा (उस जलते हुए पिंग को शीतल कौन करेगा) ?"

टिप्पणी——(२) जाँ <जउ<जइ<यिद । केवाँछ<किपकच्छु=सेम की जाति की एक बेल जिसकी रोएँदार फिलयाँ छू जाने से खुजली उत्पन्न करती हैं। (३) डह्<दह्=दाध करना, जलाना। चंदन-चीर = चन्दनपट्ट: 'चँदनौटा' नामक वस्त्र (दे० ३२९.३)। (४) बर<वरम् = अपेक्षाकृत अधिक। (५) मकु= कदाचित्, संभव है। विहाय<ित्र= होना। ओनाय्= सुनकर आना। (६) उरेह्<उिल्लह्<उिल्लख्=रेखाओं द्वारा चित्रांकन करना। (७) विरिन परेवा = घूर्ण पारावात्; आकाश से लोटते हुए उतरने वाली जाति का कवूतर। (९) भृंगि = एक कीट जिसके संबंध में प्रसिद्ध है कि वह एक अन्य कीट को लेकर तब तक उड़ता रहता है जब तक वह अन्य कीट को भी भृंग बना लेता है।(दे० भृग-फिनग करा(१२५.७)

परी बिरह वन जानहुँ घेरी । ऋगम ऋसूम जहाँ लिंग हेरी । चतुर दिसा चितवे जनु भूली । सो वन कवन जो मालित फूली । कॅबल भॅबर त्रोही बन पावै । को मिलाइ तन तपनि बुक्तावै । त्राँक त्राँग त्राप्त कॅबल सरीरा । हिय भा पियर पेम की पीरा । चहैं दरस रिव कीन्ह विगासू । भँवर दिस्टि महँ कै सो त्राकासू । पूँब्रै धाइ वारि कहु वाता । तूँ जस कॅबल करी रँग राता । केसरि बरन हिया भा तोरा । मानहुँ मनहिं भएउ कछु फोरा । पवनु न पावै संचरे भँवर न तहाँ बईठ । भूलि कुरंगिनि कसि भई मनहुँ सिंघ तुईं डीठ ॥ १६९॥

अर्थ--(१) [पदमावती ऐसी हो रही थी] मानो वह विरह-वन में घिर गई हो; वह जहाँ तक भी देख सकती थी, अगम्य और असुझ लग रहा था। (२) यौवनागम से उसके शरीर में मालती की मुवास फूट पड़ी थी, किन्तु इस तथ्य को न जानते हुए] वह चारों दिशाओं में इस प्रकार देखती थी मानो भटकी हुई हो, और वह कहती थी, "वह कौन-सा वन है जिसमें यह मालती फुल रही है ? (३) यह कमिलनी [अपने] भ्रमर को उसी वन में पाएगी ; किन्तु कौन [उस भ्रमर को] मिला कर उसके तन के तापर्कें वुझाएगा ? (४) कमिलनी (पद्मिनी) के शरीर [भर] में अनंग के अंक इस प्रकार लगे हुए थे कि उसका हृदय प्रेम की पीड़ा से पीला हो रहा था; (५) वह सूर्य (प्रेमी) का दर्शन चाहती थी, इसलिए विकास कर उठी (खिल उठी) थी, और अब उसकी दृष्टि में या तो भ्रमर (प्रेमी) था या आकाश (शून्य)।(६) धाय उससे पूछने लगी, "ऐ वालिके, यह बात मुझसे बता : तू कमल-कलिका के सद्श थी, और तेरा रंग रक्त (लाल) था, (७) किन्तु तेरा हृदय [अव] केसर के वर्ण का (पीला) हो गया है। (८) [तू जिस स्थान पर है] वहाँ न पवन संचार कर पाता है (कोई संदेश-वाहक आ पाता है) और न कोई भौंरा बैठता है (प्रेमी प्रविष्ट होने पाता है); (९) तव तू, ऐ कुरंगिनी (मृगी), कैसी भूली-भूली सी हो रही है, मानो तेरे द्वारा कोई सिंह देखा गया हो !"

टिप्पणी—(१) असूझ<असुज्झ<अशोध्य = जो सूझता न हो, समझ में न आता हो। (२) मालती=प्रसिद्ध पुष्प-विशेष। (४) आँक<अंक=तप्त शलाकादि से लगाए गए चिह्न, दाग्र। पिअर<पीअडा<पीत=पीला। भँवर दिस्टि महँ के सो अकासू: भ्रमर से किव का तात्पर्य कामुक प्रेमी और आकाश के सूर्य से तात्पर्य उदात्त प्रेमी हे जात होता है। (६) घाइ<घात्री=घाय। बात<वत्ता<वार्ता। रात< रत्त<रक्त=लाल। (७) फोरा<फोडअ<स्फोटक = फोड़ा, व्रण। (९) डीठ< डिट्ठ<दृष्ठ।

धाइ सिंघ वरु सातेउ मारी । कै तिस रहित श्रही जिस बारी । जो वन सुनिउँ कि नवल वसंतू । तेहि बन परेउ हस्ति मैमंतू । श्रव जोवन वारी को रासा । कुंजर विरह विधाँसे साखा । मैं जाना जोवन रस भोगू । जोवन किटन सँताप वियोगू । जोवन गरुश्र श्रपेल पहारू । सिंह न जाइ जोवन कर भारू । जोवन श्रम मैमंत न कोई । नवें हस्ति जों श्राँकुस होई । जोबन भर भादौं जस गंगा। लहरैं देइ समाइ न र्श्चगा। परी स्त्रथाह धाइ हौं जोबन उदिध गँभीर। तेहि चितवौं चारिउँ दिसि को गहि लावै तीर।।१७०॥

अर्थ——(१) [पद्मावती उत्तर देती है,] "हे धाय, इससे अच्छा था कि सिंह मुझे मार कर खा जाता, अथवा वैसी ही वनी रहती जैसी [अवोध] वालिका मैं थी। (२) जब मैंने मुना था कि वन में नव वसंत (आया हुआ) है, वहां देखती यह हूँ कि उस वन में मदमत्त हस्ती (घुस) पड़ा है। (३) अब उस यौवन-वाटिका की रक्षा कौन करेगा? विरह का कुञ्जर उसकी घाखाओं का विध्वंस कर रहा है। (२) मैंने समझा था कि यौवन रस-भोग (का नाम) है, किन्तु (देखती हूँ कि) यौवन किठन संताप और वियोग (का नाम) है। (५) यौवन भारी और न हटाया जा सकने वाला पर्वत है, इस यौवन का भार नहीं सहन किया जा सकता है। (६) यौवन जैसा मदमत्त कोई (जीव) नहीं होता है; हस्ती भी झुक जाता है यदि (उस पर) अंकुश (का प्रयोग) होता है (जब कि यौवन पर कोई अंकुश काम नहीं करता है) (७) यौवन भरे भादौं की गंगा जैसा होता है, वह (उसी की भाँति) लहरें देता है और शरीर में (मर्यादा के भीतर) समाना नहीं है। (८) (अव) मैं, हे घाय यौवन के अथाह और गंभीर समुद्र में गिर पड़ी हूँ; (९) इसीलिए चारों ओर देख रही हूँ; मुझे पकड़ कर कौन तीर पर लाएगा?"

टिप्पणी—-(१) बर्<वरम् = अपेक्षाकृत अधिक अच्छा । बारी <बालिका । मैमंत<मयमत्त < मदमत । (३) कुंजल <कुञ्जर=हाथी । बिधाँस् <विध्वंस्य् =िवध्वंस करना। (५) पेल् <पेर् <प्रेरय् = ठेलना, ढकेलना। (६) नव् <नम् = निमत होना, झुकना। (७) भर <भरिअ <भरित=भरा, प्रौढ़। समाय् < संमा < सम्।मा=अँटना।

पदुमावित तूँ सुबुधि सयानी । तोहिं सिर समुँद न पूजे रानी । नदी समाहिं समुँद महं श्राई । समुँद डोलि कहु कहाँ समाई । श्राबहीं कँवल करी हिय तोरा । श्राइहि भँवर जो तो कहँ जोरा । जोबन तुरिश्र हाथ गहि लीजें । जहाँ जाइ तहँ जाइ न दीजें । जोबन जो रे मतँग गज श्राहै । गहु गिश्रान जिमि श्राँकुस रहें । श्राबहिं बारि तूँ पेम न खेला । का जानिस कस होइ दुहेला । गँगन दिस्टि करु नाइ तराहीं । सुरुज देखि कर श्रावे नाहीं । जब लिंग पीउ मिले तोहिं साधु पेम कें पीर । जैसें सीप सेवाित कहँ तपे समुँद में क नीर ॥१७१॥

अर्थ--(१) (धाय ने कहा,) "ऐ पद्मावती, तू अच्छी वृद्धि वाली और सज्ञान है, तमुद्र तेरे मादृश्य को नहीं पहुँच सकता है। (२) निदयाँ आकर समुद्र में समाती हैं; समुद्र चल कर ,कहो, कहाँ समाए ?(३) अभी, ऐ कमिलनी, तेरा हृदय किलका है; वह भ्रमर (प्रेमी) आएगा जो [विधाता के द्वारा] तुझ से जोड़ा जा चुका है। (४) यौवन एक तुरग (धोड़ा) है, उसको हाथ से पकड़ लेना चाहिए और वह [अपने

तईं] जहाँ जाए, उसे जाने न देना चाहिए। (५) यदि यौवन मत्तांग गज है, तो ति [उसको निमत करने के लिए] ज्ञान ग्रहण कर, जिससे उस पर अंकुश रहे। (६) अभी, ऐ वालिके, तू ने प्रेम [का खेल] खेला नहीं है, इमलिए तू क्या जानती है कि वह कैसा दुईल्य होता है? (७) वह ऐसा ही है, जैसे गगन पर तू दृष्टि करे और [तदनंतर] उसे नीची कर ले, यह समझ कर कि जब सूर्य को देखा भर जा मकता है, वह हाथों में नही आ सकता है। (८) जब तक तुझे प्रिय (पित) मिले, तू प्रेम की पीड़ा की साधना कर, (९) जिस प्रकार सीपी स्वाती नक्षत्र के मेघ [की बूँदों] के लिए समुद्र में जल के मध्य तप करती है।"

टिप्पणी——(१) सयान<सआण < सज्ञान=बतुर, समझदार । सिर = सदृश । पूज्<पुज्ज्<पूर्य = पूरा पड़ना । (२) समाय< संमा>सम्+मा = अँटना, भर जाना । (३) करी<कलिआ<कलिका । जोर्<जोड्<योजय् = जोड़ना, संयुक्त करना । (४) तुरिअ<तुरग=घोड़ा । (५) मतँग<मत्ताङ्ग । (६) दुहेल<दुहेंल्य (७) नाव्<नमय् = निमत करना । (८) पीउ<प्रिय = पित । (९) सीप<सुत्ति<शुक्ति । सेवाति<स्वाति = स्वाती नक्षत्र (का मेघ) । मँझ<मध्य ।

इस तथा अगले दो छंदों में किव ने प्रेम और वासना का अन्तर स्पष्ट किया है। जायसी के प्रेम में काम का बहिष्कार नहीं है, किन्तु वह काम सत्य से नियंत्रित होना चाहिए।

रहै न धाइ जोवन ऋो जीऊ । होइ तेहि विरह ऋगिनि महँ घीऊ । करवत सहों होत दुइ ऋाधा । सही न जाइ विरह के दाधा । विरहा सुभर समुँद ऋसँभारा । भँवर मेलि जिउ लहरिन्ह मारा । विरह नाग होइ सिर चिढ़ डसा । ऋो होइ ऋगिनि चँदन महँ वसा । जोवन पंसी विरह विऋाधू । केहिर भयो क्रंगिनि साधू । कनक वान जोवन कत कीन्हा । ऋो तन किठन विरह दुस दीन्हा । जोवन जलिह विरह मिस छुऋा । फूलिह भँवर फरिह भा सुवा । जोवन चाँद उवा जस विरह भएउ सँग राहु । घटतिह घटत सीन भा कहें न पारीं काह ॥१७२॥

अर्थ—(१) [पद्मावती ने कहा,] "ऐ धाय, [मेरे] यौवन और प्राण उस विरह की अग्नि में घी वन कर रह (रुक) नहीं रहें हैं। (२) भले ही करवत सह लिया जाए कि[शरीर] दो आधे-आधे टुकड़ों में हो जाता है, किन्नु विरह का दाह नहीं सहन किया जाता है। (३) विरह का सुभर (भला भाँति भरा हुआ) और न संभल सकने वाला (मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला) समुद्र मेरे जीवन को भँवर में डाल कर लहरों से मार रहा है। (४) विरह नाग हो कर मेरे सिर पर चढ़ा हुआ मुझे डंस रहा है, और वह चंदन में भी अग्नि होकर वस रहा है, [जिससे चन्दन का लेप भी मेरे लिए दाहकारक हो गया है]। (५) मेरे यौवन-पक्षी के लिए वह विरह व्याध हो गया है; मेरी यौवन-कुरंगिनी के लिए वह उत्पीड़क केसरी बन गया है। (६) विधाता ने कनकवर्ण का यौवन क्यों किया और [उसके साथ ही] शरीर में कठिन विरह-

दुःस क्यों दिया ? (७) यौवन के जल को विरह मिस ने छू लिया है [और उसका शुभ्र वर्ण उसने मिलन कर दिया है], यौवन के फूल के लिए वह भ्रमर और उसके फल के लिए वह सुआ हो [कर आ] गया है। (८) यौवन जब चाँद के जैसा उदित हुआ, उसके साथ विरह राहु बन कर आ गया, (९) [इसी कारण] यह यौवन-चन्द्र घटते-घटते इतना भीण हो गया है कि किसी से कह भी नहीं सकती हूँ [कि उसे क्या हो गया है]।"

टिप्पणी—-(१) घाइ पात्री। (२) करवत र करपत्र = आरा, जिससे लोग मुक्ति लाभ के लिए तीर्थों में अपना झरीर चिरवाते थे। (३) असँभार = जो सँभाला न जा सकता हो। (५) बिआध र व्याध = बहेलिया। खाधू र खादुक (दे०) = दुःख दायक, कष्टकारक, उत्पीड़क। (६) वानि र विण्न = वर्ण का। कत र कुतः = क्यों। (८) उब् र उग्ग् र उद् + गम् = उदय होना। (९) खीन र क्षीण। पार् र पारय् = सकना, समर्थ होना।

नैन जो चक्र िंसरे चहुँ स्त्रोराँ । चरचे धाइ समाइ न कोराँ । कड़ेसि पेम जों उपना बारी । बाँचु सत्त मन डोल न भारी । बेंहि जिय महँ सत होइ पहारू । परे पहार न बाँके बारू । सती जो जरे पेम पिय लागी । जों सत हिएँ तो सीतल स्त्रागी । जोंवन चाँद जो चौदिस करा । विरह कि निनिंग सोउ पुनि जरा । पवन बंध होई जोगी जती । काम बंव होई कामिनि सती । स्त्राउ वमंत फूल फुलवारी । देव बार सब जैहिंह बारी । पुनि तुम्ह जाहु बसंत लें पूजि मनावहु देव । जिउ पाइस्त्र जग जनमे पिउ पाइस्त्र के सेव ॥१७३॥

अर्थ—(१) धाय ने जब मन में गुना कि कुमारी के नेत्र चक के जैने चारों ओर फिर रहे हैं, और [अपने] कोरकों में नहीं समा रहे हैं, (२) [तो] उसने कहा, "ऐ बालिके, यदि प्रेम उत्पन्न हुआ है, तो तू सत्य से अपने भारी मन को बाँध, जिससे वह चंचल नहो। (३) जिसके जी में सत्य का पहरुआ रहता है, उसके ऊपर [संकटों का] पहाड़ भी गिरे तो उसका बाल बाँका नहीं होता है। (४) सती जो [चिता पर] जलती है, वह प्रिय (पित) से प्रेम के कारण जलती है, क्योंकि जब [उसके] हदय में सत्य होता है, तब उसे अग्न भी शीतल होती है। (५) यौवन यदि चतुर्दशी का चाँद है, तो चन्द्रमा भी तो विरह की चिनगारी से जलता है। (६) पवन को बाँधने बाला योगी-यनी होता है, और जो काम को बाँधती है, वह कामिनी सती होती है। (७) फूठों और फुलबाड़ियों में [जब] बसंत आएगा, सभी बालिकाएँ महादेव के द्वार पर जाएँगी। (८) तू भी तब बसंत [की पूजा] ले कर जा और पूजा करके महादेव को प्रसन्न कर; (९) जीव (प्राण) तो जगत् में जन्म लेने पर [स्वतः] प्राप्त होता है किन्तु प्रिय (पित) सेवा करके ही प्राप्त किया जाता है।"

टिप्पणी—(१)चरच् <चर्ज् = मन में गुनना।कोर = पलकों की संधि।(२)उपन् <उत् + पत् = उत्पन्न होना। (३) पहारू < प्रहरिन् = पहरेदार, पहरुआ। बारु < बाल

= केश । (४) जौं<जउ<यदा = जब । तौ<तउ<तदा = तब । (५) जौ< जउ<यदि । (६) पवन बॉधना = प्राणायाम के द्वारा शरीर के पञ्च वायु को वश में करना । पञ्चवायु है : प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान । (७) फूल<फुल्ल । बार<वार<द्वार ।

इस छंद में प्रेम की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में सत्य को बताया है, और इस सत्य से कवि का आशय पातिव्रत से है। इस सत्यनिष्ठ प्रेम में किव काम का बहिष्कार नहीं करता है।

जब लिंग अविध चाह तो आई । दिन जुग वर विरहिनि कहँ जाई । नींद भूव अह निर्मि में दोऊ । हिएँ माभ जस कलपे कोऊ । रोविह रोवँ लागे जनु चाँटे । स्रोतिह स्रोत वेध विख काँटे । दगध कराह जरें सब जीऊ । वेगि न आउ मलैगिरि पीऊ । कवन देन कहँ जाइ परासौं । जेहि सुमेरु हिय लाइ गरा सौं । गुपुत जो फल साँमिह परगटे । अब होइ सुभर चहहिं पुनि घटे । भए सँजोग जौं रे अस मरना । भोगी गएँ भोग का करना । जोवन चंचल ढीठ है करैं निकाजिहं काज ।

अर्थ--(१) जब तक वह [प्रिय से मिलने की] अवधि आना चाहती थी--आ रही थीं--विरहिणी (पद्मावती) को एक-एक दिन एक-एक युग से भी अधिक हो कर जा (बीत) रहा था। (२) दिन और रात की भूख और निद्रा दोनो चले गए थे, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे हृदय में कोई कतरनी चला रहा हो।(३) उसके रोम-रोम मे मानो चीटे लग (काट) रहे थे, और एक-एक प्रस्वेद-स्रोत में जिसे] विष-कण्टक विध (चुभ) रहे थे। (४) [वह कह उठती,] 'भेरा समस्त जीव दाह के कड़ाहे मे जल रहा है, हे मलयगिरि (चंदन) [तुल्य शीतलता प्रदान करने वाले] प्रिय, शीद्य ही न आ जाओ ! (५) मैं किस देवता कि पास जा कर उस] को परम् ( छुऊँ) जिससे [माला के] स्मेरु [सद्ग त्रिय] को गले के साथ ही हृदय से लगाऊ (उसका आल्गिन कहाँ) ? (६) [यौवन के] जो गुप्त फल सांश हप में [कभी ] प्रकट हुए थे, वे भली-भाँति भरपूर हो कर अब पून: घटना चाहने है। (३) यदि [यौवन का] सयोग होने पर इसी प्रकार से मरना हुआ, तो भोगी (बरीर) के चले जाने (समाप्त होने) के बाद [उस यौवन का] भोग ही क्या होगा ?" (८) [जायसी कहते है,] योवन चंचल और धृष्ट है, और अकरणीय कार्य ही करता है [कराता] है ,(९) [इसलिए] वह क्लवन्ती धन्य है **को** यौत्रन में ठज्जा धारण कर कुछ [की मर्यादाओ] को धारण किए रहती है ।

टिप्पणी——(१) वर<वर<वरम्<अपेक्षाकृत अधिक । (२) कलप्<कलृप् = $\pi$ तरना, काटना । (३) चॉटः=बींटा । सोत<स्रोत = रोमकूप । (४) कराह<कडाह<कटाहं=कड़ाहा । (५) परास्<परस्<स्पृश्=पशं करना । सुमेर= माला की बीच की मणि जो हृदयपर लटकती रहती है । गर<गल=गला, कंठ ।

सौं<समम्=ताथ । (६) सांस<संस<सांश=अंश रूप में । सुभर = भरे-पूरे । (८) ढीठ<धृष्ट=प्रगत्भ ।

तेहि वियोग हीरामिन त्रावा । पदुमावित जानहुँ जिउ पावा । कैंडि लागि सो होसर रोई । त्रिधिक मोह जो मिलै विछोई । त्रागि वुक्ती दुख हियँ जो गँभीं रू । नैनन्ह त्राइ चुवा होइ नीरू । यही रोइ जब पदुमिनि रानी । हँसि पूँछहिँ सब सखी सयानी । मिले रहस चाहित्र भा दूना । कत रोइत्र जो मिले विछूना । तेहि क उत्तर पदुमावित कहा । बिछुरन दुक्व हिएँ भिर रहा । मिला जो त्राइ हिएँ सुख भरा । वह दुख नैन नीर होइ ढरा । विछुरंता जब भेंटित्र सो जानै जेहि नेहु । सुक्व मुहेला उग्गवइ दुक्व भरें जेउँ मेहु ॥१७४॥

अर्थ—(१) [पद्मावती की] उसी वियोग की अवस्था में हीरामणि आ गया। [उसके आने से] पदमावती ने मानो जीव (जीवन) प्राप्त किया हो (वह ऐसी प्रमन्न हुई)। (२) वह उससे गले लग कर हौमले (उमंग?) के साथ रोई, क्योंकि कोई विछुड़ा हुआ जब मिलता है, तब मोह (स्नेह) अधिक होता है। (३) जब उस के मन की आग बुझी, तब जो गंभीर दुःख हृदय में था, वह नेत्रों में आकर आँसू वन कर चुआ। (४) जब पिंद्यानी रानी रो चुकी, तब सभी सयानी सिखयाँ हॅसकर उससे पूछने लगीं, (५) "[हे रानी] मिलने पर हर्ष दूना होना चाहिए था, तब आप क्यों विछुड़े हुए के मिलने पर रोती हैं?" (६) इसका उत्तर पद्मावती ने दिया, "विछुड़ने का दुःख हृदय में [पहले से] भरा ही था, जब [विछुड़ा हुआ] आकर मिला, हृदय में मुख भर गया और तब [दुःख को वहाँ से हटना पड़ा और ] बह दुःख नेत्रों से आँसू चन कर गिरने लगा। (८) विछुड़े को जब गले से लगाइए, [तब जो दशा होती हैं] उसे वही जानता है जिसके [हृदय में] स्नेह होता है; (९) जब मुख का सुहेल (अगस्त्य?) उदित होता है, तब दुःख इस प्रकार [नेत्रों से] झड़ जाता है जैसे मेंह।"

टिप्पणी——(२) हौसर<हौसलः (फ़ा०)(?)=उमंग, अरमान। (३) चुब् <श्चुत्=बूना, टपकना। (४) सयान<सआण<सज्ञान=समझदार, चतुर। (५) रहस<रभस्=हर्ष। बिछूना<विच्छिण्ण<विच्छिन्न। (१) =अलग किया हुआ। (८) भेंट्<भिट्ट (दे०) = भेंटना, गले मिलना। (९) सुहेल(अ०) = एक नक्षत्र जिसके उदय होने पर वर्षा की समाप्ति हो जाती है (दे० ४७५.५, ४७५.६, ६२९.३)। उग्गब्<उद्+गम्=ऊपर आना, निकलना। झर्<क्षर्=प्पकना, चूना, गिरना।

पुनि रानी हँसि कूमल पूँछा। कत गवनेहु पिंजर के छूँछा। रानी तुम्ह जुग जुग सुख पाटू। छाज न पंखिहि पिंजर टाटू। जों भा पंख कहाँ थिर रहना। चाहै उड़ा पंखि जों डहना। पिंजर महँ जो परेवा घेरा। ऋाड़ मँजारि कीन्ह तहँ फेरा। देवसेक ऋाड़ हाथ पें मेला। तेहि डर वनोवास कहँ खेला। तहाँ विश्राध जाइ नर साँधा । छूट न पाव मीचु कर वाँधा । श्रोइँ घरि येचा वाँभन हाथाँ । जंर्र दीप गएउँ तेहि साथाँ । तहाँ चित्रगढ चितउर चित्रसेनि कर राज । टीका दीन्ह पुत्र कहँ श्रापु कीन्ह सिव साज ॥१७६॥

अर्थ--(१) तदनंतर रानी (पद्मावती) ने हॅसकर [हीरामणि से उसका] कुशल पूछा, और कहा, 'तुम पिजड़े को खाली करके क्यों चले गए?'' (२) [हीरामणि ने उत्तर दिया,] 'हे रानी, तुम युग-युग तक सुख के पाट (सिहासन) पर रहो ; पत्नी को पिजड़े का ठाठ शोभा नहीं देता है। (३) जब पखे हुए तो स्थिर रूप से [कही] रहने की क्या बात ? पत्नी उड़ना चाहता है जब डैने हो जाते हैं। (४) पिजड़े में जब तुमने [इस] पारावत (पत्नी) को घेर रक्या था, वहां मार्जारी ने आकर चक्कर लगाया। (५) एक दिन हो न हो वह हाथ भी डाल देगी, इसी डर से मैं बनवास के लिए कीड़ापूर्वक चला गया। (६) किन्तु वहाँ व्याध ने आकर लग्गी लगाई, [क्योंकि] मृत्यु ने जिसको बाँध रक्या है, वह वच नहीं सकता है। (७) उस व्याध ने मुझे पकड़ कर एक ब्राह्मण के हाथ वेच दिया, और मैं उसके साथ जम्बू दीप चला गया। (८) बहाँ पर एक विचित्र (मुंदर) गड़ चित्तीर है जिसमें चित्रसेन राज्य करता था; (९) उसने पुत्र का तिलक किया और स्वयं उसने शिव-सायुज्य लाभ किया।"

टिप्पर्ण।—(१) छूछा<छुच्छ<्तुच्छ=खाले। (२) पाट<पट्ट=फलक, पीढ़ा, सिहासन। छाज्<छज्ज=क्षोभना, शोभित होना। ठाठ=ठट्टर। (३) डह्न<डयन=पंखा। (४) परेवा<पारेवय<पारावत=पक्षा। मंजारी< मार्जारी=बिल्ले। (५) मेल<मेलय्=डालना। खेल=क्रीड़ा या कौतुक पूर्वक जाना। (६) नर= नरकुल, बाँस की वे कमाचियाँ जिन्हें जोड़ कर बहेलिया लग्गी बनाता है (दे० 'बिहार पीजट लाइफ', पृ०८०)। साँध्<सं+धा = लगाना, जोड़ना। (८) चित्र = विचित्र (९) टीका<ितलक। सिवसाज=शिव—सायुज्य—साज्<सज्ज्<सञ्ज्=पालिंगन करना। (दे० ७९.१ टिप्पणी)

वैठ जो राज पिता के ठाऊँ । राजा रतनसेनि स्रोहि नाऊँ । का वरनों घनि देम दियारा । जहँ स्त्रम नग उपना उजियारा । धनि माता घनि पिता बखाना । जेहि कें बैंग स्त्रंस स्त्रस स्त्राना । लखन बतीमों कुल निरमरा । बरिन जाड रूप स्त्रों करा । स्त्रोंड हाँ लीन्ह स्त्रहा स्त्रस भागू । चाइ सोनहि मिला सोहागू । सो नग देखि इंद्र में मोरी । है यह रतन पदारथ जोरी । है मिस जोग इहें पे मानू । तहाँ नुम्हार में कीन्ह बखानू । कहाँ रतन रतनाकर कंचन कहाँ मुमेरु । देय जो जोरी दुहुँ तिखी मिले मो कबनेहु फेर ॥१८७॥

अर्थ--"(१) जो राजा पिता के स्थान पर [गद्दी पर] बैठा, उसका नाम राजा रत्नमेन है। (२) उस देश-प्रदेश का मैं क्या वर्णन कहूँ शब्द धन्य है जहाँ ऐसा उज्ज्वल नग उत्पन्न हुआ। (३) उसकी माता धन्य है और पिता धन्य वस्नाना (प्रशंसित) है,

जिसके वंश में [विधाता के द्वारा] ऐसा अंश लाया गया। (४) वह बत्तीस लक्षणों का और निर्मल कुल का है। उसके रूप और उसकी कला (कान्ति) का वर्णन नहीं करने वनता है। (५) उसी ने मुझको [मोल] ले लिया, मेरा ऐसा भाग्य था, क्योंकि [तृझ] में सोने सुहागा (सौभाग्य) मिलना था। (६) उस नग (पुरुष) को देख कर मेरी इच्छा हुई कि यह रत्न (रत्नसेन) पदार्थ की [तुम्हारी] जोड़ी का है,(७) [तुम] शशि (प्रेमिका) के योग्य हो न हो, यही भानु (प्रेमी) है, [इमलिए] वहाँ मैंने तुम्हारा वखान (वर्णन) किया। (८) रत्न कहाँ तो रत्नाकर (समुद्र) में होता है, और कंचन कहाँ तो सुमेरु पर होता है,(९)किन्तु दैव ने यदि दोनों ही की जोड़ी [दोनों के भाग्य में] लिख दी है, तो वह (जोड़ी) किसी न किसी फेरे (प्रकार) से मिलगी ही।"

टिप्पणी—–(२) दिआर<ियार [अ०]=प्रदेश । उपन् $\le$ उत्+पत्=उत्पन्न होना । उजिआर<उज्ज्वल । (३) बखान्<वक्खाण्<व्याख्यानय्=त्रर्णन करना, प्रशंसा करना । (४) करा<कला=कान्ति । (६) इंछ<इच्छा ।

सुनि कै बिरह चिनिंग श्रोहि परी । रतन पात्र जों कंचन करी । किंठन पेम विरहा दुख भारी । राज छाड़ि भा जोगि भिखारी । मालित लागि भँवर जम होई । होइ बाउर निसरा बुधि खोई । किहिस पतंग होइ धँसि लेऊँ । सिंचल दीप जाइ जिउ देऊँ । पुनि श्रोहि कोउ न छाड़ श्रकेला । सोरह सहस कुँवर भए चेला । श्रोरु गनै को संग सहाई । महादैव मेट् मेला जाई । सूरुज परस दरस की ताईँ । चितवै चाँद चकोर कि नाईँ । तुम्ह वारीं रस भोग जेहि कँवलिह जस श्ररधानि । तस मूरुज परगासि कै भँवर मिलाएउँ श्रानि ॥१७८॥।

अर्थ--(१) "[तुम्हारा वह वखान ] मुनकर उसके मन मे विरह की चिनगारी पड़ गई [और वह रत्न (रत्नमेन)कामना करने लगा ]िक तुम कंचन-किलका उसे
प्राप्त हो। (२)अतः वह किठन प्रेम के भारी विरह दुःख मे [ऐसा अभिभूत हुआ कि]
राज्य छोड़ कर योगी-भिखारी हो गया। (३) जिस प्रकार मालती के लिए स्मर्पर (वावला) होता है, उसी प्रकार वह भी [तुम्हारे लिए] वावला होकर और वृद्धि गंवा
कर निकल पड़ा। (४) उसने कहा, "मैं पतिगा वन कर धंसूँगा और सिहल हीप जा
कर [उस रूप के दीपक पर] अपने प्राण दूँगा।" (५) तदनंतर कोई उसे अकेला नहीं
छोड़ रहा था और मोलह सहस्र कुमार उसके चेले (अनुचर) हुए। (६) उसके और
माथियों तथा सहायकों को कौन गिने ? उन्होंने महादेव के मठ में डेरा डाल दिया है।
(७) वह सूर्य (प्रेमी) पारस (प्रेमिका) के दर्शन के लिए उसी भाँति दृष्टि लगाए हुए
है जैसे चकोर चंद्रमा के लिए लगाए रहता है। (८) [ऐ वालिके,] तुम वाटिका में
जैसा रस-भोग है, और तुम कमलिनी में जैसी मुगंध है, (९) उसी के अनुरूप स्मर
लाकर और उसी के अनुरूप सूर्य प्रकाशित कर मैंने [तुमसे] ला मिलाया है।"

टिप्पणी—–(१) करीं<कलिआ<कलिका । (३) मालती-भ्रमर : प्रेमिका और प्रेमी के प्रतीक हैं । बाउर<वाउल + वातूल=वातग्रस्त, बावला । (४) पतिगः होइ धिस लेऊँ: पितंगे भूमि-विवरों में रहते हैं। (५) चेला < चेड < चेट=वाकर, शिष्य। (६) मेल् < मेलय्=डालना, पड़ाव करना। (७) परस < स्पर्श=ःपर्शमणि, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बनता माना जाता था। (८) जेह < यथा=जैसा। अरघानि < आधाण=तुगंध। (९) वाटिका-ग्रमर तथा कमिलनी-सूर्य प्रेमिका और प्रेमी के प्रतीक हैं।

हीरामान जों कही रस बाता । सुनि कें रतन पदारथ राता । जस सूरुज देखत होइ श्रांपा । तस मा बिरह काम दल कोपा । पे सुनि जोगी कर बखानू । पदुमावित मन भा श्रिममानू । कंचन जों किस श्रे के ताता । तब जानिश्र दहुँ पीत कि राता । कंचन करी न काँचिह लोभा । जों नग होइ तौ पावें सोमा । नग कर मरम सो जिर्या जाना । जरै जो श्रिस नग हीर पखाना । को श्रिस हाथ सिंघ मुख घाला । को यह बात पिता सौं चाला । सरग इंद्र डिर काँपे बासुकि डरे पतार । कहाँ श्रेस बर प्रिथिमी मोहिं जोग संसार ॥ १७६॥

अर्थ--(१) हीरामणि ने जब यह रस-वार्त्ता कही, तो 'रत्न' (रत्नसेन) का नाम सुन कर वह पदार्थ (पद्मावती) रक्त (प्रसन्न) हो गया। (२) जैसे [पदार्थ-हीरे में] सूर्य को देख कर ओप (द्युति) आ जाती है, उसी प्रकार उसमें विरह [उत्पन्न] हुआ और काम की सेना कुपित हो उठी। (३) किन्तु उस योगी (रत्नसेन) का वखान सुन कर पद्मावती के मन में अभिमान हुआ, (४) [और उसने अपने मन में कहा,] "कंचन यदि तप्त करके कसा जाए, तब जान पड़ता है कि वह पीला है या लाल, (५) कंचन-किलका काँच पर नहीं लुब्ध होती है, यदि वह नग हो, तभी शोभा पाती है; (६) नग का मर्म तो जड़िया जानता है, जो इस प्रकार नग और हीरक पाषाण को जड़ता है। (७) फिर कौन इस प्रकार अपना हाथ सिंह के मुख में डालेगा--कौन यह [विवाह की] बात पिता के सम्मुख चलाएगा? (८) [मेरे पिता से विवाह की वात चलाने में] स्वर्ग (आकाश) में इन्द्र डर से काँपता है, और पाताल में वामुकी डरता है, (३) तब भला पृथ्वी में ऐसा वर कहाँ है जो संसार में मेरे योग्य हो?"

टिप्पणी——(१) जों < जउ < यदा= जब । पदारथ < पदारथं= बहुमूल्य मिण । (३) बखान < वक्खाण < व्याख्यान = वर्णन, प्रशंसायुक्त वर्णन । (४) कस् < कप्= कसौटी पर परखना । (५) करी < किलआ < किलका । मध्ययुग में कंचन की किलका बना कर उसके बीच में बहुमूल्य पत्थर और हीरे जड़ने का बहुत प्रचलन था । तौ < तउ < तदा= तव । (६) पषान < पाषाण= बहुमूल्य पत्थर । (७) घाल् < घल्ल् [दे०] = डालना ।

तृँ रानी सिस कंचन करा। वह नग रतन सूर निरमरा। विरह वजागि वीच का कोई। त्रागि जो छुवै जाइ जरि सोई। त्रागि बुभाइ ढोइ जल काढ़ै। यह न बुभाइ त्रागि त्रसि वाढ़ै। विरह कि त्रागि सूर निहंटिका। राति हुँ दिवम जरा त्रों धिका। खिनहिं सरग खिन जाइ पतारा । थिर न रहे तेहि श्रागि श्रपारा । धिन सो जीव दगध इमि सहा । तैस जरे निहं दोसर कहा । सुलुगि सुलुगि भीतर होइ स्थामा । परगट होइ न कहा दुख नामा । काह कहों मैं श्रोहि कह जेइ दुख कीन्ह श्रमेंटा । तेहि दिन श्रागि करों यह बाहर होइ जेही दिन भेंट ॥१८०॥

अर्थ—(१) [हीरामणि ने कहा,] "ऐ रानी, तू शिंग [जिस प्रकार] कंचन की कला (कान्ति) की है, [उसी प्रकार] वह सूर्य निर्मल रत्न नग है (२) विरह और वज्राग्नि में क्या कोई अन्तर होता है? आग यदि [किसी पदार्थ को] छू लेती है तो वह जल जाता है। (३) [फिर भी अंतर दोनों में यह है कि] यदि जल ढो-ढो कर [कुएँ से] निकाला [और उस पर डाला] जाए तो आग तो बुझ जाती है किन्तु यह विरह ऐसी आग है कि बढ़ने पर बुझती नहीं। (४) विरह की अग्नि में सूर्य भी नहीं टिक (ठहर) सका, वह रात-दिन जलता और तप्तहोता रहता है। (५) वह एक क्षण आकाश को तो दूसरे क्षण पाताल को जाता है, [इस प्रकार] उस अपार अग्नि [के दाह] में वह स्थिर नहीं रह पाता है। (६) वह जीव धन्य है जो इस प्रकार दाह सहता है, और इस प्रकार जलता है कि अन्य कुछ कहता (चाहता) भी नहीं है। (७) वह भीतर ही भीतर मुलग-मुलग कर [कोयले की भाँति] श्याम वर्ण का हो जाता है, किन्तु खुल कर वह उस (अपने) दु:ख का नाम भी नहीं कहता है। (८) [तुम्हारे उस बिरही ने इतना ही कहा है,] 'मैं उसके लिए क्या (कौन सा संदेश)कहूँ जिसने यह अमिट दु:ख किया (दिया) है ? (९) [अपने हृदय की] यह आग मैं उसी दिन [शब्दों के रूप में] वाहर करूँगा जिस दिन उससे मिलना होगा।'

टिप्पणी——(१) करा<कला । (२) बजागि<वज्राग्नि=वज्र सदृश कठोर =अग्नि । (३) बुझ<विधम्=बुझना । काठ्<कड्ढ्<कृष्=खींचना, निकालना । (५) सरग<स्वर्ग=आकाश । (६) तैस<तइस<तादृश=वैसा । (७) सुलुग<सुलग्ग<सुलग्न=अच्छी तरह से लगा हुआ । (९) भेंट<भिट्ट=मिलना ।

हीरामिन जों कही रस वाता । पाएउ पान भएउ मुख राता । चला सुत्रा रानी तव कहा । भा जो परावा सो कैसें रहा । जो नित चले सँवारे पाँखा । श्राजु जो रहा काल्हि को राखा । न जनों श्राजु कहाँ दहुँ उवा । श्राण्हु मिले चलेहु मिलि सुवा । मिलि कै विछुरन मरन के श्राना । कत श्राण्हु जों चलेहु निदाना । श्रमु रानी हों रहतेउँ राँघा । कैसें रहों बचा कर बाँघा । ताकरि दिस्टि श्रैस तुम्ह सेवा । जैस कूँज मन सहज परेवा । वसे मीन जल धरती श्रंबा विरित्न श्रकास ।

जौं रे पिरीति दुहुन महँ श्रंत होहिं एक पास ॥१८१॥

अर्थ--(१) हीरामणि ने जब यह रस-वार्त्ता कह दी, उसने पद्मावती से [पुरस्कार का] पान प्राप्त किया जिससे उसका मुख लाल हुआ। (२) जब वह [पुनः] चलने को हुआ, तब रानी (पद्मावती) ने कहा, "जो [अन्ततः] पराया हो गया, वह कैसे

(क्यों) रहने लगा? (३) जो नित्य ही चलने के लिए अपने पंखों को सँवारता रहता हो, वह आज रह भी गया तो कल उसे कौन रख (रोक) सकता है? (४) आज का दिन न जाने कहाँ उदित हुआ कि तुम मिलने आए और मिल कर जा भी रहे हो! (५) मिलकर विछुड़ना मरण की आन (उत्कटता) का होता है; तुम आए ही क्यों यदि इस प्रकार जा रहे हो?" (६) सुए ने कहा, "हे रानी, अवश्य, मैं तुम्हारे पास ही रहता किन्तु वचनबद्ध होने के कारण कैसे रहूँ? (७) उसकी दृष्टि इस प्रकार तुम्हें से रही (तुम पर लगी) है जैसे पक्षी (नर कौंच) के लिए स्वाभाविक रीति से कौची का मन लगा रहता है। (८) मछली जल में धरती पर निवास करती है और आम का फल वृक्ष में आकाश में लगता है, (९) किन्तु यदि दोनों में प्रीति होती है तो वे अन्त में (चुर-पक कर ही सही) एक-पास हो जाते हैं।"

िष्पणी——(१) बात < वत्ता < वार्ता। (२) परावा < परायर=गरकीय, पराया। (३) सँवार् < समारचय् = दुरुस्त करना, ठीक करना। (४) उव् < उग्ग् = उद्+गम्= उदय होना, निकलना। (५) आन < आण < आज्ञाः=आदेश, शासन। (६) अनु = अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय। राँघ < राद्ध=प्राप्त किया हुआ,पास का। (७) कूंज < कुंच < कौ ञ्च। परेवा < पारेवय < पारावत = कबूतर पक्षी। (८-९) आम और मीन की प्रीति इस रूप में चरितार्थ होती बताई जाती है कि मछली को पकाते समय उसमे आम की खटाई डाली जाती है और दोनों एक साथ आग पर चढ़ते हैं।

श्रावा मुवा वैठ जहँ जोगी | मारग नैन वियोग वियोगी |
श्राइ पेम रस कहा सँदेसू | गोरख मिला मिला उपदेसू |
नुम्ह कहँ गुरू मया वहु कीन्हा | लीन्ह श्रदेस श्रादि कहँ दीन्हा |
सबिद एक होइ कहा श्रकेला | गुरु जस मृंगि फिनिग जस चेला |
मृंगि श्रोहि पंखिहि पे लेई | एकिहें वार छुएँ जिउ देई |
ताकहँ गुरू करे श्रिसि माया | नव श्रवतार देइ नै काया |
होइ श्रमर श्रस मिर कै जिया | भँवर कँवल मिलि कै मधु पिया |
श्रावे रितृ वसंत जब तब मधुकर तब बासु
जोगी जोग जो इमि करिह सिद्धि समापित तास् ॥१८२॥

अर्थ—(१) अब सुआ (हीरामणि) वहाँ आया, जहाँ पर योगी (रत्नसेन) बैठा हुआ था, जहाँ वह वियोग का वियोगी [प्रेमिका के] मार्ग में नेव लगाए हुए था। (२) आकर उसने उससे प्रेम-रस का सन्देश [देते हुए] कहा, "तुम्हारा गोरख (गुरु) मिला था और उसका उपदेश [तुम्हारे लिए] प्राप्त हो गया है। (३) तुमको गुरु ने बहुत मया की है। उन्होंने तुम्हारा आदेश लिया और उसे आदि (गुरु) (गोरख?) को दे दिया। (४) एक-शब्दी होकर उन्होंने अकेला यही कहा, "गुरु भृंग जैसा और चेला फित्म जैसा होता है; (५) भृंग उस पांची को हो न हो ले लेता है और एक ही बार के स्पन्न में उसे जीवन दान कर देता है। (६) उसको गुरु (भृंग) ऐसी मया करता है कि नया अवतार (जन्म) और नई काया देता है। (७) इस प्रकार वह फित्म जब मर कर जीवित होता है, अमर हो जाता है, और भ्रमर [होकर] कमिलिनी से मिलता

और मथुपान करता है। (८) जब वसंत ऋतु आती है और उसकी पंचमी—श्री पचमी होती है, तब मथुकर आता है [और उसका आना मार्थक होता है], तभी पुष्प में (पिंचनी में भी) वास (वासना) आती है। (९) जो योगी इस प्रकार (यह जानकर) योग (उद्योग) करता है, उसे ही उसकी समाष्ति पर सिद्धि संप्राप्त होती है।"

विष्यणी——(२) गोरख = गोरखनाथ, जो इस रचना में गुरु के प्रतीक के रूप में प्रायः आए हैं। (३) मयः = स्नेहपूर्ण कृपा। आदि = प्रथम, सर्वप्रमुख। (४) सबिद एक: एक-शब्दी: एक समय में एक ही बात बोलने का नियम किए रहने वाला। फिनग<फिदिङ्गः= प्रास आदि की पत्तियाँ खाने वाला कीट-विशेष। (५) पंखि<पिक्षन् + पंखोंवाला। (७) भाषा = स्नेहपूर्ण कृपा। (८) समाप्=प्राप्त होना।

जायसी ने मरकर जीने को ही सर्वोत्कृष्ट साधन माना है और स्थान-स्थान पर इसका उपदेश किया है। भृंग-फिनग की उक्ति इसको ही चरितार्थ करने के लिए किव ने इंस छंद में प्रस्तुत की है।

दैय देय क सिसिर गँवाई। सिरी पंचमी पृजी स्त्राई।
भएउ हुलास नवल रितु माँहाँ। खिनु न सोहाइ धूप स्त्रों छाहाँ।
पदुमायित सब सखीं हँकारी। जाउँत सिंघल दीप की बारीं।
स्त्राजु वसंत नवल रितुराजा। पंचिम होइ जगत सब साजा।
नवल सिंगार बनाफित कीन्हा। सीस परासन्ह सेंदुर दीन्हा।
विगसि फूल फूले बहु बासाँ। भँवर स्त्राइ लुबुधे चहुँ पासाँ।
पियर पात दुख भरे निपाते। सुख पाली उपने होइ राते।
स्त्रवि स्त्राइ सो पूजी जो इंछा मन कीन्ह।
चलहु देव मढ़ गोहने चहौं सो पूजा दीन्ह॥१८३॥

अर्थ—(१) योगी रत्नसेन ने 'दैव' 'दैव' करके शिशिर की ऋतु व्यतीत की, तव श्रीपंचमी आ पहुँची। (२) इस नवल (वसंत) ऋतु में प्रकृति में एक उल्लास छा गया, और धूप और छाया—दोनों ही—अण भर को अच्छे नहीं लगते थे [न धूप में देर तक रहा जा सकता था और न छाया में ही देर तक रहना अच्छा लगता था]। (३) पद्मान्वती ने समस्त सिखयों को, जितनी भी सिहल द्वीप की वालिकाएँ थीं, बुलाया और कहा,(४) "आज नवल ऋतुराज वसंत है और पंचमी हो रही है, जिसका उत्सव समस्त जगत् कर रहा है। (५) वनस्पतियों ने नवीन शृंगारिकया है, और पलाओं ने सिरपरिसन्दूर (सिन्दूरी पुष्पों)को धारण किया है। (६) विकसित होकर बहुत सी सुगंधियों के पुष्प फूले हुए हैं और उनके चारों ओर भ्रमर आ-आकर लुट्य हो रहे हैं। (७) पीले पत्ते, जो वृक्षों के दुःख-स्वरूप थे, अंतिम पत्र तक झड़ गए हैं और निवीन] पल्लव, जो उनके मुख-स्वरूप हैं, राते (लाल) हो-हो कर निकल आए हैं। (८) वह अविध आकर पूरी हो गई है जिसकी मन में आकांक्षा की थीं; (१) [अतः] आज महादेव के मठ में मेरे साथ चलो, मैं वहाँ महादेव को [वानंती] पूजा भेंट करना चाहती हूँ।"

टिप्पणी--(१) सिरी पंचमी <श्री पञ्चमी = माव के शुक्ल पक्ष की पंचमी, वसंत पंचमी । इसका आगमन कवि ने प्रथम चरण में शिशिर के बाद कहा है, जब कि इसे हेमंत के बाद कहना चाहिए था। शिशिर और हेमंत की यह भूल किव ने आगे ऋतु-वर्णन में भी की है। [दे० छंद ३३९ तथा ३४०]। पूज्<पुज्ज<पूरय् = पूरा होना, पूरा पड़ना । (२) हुलास<उल्लास । (३) हँकार<हक्कार<आ +कारय् = बुलाना । जांवत्<यावत् । बारीः<बालिका । (५) बनाप्पति <वनप्फति < वनस्पति । परास<पलाश=ढाक । (७) पिअर<पीअडा<पीत=पीला । निपात<निष्पत्र = पत्रहीन । पालौ = पल्लव । उपन्<उत् + पत् = उगना, पैदा होना । रात <रत्त<रक्त≕लाल । (९) मढ़<मठ । गोहन≕साथ ।

फिरी त्र्यान रितु बाजन वाजे । त्र्यौ सिंगार सव वारिन्ह साजे । करी पदुमावति रानी। होइ मालति जानहु बिगसानी। तारा मॅंडर पहिर भल चोला । पहिरै सिस जस नखत ऋमोला । कमोद सहस दस संगा । सबै सुगंघ चढ़ाए सब राजा रायन्ह कै बारीं | वरन वरन पहिरें सब सारीं | सबै सुरूप पदुमिनी जाती। पान फूल सेंदुर सब राती। सुरँग रँगीलीं । त्र्यो चोवा चंदन सव क्ररेरें करहिं चहुँ दिसि रही वासना फुलवारी ऋसि फूलि। बसंत सौं भूली गा बसंत त्र्योहिं भूलि ॥१८८॥

अर्थ--(१) पद्मावती की आजा फिरी, ऋतू-वाद्य (डफ आदि)वज उठे और समस्त बालिकाओं ने शृंगार सज (कर) लिए। (२) कमल की कलिका [के सद्ग] जो पद्मावती रानी थी, वह मानो मालती होकर खिल उठी।(३) उसने तारामंडल (मितारे टॅके हुए एक वस्त्र ) का जब भला चोला पहना [तब ऐसा प्रतीत हुआ ] जैसे शशि ने अमूल्य नक्षत्रों को पहना हो। (४) दस सहस्र सिवयां कुमुदिनियाँ (उस पिद्मनी के) साथ हुई, और मभी ने अपने अंगों में मुगंध चढ़ा (पोत) ली। (५) वे सभी राजाओं और रायों की वालिकाएँ थी और सबों ने रंग-रंग की साड़ियाँ पहन ली थीं। (६) सभी सुन्दरियाँ और पद्मिनी जाति की स्त्रियाँ थीं; वे पान-फूल-सिन्दूर से रंजित हुईं। (७) मुन्दर रंगों से रॅगी हुई और चोवा-चन्दन से सिक्त हुई वे सब की सब कुलेलें करने लगी। (८) उनकी मुगंध (शरीरों की नैर्मागक मुगन्ध तथा शरीर मे लगाई हुई सृगन्ध) चारों ओर इस प्रकार [ब्याप्त] हो रही मानो कोई पुष्पवाटिका फूली हुई हो। (९) [इस प्रकार] वह वसंत से भूल (लुब्ध हो) रही और वसंत उस से भूल (लुब्ध हो) रहा।

टिप्पणी—–(१) आन<आण<आजा = आदेश । बारी = बालिका । (२) करी<कलिआ<कलिका । (३) तारामँडर<तारक-मंडल : सलमों-सितारों से टँका हुआ एक प्रकार का वस्त्र । (५) सारी $^<$ साडिआ<शाटिका = साड़ी । (७) कुरेर<कल्लोल (?) = क्रीड़ा। चोवा = अगुरु के रस को भपके द्वारा उतार कर तैयार किया गया एक सुगंधित द्रव्य । फुलवारी<फुल्लवाडिआ = पुष्पवाटिका ।

भै त्रहानि पदुमावति चलीं । छतीस क्करी भै गोहने मली । भै गोड़ी सँग पहिरि पटोरा । वाँभनि टाउँ सहस त्राँग मोरा । त्र्रगरवारिनि गज गवन करेई | वैसिनि पाव हंस गति देई |

चंदेिलिनि टवॅकन्ह पगु ढारा । चली चौहानी होइ सनकारा । चली सोनारि सोहाग सोहाती । ऋौ कलनारि पेम मधु माँती । बानिनि भल सेंदुर दें माँगा । कैथिनि चली समाइ न ऋाँगा । पटुइनि पहिरि सुरँग तन चोला । ऋौ बरइनि मुख सुरम तँबोला । चलीं पवनि सब गोहने फूल डालि ले हाथ । विस्वनाथ की पूजा पदुमावति के साथ ॥१८५॥।

अर्थ--(१) आख्यान हो गया (प्रसिद्धि हो गई) कि पद्मावती चल पड़ी। छत्तीनी कुलों की भली स्त्रियाँ उसके साथ हुई। (२) गौड़ी पटोर पहिन कर उसके साथ हुई; ब्राह्मणी एक सहस्र स्थानों पर अंग मोड़ रही थी; (३) अग्रवालिन गज-गित ने चल रही थी, और बैसिन हंस गित से पैर रख रही थी; (४) चन्देलिन ठमक-ठमक कर पैर रख रही थी, चौहानिन झनकार करती हुई चली; (५) मोनारिन सौभाग्य में शोभित होती हुई चली और कलवारिन प्रेम-मधु में मत्त चली; (६) बानिन भला मिन्दूर माँग में देकर चली और कायस्थिन ऐसी चली कि (फूली हुई) अग न समानी थी; (७) पटुइन गरीर पर सुंदर रंग की चोली पहन कर चली और वरइन मुख में मुरम ताम्बूल लेकर [चली]। (८) [इस प्रकार] गोहन (संलग्नता) में समस्त पावनियां [भी] हाथों में विभिन्न फूलों की डालियाँ लेकर (९) विश्वनाथ (महादेव) की पूजा के लिए पद्मावती के साथ चलीं।

टिप्पणी—(१) अहानि < आस्यान + इका = किंबदन्ती, प्रसिद्धि । छत्तीस कुरी = छत्तीस कुलों (जातियों) की स्त्रियाँ : छत्तीस जातियों की यह सूची देश-काल-भेद से अलग-अलग मिलती है । गोहन = साथ, संलग्नता (७) चोल = कञ्चुकी, चोली । (८) पविन = मंगल अवसरों पर उपहार-पुरस्कार पाने की अधिकारिणी जातियाँ । बनारसीदास जैन ने अपने अर्द्धकथानक (छंद २९) में इन की निम्नलिखित सूची दी है : सीसगर, दरजी, तमोली, रंगवाल, ग्वाल, बाढ़ही, संगतरास, तेली, धोबी, धुनिया, कंदोई, कहार, काछी, कलाल, कुलाल, मालोकुंदीगर, कागदी, किसानपट-बुनिया, चितरा, बिथेरा, बारी, लखेरा, ठठेरा, राज, पटुवा, छपरबंध, नाई, भार भुनिया, सुनार, लुहार, सिकलीगर, हवाईगर, धीवरा, चवाँर, येई, छत्तीस पौनिया । फूलडालि < फुलों की डलिया । [ववरण के लिए दे० बिहार पीजेंट लाइफ, पृ० १०]।

कँवल सहाय चली फुलवारी | फर फूलन्ह कै इच्छा वारी | श्रापु श्रापु महँ करिंह जोहारू | यह बसंत सब कर तेवहारू | चहैं मनोरा भूमक होई | फर श्रों फुल लेउ सब कोई | फागु खेलि पुनि दाहब होली | सेंतब खेह उटाउब मोली | श्राजु साज पुनि देवस न दूजा | खेलि बसंत लेहु दे पृजा | भा श्राएसु पदुमावति केरा | बहुरि न श्राड करब हम फेरा | तस हम कहँ होइहि रखवारी | पुनि हम कहाँ कहाँ यह वारी | पुनि रे चलब घर श्रापुन पूजि विसेमर देउ | जेहिका होइ हो खेलना श्राजु खेलि हँसि लेउ ॥१८६॥

अर्थ—(१) कमिलनी (पिद्यानी) की सहायक यह फुलवाड़ी (सिखयों की टोली) महादेव को पूजा चढ़ाने के लिए फलों-फूलों [को उतारने] की इच्छा करके वाटिका को चल पड़ी। (२) वे (सिखयाँ) परस्पर जुहार कर रही थीं [और कह रही थीं,] "यह वमंत मभी (छोटे-वड़े) का त्योहार है। (३) यदि चाहती हो कि मनोरा और झूमक हो तो सब कोई फल-फूल ले लो। (४) फाग खेल कर हम होली जलाएँगी; [तदनंतर] हम धूल (राख) सैतेंगी (इकट्ठा करेंगी) और [आपस में लगाने के लिए] उनकी झोलियाँ उठाएँगी। (५) आज ही का दिन [सव-कुछ करने] के लिए है, पुनः दूसरा दिवम न मिलेगा; [आज ही] वसंत खेल लो और ]महादेव को] पूजा चढ़ा लो। (६) पद्मावती का आदेश हुआ है [िक हम आज ही यह सब कर लें]; पुनः हम आकर [इस वाटिका का] फेरा न कर सकेंगी। (७) [ससुराल जाने पर] हमारी ऐसी रखवाली की जाएगी, कि तब कहाँ हम होंगी और कहाँ यह वाटिका होगी! (८) तदनंतर हम अपने घर चलेंगी, जब विश्वेश्वर देव (शिव) की पूजा कर लेंगी; (९) अहो, जिम किसी को भी खेलना हो, आज खेल-हँस लो।

टिप्पणी——(१) सहाय = सहाय्यकर्ता । फुलवारीं <फुल्लवाडिआ = पुष्पवाटिका । आगे शिव की पूजा में इसी वाटिका के फलों-फूलों का उपयोग किया गया है । (२) जोहार = नमस्कार । (३) मनोरा <मन्द + ओल्ल <मन्दआर्द्ध ः एक उत्सव जो स्त्रियों के द्वारा वर्षा के बीतने पर मनाया जाता है । झूमक झोम्बक ः एक प्रकार का गीत जिसे गाते समय कुछ अंग मोड़े जाते हैं । (इन दोनों का अलग-अलग उल्लेख आगे कार्त्तिक-वर्णन में छंद ३४८.६-७ में भी हुआ है) (४) फाग <फागु <फल्गु = वसंत का उत्सव । झोली < झोलिका = झोला, थैला । (६) आएस्< आदेश । (७) बारी < वाडिआ < वाटिका ।

काहूँ गही श्राँब कै डारा | काहूँ फरी जाँबु श्रित कारा | कोइ नारँग कोइ कार चिरौंजी | कोइ कटहर बड़हर कोइ न्यौजी | कोइ दारिउँ कोइ दाख सो खीरी | कोइ सदाफर तुरँज जँभीरी | कोइ जेफर श्री लौंग सुपारी | कोइ कमरख कोइ गुवा छुहारी | कोइ विजीर कोइ निरियर चूरी | कोइ श्रॅबिल कोइ महुव खजूरी | कोइ हरपा रेउरी कसौंदा | कोइ श्रॅबरा कोइ वेर करौंदा | काहुँ गही केरा की घौरी | काहुँ हाथ परी निबकौरी | काहुँ पाई निश्ररें काहुँ कहुँ गए दूरि | काहुँ खेल भएउ बिख काहुँ श्रंवित मूरि ।।१८७॥

अर्थ--(१) पूजा के लिए फलों को तोड़ने की इच्छा से [किसी ने आम की डाल पकड़ ली और किसी ने अित झाड़ (पित्तयों) वाली फली हुई जामुन [की]। (२) किसी ने नारंगी और किसी ने चिरौजी की झाड़ [पकड़ ली] तो किसी ने कटहल, किसी ने बड़हल और किसी ने न्यौंजी [की]। (३) किसी ने दाडिम, किसी ने द्राक्षा और किसी ने खीरनी [की डाल पकड़ ली], तो किसी ने सदाफर, किसी ने तुरंज और किसी ने जॅभीरी [की]। (४) किसी ने जायफल,

किसी ने लौंग, किसी ने सुपारी [की डाल पकड़ ली], तो किसी ने कमरख, किसी ने गुवा और किसी ने छुहाड़ी [की]। (५) किसी ने विजौरा और किसी ने नारियल [की डाल] तोड़ ली, तो किसी ने इमली, किसी ने महुवा और किसी ने खजूर [की](६) किसी ने हरपारेवड़ी और किसी ने कसौदे [की डाल तोड़ ली], तो किसी ने आँवला, किसी ने वेर और किसी ने करौंदे [की]। (७) किसी ने केले की घौद पकड़ ली तो किसी के हाथ नीम की फली पड़ी (लगी)। (८) किसी ने निकट ही [अपने मनचाहे फल की डाल] पा ली तो किसी ने दूर जाने पर पाई; (९) किसी को [वह] खेल विष [तुल्य] हुआ तो किसी के लिए अमृत की मूल हुआ।

टिप्पणी--(१) झार<झाड<झाट=झाड़। (५) चूर<चूरय्<चूर्णय् = तोड़ना। (७) घौटो<घंओद<घृतोद=घौद, केले की फलियों का गुच्छा।

अंतिम दो पंक्तियों में लेखक ने फल-संग्रह के इस प्रसंग को मनुष्य की जीवन-साधना का एक रूप दे दिया है, जिसमें किसी को सुगमता से सफलता मिलती है तो किसी को कठिनाई से और किसी को आशातीत सफलता प्राप्त हो जाती है तो किसी को अपना सब कुछ गँवाना ही पड़ता है। तुल० कोई कर बेसाहना काहू केर बिकाइ। कोई चला लाभ सौं कोई मूर गँवाइ।। (३७.८-९)

पुनि वीनिह सब फूल सहेली । जो जेहि स्राप्त पास रह वेलीं । कोइ केवरा कोइ चैप नेवारी । कोइ केतुिक मालित फुलवारी । कोइ सदबरग कुंद स्रौ करनाँ । कोइ चँवेलि नागेसिर बरनाँ । कोइ सो गुलाल सुदरसन कूजा । कोइ सो नजरद पाव भिल पूजा । कोइ बोलिसिर पुहुप बकौरी । कोइ रुपमाँजिर कोइ गुनगौरी । कोइ सिंगारहार तिन्ह पाहाँ । कोइ सेवती कदम की छाहाँ । कोइ चंदन फूलन्ह जनु फूली । कोइ स्रजान बीरी तर भूली । कोई फूल पाव कोइ पाती हाथजेहि कजहँ स्रौँट । कोइ सिउँ हार चीर स्रुरुक्ता जहाँ छुवै तहँ काँट ।।१८८०।।

अर्थ--(१) तदनंतर [पद्मावती की] सब सहेलियाँ फूल विनने लगीं; जो जिस फूल की आशा में थी, वह उसकी बेल के पास [जा] रही ।(२) कोई केवड़ा, कोई चंपा, कोई नेवारी, कोई केतकी और कोई मालती को उस फुलवाड़ी में [चुनने लगीं]। (३) कोई सतवरग, कोई कुंद, कोई करना, कोई चमेली, कोई नागेसिर और कोई बरना (वर्णा) [चुनने लगीं]। (४) कोई गुल्लाला, कोई मुदर्शन, कोई कुंटजक और कोई सोनजर्द को पूजा के लिए प्राप्त करने लगी। (५) कोई मौलिश्री, कोई गुलवकावली, कोई रूपमंजरी, कोई गुनगौरी [प्राप्त करने लगीं]। (६) कोई जो [वहाँ] हर्रासगार [के पेड़] थे, उनके पास पहुँच गई और कोई कदम्ब की छाया का सेवन करने लगी। (७) कोई चन्दन के फूलों से जैसे फूल सी उठी और कोई किसी अज्ञात विटप (अथवा अज्ञान विटप) केतले भूली रही। (८) किसी ने फूल पाए और किसी ने पत्तियाँ पाई, जिसका हाथ जहाँ (जिस पर) भी पहुँच सका, (९) किन्तु कोई अपने हार और चीर के साथ किसी

करेंटीली झाड़ से उलझ गई और जहाँ भी फूल छूने के लिए उसने हाथ बढ़ाए उसे काँटे ही मिले।

टिप्पणी—–(१) बेली<वेली=लता, बेल । (२) फुलवारी<फुल्लवाडिआ<फुल्लवाटिका । (७) बीरौ<विडव<विटप= शाला, वृक्ष । (८) पाती<पत्तिआ<पत्रिका । ऑट्=पहुँच सकना । (९) सिउँ<समम्=साथ । काँट<कण्ट ।

इस छंद की भी अंतिम दो पंक्तियों में किव ने उसी प्रकार का संकेत किया है जिस प्रकार का उसने पिछले छंद की अंतिम पंक्तियों में किया है।

पर फूलन्ह सब डारि ऋनाईं। भुंड बाँधि के पंचिम गाईं। बाजे ढोल दंद ऋौ भेरी। माँदर तूर साफ चहुँ फेरी। संख सींग डफ संगम बाजे। बंसकारि महुवर सुर साजे। ऋौरु कहा जेत बाजन भले। माँति माँति सब बाजत चले। रथन्ह चढ़ीं सब रूप सोहाईं। लै बसंत मढ़ मँडप सिबाईं। नवल बसंत नवल वे वारीं। सेंदुर बुक्का होइ धमारी। सिनहिं चलहिं सिन चाँचिर होई। नाँच कोड भूला सब कोई। राति सकल मिह धरती रात बिरिस बन पात।।१८६।।

अर्थ--(१) [इस प्रकार] उन्होंने फलों-फूलों की समस्त डालियों को अवनित किया (झुकाया) [और उनसे फल-फूल लिए], [तदनंतर] उन्होंने समूह-बद्ध होकर श्रीपंचिमी के गीत गए। (२) ढोल, दुंदुभी और भेरी (ढक्का) बज उठे, तथा मर्दल, तूर्य और झाँझ चारों ओर [बजे]। (३) शंख, सिंगे और डफ उनके साथ बजे और बाँसरी, महुवरने सुर साजा, (४) और जितने भी अच्छे वाद्य होते है, वे सभी भाँति-भाँति से बजते हुए चले। (५) वे सभी सुन्दर रूप की [वालाएँ] रथों पर चढ़ीं और वसंत की पूजा ले करके [महादेव के] मठ-मंडप को चल पड़ी। (६) नव बसंत था और वे वालाएँ नववयस्काएँ थीं; सिन्दूर और बुक्के की धमार होने लगी। (७) किसी क्षण,वे चलती तो किसी समय चाँचर गातीं, नृत्य और कौतुक में सब कोई [अपने-अपने को] भूल गयीं। (८) सिन्दूर की धूल इस प्रकार उठी कि समस्त आकाश रक्त (लाल) हो उठा, (९) समस्त मही-धरती रक्त वर्ण की हो गई, और वन के वृक्ष और पत्ते रक्त वर्ण के हो गए।

टिप्पणी—(१) ओनाव<अवनम्=अवनित करना, झुकाना। (२) दुंद<
दुन्दुभि (?)। मेरे 'जायसी प्रन्थावली' संस्करण में पाठ 'डंड' था, डॉ० वासुदेव
इारण अग्रवाल ने 'दुंद' का सुझाव दिया है, जो अधिक संगत है। अन्यत्र भी इसी
प्रकार 'दुंद' आया है: दुंद मृदंग मुर ढोलक बाजे। (६३९.७) (३) बंसकारि<
वंशिका + डी=बाँसरी। (४) जेत<जेत्तिअ<यावत्=जितना। (५) मद्द्मठ।
(६) बारी<बालका। बुक्का [दे०]=मुब्द; अम्प्रक-चूर्ण जो कि मुट्ठी भर फेंका
जाता है। (७) चाँचर<चञ्चरी<चर्चरी=वसंत का एक प्रसिद्ध गीत। कोड<
कोड्ड [दे०]=कौतुक।

एहि बिधि खेलत सिंघल रानी । महादेव मढ़ जाइ तुलानी ।
सकल देवता देखें लागे । दिस्टि पाप सब तिन्हके भागे ।
ये किवलास सुनी श्राइरीं । कहँ हुत श्राई परमेसरीं ।
कोई कहैं पदुमिनीं श्राई । कोइ कहैं सिस नखत तराई ।
कोई कहैं फूल फुलवारी । भूलें सबै देखि सब बारीं ।
एक सुरूप श्रो सेंदुर सारे । जानहुँ दिया सकल मिह बारे ।
मुछि परे जाँवत जे जोहे । जानहुँ मिरिंग दैवारी मोहे ।
कोई परा भँवर होइ बास लीन्ह जनु चाँप ।
कोइ पतंग मा दीपक होइ श्रधजर तन काँप ॥१६०॥

अर्थ—(१) इस प्रकार खेलती हुई सिहल की रानी (पद्मावती) महादेव के मठ पर जा तुली (पहुँची)। (२) समस्त देवता उसे देखने लगे, और उनकी दृष्टि के समस्त पाप भग गए। (३) [वे कहने लगे,] "इन अप्सराओं को कैलास (शिवलोक) में सुन रक्खा था; ये परमेश्वरियाँ [यहाँ] कहाँ से आगई?" (४) कोई कहना, "ये पित्मियाँ आई हैं", कोई कहता, "ये शिवलोक नक्षत्र तथा तारिकाएँ हैं;" (५) और कोई कहना, "फुल-वाड़ी फूल उठी है।" इस प्रकार उन सब वालिकाओं को देख कर सब [अपने को] भूल बैठे। (६) वे सभी एक तो रूपवती थीं और दूसरे सिन्दूर लगाए हुए थीं, [इसलिए] ऐसी लगती थीं मानो वे सभी दीपक हों जो मही-तल पर जलाए हुए हों। (७) जितनों भी ने उन्हें देखा, वे मूच्छित हो गिरे, जैसे मृग दीपावली को देख कर मूच्छित हो गए हों। (८) कोई उस ग्रमर के [सदृश]पड़ा था जिसने मानो चम्पा सूँघ ली हो, (९) और कोई [मानो] दीपक का ऐसा पितगा हो रहा था जिसका शरीर अधजला होकर काँप रहा हो।

टिप्पणी—(१) तुल्=जुलना, पहुंचना । (३) कबिलास ४ कैलास=शिवलोक : इन्द्र और उस की अप्सराएँ जायसो के शिवलोक में ही हैं (५३.८) । आछरि< अच्छरी<अप्सरस्=अप्सरा । (४) तराई<तारिका । (५) बारो<बालिका । (६) दिया<दीअअ<दीपक । बार्<वाल्<ज्वालय = जलाना । (७) देवारी< दीपावली : मध्य युग में मृगों को पकड़ने का एक उपाय यह भी किया जाता था कि अँघेरे में दीपक जला कर उन्हें आकृष्ट किया जाता था ।

इस छंद की दूसरी अर्घालों में पद्मावती के दर्शन से देवताओं के दृष्टि-पाप नष्ट होने की बात कही गई है, जिससे पद्मावती का सौन्दर्य अलौकिक सिद्ध होता है।

पदुम।वित गै देव दुश्रारू । भीतर मँडप कीन्ह पैसारू । देविह मंसौ भा जिय केरा । भागों केहि दिसि मंडप घेरा । एक जाहार कीन्ह श्रो दूजा । तिसरें श्राइ चढ़ाएन्हि पूजा । फर फ़ुलन्ह सब मँडप भरावा । चंदन श्रुगर देव नहवावा । भिर सेंदुर श्रागें होइ खरी । परिस देव श्रो पाएन्ह परी । श्रोह सहेली सबै वियाहीं । मो कहँ देव कतहुँ बर नाहीं । हीं निरगुनि जेइँ कीन्ह न सेवा । गुनि निरगुनि दाता तुम्ह देवा ।

बर सँजोग मोहि मेरवहु कलस जाति हैं। मानि । जेहि दिन इंछा पूजे बेगि चढ़ावें। श्रानि ॥१९१॥

अर्थ--(१) पद्मावती [तव] महादेव के ] मंडप के] द्वार पर गई, और मंडप के भीतर उसने प्रवेश किया। (२) महादेव को [उस मंडली को देख कर] प्राणों का संशय होने लगा, और वे सोचने लगे कि किघर भागें, क्योंकि मंडप [उसके द्वारा] घरा हुआ था। (३) [पद्मावती] ने एक वार प्रणाम किया, फिर दूसरी बार किया, और [तदनंतर] तीसरी वार आकर पूजा चढ़ाई। (४) सारा मंडप [पद्मावतीने] फल-फूलों से भरा दिया, और महादेव को चंदन और अगुरु से नहलाया। (५) [तदनंतर] सिन्दूर लगा कर वह उनके आगे खड़ी हो गई, और उनका स्पर्श कर उनके पैरपर गिर पड़ी। (६) [महादेव से वह निवेदन करने लगी,] "मेरी और सहेलियाँ सव व्याह उठी, हैं, मुझ को ही, हे देव, कही वर नही है; (७) मै अवश्य ही निर्मुणी (दोषयुक्त) हूँ जिसने तुम्हारी सेवा नहीं की, किन्तु तुम तो महादेव, गुणी-निर्मुणी सवको देने वाले हो। (८) मेरे योग्य मुझे वर मिलाओ, मैं तुम्हें कलश ही मानता करके जा रही हूँ; (९) जिस दिन मेरी यह इच्छा पूरी होगी, शीघ्र ही आकर मैं [कलश] चढ़ाऊँगी।

टिप्पणी—–(१) मँडप<मण्डप=देवालय का भीतरी भाग । पैसार=प्रवेश । (२) संसौ<संशय । (५) परस्<स्पृश्=स्पर्श करना । (८) मेरव्<मेलय्= मिलाना । कलस<कलश : दूध अथवा किसी तीर्थ के जल से भरा कलश ।

इंछि इंछि विनई जिस जानी । पुनि कर जोरि ठाढ़ि भै रानी । उत्तर को देइ देव मिर गएऊ । सबद श्रकूट मॅडप महँ भएऊ । काटि पवारा जैस परेवा । मर भा ईस श्रीरु को देवा । भए बिनु जिउ नावत श्रो श्रोभा । बिख भइ पूरि काल भा गोभा । जो देखें जनु बिसहर डँसा । देखि चिरत पदुमावति हँसा । भल हम श्राइ मनावा देवा । गा जनु सोइ को मानै सेवा । को इंछा पुरवे दुख घोवा । जेहि मिन श्राए सो तिन तिन सोवा । जेहि घिर सखी उठाविह सीस विकल तेहि डोल । घर कोइ जीव न जाने मुख रे वकत कुबोल ॥१९६२॥

अर्थ--(१) [पद्मावती ने] मन में इच्छाएँ करते हुए जैसा कुछ वह जानती थी, उसके अनुसार [महादेव से] विनती की और तदनंतर हाथ जोड़ कर वह उनके आगे खड़ी हुई। (२) किन्तु [उसकी विनती का] उत्तर कौन देता; देवता के तो प्राण [उसे देखकर] कूच कर गए थे; [केवल] मंडप में यहस्पष्ट शब्द हुआ,(३) [''नुम्हारे दर्श-नों से देवता उसी प्रकार अचेत पड़ा हुआ है] जैसे पारावत काट कर फेंक दिया गया हो; जब महेश इस प्रकार मृत हो गए, तब और कौन देवता [शेप] रहा? (४) जितने हुनाई और ओझा (ब्राह्मण) [उस मंडप में सेवा-पूजा में नियुक्त] थे, वे सब (उसको देखते ही) विना जीव के हो गए, उनके लिए पूड़ियाँ विष और गुझियाँ काल हो गूर्गई। (५) जो उसे देखता था, वह [ऐसा हो जाताथा मानों] साँप का उसा हुआ हो; यह चिरत्र देखकर पद्मावती हँस पड़ी। (६) वह कहने लगी, ''मैंने भी क्या ही अच्छा (खूब)

किया कि आकर देवता को मनाया [प्रसन्न करने का यत्न किया] जिससे वह मानो सो गया! अब कौन मेरी सेवा मानेगा? (७) कौन मेरी इच्छाएँ पूरी करे और दुःखों को घोए? जिसे मान कर हम आए थे, वह तो अकड़ा हुआ सो रहा है।" (८) जिसे उसकी सिखयाँ पकड़ कर उठाती थीं, विकलता के कारण उसका सिर हिलता रहता था; (९) कोई (किसीका) भी घड़ जैसे जीवित नहीं रह गया था, [केवल] मुख ही [विक्षिप्त की भाँति] अटपटे बोल बकता रहता था।

टिप्पणी—-(१) बिनव<विण्णव<िकापय्=िनवेदन करना । ठाट <ठड्ढ< स्तब्ध= इड़ा । (२) अकूट=स्पष्ट, निम्नान्ति । (३) पबार्<पवाड्<प्रपातय्=िगराना, फेंकना । परेवा<पारेवय<पारावत= कबूतर । मर< मृत । नावत<्र नापित = नाई, जो प्रायः सेवा-कार्य में लिए नियुक्त होते हैं । (४) ओझा<ओज्झा< उपाध्याय = बाह्मण । (५) बिसहर<विषधर< सर्प । (६) तन् = तनना, अकड़ना । (७) धर = धड़ , शरीर का सिर के नीचे का भाग ।

ततस्वन त्राइ ससी बिह्सानी । कौतुक एक न देेखहु रानी । पुरुव बार कोइ जोगी छाए । न ज़नौं कीन देस सौ त्राए । जनु उन्ह जोग तंत त्राव खेला । सिद्ध होइ निसरे सब चेला । उन्ह महँ एक जो गुरू कहावा । जनु गुर दे काहूँ बीरावा । कुँवर बतीसी लक्वन राता । दसएँ लखन कहै एक बाता । जानहुँ त्राहि गोपिचंद जोगी । कै सो भरथिर त्राहि वियोगी । वै पिंगला कहँ कजरी त्रारन । यह सिंघल दहुँ सो केहि कारन । यह मृरत यह मृंद्रा हम न देखा त्रांधून । जानहुँ होहि न जागी केह राजा के पूत ॥१९६३॥

अर्थ—(१) उमी क्षण आकर [पद्मावती की] एक मखी हॅमने लगी, और कहने लगी, "हे रानी, एक कौतुक न देखों ? (२) पूर्व के द्वार पर कोई योगी आकर घेरे हुए है; पता नहीं वे किस देश से आए हुए हैं। (३) उन्होंने मानो अब योग का तत्र खेल (रच) रखा है और समस्त चेला (साधक) सिद्ध होने के लिए निकले है। (४) उनमें से एक जो उनका गुरु कहा जाता है, िएसा है] मानो उसे गुड़ खिलाकर किसी ने बावला कर दिया है। (५) वह बत्तीम लक्षणों से मंडित सुंदर कुमार है, और दशम लक्षण [अथवा दशम अवस्था (मरण) के लक्षणों] के साथ एक ही बात कहता है। (६) ऐसा जात होता है मानो वह या तो योगी गोपीचन्द है, और या तो वियोगी भर्नू हिर। (७) वे (भर्नू हिर) पिगला के लिए कज्जलीवन गए थे; यह सिहल आया है, यद्यपि पता नही किस कारण आया है। (८) यह मूर्ति और यह मुद्रा हमने अवधूतों में नहीं देखी है; (९) [ऐसा लगता है] मानो ये योगी नही है, किन्ही राजाओं के पुत्र हैं।"

टिप्पणी—–(२) बार < वार < द्वार । (३) तंत < तंत्र । खेल् = क्रीड़ापूर्वक करना । चेला < चेड < चेट = सेवक, शिष्य । (५) बतीस लक्खन : प्रमाणं सुकृतं रूपं शीलं कुलं च पराक्रमं । सत्यं शौच्यं विनय वंदितं बुधिवन्तो विचक्षणं । क्रिया बैश्नविद्यावंतो स्वजनो शास्त्रज्ञान षित्रियो गुण सपुन्यौ, निर्लोभीच दयाल बिस्वासी परोपकारी जितेन्द्री दातारो घर्मिष्ठो स्वल्पकामश्च अल्पाहार स्वल्पितद्रा गुरुभक्ता मातापिता भक्ता बुधिप्रकासवंतो। इति नर बत्तीस लक्षण—सर्बगी (एक पुरानी प्रति)। दसएँ लखन <दशम लक्षणः (प्रेम की) दशम अवस्थः मरण अभिलाषाश्चिन्ता स्मृति गुण कथनोद्- वेग संप्रलापश्च। उन्मादो अथ व्याधिर्जंडता मृत्तिरिति दशात्र कामदशा। (साहित्य दर्पण, सं० शालिग्राम शास्त्री, पृ० १०७)। (६) गोपिचंद— बंगाल के एक राजा जो योगी हो गए थे। भरथिरः भर्तृ हरि = उज्जैन के एक प्रसिद्ध राजा जिन्हें वैराग्य हो गया था। (७) पिंगलाः भर्तृ हरि की प्रेयसी। (८) मुंद्रा <मुद्रा = मुखमुद्रा (?)।

सुनि सो बात रानी सिउँ चढ़ी । कहाँ सो जोगी देखौं मढ़ी । ले सँग सख़ी कीन्ह तहँ फेरा । जोगिहि स्त्राइ जनु स्रक्छरिन्ह घेरा । नैन कचोर पेम मद भरे । मइ सुदिस्टि जोगी सौं ढरे । जोगीं दिस्टि दिस्टि सो लीन्हा । नैन रोपि नैनन्ह जिउ दीन्हा । जो मधु चहत परा तेहि पालों । सुधि न रही स्रोहि एक पियालों । परा माँति गोरख का चेला । जिउ तन खुँड़ि सरग कहँ खेला । किंगरी गहे जु हुत बैरागी । मरतिहुँ बार उहें धुनि लागी । जेहि धंधा जाकर मन लागे सपनेहु सूफु सो धंध । तेहि कारन तपसी तप साधहिं करहिं पेम मन बंध ॥१९८॥

अर्थ--(१) यह बात सुन कर रानी (पद्मावती) उस सखी के साथ चढ़ कर चली, [और उसने कहा,] "वह योगी कहाँ है? [चलकर] उस मठ में देखूँगी।" (२) सिखयों को साथ लेकर जब पद्मावती वहाँ आई, तो ऐसा ज्ञात हुआ मानो उस योगी को अप्सराओं ने घेर लिया हो। (३) पद्मावती के प्रेम-मद भरे नेत्र-कच्चोल छलक पड़े जब योगी के मम्मुख उसकी सुदृष्टि हुई। (४) योगी ने [उसकी] दृष्टि को अपनी दृष्टि से ले लिया और नेत्रों में [उस प्रेम-मदिरा को] रोप कर नेत्रों [के मार्ग] से अपना जीव उसे दे दिया। (५) जो दृष्टि-मधु वह चाहता था, उसके पाले जब वह पड़ा, तब उसे उसके एक ही प्याले से चेतना रोप नहीं रह गई। (६) वह गोरख का चेला (योगी) मत्त, हो कर गिर पड़ा और उसका जीव उसके घरीर को छोड़ कर स्वर्ग को खेल चला। (७) किन्तु वह विरागी जो किंगरी लिए हुए था, मृत्यु की वेला में भी उससे वही ध्विन निकल रही थी। (८) जिस धंवे में जिसका मन लग जाता है, स्वप्न में भी उसको वही धन्धा सूझता है; (९) इसी कारण में तपस्वी तप साधते है और प्रेम से मन का बंधन करने है।

टिप्पणी:--(१) सिउँ<समम्=साथ । मढ़ीं<मठी । (२) अछरीं<अप्सरस् =अप्सरा।(३) कचीर<कच्चील=प्याला।(४) रोप्=थामना । (६) खेल्= क्रीड़ा करना, क्रीड़ापूर्वक जाना। (७) किंगरीं<िकन्नरी=एक तंतुवाद्य जो योगी बजाते हैं। पदुमावित जस सुना बलानू | सहसहुँ कराँ देख तस भानू | मेलिति चंदन मकु लिनु जागा | श्रिधिकौ सूत सिश्चर तन लागा | तब चंदन श्राखर हियँ लिखे | भीख लेइ तुइँ जोगि न सिखे | बार श्राइ तब गा तैं सोई | कैसें भुगुति परापित होई | श्रुब जौं सूर श्रहें सिस राता | श्राइहि चिढ़ सो गँगन पुनि साता | लिखि के बात सली सौं कही | इहै ठाउँ हौं बारित श्रही | परगट होइ तौ होइ श्रस मंगू | जगत दिया कर होइ पतंगू | जासौं हौं चल हेरौं सोइ ठाउँ जिउ देइ | एहिं दुख कबहुँ न निसरौं को हत्या श्रिस लेइ ॥१९६॥।

अर्थ—(१) पद्मावती ने जैसा उस योगी का वसान (वर्णन) सुना था, उसी प्रकार का पूरी सहस्र कलाओं का भानु (प्रेमी) उसको पाया। (२) उसने [उसके बरीर पर] चन्दन लगाया कि संभव है एक क्षण के लिए जग जाए, किन्तु जब बरीर को शीत-लता प्राप्त हुई तो वह और अधिक सो गया। (३) तब उसने उसके हृदय पर चन्दन में यह अक्षर (वाक्य) लिखे, "हे योगी तुमने भिक्षा लेना नहीं सीखा। (४) जब [भिक्षा की] वेला आई तब तुम सो गए, तो किस प्रकार तुम्हें भुक्ति (भोजन) की प्राप्ति हों? (५) हे सूर्य (प्रेमी), यदि तुम [सत्य ही] बाब (प्रेमिका) पर अनुरक्त हो तो पुनः (इसके अनंतर) तुम उन सात (सात खंडों के सिहलगढ़) आकाशों पर चढ़ कर आना।" (६) यह बात लिख कर उसने सखी से कहा, "यही स्थान (स्थिति) मैं बचाती रही; (७) क्योंकि यदि [मेरा वाहर आना] प्रकट हो जाए तो इस प्रकार का विनाब हो कि जगत् मात्र दीपक का पितगा हो जाए (मुझ पर उसी प्रकार मर मिटे जिस प्रकार दीपक पर पितगा मर मिटता है।) (८) मै जिसके सम्मुख देखूँ, वह उसी स्थान पर अपने प्राण दे दे,(९) इसी दुःख से मैं कभी निकलती नहीं कि, ऐसी हत्या [अपने सिर पर] कौन ले?"

टिप्पणी—-(१) बस्नान<वक्साण<न्याख्यान=वर्णन । करा<कला । (२) सिअर<शीतल । (३) आसर<अक्सर<अक्षर = अक्षर,वाक्य । (४) बार वार<वेला । भुगति<भुक्ति = भोजन । परापति<प्राप्ति । (५) रात<रत्त< रक्त=अनरक्त । (६) बार्<वार्य = बचाना, अलग रस्ना । (७) दिया< दीअअ<दीपक । (८) चस्र<चक्षु । (९) निसर्<णिस्सर<िन्+मृ=बाहर निकलना ।

कीन्ह पयान सभन्ह रथ हाँका । परवत छाड़ि सिंघल गढ़ ताका । भए बिल सबै देवता बली । हत्यारिनि हत्या ले चली । को ऋस हिनू मुए गह बाहीं । जों पै जिउ ऋपने तन नाहीं । जों लिग जिउ ऋापन सब कोई । बिनु जिउ सबै निरापन होई । भाइ बंधु ऋौ लोग पियारा । बिनु जिय घरी न राखे पारा । विनु जिय पिड छार कर कूरा । छार मिलाव सोइ हिनु पूरा । तेहि जिय बिनु ऋब मर भा राजा । को उठि वैठि गरव सों गाजा । परी कया भुइँ रोवे कहाँ रे जिय बलि मीवँ । को उठाइ बैसारे बाजु पियारे जीवँ ॥१९६॥

अर्थ—(१) उन सब ने प्रयाण किया और रथ हाँका; उस (शिव-मंडप वाले) पर्वत को छोड़ कर उन्होंने सिंहलगढ़ को ताका (जाने का विचार किया)। (२) [उस मंडप के] समस्त बलशाली देवता बिल हो चुके थे,और वह हत्यारिन उन सवकी हत्या लेकर वहाँ से चल पड़ी। (३) [सच है,] ऐसा कौन हितकारी हो सकता है जो मृत होने पर बाँह पकड़े, यदि अपने तन में हो न हो जीव न रहे? (४) जब तक [तन में] जीव है, सभी कोई अपना है,और जीव के न रहने पर सभी कोई निरपना (अपना जो न हो, पराया)हो जाता है।(५)भाई, वन्धु और प्रियजन भी बिना जीव के किसी को घड़ी भर नहीं रख सकते हैं।(६) विना जीव के शरीर राख का कूड़ा हो जाता है, और उस समय जो उसे राख में मिला दे, वही पूरा हितकारी होता है।(७) उसी जीव के विना अव राजा मृत हो चुका था, अतः कौन उठकर बैठता और गर्व से गर्जन करता? (८) [निर्जीव] काया भूमि पर पड़ी हुई रो रही थी, "ऐ भीम सदृश वली जीव, तुम कहाँ हो? (९) विना प्यारे जीव के कौन हमें उठाकर विठाए?"

टिप्पणी—(१) हाक्<हक्क् दे० ]=हाँकना, प्रेरणा करना । ताक्<तक्
<तक्ं=तकं करना, विचार करना । (३) गह् < प्रह् = प्रहण करना, लेना । (५)
लोग<लोक । पिआर-पियालु । पार्<पारप्=सकना, समर्थ होना । (६) कूरा
<ंकूड<कूट=ढेरी । (७) मर<मृत । गाज्<गज्ज् < गर्ज् = गर्जन करना ।
(८) भीम : परदुःख कातरता की कुछ कथाएँ भीम की महाभारत में मिलती हैं ;
उनके अतिरिक्त एक दंगवें की कथा है, जिसकी ओर अन्यत्र जायसी ने स्पष्ट संकेत
किया है (३६१.२, ५०८.९, ५१८.१, ५२६.८-९) । यह कथा 'दंगवें पुराण' नामक
एक रचना में मिलती है [दे० हिंदी खोज विवरण(ना० प्र०स०) १९३५-३७, संख्या
१५२] । इस रचना के अनुसार दंगवें पाटन का राजा था; उसके पास एक घोड़ी थी
जो दिन में घोड़ी रहती किन्तु रात में स्त्री हो जाती थी। कृष्ण ने जब उसके बारे में सुना,
वे उसे माँग बैठे और उसके न देने पर उन्होंने युद्ध के लिए धमकी दी। दंगवें की सहायत
करने वाला कोई न मिला, केवल भीम तैयार हुए । भीम और कृष्ण में घोर युद्ध हुआ
और इसी बीच वह घोड़ी अप्सरा बन कर स्वर्गलोक को चली गई । कहा गया है कि
इस युद्य में वज्र भी सम्मिलित हुए थे। [दे० प्रस्तुत लेखक का 'पद्मावत में दंगवें और
भीम', 'हिन्दी अनुशोलन', वर्ष ११, अंक १, पृ० १८]। (९) बाज<वज्ज<वर्ज=बना।

पदुमावित सो मँदिर पईठी। हँसत सिंघासन जाइ बईठी। निसि सूती सुनि कथा बिहारी। भा बिहान श्रो सखी हँकारी। देन पूजि जस श्राइउँ काली। सपन एक निसि देखिउँ श्राली। जनु सिस उदौ पुरुब दिसि कीन्हा। श्रो रिब उदौ पिछुँ दिसि लीन्हा। पुनि चिल सुरुज चाँद पहँ श्रावा। चाँद सुरुज दूहुँ भएउ मेरावा। दिन श्रो राति जानु भए एका। राम श्राइ रावन गढ़ छेका। तस किछु कहा न जाइ निखेघा। श्ररजुन बान राहु गा वेघा। जनहु लंक सब लूसी हनूँ बिघाँसी बारि। जागि उठिउँ ऋस देखत सिंख सो कहहु विचारि ॥१९७॥

अर्थ--(१) पद्मावती अब राजमंदिर में प्रविष्ट हुई और हँसती हुई सिहासन के ऊपर जा बैठी । (२) विहार (मनबहलाव) की [एक] कथा सुन कर वह रात में सो गई । सवेरा हुआ तो उसने अपनी सिखयों को बुलाया, [और कहा], (३) ''जैसे ही मैं कल महादेव की पूजा करके आई, तो हे सखियो, रात में मैंने एक स्वप्न देखा। (४) [मुझे लगा कि] मानो शिश (प्रेमिका) ने पूर्व दिशा (सिहल) में उदय किया है और सूर्य (प्रेमी) ने पश्चिम दिशा (चित्तौड़) में उदय किया है। (५) [तद-नंतर] चल कर सूर्य चन्द्रमा के पास आया, और चन्द्रमा तथा सूर्य दोनों का [पर-स्पर] मिलन हुआ। (६) [ऐसी हलचल हुई कि] दिन और रात्रि मानो एक हो गए और राम ने आकर रावण के गढ़ (लंका) पर घेरा डाल दिया (रमण ने आकर रमणी के गढ़---सिंहल--पर आक्रमण किया) । (७) [तदनंतर] ऐसा कुछ हुआ कि वह निपिद्ध विषय कहा नहीं जाता है [और वह यह है कि] अर्जुन के वाण से राधा-वेध हुआ (पुरुष-स्त्री का संभोग हुआ) । (८) ऐसा लगा कि समस्त लंका को हनूमान ने [जला कर] मटियामेट कर दिया (प्रिया के समस्त अंगों में प्रिय ने कामाग्नि लगा दी) और वाटिका को उसने विध्वस्त कर डाला (उसके विभिन्न अंगों को मर्दन, नखच्छेदन आदि के द्वारा निःसत्त्व कर डाला)। (९) हे सखियो, यह स्वप्न देखते ही मैं जाग उठी : इस स्वप्न को विचार कर वताओ (यह वताओ कि यह किस प्रकार की घटनाओं की पूर्व-मूचना देता है) ।"

टिप्पणी——(२) बिहारी = विहार (मन बहलाव) की । (३) कालि<कल्ल< कल्य=कल, बीता हुआ दिन । (७) निखेध=निषिद्ध विषय । राहु—वेध : राधा-वेध = लक्ष्य वेध । (८) लूस<लूषय्=मिटयामेट करना । बिधांसय्  $\leq$  विध्वंसय्= विध्वस्त करना । बारि  $\leq$  बािंडआ  $\leq$  विध्वंसत् ।

ससी सो बोली सपन बिचारू । कालि जो गइहु देेव के बारू ।
पूजि मनाइहु बहुत बिनाती । परसन स्त्राइ भए उतुम्ह राती ।
सूरुज पुरुख चाँद तुम्ह रानी । स्त्रस बर देव मिलावा स्त्रानी ।
पिछुँव खंड कर राजा कोई । सो स्त्रावे वर तुम्ह कहँ होई ।
पुनि कञ्जु जूभि लागि तुम्ह रामा । रावन सौं होइहि संप्रामा ।
चाँद सुरुज दुहुँ होइ बियाहू । बारि विधाँसव वेधव राहू ।
जस ऊखा कहँ स्त्रानिरुध मिला । मेंटि न जाइ लिखा पुरुविला ।
सुख सोहाग है तुम्ह कहँ पान फूल रस भोग ।
स्त्राजु कालि भा चाहिस्त्र स्त्रस सपने क सँजोग ॥१६८।।

अर्थ--(१) उस मसी ने उस स्वप्त का विचार [इस प्रकार] कहा, "कल जो तुम देव द्वार पर गईं, (२) और पूजा कर के तुमने [देवता को] मनाया (प्रसन्न किया) और उसकी बहुत-सी विनती की, तो देवता [तुम्हारे पास] रात्रि में आ कर तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ [और उसी ने तुम्हें यह स्वप्त दिया]। (३) [स्वप्त का सूर्य] पुरुष है, और चन्द्रमा हे रानी, तुम स्वयं हो ; ऐसा [उपयुक्त] वर देवता ने लाकर तुम्हों मिला दिया है। (४) [उस सूर्य के पिरचम दिशा में उदित होने का आशय यह है कि] पिरचम भूखंड का कोई राजा है, वह तुम्हारे लिए वर होकर आएगा। (५) पुनः [सूर्य और चन्द्रमा के एक साथ होने पर जगत् में कुछ अनिष्ट होता है, उसी प्रकार तुम्हारे और उसके मिलन के अनंतर] तुम्हारे लिए, ऐ रामा, कुछ युद्ध होगा—लंपापित रावण (सिहलपित गंधवंमेन) और राम (चित्तौड़ नरेश रत्नसेन) में युद्ध होगा। (६) किन्तु तदनंतर चन्द्रमा (तुम) और सूर्य (तुम्हारे प्रेमी) दोनों में विवाह होगा, और फिर वाटिका का विध्वंस (विभिन्न अंगों का मर्दनादि) और राधा-वेध (पुरुष-स्त्री-संभोग) होगा। (७) जिस प्रकार उपा को अनिरुद्ध की प्राप्ति हुई थी [और अनिरुद्ध को ऊपा के पिता शंवर से युद्ध करना पड़ा था, उसी प्रकार तुम्हारे प्रिय को भी तुम्हारे पिता से युद्ध करना होगा]; जो कुछ पूर्व का लेख है, वह मेटा नहीं जा सकता है। (८) तुम को (तुम्हारे भाग्य में) [उसके अनंतर] सुख-सौभाग्य है, और पान-फूल का रस-भोग है। (९) आज या कल ही यह सव घटित होना चाहिए, स्वप्न का यह फल है।"

टिप्पणी——(१) कालि < कल्ल < कल्य = कल, बीता हुआ दिन। (२) बिनाती <िवज्ञप्ति=निवेदन। (५) जूझि < युद्ध। रामा=रमणी। (७) उषा-अनिरुष= मध्ययुग में यह प्रेमकथा बहुत लोकप्रिय रही है। पुरबिल < पूर्वीय = पूर्ववर्ती। (९) कालि < कल्ल < कल्य = कल, आने वाला दिन।

के बसंत पदुमावित गई। राजिह तब बसंत सुिघ मई। जों जागा न बसंत न बारी। ना सो खेल न खेलनहारी। ना स्रोहि की वै रूप सहाई। मैं हेराइ पुनि दिस्टि न स्राई। फूल भरें सूखीं फुलवारीं। दिस्टि परीं उकटीं सब भारीं। केइँ यह वसत बसंत उजारा। गा सो चाँद स्राँथवा लें तारा। स्राव तेहि बिन जग भा स्राँधकूपा। वह सुख छाँह जरौं हों धूपा। विरह दवा श्रम को रे बुभावा। को प्रीतम सें करें मेरावा। हिस्रा देखि सो चंदन घेवरा मिलि के लिखा बिद्रोव। हाथ मींजि सिर धुनै सो रोवें जो निचित स्रम सोव।। १९९६।।

अर्थ—(१) बसंत (पंचमी) की पूजा करके जब पदमावती चली गई, तब राजा को बसत (पचमी) का स्मरण हुआ। (२) [किन्तु] जब वह जागा (जब उसे चेत हुआ), उस समय न बसंत (पचमी) की पूजा रह गई थी और न वह बालिका (पद्मावती); न वह खेल रह गया था और न उसको खेलने वाली। (३) न उसकी वे रूप-सहाय सिखयाँ थी; वे लुप्त हो गई, तो पुनः दृष्टि में न आई। (४) फूजों के झड़ जाने पर फुलबाड़ियाँ सूखी थी, और सब झाड़ियाँ [सूख कर] उकठी दिखाई पड़ती थी। (५) वह कहने लगा, ''किसने इस बसे हुए बसंत को उजाड़ दिया? वह चाँद (प्रेम-पात्र) चला गया और तारकों (सिखयों) को लेकर अस्त हो गया। (६) अब उसके विना जगत् अन्धकूप हो गया है; वह तो सुखों की छाया में है, और मैं

धूप में जल रहा हूँ। (७) ऐसी विरह दावाग्नि को कौन बुझाएगा ? कौन प्रियतम से [मेरा] मिलन कराएगा ?" (८) [तदनंतर] जब उसने अपने हृदय (वक्षस्थल) को देखा, तो देखा कि उस पर चंदन पुता हुआ है, और उस पर मिलन के अनंतर विछोह [होना] लिखा हुआ है; (९) [यह देख कर] वह हाथ मल-मूल कर सिर पीटने और रोने लगा कि वह इस प्रकार निश्चिन्त सो गया।

टिप्पणी—(१) सुधि < शुद्धि=स्मृति । (२) बारी < बालिका । (३) रूप—सहाइ=रूप या सौन्दर्य निदर्शन में सहायक । (४) उकठ < उक्कट्ठ < उत्+कृष्ट = एंठा, सूखा । झारि < झाट - झाड़ी, पेड़-पौदे । (७) बुझाव् - वि+ ध्मापय् - आग को ठंडा करना । (८) मेराव - मेलावय - मेलापक - मिलन । (८) घेवर् - लेप करना, पोतना, लगाना ।

जस बिछोव जल मीन दुहेला । जल हुित कािंद श्रिगिनि महँ मेला । चंदन श्राँक दाग होइ परे । बुक्तिंह न ते श्राखर परजरे । जनहुँ सरागिनि होइ होइ लागे । सब बन दािंग सिंघ बन दािंगे । जरे मिरिग बनखँड तेिह ज्याला । श्री ते जरे बैठ तहँ छाला । कत ते श्रंक लिखा जेिह सोवा । मकु श्राँकत निहं करत बिछोवा । जस दुखंत कहँ साकुंतला । माधी नलिह काम कंदला । मए श्रंक नल जैस दमावित । नैना मूँदि छपी पदुमावित । श्राइ बसंता छपि रहा होइ फूलन्ह के मेस । केिह बिध पायौं मँवर होइ कीन् सो गुरु उपदेस ॥२००॥

अर्थ--(१) जैसे मछली को जल का विछोह दुई त्य हो रहा हो, जब उसे जल से निकाल कर अग्नि में डाल दिया गया हो [इसी प्रकार की दशा रत्नसेन की थी]। (२) [उसके वक्षस्थल पर लिखे हुए] चंदन के अक्षर [तप्त शलाकाओं से अंकित किए गए ] दाग (अंक या चिह्न) हो कर पड़े हुए थे ; वे प्रज्वलित अक्षर बुझ नहीं रहे थे। (३) वह (लिखावट) मानो सरकंडों की आग थी जो [उत्पन्न] हो-हो कर लग रही थी और समस्त वनों को दग्ध कर सिहवन को दग्ध कर रही थी। (४) वनखंड के मृग (जीव-जन्तु) उसकी ज्वाला से जल चुके थे और वे जल चुके थे जी उस वनखंड में खालों पर बैठे [तप कर रहे] थे। (५) [वह कहने लगा,] "उसने इन अंकों (अक्षरों) को क्यों लिखा ही कि जिससे मैं सो गया ? इससे तो कदाचित् यही अच्छा होता यदि वह [इस प्रकार विछोह करते हुए भी आँकती न—उन अक्षरों को न लिखती । (६) जैसे दुप्यंत को शकुंतला के, माधवानल को कामकन्दला के और नल को दमयंती के [प्रेम के] अंक हुए थे, [उसी प्रकार ये अंक (अक्षर) मुझे हो रहे है] और अब मेरे नेत्रों को मुद्रित करके पद्मावती छिप गई है। (८) वह वसंत आकर फुलों के वेष में हो कर छिप रहा है। (९) अब मैं किस प्रकार भ्रमर हो कर<sup>ें</sup> उसको पा सकता हूँ और इस युक्ति का उपदेश कौन गु**र** करेगा ?"

टिप्पणी—(१) दुहेल<दुहेंत्य । काढ्<कड्ढ<कृष् = खींचना, निकालना ।

(२) ऑक < अंक । दाग=द्दाग [फ़ा०] = तप्त लौहादि से लगाया गया अंक (चिह्न)। आखर < अक्षर । परजरा < पण्जलिअ < प्रजविल । (३) सरागिनि < शरागिन = सरकंडों की आग। दाग् < दाग् [फ़ा०] = जलाना। सिहबन: सिहस्थली जो वन के गहन-तम भाग में रहती है। (६) दुखंत कहं साकुन्तला दुष्यन्त- शकुन्तला की कथा प्रसिद्ध ही है, कालिदास की प्रसिद्ध कृति 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में इसी कथा का आधार लिया गया है। माबौ नलिह काम कंदला: माघवानल और कामकन्दला की प्रेम कथा भी बहुत प्रसिद्ध रही है। प्राप्त रूपों में सब से प्राचीन आनंद घर का है जो संस्कृत गद्य में है किन्तु जिसके बीच बीच में अपम्यंश तक के छंद आए हैं। माधवानल एक ब्राह्मण कुमार था जो संगीत में अत्यधिक पटु था; कामकन्दला एक सुन्दर राजनर्तकी थी जो उससे प्रेम करने लगी थी; इसीलिए राजा ने माधवानल को निर्वासित कर दिया था। अन्त में विक्रमादित्य के प्रयत्नों से कामकन्दला उसको मिल गई थी।

रोवे रतन माल जनु चूरा । जहँ होइ ठाढ़ होइ तहाँ कूरा । कहाँ बसंत सो कोकिल बैना । कहाँ कुसुम श्राल बेघें नैना । कहाँ सो मूर्रात परी जो डीठी । काढ़ि लीन्ह जिउ हिएँ पईठीं । कहाँ सो दरस परस जेहि लाहा । जों सो बसंत करीलिह काहा । पात विछोव रूख जों फूला । सो महुवा रावें श्रास भूला । टपकें महुव श्राँसु तस परई । होइ महुवा बसंत जेउँ करई । मोर वसंत सो पदुमिनि बारी । जेहि बिनु भएउ बसंत उजारी । पावा नवल बसंत बन बहु श्रारित बहु चोप । श्रीस न जाना श्रंत होइ पात करहिं होइ कोंप ॥२०१॥

अर्थ--(१) रत्नसेन रो रहा था, और उसकी दशा तोड़े हुए (पछाड़े हुए) मल्ल की हो रही थी, क्योंकि जहाँ भी वह खड़ा होता था, वहीं पर गिर कर ढेर हो जाता था। (२) [वह कहने लगा,] "अब वह वसंत कहाँ है और कहाँ उसमें सुनाई पड़ा हुआ कोकिल का शब्द है? और वह [सौन्दर्य का] पुष्प कहाँ है जिसे मेरे नेत्र म्प्रमर बेधते? (३) वह मूर्ति कहाँ है जो दृष्टि पड़ी थी और जिसने मेरे हृदय में प्रविष्ट हो कर मेरे प्राण निकाल लिए थे? (४) वह दर्शन (छिव) कहाँ है जिसके स्पर्श से लाभ होता? हुवा करे वह वसंत; उससे करील को क्या (लेना-देना) है? (५) पत्तों के विछुड़ (गिर) जाने पर [महुवे का] वृक्ष यदि फूला भी तो वह ऐसी भूल कर के रोता है (और पुष्पों के रूप में अपने आँसू गिराता है)। (६) वह जो महुए का फूल टपकता है, उस रूप में उस वृक्ष के आँमू गिरते हैं, और महुआ हो कर जैसे वमंत ऋतु ही झड़ती है (७) मेरा वमंत वह पिंदानी बालिका थी, जिसके बिना मेरा वसंत उजाड़ हो गया। (८) वन ने बहुत आर्ति और वड़े उमंगके साथ नवल वसंत को प्राप्त किया, (९) किन्तु ऐसा उसने न जाना था कि अंत (समाप्त) होकर पत्ते झड़ जाएँगे [और तव] कोंपलें होंगी।"

टिप्पणी—–(१) माल<मल्ल । <चूर्<चूर्य्<चूर्ण्यः तोड़ना । कूरा<कूड <कूट =ढेरी, कूड़ा । (२) बैन<वयन<वचन । (४) परस<स्पर्श । लाह<लाभ । (५) रूख<रुख<वृक्ष । (६) झर्<शड्=झड़ना, टपकना । (७) बारी<बालिका । (८) चोप<स्निग्धता, उमंग । (९) कोंप<कुड्म (?) = नया पता ।

त्रिरं मिलळ बिसवासी दैवा। कत मैं त्राइ कीन्हि तोरि सेवा। त्रापिन नाउ चढ़ै जो देई। सो तो पार उतारै खेई। सुफल लागि पग टेकेउँ तोरा। सुन्ना का सेंवर तूँ मा मोरा। पाहन चिह जो चहै भा पारा। सो त्रीसें वूड़े मँ मधारा। पाहन सेवाँ काह पसीजा। जरम न पलुहै जो नित भीजा। बाउर सोइ जो पाहन पूजा। सकति कि भार लेइ सिर दूजा। काहे न पूजित्र सोइ निरासा। मुएँ जियत मन जाकरि त्रासा। सिंघ तरेंडा जिन्ह गहा पार भए तेहि साथ। ते परि वूड़े वारि ही भेंड़ पोंछि जिन्ह हाथ। रि०रे॥

अर्थ--(१) [रत्नसेन ने तदनंतर महादेव की मूर्ति को संबोधित करते हुए कहा,] "अरे म्लेच्छ और हत्यारे देवता, मैंने भी क्यों आ कर तेरी सेवा की ? (२) अपनी नाव पर जो कोई चढ़ने देता है, वह उसे खेकर पार भी तो लगाता है ! (३) अच्छे परिणाम के लिये मैंने तेरा पैर पकड़ा, िकन्तु तू मुझ मुए का सेमल ही सिद्ध हुआ ! (४) [मच है,] पापाण [और मूर्ति पापाण ही है] पर चढ़ कर जो [िकसी नदी आदि को] पार करना चाहे, वह इसी प्रकार मंझधार में डूवता है। (५) पापाण सेवा से क्या पसीजे ? वह नित्य भीगता रहे, तो भी जीवन भर में अंकुरित नहीं हो सकता है।(६) वह वावला है जो पाषाण की पूजा करना है, क्योंकि यह अवित किसमें है कि वह दूसरा अपने सिर पर उसका भार ले ले ? (७) [इसलिए] क्यों न उस निराधित की पूजा की जाए जिसकी मृत होने पर और जीवित रहते हुए आशा रहती है। (८) जिन्होंने सिंह को तरेडे के रूप में पकड़ा, वे तो उसके साथ पार हो गए, (९) किन्तु वे वार [इसी ओर] डूव गए जिनके हाथ में भेंड़ की पूँछ थी।"

टिप्पणी—(१) बिसवासी=[विसास < विशास < मारना, वध करना] मारने या वध करने वाला ।(तुल० ४६३.६) । ब्रजभाषा में यह शब्द बहुत प्रयुक्त हुआ है, यथा : अब तौ उर माहि बसाइ के मारत एजू बिसासी कहाँ घोँ बसे ?—दूलह । (२) खेव्<िखव्<िक्षप्=प्रेरणा करना, चलाना । (३) संवर<सेमल<शाल्मली= सेंवल का फल, जिसमें से रुई निकलती है । (४) पाहन<पाषाण । (५) पसीज< पिसज्ज<प्र+स्विद्=पसीना छोड़ना, पिघलना । पलुह्<प्ररुह=पौदे का अंकुरित होना । (६) बाउर<वाउल<वातूल=बावला । (७) निरास<िनराश्रित =िनरपेक्ष, जिसे किसी की अपेक्षा न हो । (८) तरेंडा<तरंडय<तरण्ड+क=तरी, डोंगी, नौंका । (९) वार<आरओ<आरतस्=पहले का अर्थात् निकट का [छोर] ।

देव कहा सुनु वौरे राजा। देविह अग्रुमन मारा गाजा। जो पहिलों अपुने सिर पर्रह । सो का काहु के धरहिर कर्रह । पदुमावित राजा के बारी। श्राइ सिविन्ह सिउँ मँडप उघारी। जैसे चाँद गोहने सब तारा। परेउँ फुलाइ देखि उजियारा। चमके दसन बीज की नाईं। नैन चक जमकाित भवाईं। हों तिहि दीप पतंग होइ परा। जिउ जम गहा सरग ले धरा। बहुरि न जानों दहुँ काभई। दहुँ किबलास कि कहुँ श्रापसई। श्राब हों मरों निसाँसी हिएँ न स्रावै साँस।

श्रब हों मरों निसाँसी हिएँ न श्रावे साँस । रोगिया के को चाले बैदहि जहाँ उपास ॥२०२॥

अर्थ--(१) देवता (महादेव) ने कहा ; "ऐ बावले राजा सुन, देवता को तो [तुझसे] पहले ही गाज (वज्र) मार गया था। (२) यदि [वज्र] पहले अपने ही सिर पर आ गिरे, तो वह व्यक्ति क्या किसी अन्य को सहारा दे सकता है ? (३) पद्मावती ने, जो राजा की वालिका (कन्या) है, सिल्यों के साथ आकर [जव] मंडप को खोला, (४) तव जैसे चाँद के साथ समस्त तारक-दल हो, उस प्रकार के उसके औज्ज्वल्य को देख कर मैं भ्रमित हो पड़ा। (५) उसके दाँत बिजली की भाँति चमक रहेथे, और उसके नेत्र-चक्रयम के काते के समान घूम रहेथे। (६) मैं उसी [सौन्दर्यके] दीपक पर पितगा हो कर जा गिरा, और मेरे प्राणों को यम ने ले जा कर स्वर्ग में रख दिया। (७) फिर मैं नहीं जानता कि वह क्या हुई: पता नहीं वह [अप्सरा] कैलास (शिवलोक) को अथवा कहाँ चली गई। (८) अव तो मैं विना साँसों का हो कर मर रहा हूँ, मेरे हृदय (वक्ष) में साँस नहीं चल रही है; (९) रोगी की कौन वात चलावे जहाँ पर [जव कि] वैद्य ही उपवास कर रहा हो?"

टिप्पणी—(१) बौरा<वाउल<वातूल=बावला । गाज<गज्ज<गर्ज=गर्जन, वज्ज, बिजली (जो कि गहरे गर्जन के साथ गिरती है) । (२) घरहिर=घर-पकड़, रोक-थाम । (३) सिंउ<समम्=साथ । उघार<उघाड्<उद्+घाटच=बोलना, उघाड़ना। (४) गोहन=साथ। उजिआर<औज्ज्वत्य। (५) वीज<विज्ज<विद्युत् । नाइ<न्याय । काती<कर्तर=कटार । (७) किबलास<कैलास=शिवलोक जायसी के शिवलोक में ही इन्द्र तथा अप्सराओं का निवास है । अपसव्<अप+मृ=चला जाना । (९) उपास<उपवास ।

श्रनु हों दोख देहुँ का काहू। संगी कया मया नहिं ताहू। हतेउ पियारा मींत बिछोई। साथ न लागि श्रापु गै सोइ। का मैं कीन्ह जो काया पोखी। दूखन मोहि श्रापु निरदोखी। फागु वसंत खेलि गै गोरी। मोहि तन लाइ श्रागि दे होरी। श्रव श्रस काह छार सिर मेलों। छारे होउँ फागु तस खेलों। कत तप कीन्ह छाड़ि कै राजू। श्राहर गएउ न भा सिधु काजू। पाएउँ नहिं होइ जोगी जती। श्रव सर चढ़ों जरौं जिस सती।

## त्राइ जो प्रीतम किरि गएउ मिला न त्राइ वसंत । त्रुव तन होरी घालि कै जारि करीं भसमंत ॥२०४॥

अर्थ——(१) [तदनंतर रत्नमेन कहने लगा,] "मैं महमत हूँ कि मैं क्यों किमी [अन्य] को दोष दूँ जब कि मेरी संगिनी जो काया है, उसको भी मया नहीं [आई]? (२) मेरे प्रियमित्र को मुझ से अलग [होने दे] कर इसने मुझे मार डाला, [उस समय] यह उसके साथ न लगी और स्वयं सो गई। (३) इस काया को पोषित कर मैंने क्या किया? किन्तु दोष मेरा ही है; यह अपने पाप निर्दोष ही है। (४) वह गोरी फाग और वसंत खेल गई और मेरे तन में आग लगा कर होली दे गई। (५) अब ऐमी [साधारण] राख को सिर पर क्या डालूँ? अब तो फाग ऐमी खेलूँ कि [स्वतः] राख हो जाऊँ। (६) राज्य छोड़ कर मैंने तप क्यों किया? वह निष्फल ही गया, क्योंकि कार्य सिद्ध नहीं हुआ। (७) उसे (प्रियतम को) मैंने योगी-यती हो कर भी नहीं पाया, तो अब मैं चिता पर चढ़ता हूँ और उसी प्रकार जल जाता हूँ जैसे सती जलती है। (८) प्रियतम आकर भी वापस चला गया वसंत आकर भी न मिला (९) तो मैं अब शरीर को होली [की आग] में डाल कर और [इस प्रकार] जला कर भस्म-मात्र कर डालूँगा।

टिप्पणी——(१) अनु = अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय । (४) फाग < फग्गु < फल्गु = फाग (वसंत) की ऋतु, अथवा उसका त्यौहार । (५) काह < कथम् = क्या । (६) आहर < अफल = निष्फल (यथाः —— आहर जनम मुएँ पछितावा) —— मंझन मधुमालती छंद ५) (७) सर  $\leq$  शर = चिता । सती= तत्य का निर्वाह करने वाली । (९) घाल्  $\leq$  घल्ल [दे०] = डालना । भसवंत < भस्म+अन्त = भस्मशेष ।

ककनूँ पंखि जैस सर साजा। तम सर वैठि जरा चह राजा। सकल देवता श्राइ तुलाने। दहुँ कस होइ देव श्रस्थाने। बिरह श्रागि वज्रगि श्रमुका। जरे मूर न बुक्ताएँ वृक्ता। तेहि के जरत उठै बज्रागी। तीनों लोक जरिह तेहि श्रागी। श्रवहुँ कै घरी चिनगि तेहिं छूटहि। जरि पहार पाहन सब फटिहां। देवता सबै भसम भए जाहीं। छार समेट पाउब नाहीं। घरती सरग होइ सब ताता। है कोइ एहि राख विधाता। महमद चिनगी श्रमुँग की सुनि महि गँगन डेराइ।

मुहमद ।चनगा अनग का सुनि माह गगन ७२।इ । धनि चिरही ऋौ धनि हिया जेहि सब ऋागि समाइ ॥२०५॥

अर्थ—(१) ककनू पक्षी जैसी चिता निर्मित करता है, उस प्रकार की चिता पर वैठ कर राजा जलने को प्रस्तृत हुआ। (२) [यह देख कर] सारे देवता आ तुले (पहुँचे) [और परस्पर कहने लगे, ] देव-स्थान पर पता नहीं कैसा-कुछ हो। (३) विरह की अग्नि असूझ वज्राग्ति है, इसमें सूर्य तक भी जलता रहता है और वह बुझाने से नही बुझता है। (४) [यदि] उस (रत्नसेन) के जलने से वह वज्राग्ति उठ पड़ी, तो तीनों लोक—आकाश, पाताल, मर्त्य—उस आग में भस्म हो जाएँगे। (५) कहीं अब की घड़ी में भी उसकी चिनगारियाँ छूट पड़ें, तो [शिवमठ वाला] पहाड़ जल्ड

जाए और समस्त पत्थर फूट (फट) जाएँ। (६) समस्त ऐसे भस्म हुए जा रहे हैं की उनकी राख भी समेटने से न मिलेगी। (७) धरती और आकाश मभी तप्त हो रहे हैं; हे विधाता, क्या कोई ऐसा है जो इस (विरही) को [जलने से] रोक सके?" (८) मुहम्मद किव कहता है, अनंग की चिनगारी ऐसी होती है कि [उसका नाम] मुन कर पृथ्वी और आकाश डरते है; (९) वह विरही और वह हृदय धन्य हैं जिनमें यह समन्त अग्नि समा जाती है।

टिष्पणी——(१) क्रकनूस<क्रकनूस [अ०] : एक पक्षी जिसके बारे में प्रसिद्धि यह रही है कि वह जब मरने को होता है, अपनी चिता तैयार करके गाता है, और उसके गान से आग निकलती है, जिससे वह उस चिता पर जलकर भस्म हो जाता है । सर<शर<सरकंडा = चिता (जो सरकंडे की सहायता से जलाई जाती रही है ) । साज्<स्जज<सृज = बनाना, निर्माण करना, रचना । (२) तुल् = तुलना, पहुँचना । (३) वज्यागि<वज्याग्नि = वज्य अथवा विद्युत की ज्वाला । (४) पाहन<पाषाण । (६) समेट् = बटोरना, इकट्ठा करना । (७) तात<तत्तः=तप्त । (९) समाय<संमा ——सं+भा = अँटना ।

हिनियंत वीर लंक जेइ जारी। परबत स्रोहि रहा रखवारी। वेट तहाँ भा लंका ताका। छुठएँ मास देइ उठि हाँका। तेहि की स्रागि उहीं पुनि जरा। लंका छुाड़ि पलंका परा। जाइ तहाँ यह कहा सँदेसू। पारबती स्रो जहाँ महेसू। जोगी स्राहि वियोगी कोई। तुम्हारे मँडप स्रागि तेहिं वोई। जर लँगूर सो राते उहाँ। निकसि जो भागे भए करमुँहाँ। तेहि बन्नागि जरे हों लागा। वज्जर स्रंग जरत उठि भागा। रावन लंका में डही स्रोइँ हम डाहन स्राइ। कनै पहार होत है रावट को राखै गहि पाइ।।२०६॥

अर्थ--(१) हनुमान वीर जिसने [किसी समय] लंका जलाई थी, उसी पर्वत पर राववाली के लिए था। (२) वहाँ वैठा हुआ वह लंका को ताका करता था (उसकी देख-माल करता था) और छठे मास उठकर हाँक देता था। (३) रत्नसेन की आग (बिरहाग्नि) से वह भी जलने लगा, इसलिए वह लंका को छोड़ कर पलंका पर जा पड़ा (४) उसने जा कर यह सदेश वहाँ मुनाया जहाँ पार्वती और महेश थे।(५) [उसने कहा,] "कोई वियोगी योगी है, उसने तुम्हारे मंडप में आग वोदी है। (६) जो लंगूर (वन्दर) वहाँ जल गए, वे तो लाल [मुख के] हो गए, और जो [उस आँच से डर कर] वहाँ से भाग निकले, वे काले मुंह वाले हो गए। (७) उसी वज्याग्नि में मैं भी जलने लगा, और अपने वज्य जैसे अंगों को जलते देखकर उठ भागा। (८) रावण की लंका तो मैंने जलाई, वह (विरही) [अव] मुझे जलाने आया है, (९) कनक का पर्वत [जिस पर तुम्हारा मंडप है] अव रावट (कसौटी का काला पत्थर) हो रहा है; कौन ऐसा है जो उस विरही को उसके पैर पकड़कर रो सके?'

टिप्पणी—(२) ताक्<तक्क्<तर्क=विचार करना, देख-भाल करना । (पलंक<प्लक्ष (?) । (६) लंगूर<लांगुलिन् = बड़ी पूँछ वाला बन्दर ।

(७) बज्जर ८ वजा। (८) डह ८ दह् = दग्ध करना। (९) कनै ८ कनक = सोना।
ततस्रन पहुँचा स्त्राइ महेसू। वाहन वैल कुस्टि कर भेसू।
काँ अरि कया हड़ावरि वाँ थे। रुडं माल स्त्रो हत्या काँ थे।
सेम नाग स्त्रो कंटै माला। तन बिभूति हस्ती कर छाला।
पहुँची रुद्र कँवल के गटा। सिन माथे स्त्री मुरसरि जटा।
चँवर घंट स्त्रो डँवरू हाथा। गोरा पारवती धनि साथा।
स्त्रो हिनवंत बीर सँग स्त्रावा। धरे वेष जनु वंदर छावा।
स्त्रोतिहं कहेन्हि न लावहु स्त्रागी। ताकरि सपथ जरहु जेहि स्त्रागी।
के तप करे न पारेहु के रे नमाएहु जोग।
जियत जीय कस काढ़ हु कहहु सो मोहि वियोग।।२०७॥

अर्थ--(१) [यह मुन कर] तत्क्षण महेश आ पहुँचे ; उनका वाहन बैल था और उनका वेप कुप्टी (कोही) का था ; (२) कापा पर काँथरी और हिंद्यों की माला वाँथे हुए थे, [गले में] छंडमाला थी और [दोनों] कथों पर हत्याएँ। (३) शेषनाग तथा मालाओं को वे कंठ में धारण किए हुए थे, उनके शरीर पर विभृति (भस्म) लगी हुई थी और हस्ति-चर्म था। (४) कलाइयों मे छ्द्राक्ष और कमल-गट्टों की पहुँचियाँ थी, मस्तक पर चन्द्रमा था और जटा में गंगा। (५) हाथ में चामर, घंटा और इमक थे, और माथ में उनकी पत्नी गौरा पार्वती थी। (६) पुन. साथ में हनुमान बीर आए थे, जो ऐसे लगते थे मानो वन्दर-शावक का वेप धारण किए हों। (७) आते ही [महेश ने] कहा, "[चिनामें] आग न लगाओ [इसके लिए] तुम्हें उसी की शपथ है जिसके लिए तुम जलना चाहते हो। (८) क्या तुम तप नहीं कर सक रहे हो, या तुम योग-भ्रष्ट हो गए हो? (९) तुम जीवित रहते हुए [अपना] जीव कैसे (क्यों) निकाल रहे हो ? मुझे उस वियोग को वताओ।"

टिप्पणी——(२) काँयरी < कन्या+डी = गुदड़ी । हड़ावरि < हड्ड + आविल < अस्थि + आवल = हिंड्डयों की माला । रुंड < रुण्ड = सिर से रिहत शरीर, कबन्ध । हत्या : दो हत्याओं का उल्लेख किव ने २११.८ में किया है । (३) छाला < खल्ला — चर्म, खाल । (५) धनि < धन्या = स्त्री । (६) छावा < छावा < छाव < शाव= बालक, बच्चा, शिशु । (८) पार्< पारय्= सकना, समर्थ होना । (९) काढ्< कड्ड < कृष= खोंचना, निकालना । बियोग < वियोग = किसी प्राणी अथवा संपत्ति आदि से वंचित होना ।

कहंसि को मोहि बातन्ह वेलवाँवा । हत्या केर न तोहिं डर त्रावा । जरे देहु दुख जरें। त्र्यारा । निस्तिर परों जरें। एक वारा । जस भरथरी लागि पिंगला । मो कहँ पदुमावित सिंघला । मैं पुनि तजा राज त्र्यो भोगू । सुनि सो नाउँ लीन्हा तप जोगू । यह मदृ सेएउँ त्राइ निरासा । गे सो पूजि मन पूजि न त्रासा । तेइँ यह जिउ दाधे पर दाधा | श्राधा निकसि रहा घट श्राधा | जो श्रधजरत सो वेलँब न लावा । करत बेलंब बहुत दुख पावा | इतना बोल कहत मुख उठी विरह की श्रागि | जों महेस निहं श्राइ बुक्तावत सकल जगत हुति लागि ॥२०८॥

अर्थ--(१) [रत्नसेन ने] उत्तर दिया, "मुझे बातों में उलझा कर कौन बिलंब करा रहा है ? क्या तुम्हे [मेरी] हत्या लगने का डर नहीं हो रहा है ? (२) मुझे तुम जल जाने दो, क्योंकि मैं अपार दुःख [की अग्नि] में जल रहा हूँ ; यदि एक बार में जल जाऊँ, तो उस दुःखाग्नि से मेरा निस्तार हो जाए। (३) जैसे भर्तृ हिर के लिए पिंगला हुई थी, मेरे लिए सिहल में पद्मावती हुई। (४) और उसी के लिए मैंने राज्य और भोग छोड़ा और उसी के नाम को सुन कर मैंने तप और योग ग्रहण किया। (५) [पुनः] मैंने [यहाँ] आकर इस मठ का सेवन किया, और उससे निराश होना पड़ा, क्योंकि वह [इस मठ में पूजा करने आई और] पूजा करके चली गई किन्तु मेरी आशा पूरी न हुई। (६) उस ने [मेरे] इस जीव को जले पर भी जला डाला है, जिससे वह आधा निकल कर शरीर में आधा ही रह गया है।(७) जो आधा जल चुका हो, उसके जलने में विलंब न कराना चाहिए, क्योंकि विलंब कराने से वह बहुत दुःख प्राप्त करता है। (८) इतनी बात कहते ही [उसके] मुख से विरह की अग्नि उठने लगी; (९) यदि महेश [निकट] आकर उसे बुझा न देते, तो वह समस्त जगत् में लग चुकी थी।

टिप्पणी——(१) बिलंबाय्<विलम्बय्+विलंब कराना । (३) भरथरी— पिंगला = पिंगला के लिए प्रसिद्ध राजा भर्तृहरि ने गृहत्याग किया था ।

पारबती मन उपना चाऊ । देखौं कुँ वर केर सत भाऊ । दहुँ यह बीच कि पेमहि पूजा । तन मन एक कि मारग दूजा । मैं सुरूप जानहुँ अपछरा । बिहिस कुँवर कर श्राँचर घरा । सुनहु कुँवर मोसों एक बाता । जस रँग मोर न औरहि राता । श्री बिध रूप दीन्ह है तोकाँ । उठा सो सबद जाइ सिव लोकाँ । तब हों तो कहँ इंद्र पठाई । गै पदुमिनि तें आछरि पाई । श्रव तजु जरन मरन तप जोगू । मो सों मानु जनम भिर मोगू । हों आछरि किवलास की जेहि सिर पूजि न कोइ । मोहितजिसँवरिजो ओहिमरिस कीन लाम तोहि होइ ॥२०६॥

अर्थ--(१) पार्वती के मन में यह चाव उत्पन्न हुआ कि कुँवर (रत्नसेन) का सत्य भाव देखे। (२) वह देखे कि यह अभी वीच में ही है या प्रेम [के लक्ष्य] तक पहुँच गया है; तन-मन इसके एक हो चुके हैं या दोनों के मार्ग अलग-अलग हैं। (३) [यह सोच कर] वह ऐसी सुरूप हो गई मानो अप्सरा हो, और हँस कर उसने कुमार का अञ्चल पकड़ा। (४) [उसने कहा,) "हे कुमार, मुझसे एक बात सुनो; जैसा मेरा वर्ण है, वैसा सुन्दर वर्ण और किसी का नहीं है। (५) और विधाता ने तुझे रूप दिया है यह शव (समाचार) शिवलोक में जाकर उठा (प्रसिद्ध हुआ) (६)

तव मैं इन्द्र के द्वारा तेरे लिए भेजी गई। पिद्यनी गई तो क्या हुआ? अब तेंने अप्सरा प्राप्त की है। (७) अब तू जलना, मरना, तप और योग छोड़ तथा मुझ से आजन्म भोग मान। (८) मैं कैलास (शिवलोक) की अप्सरा हूँ जिसकी समानता कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। (९) मुझको छोड़कर तू जो उसका स्मरण करते हुए मर रहा है, उससे तुझे क्या लाभ होगा।"

टिप्पणी--(१) उपन्<उत्+पत्=ाैदा होना । चाव<चाप = उत्कट इच्छा । (२) पूज्<पुञ्ज<पूरय । दूजा<िद्वतीय । (३) अपछरा<अप्सरस्=अप्सरा । (४) रात<रत्त<रक्त=लाल, सुन्दर । (७) किबलास<कैलास=शिवलोकः जायसी के शिवलोक में ही इन्द्र तथा उसकी अप्सराएँ भी रहती हैं । सरि<सादृश्य । (९) सँवर<समर<हमृ=हमरण करना ।

भलेहिं रंग तोहि श्रास्त्रिर राता । मोहि दोसरें सौं भाव न बाता । मोहि श्रोहि सँवरि मुएँ श्रस लाहा । नैन सो देखिस पूँछ्रिस काहा । श्रवहीं तेहि जिउ देइ न पावा । तोहि श्रिसि श्रास्त्रिर ठाढ़ मनावा । जों जिउ देहुँ श्रोहि कि श्रासाँ । न जनों काह होइ कविलासाँ । हौं कविलास काह ले करऊँ । सोइ किबलास लागि श्रोहि मरऊँ । श्रोहि के वार जीवनहिं वारों । सिर उतारि नेवछावरि डारों । ताकरि चाह कहै जो श्राई । दुश्रो जगत तेहि देउँ बड़ाई । श्रोहि न मोरि कछु श्रासा हौं श्रोहि श्रास करेउँ । तेहि निरास प्रीतम कहँ जिउन देउका देउँ॥२१०॥

अर्थ--(१) [रत्नसेन ने उत्तर दिया,] "ऐ अप्सरे! भले ही तेरा रंग मुंदर हो, किन्तु मुझे दूसरी स्त्री से बातें करना नहीं भाता है। (२) उसको स्मरण करते हुए मरने से मुझे ऐसा लाभ है [कि तेरी जैसी मुन्दर अप्सरा मिल रही है], और वह तू नेत्रों से देख ही रही है, इसलिए तू क्या पूछनी है? (३) अभी मैं उसे अपना जीव दे भी नहीं पाया और तेरी ऐसी [मुंदर] अप्सरा [सामने] खड़ी होकर मुझे मना रही हैं! (४) यदि मैं उसकी आशा में कहीं जीव दे दूँ, तो पता नहीं कैलास (शिवलोक) में क्या हो जाए। (५) मैं कैलास (शिवलोक) भी (मिले तो उमे) लेकर क्या करूंगा? मेरे लिए तो वही (पिदानी ही) कैलास (शिवलोक) है और मैं उमी के लिए मर रहा हूँ। (६) मैं तो उमी के द्वार पर [अपने] जीवन को न्यौछावर कर रहा हूँ, निर को उतार कर न्यौछावर के रूप में [उसे दे] डाल रहा हूँ।(७) उमका समाचार जो कोई आकर कहे, उसे मैं दोनों जगतों में आदर का स्थान देने को प्रस्तुत हूँ। (८) उसको मेरी अपेक्षा किसी मात्रा में नहीं है, मैं ही उसकी आशा (अपेक्षा) करता हूँ; (९) ऐसे निराश्रित (निरपेक्ष) प्रियतम को मैं जीव न दूँ तो क्या दूँ?"

टिप्पणी——(१) आछरि<अच्छरी<अप्सरस्=अप्सरा । रात<रत्त<रक्त=सुंदर । (२) काह<कथम्==क्या । (३) ठाढ<ठड्ढ<स्तब्ध=वड़ा । (४) किबलास<कैलास : शिवलोक । (६) बार<वार<द्वार । नेवछावरि<णिवच्छ+अवि=काटकर उतारे जाने वाले पदार्थ । (७) निरास<निराश्रित=निरपेक्ष ।

'निरास' शब्द का प्रयोग जायसी ने प्रायः निर्मुण और निरपेक्ष ईश्वर के लिए ही किया है; इसलिए दोहे की पंक्तियों में सौन्दर्यमूलि पद्मादती में किय ने परमात्मा की भी व्यंजना की है इस बात की संभावना ज्ञात होती है।

गोरें हँनि महंस सों कहा | निस्चें यहु चिरहानल दहा | निस्चं यह ख्रोहि कारन तपा | परिमल पेम न ख्राछ छपा | निस्चं पेम पीर यह जागा | कसत कसोटी कंचन लागा | वदन पियर जल डमकिं नेनां | परगट दुख्रो पेम के बैनां | यह ख्रोहि लागि जरम एहि सीभा | चहै न ख्रोरिह ख्रोहीं रीभा | महादेय देयनह के पिता | तुम्हरी सरन राम रन जीता | एहू कहँ तिस मया करेहू | पुरवहु ख्रास कि हत्या लेहू | हत्या दुइ जो चढ़ाएहु काँचे ख्रयहुँ न गे ख्रपराध |

तीसरि लेह एहं के माँथे जों रे लेइ के साथ ॥२११

अर्थ--(१) [रत्नसेन का उत्तर मुनकर] गौरा ने हॅस कर शिव से कहा, "निश्चय ही यह विरहाग्नि में दग्ध हो चुका है; (२) निश्चय ही यह उसके कारण तप चुका है; प्रेम का परिमल छिपा हुआ नही है; (३) निश्चय ही यह प्रेम-पीड़ा में जागता रहा है; कसौटी पर कसते समय यह मुझे खरा सोना जात हुआ है। (४) इसका शरीर पीला पड़ गया है, नेत्रों में जल (ऑसू) डभक रहे हैं और प्रकट रूप में भी प्रेम के ही दोनों वचन [कहता है]। (५) यह उसके लिये इस जन्म में मीझ चुका (पक्का हो चुका) है; यह उसी पर रीझा हुआ है, और किसी को नहीं चाहता है। (६) हे देवताओं के पिता, महादेव, तुम्हारी शरण में [आकर] राम ने रावण को जीता था। (७) इसके ऊपर भी उसी प्रकार की मया (स्नेहपूर्ण कृपा) कीजिए, और या तो इस की आशा पूरी कीजिए और या तो इसकी हत्या का अपराध लीजिए। (८) दो हत्याएँ जो तुम अपने कन्धों पर चढ़ाए हुए हो, उनका ही अपराध नहीं जा सका है, (९) अब तीसरी यह मत्थे पर कर लो यदि तुम्हें लेने की साध (इच्छा) हो।

टिप्पणी ——(२) आछ्<अस्=होना । छपा<िक्षप्त =िछपाया हुआ । (४) पिअर<पीअ — डा<पीत = पीला । डमक्=डबडबाना, आँखों में पानी । भर आना । बैन<वयन<वचन । दुऔ प्रेम के बैना : एकवचन तो प्रेमपात्र पर पूर्ण अनुराग का है, दूसरा अन्य किसी से भी कोई संबंध न रखने का है। (५) सीझ्<िसज्झि सिष्=िनष्पन्न होना, पकना । रीझ्<िरज्झ<ऋष् = आकृष्ट होना । हत्या दुइ : ये दो हत्यायें कौन सी हैं, यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता है ; संभव है कि यहाँ पर काम-दहन और सती-दहन के दो अपराधों की ओर संकेत हो, जो शिव-संबंधी प्रायः समस्त कथाओं में उन्लिखित मिलते हैं। साध< सद्धा<श्रद्धा=इच्छा।

सुनि के महादेव के भक्षा | सिद्ध पुरुष राजें मन लक्षा | सिद्ध ऋंग निहें वैठै माम्बी | सिद्ध पलक निहें लागे ऋाँमी | सिद्धिह संग होड निहें छाया | सिद्धिह होइ न भूम ऋो माया | जों जग सिद्ध गोसाई कीन्हा | परगट ग्रुपुत रहे को चीन्हा | वैन चड़ा कुस्टी के भेमू | गिरिजापित सत ऋाहि महेनू | चीन्हें सोड़ रहें तेहि खोजा | जम विक्रमऋौ राजा भोजा | के जियँ तंत मंत सों हेरा | गएउ हेराड़ जबिह भा भेरा | विनु गुरु पंथ न पाइऋ भुते सोइ जो मेंट | जोगी निद्ध होइ तब जब गोरख सों भेंट ॥२१२॥

अर्थ—(१) 'महादेव' करके भाषित (सयोधित) हुआ सुनकर राजा ने मन में देख (समझ) लिया कि यह सिद्ध पुरुष है, (२) [क्योंकि] सिद्ध के शरीर एर मक्खी नहीं बैठती है, सिद्ध की आँखों की पलकें नहीं लगती है. (३) सिद्ध के नाथ उसकी छाया नहीं होती है, सिद्ध को भृष्व और [समार के पदार्थों के प्रति] आसिक्त नहीं होती है। (४) यदि उन्हें संसार में स्वामी (ईश्वर) ने सिद्ध किया है तो वे चाहे प्रकट रहें चाहे प्रच्छन्न, कौन उन्हें पहचान सकता है? (५) [सिद्ध होने के साथ ही] यह बैल पर चढ़े है, और कोढी के वेष में है, इसलिए यह सत्य ही गिरिजापित महेश हैं। (६) जो इन्हें पहिचानता है, वही इनकी खोज में रहता है, जैसे विक्रमादित्य और राजा भोज [रह चुके हैं]। (७) उन्होंने जी में [योग-]तंत्र करके मंत्र में इन्हें देखा भी, तो जैसे ही [महादेव से] मिलन हुआ, यह खो गए। (८) विना गुरु के मार्ग नहीं मिलता है, और जो इस सिद्धान्त को मिटाता है (इसका उल्लंघन करता है), वह भूलता है। (२) योगी तभी सिद्ध होता है जब उसकी गोरख (गुरु) से भेट होती है।"

टिप्पणी—–(१) लख् <लक्ख्<लक्ष्य = जानना, पहिचानना, देखना । (२) माखी<मिक्षका । आँखि<अक्खी<अक्षि=आँख । (४) जौ<जउ<यदि । (६) विकम औ राजा भोज : कोई विशिष्ट कथाएँ नहीं ज्ञात हैं । (७) मेर<मेल= मिलन । (८) मेंट्<मिट् [ दे० ]=मिटाना, लोप करना ।

ततस्वन रतनसेनि गहबरा | छाड़ि डकार पाउ ले परा | माना पिनें जनिए कत पाला | जों पे फाँद पेम पिपँ घाला | धरती सरग मिले हुत दोऊ | कत निरार के दीन्ह बिछोऊ | पदिक पदारथ कर हुँति स्नोना | टूटिहं रतन रतन तस रोना | गँगन मेच जस बरसिहं भले | पुहुमि ऋपूरि सिलल होइ चले | साएर उनिट सिखर गा पाटी | जरे पानि पाहन हिय फाटी | पनन पानि होइ होइ सब गिरई | पेम के फाँद कोउ जिन परई |

तम रोवे जस जरे जिउ गरे रकत स्त्री माँसु । रोवें रोवें सब रोवहिं सोत सोत भरि स्त्राँसु ॥२१३॥

अर्थ--(१) उसी अण (जभी रत्नसेन ने महादेव को पहिचाना) रत्नसेन हर्पाति-रेक में आवृत हो गया। वह इफार छोड़कर और [महादेव के] पैरों को पछड़ कर उन पर गिर पड़ा (२) [तदनंतर वह कहने लगा,] "माता-पिता ने मुझे जन्म देकर क्यों पाला यदि मेरे गले में प्रेम का फन्दा डालना ही था? (३) धरनी ओर अकाश दोनों मिले हुए थे [जब प्रेमिका से मिलना हुआ था]; तब क्यों हम दोनों को अलग- अलग कर यह विछोह दिया गया ? (४) पिथक (प्रेमी) ने पदार्थ (प्रेमिका) को कर में पाकर क्यों खो दिया !" जिस प्रकार [िकसी रत्न की माला से] रत्न टूट रहे हों, [ियह कहते हुए] इस प्रकार एत्नसेन रो रहा था। (५) जिस प्रकार गगन से मेघ भली भाँति वरस रहे हों [इस प्रकार उसके नेत्र आँसू गिरा रहे थे] और पृथ्वी को आपूरित करके वे आँसू जल [िकी धाराएँ] होकर वह निकले थे। (६) इसलिए सागर ऐसे उद्वित्त हुए (उँचे उठे) कि [पर्वतों के] शिखर दव गए, और उनके पापाणों के हृदय फट कर पानी में जलने लगे [िजससे जल में वाड़वाग्नि उत्पन्न हो गई]। (७) [तदनंतर सागरों से उठी हुई] भाप [वादलों में परिवर्तित हो] हो-हो कर गिरने लगी। [सच है] प्रेम के फन्दे में कोई न पड़े। (८) जैसे ही जैसे उसका जी [उस पञ्चात्ताप से] जलता, वैसे ही वैसे वह [और] रोता है और उसका रक्त-मांस भी गलता है। (९) उसके समस्त रोम प्रत्येक रोमकूप में आँसू भर कर रो रहे थे।

टिप्पणी——(१) गहबरा<गह+वृत=गह (हर्षातिरेक) से आवृत । उफ़ार [ दे० ] = चिल्लाहट। (३) निरार<निरालट=3र से बाहर, अलग। (४) पदिक=वह रत्नजटित चौकी जो हार के बीच में लटकती होती है। पदारथ<पदार्थ=बहुमूल्य मिण। [ तुल० पदिक पदारथ लिखी सोजोरी। चाँद सुरुज सिज होइ अँजोरी। (७३.५) ]। (५) अपूर<आपूरय=3ापूरित करना। (६) उवट<उद्वतम्=3द्वित्त होना, ऊँचा उठना। (९) सोत<स्रोत=रोम-कूप।

रोवत वूड़ि उटा मंसारू | महादेव तब भएउ मयारू | कहेिस न रोव बहुत तें रोवा | श्रव ईसर भा दारिद खोवा | जो दुख सहै होइ सृख श्रोकाँ | दुख बिनु सुख न जाइ सिवलोकाँ | श्रव तूँ सिद्ध भया सिधि पाई | दरपन कया छूट गे काई | कहीं वात श्रव होइ उपदेसी | लागु पंथ भूले परदेसी | जों लिग चोर सेंघ निहं देई | राजा केर न मूँसै पेई | चढ़ें तो जाइ बार वह खूँदी | परै तो सेंधि सीस सों मूँदी | कहीं तोहि सिंघल गढ़ है खँड सात चढ़ाउ | फिरा न कोई जिश्रत जिउ सरग पंथ दैं पाउ ॥२१४॥

अर्थ—(१) इस प्रकार [रत्न सेन के] रोते-रोते [जव] संसार डूबने लगा, तब महादेव कृपाल हुए। (२) उन्होंने कहा, "[अब] रो मत, तूने बहुत रोया; अब तू ईब्बर हुआ और तूने [समस्त] दारिद्य खो दिया। (३) जो दुःख सहन करता है, [अत में] उसको मुख होता है, और दुःख सहन किए विना कोई शिवलोक का मुख नहीं प्राप्त करता है। (४) अब तू सिद्ध हो गया, और तू ने सिद्धि प्राप्त कर ली, और तेरे कायादर्पण की काई (मिलनता) छूट गई। (६) अब मैं उपदेशक होकर [तथ्य की] बात कर रहा हूँ; ऐ भूले हुए परदेसी, तू [निर्दिष्ट] मार्ग पर लग जा। (६) जब तक चोर सेंध नहीं लगाता है। (७) यदि वह [उस सेंध के मार्ग से]

चढ़ा, तो उसने [भांडार के] द्वार को खूँद (रौंद) लिया, और यदि पड़ा (चढ़ने में असफल रहा), तो वह सेंध उसके मिर के साथ मूँदी गई। (८) मैं तुझसे सिहलगढ़ की [बात] कहता हूँ; सात खंडों की चढ़ाई है। (९) उस आकाश-मार्ग पर पैर रख कर कोई जीते जी नहीं लौटा है।"

िटपणी——(१) बूड़ < बुड्ड ≤ बुड्ड इबना। मया=माया, पूर्ण कृपा, स्नेह।
(४) काई < दर्पण का मोर्चा: जायसी के समय के दर्पण धानुओं के होते थे, जिन
पर मोर्चा लग जाता था। सेंध < संधि=छिद्र, विवर। मूस् < मुख्=बुराना। पेई <
पेटिका=(आभरणादि की) पेटी। (७) खुँद ≤ स्कन्द=गेरों से रौंदना, कुचलना।
पर् < पड्< पत्=िगरना। इस छंद के उत्तरार्द्ध में किव ने सांकेतिक शैली का प्रयोग
किया है। चोर प्रेममार्ग का पथिक है [ तुल० पंथ सूरिन्ह कर उठा अँकूरू। चोर
चढ़ै कि चढ़ै मंसूरू। (१२४.४)]; उसका सेंध देना गृह्य साधन द्वारा ब्रह्मरंध
तक चेतना का उत्थान करना है, द्वार उस ब्रह्मरंध का द्वार है, पेटिका दिव्य अनभूति
है। गढ़ के सात खंड षट्चक और सहस्रार हैं। इन सातों खंडों की चढ़ाई ही
आकाश (शिवलोक) का मार्ग है।

गढ़ तम बाँक जैमि तारि काया । परित देग्व नैं स्त्रोहि की छाया । पाइस्र नाहिं जूमि हिं कीनहे । जेइँ पाया तेईँ स्नापुहि चीनहे । नौं पँवरी तेहि गढ़ मॅमिस्सारा । स्त्रो तहँ फिरिहें पाँच कोटवारा । दसव दुस्रार गुपुत एक नाँकी । स्रगम चढ़ाव बाट सुठ बाँकी । भेदी कोई जाइ स्रोहि घाटी । जों लै भेद चढ़ै होई चाँटी । गढ़ तर सुरँग कुंड स्त्रवगाहा । तेहि महँ पंथ कहीं तोहि पाहाँ । चार पेठि जस सैंधि सँवारी । जुन्ना पैंति जेउँ लाव जुन्नारी । जस मरजिन्ना समुँद घँसि मारे हाथ स्नाव तव सीप ।

ढूँ ढ़ि लेहि ऋोहि सरग दुश्चारी ऋो चढ़ सिंघल दीप ॥२१५॥

अर्थ--(१) "वह गढ़ ऐसा बाँका (दुर्गम) है जैसी तेरी काया है; तू इसकी परीक्षा करके देख ले, वह इसी की छाया है। (२) उस दुर्गम गढ़ को हठपूर्वक युद्ध करने से नही प्राप्त किया जा सकता है (इस काया पर अधिकार विहरंग साधनों से संभव नहीं है) इस पर अधिकार केवल आत्मपिरचय से प्राप्त हुआ है। (३) इस दुर्गम गढ़ में नौ पौरियाँ हैं, और उन पौरियों पर पाँच कोटपाल फेरे लगाते रहते है। (इस काया में नव द्वार हैं, जिन पर पाँच पञ्चप्राण रखवाली करते रहते है)। (४) इसका दमवाँ द्वार एक गुप्त नाका (नियंत्रण-केन्द्र) है, जिसकी चढ़ाई अगम्य है और जिसका मार्ग अत्यधिक दुस्ह है (इस काया का दशम द्वार--व्रह्मरंध्र--एक गुप्त चेतनाकेन्द्र है, उस की ओर चेतना का उत्थान अगम्य है और उसको प्राप्त करने का मार्ग अत्यव दुस्ह है)। (५) कोई भेदी ही उस घाटी के मार्ग से जा सकता है, जो उस मार्ग का भेद ले (जान) कर चीटी बनकर रंगता हुआ चढ़े (कोई ऐसा साधक ही दशम द्वार तक उस दुस्ह विधि से पहुंच सकता है जो उस विधि का भेद जानकर चक्रभेदन की पिपीलिका गित का अनुसरण करे)। (६) उस गढ़ के नीचे एक और

सुन्दर कुंड है, उसी में वह गुष्त मार्ग है जिसे मैं तुझे बता रहा हूँ (इस काया के तल में मूलाक्षार चक्र है, और उसी में वह सुपुम्णा का मार्ग है जो मैं तुझे बता रहा हूँ।) (७) जैसे चोर घुसकर (अत्यंत सतर्कतापूर्वक चुपचाप) सेंघ लगाता है, अथवा जुए के दाँव पर जुआड़ी अपना जी लगाए रहता है, (८) अथवा जैसे मरजीवा समुद्र में पैठ जाता है और तब उसके हाथ में [मोती वाली] सीपी आती है, (९) तू भी उसी प्रकार [उस कुंड (मूलाबार चक्र) में डुवकी लगा कर] उस स्वर्ग के द्वार (ब्रह्मरुंध के मार्ग)—-पुपुम्णा को ढूँढ ले और सिंहल (काया) द्वीप पर चढ़ाई कर दे।"

टिप्पणी——(१) बाँक < विकास है। (२) पाइअ नाहि जूझि हिंठ कीन्हैं : यह काया अयोध्या है। (३) पँवरी < प्रतोली=मुख्यद्वार । कोटवार < कोट्टपाल=परकोट अथवा दुर्ग का रक्षक । (४) नाँकी = नाका, नियंत्रण-केन्द्र । (५) घाटी < तंग या संकीर्ण मार्ग (जैसे दो पहाड़ों के बीच की घाटी ।) (६) अवगाह < अवगाह = गंभीर, गहरा । चाँटी = चींटी । योग के दो मुख्य रूप जायसी के समय में मान्य थे : एक हठयोग का चक्रभेदन काया जिसे पिपीलकयोग कहते थे, दूसरा राजयोग का आत्मज्ञान का था जिसे विहंग योग कहते थे । (६) अवगाह < अवगाह = गम्भीर, गहरा (७) सेंधि < संधि = छिंद्र, विवर । पैत < पद्दित्त < प्रवृत्ति = जुए की चाल ; अथवा पैत < पणित, जुए पर लगाया गया घन । (८) मरिजया < मरजीदय < मरजीवय < मरजीवय = समुद्र में गोता लगाने वाला । सीप < सुत्त < शक्त = सिपी ।

दसवँ दुस्रार तारु का लेखा । उलिट दिस्टि जो लाव सो देखा । जाइ सो जाइ साँस मन बंदी । जस घँसि लीन्ह कान्ह कालिंदी । तूँ मन नाँथ मारि के स्वाँसा । जों पै मरिह स्रापु हि करु नाँसा । परगट लोकचार कहु बाता । गुरुत लाउ जासों मन राता । हों हों कहत मंत सब कोई । जों तूँ नाहिं स्राहि सब सोई । जियतिहें जो रे मरे एक बारा । पुनि कत मीचु को मारे पारा । स्रापुहि गुरु सो स्रापुहि चेला । स्रापुहि सब सो स्रापु स्रकेला । स्रापुहि तन मन सोइ । स्रापुहि स्रापु करे जो चाहै कहाँ क दोसर कोइ ॥२१६॥

अर्थ--(१) वह दशम् द्वार (ब्रह्मरंछ) ताड़ के मदृश ऊँचा है; जो दृष्टि को उलटी करके लगाता है (इद्रियों को संसार से हटाकर अन्तर्मृखी करता है) वहीं उसे देख पाता है। (२) उस द्वार (ब्रह्मरंछ) तक जो जाता है, वह साँस और मन को वन्द करके जाता है, जिस प्रकार ऋष्ण ने [साँस और मन को वाँध कर] कालिन्दी में गोता लगाया था [जव उन्होंने कालीय को नाथा था]। (२) तू साँस को मारकर (प्राणायाम की साधना से) मन को वश में कर: यदि तुझे मरना ही है, तो अपने को (अहभाव) ही नष्ट कर (मार)। (३) प्रकट में तू लोकाचार की वार्त कर किन्तु गुप्त हप से उससे मन लगा जिस पर तेरा मन अनुरक्त है। (४) सभी अहम्' 'अहम्'

का मंत्र कहते हैं किन्तु जब तू (तेरा अहंभाव पूर्ण पृथक् अस्तित्व) न रहेगा, तब मब कुछ वही (परमात्मा) होगा। (५) जो जीवित रहते हुए एक बार ही मर जाता है, तो पुनः (तदनंतर) कहाँ मृत्यु है, और कौन उसे मार सकता है। (७) उम स्थिति में वह स्वयं ही गुरु रहता है, वह स्वयं ही चेला भी रहता है, वह स्वयं ही रामस्त (मना) है और वह स्वयं ही एकमात्र (मना) होता है। (८) वह स्वयं ही सृत्यु, और पुनः स्वयं ही जीवन, और स्वयं ही तन भी और मन भी होता है। क्योंकि उस दशा में उसके अतिरिक्त और कुछ होता ही नही है]; (९) वह स्वयं अपने को जैसा चाहता है वैसा करता है, तब कहाँ का कोई दूसरा [रह जाता] है?"

टिप्पणी—–(१) तार<ताल|| ताड़ । लाव्<लगम् = लगाना । (३) नाथ् = नस्त करना, नाक में छिद्र करके डोरी डालना । रात<रत्त<रवत=अनुरवत । (४) हौ हौं<अहम् [तुल० 'अहम् ब्रह्मास्मि] । (५) मीचु<मृत्यु । (६) चेला<चेड<चेट=सेवक, शिष्य ।

इस छंद में जायसी ने अपनी गुह्य साधना के और विस्तारों का निरूपण किया है, और खुल कर किया है। इसमें उन्होंने पुनः जीवन में ही एक बार मरण की आवश्यकता का प्रतिपादन, अमरत्व और दिख्य जीवन की प्राप्ति के लिए किया है। इस छंद की अंतिम पंक्तियों में जायसी का आत्मवाद बहुत मुखर है, जो इस्लाम से बिल्कुल भिन्न है।

सिद्ध गोटिका राजें पाता | ऋौ में सिद्धि गनेम मनावा | जब संकर सिधि दीन्ह गोटेका | परी हल जोगिन्ह गढ़ छेका | सबै पदुमिनीं देख़िंह चढ़ीं | सित्रल घेरि गई उठि मढ़ी | जस खरभरा चोर मित कीन्ही | तेहि विधि सेंधि चाह गढ़ दीन्ही | गुपुत जो रहे चोर सो साँचा | परगट होइ जीव नहिं बाँचा | पॅविर पॅविर गढ़ लाग केवारा | ऋो राजा सों भई पुकारा | जोगी ऋाइ छेंकि गढ़ मेले | न जनें कौन देस सौं येले | भई रजाएम् देखहु को भिख़ारि ऋस ढीठ | जाइ बराजि तिन्ह ऋावहु जन दुइ जाड बसीठ ॥२१७॥

अर्थ—(१) जब राजा ने [यह] सिद्ध-गृटिका प्राप्त की और उसे सिद्धि [प्राप्त] हो गई, उसने गणेश का स्मरण किया। (२) जब शंकर ने वह सिद्धिगृटिका दी, तो त्वरा मच गई और योगियों ने सिहलगढ़ को छेंक लिया। (३) समस्त पिद्धिनियाँ घरों के ऊपरी भागों में चढ़ी हुई यह देख रही थीं। सिहल [नगरी] घर गई थी. इसलिए वे [हट] कर [महादेव की] मही में चली गई। (४) जिस प्रकार की त्वरा की मित क्षुब्ध (पकड़े जाने के इर से चौकन्ने) चोर की होती है, उसी प्रकार की मित योगियों ने की और उसी प्रकार उन्होंने भी सिहल गड़ में सेध लगाना चाहा, (५) क्योंकि जो गुप्त रह सके, वही सच्चा चोर होता है, यदि प्रकट हो गया तो उसके प्राण नहीं बच सकते है। (६) [गढ़ के छेंके जाने की सूचना मिलने पर] उसकी प्रत्येक प्रतोली में कपाट लग गए [बंद हो गए], और राजा के सम्मृख पुकार हुई, '[कुछ] योगियों ने आकर गढ़ को छेंक लिया है और पड़ाव डाल दिया है। पता नहीं

चे किस देश से आ खेले (कौतुकपूर्वक आगए) हैं।'' (७) राजादेश हुआ ''देखो ये इस प्रकार के धृष्ट भिखारी कौन हैं। (९) दो व्यक्ति बसीठी में [दूत बन कर] जाएं और उन्हें मना कर आएँ।''

टिप्पणी—(१) सिद्ध गोटिका<सिद्ध गुटिका=सिद्ध (शोघित) पारद-गुटिका: सिद्ध पारद के सेवन से अभिनव शरीर की प्राप्ति कही गई है और कहा गया है कि इससे साधक को आत्मप्रकाश प्राप्त होता है—दे० मध्वाचार्य प्रणीत 'सर्वदशन संग्रह' के अन्तर्गत 'रसेश्वरदशन' श्लोक १७। (२) गोटेका<गोटिका<गृटिका। हूल=त्वरा, शीध्यता। [दे०] हुल्अ [दे०]=शिध्य, वेगयुक्त। (३) मढ़ी<मठिका=मठ। (४) खरभरा<खलभलिय [दे०]=क्षुब्ध। सेंध<सिन्ध=छिद्र, विवर। (५) बाँच्<वच्च<वज्=जाना, बचना। (६) पँवरी<पऔली<प्रतोली=मुख्य द्वार। केवार<कवाड<कपाट। सौं<सउँह<सम्मुख। (७) मेल्<मेलय्=डालना, पड़ाव करना। खेल्=कीड़ा करना (योगियों तथा पक्षियों के प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग 'कीड़ा या कौतुक पूर्वक आना' के अर्थ में हुआ है।) (८) रजाएस्<राजादेश=राजाञ्च। भिखारी<भिक्षाकारिन्=भिक्षक। (९) बसीठ<विसट्ठ<विसट्ठ

उतिर बिसेठ दुइ त्राइ जोहारे । कै तुम्ह जोगी कै बिनजारे ।
भई रजाएमु त्रागें खेलहु । यह गढ़ छाड़ि त्रानत होइ मेलहु ।
त्रास लागेहु केहि के सिख दीन्हे । त्राएहु मरे हाथ जिउ लीन्हे ।
इहाँ इंद्र त्रास राजा तपा । जबिह रिसाइ सूर डिर छपा ।
हहु बिनजार तो बिनज बेसाहहु । भिर बैपार लेहु जो चाहहु ।
जोगी हहु तो जुगित सौं माँगहु । भुगृति लेहु ले मारग लागहु ।
इहाँ देवता त्रास गए हारी । तुम्ह पतिंग को त्राहि भिखारी ।
तुम्ह जोगी बैरागी कहत न मानहु कोहु ।
माँगि लेहु कछु भिरूया खेलि त्रानत कहुँ होहु ॥२१८॥

अर्थ—(१) गढ़ से उतरकर (नीचे आकर) दो बसीठों ने [योगियों को] जुहार किया और कहा, "चाहे तुम योगी हो, चाहे बनजारे, (२) राजाज्ञायह हुई है कि तुम कौतुक करने हुए आगे जाओ, और इस गढ़ को छोड़कर अन्यत्र हो (पहुँच) कर वहां पड़ाव करो । (३) इस प्रकार [गढ़ से] तुम किसके शिक्षा देने पर लग गए हो ? [जान पड़ता है कि] तुम अपने हाथों में अपने प्राण लेकर मरने के लिए आए हो । (४) यहाँ पर इन्द्र जैसा [पराकमी] राजा तप रहा है और जभी वह रोष करता है, सूर्य भी डरकर लिए जाता है । (४) यदि तुम बनजारे हो, तो वणिज क्रय करो, और जो व्यापार [की वस्तुएँ] तुम लेना (क्रय करना) चाहने हो, ले (क्रय) कर अपने मार्ग में लगो । (६) यदि योगी हो, तो युक्ति से माँगो; और भुक्ति (भोजन) लेकर अपने मार्ग में लगो । (७) यहाँ पर इसी प्रकार [आकर] देवता [तक] हार गए हैं, तुम भिस्तारी पितगे कौन [किस गिनती में] हो ? (८) तुम योगी-विरागी हो; हमारे कहने पर कोध न करो, (९) कुछ भिक्षा [राजा से] माँग लो और [यहाँ] कौतुक करके कहीं अन्यत्र होओं (जा पहुँचों) ।"

टिप्पणी—-(१) बसीठ<बसिट्ठ<वसिष्ठ(?)=दूत।बिनजारा<विणजारय< वाणिज्यकारक = व्यापारी। (२) रजाएस<राजादेश<राजाज्ञा। खेल्=कोड़ा करना, क्रीड़ा या कौतुकपूर्वक जाना। मेल्<मेल्य्<डालना, डेरा डालना, पड़ाव करना। (५) बिनज<विणज्य=व्यापार का सौदा।(६) जुगुति=युक्ति। भुगुति<्भिक्ति= भोजन। (८) कोह<कोध। (९) अनत<अन्यत्र।

श्रनु हों भीत्वि जो श्राएउँ लेई । कस न लेउँ जों राजा देई । पदुमावित राजा के बारी । हों जोगी तेहि लागि भिखारी । खपर लिए बार भा माँगों । भुगृति देइ ले मारग लागों । सोई भुगृति परापित पूजा । कहाँ जाउँ श्रम बार न दूजा । श्रब घर इहाँ जीउ श्रोहि ठाऊँ । भसम होउँ पे त में न नाऊँ । जस बिनु प्रान पिंड है खूँछा । घरम लागि कहिश्रहु जों पूँछा । तुम्ह बसीठ राजा की श्रोरा । साखि होहु एहि भीखि निहोरा । जोगी बार श्राव सो जेहि भिख्या के श्रास । जों निरास दिढ श्रासन कत गवने केह पास ॥२१६॥

जौं निरास दिढ़ श्रासन कत गवने केहु पास ॥२१६॥
अर्थ--(१) [वसीठों की वात सुन कर रत्नसेन ने कहा,] "अवश्य। यदि मैं भिक्षा लेने आया हूँ, और यदि राजा देगा ही तो मैं उमे कैसे न लूँगा ? (२) पद्मावती राजा की वालिका है; मैं योगी उसी के लिए भिक्षक हूँ। (३) खप्पर लिए हुए [राजा के] द्वार पर पहुँच कर [भिक्षा] माँग रहा हूँ। मेरी वह भिक्त मिल जाए, तो मैं अपने मार्ग लगूँ। (४) वही मेरी भिक्त और प्राप्ति को पूरा कर सकती है। अव मैं अन्यत्र कहाँ जाऊँ ? ऐसा द्वार दूसरा नहीं है [जहाँ यह मिल सके]। (५) अव मेरा धड़ यहाँ है और जीव वहाँ (उस राजकन्या के पास) है; मैं भस्म भले ही हो जाऊँ, पर उसका नाम [-स्मरण] नहीं छोड़ ूँगा। मेरा पिंड (शरीर) जैसे बिना प्राण का होकर रिक्त है; धर्म-निर्वाह के लिए (धर्म समझ कर) ही तुम जो प्रश्न करोगे, उसका उत्तर में दूँगा। (७) तुम राजा की ओर के बसीठ हो [अतः] इस भिक्षा के निहोरे (निमित्त) तुम मेरे साक्षी बनो। (८) वही योगी [किसी के] द्वार पर आता है जिसे [उससे] भिक्षा की आशा होती है; (९) यदि वह निराश्रित (निरपेक्ष) और आसन (स्थान) का दृढ़ हो, तो किसी के पास क्यों जाए?"

टिप्पणी--(१) अनु=अवश्य अनुमोदनात्मक अव्यय । (२) बारी<बालिका । (३) खप्पर<कपर=भिक्षापात्र । बार<वार<द्वार । (५) घर<घड [दे०]= शरीर का, सिर के नीचे का भाग, कबन्घ। (६) छूंछ<छुच्छ<तुच्छ=हल्का, रिक्त। (७) बसीठ<वसिट्ठ<वसिष्ठ=दूत। (९) निरास<िनराश्रित=निरपेक्ष, जिसे किसी से कुछ लेना-देना न हो ।

सुनि बसिठन्ह मन उपनी रीसा । जो पीसत घुन जाइहिं पीमा । जोगी ऋषेस कहें निहें कोई । सो कहु बात जोग तोहि होई । वह बड़ राज इंद्र कर पाटा । धरती परें सरग को चाटा । जों यह बात होइ तहँ चली । छूटहिं हस्ति ऋबहिं सिंघली । श्री छूटिह तहँ त्रज्ञ के गोटा | विसरे भुगृति होहु सब रोटा | जहँ लिग दिस्टिन जाइ पसारी | तहाँ पसारिस हाथ भिखारी | श्रागृ देखि पाव घरु नाथा | तहाँ न हेरु टूट जहँ माँथा | वह रानी जेहि जोग है तेहि क राज श्रो पाट | सुंदरि जाइ राज घर जोगिहि बंदर काट ॥२२०॥

अर्थ—(१) यह [उत्तर] सुनकर उन वसीठों के मन में रोप उत्पन्न हुआ, और उन्होंने कहा, "जौ के पिमते हुए घुन भी पीसा जाएगा (तुम्हारी ओर से ऐसी भिक्षा का निवेदन करने पर हम पर भी वही वीतेगी जो तुम पर)। (२) ऐसा कोई भी योगी नहीं कहना है; वही वात तुम कहो जो तुम्हारे योग्य हो। (३) उसका बड़ा राज्य और उमका इन्द्र का सिहामन है [और तुम उसके राजा की कन्या चाहते हो]! घरती पर पड़े-पड़े आकाश को कौन चाट सका है? (४) यदि यह बात वहाँ (उसके सामने) हो चली (हुई), तो अभी सिहली हाथी छूट पड़ेंगे, (५) और वहाँ से वज्र के गोले छूटने लगेंगे; तव तुम्हारी मुक्ति तुम्हें भूल जाएगी और तुम सब रोट (रोटियाँ) वन जाओगे। (६) जहाँ तक दृष्टि भी प्रसारित नहीं की जा सकती है, वहाँ तक तू, ऐ भिखारी, अपना हाथ पसार रहा है! (७) ऐ नाथ (साधक योगी), आगे [की भूमि] देख कर पाँव रख; वहाँ (उम ऊँचाई को) न देख जहाँ देखते-देखते तेरा मस्तक (सिर) टूट जाए। (८) वह रानी जिसके योग्य है, उसी का [सिहल का] राज्य और सिहासन होगा। (९) सुन्दरी तो राजघराने में जाती है और योगी को वन्दर काटता है।

टिप्पणी——(१) उपन् ∧ उत् + पत् < उत्पन्न होना । घुन = घुण < नाज का एक कीट । (२) जोग < योग्य । (३) पाट < पट्ट = फलक, पीढ़ा, सिहासन । चाट् < चट्ट [ दे० ]= चाटना । (५) गोटा = गोला । रोटा < रोट्टग [ दे० ]= बड़ी रोटी । (६) पसार् < प्रसारय्= फैलाना । (७) आगू < अग्ग < अग्र = आगे की भूमि । (९) सुंदरी जाइ राजघर जोगिहि बंदर काट : एक कथा है कि किसी विणक् की एक कन्या थी, जो बहुत रूपवती थी । उसे देखकर एक योगी मोहित हो गया । अतः उसने उसे प्राप्त करने का एक उपाय किया : उसने विणक से कहा कि यह कन्या उसका सर्वनाश करने वाली है, अतः इसे किसी सन्दूक में बन्द कर नदी में बहु प्रवाहित कर दे । विणक् ने वैसा ही किया । संयोग से एक राजकुमार को वह सन्दूक नदी में बहुता दिखाई पड़ा । उसने निकलवाया तो वह सुन्दरी कन्या मिली और उसको उसने अपने प्रासाद में स्थान दिया । साथ ही, उस सन्दूक में बन्दर रखवा कर उसे पुनः नदी में डलवा दिया । जब वह योगी के स्थान के पास आया , योगी ने उसे नदी से निकलवाया, किन्तु उसमें से जो खंदर निकला, उसने योगी को काट खाया ।

जों जोगिहि सुठि वैदर काटा । एके जोग न दोसरि बाटा । स्रोर साधना स्रावै सार्धे । जोग साधना स्रापुहिं दार्घे । सरि पहुँचाइ जोग करु साथा । दिस्टि चाहि होइ स्रगुमन हाथा । तुम्हरे जों हें सिंघली हाथी । मोरें हस्ति गुरू बड़ साथी । हस्ति नास्ति जेहि करत न बारा । परवत करें पाव कें छारों । गढ़ कै गरब खेह मिलि गए। मंदिर उठिह टहिह मे नए। श्रंत जो चलना कोऊ न चीन्हा। जो श्राय सो श्रापुन कीन्हा। जोगिहि कोह न चाहिश्र तब न मोहिं रिसि लागि। जोग तंत जेउ पानी काह करे तेहि श्रागि॥२२१॥

अर्थ—(१) "यदि" [रत्नसेन ने कहा,] "योगी को वन्दर भी भलीभाँति काटे, तो भी उसके लिए एकमात्र योग का ही मार्ग है, दूसरा नहीं । (२) और माधनाएं साधना करने से आती है, योग-साधना अपने को दग्ध करने से आती है। (३) योग को अतिम सीमा तक पहुँचा कर [पहुँचाते हुए] उसका साथ करना चाहिए, और [उसमें] दृष्टि से आगे हाथ (साधना) को होना चाहिए। (४) तुम्हारे पास यदि मिहली हाथी है, तो मेरे हाथी मेरे बड़े भारी सार्थिक गुरु हैं, (५) जिन्हें 'अस्ति' और 'नास्ति' करते हुए समय नही लगता है, जो पर्वत को पैर की धूल कर देते है। (६) गढ गर्व करके धूल में मिल गए है, और प्रासाद उठते हैं, और नए होकर भी ढह जाते है। (७) अन्त में जब इस संसार से विदा होना होता है, उस समय कोई भी नहीं पहिचानता है, (कोई भी निकट नहीं आता है); उस समय जो पदार्थ काम आता है, वह होता है अपना ही किया हुआ [सत्कर्म]। (८) योगी को कोध नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे रोप नहीं हुआ। (९) योग-तंत्र पानी-सदृश है, उसका आग (कोधाग्नि) क्या कर (विगाड़) सकती है ?"

टिप्पणी—(१) बाट<वट्ट<वर्त्म=मार्ग। (२) दाध = दग्घ करना। (३) सिर्द्रिय्सिर्अ<सृतम्=अलं, पर्याप्त, बस। (४) साथी<सित्यअ<साधिक = साथ का सदस्य। (५) हस्ति [फ़ा०] अस्ति [सं०] = अस्तित्व। नास्ति = नहीं है। बार<वेला = समय। (६) ढह् = गिरना। (७) जौ < जउ < यदा = जब। (९) जोग तंत < योग-तन्त्र। छंद के पूर्वार्द्ध में किव ने अपने प्रेम-मार्ग को एक प्रकार से याग-मार्ग कहा है।

बिसउन्ह जाइ कही श्रिस बाता । राजा युनत कोह भा राता । ठाँविह ठाँव कुँचर सब माँसे । केई श्रव लहि जोगी जिउ रासे । श्रवहुँ बेगि के करहु सँजोऊ । तस मारहु हत्या किन होऊ । मंत्रिन्ह कहा रहहु मन बूभे । पित न होइ जोगी सों ज़्मे । श्रोइँ मारे तो काह भिखारी । लाज होइ जो मानिश्र हारी । ना भल मुगँ न मारे मोग्यू । दुहूँ बात लागे तुम्ह दोखू । रहे देहु जो गढ़ तर मेले । जागी कत श्राइहि बिन खेले । रहे देदु जों गढ़ तर जिन चालहु यह बात । नितिहिं जो पाहन भख करहि श्रस केहिक मुख दाँत ॥ २२२॥

अर्थ—(१) बसीठों ने जाकर गंधवंसन से इस प्रकार की बात कही, तो राजा सुनते ही कोध से लाल हो गया। (२) स्थान-स्थान पर जो कुमार थे, वे सब अमर्प से भर गए, और वे (राजा तथा राजकुमार) कहने लगे, ''किसने अब तक योगी के जीव को बना रहने दिया है ? (३) अब भी शीध्रतापूर्वक संयोग (सैनिक एक्ब्रीकरण) करो और वैसे ही [शीघ्र ही] उसे मारो, भले ही क्यों न हत्या लगे।" (४) मंत्रियों ने कहा, "मन में इसे समझ रक्खों कि योगी से युद्ध करने से पित न रहेगी; (५) यदि उसे मारा भी तो क्या हुआ? भिखारी को ही मारा। और, यदि हार मान ली, तो लज्जा हुई। (६) न [उसके हाथों] मरने से भला होगा और न उसको मारने पर मोक्ष होगा, दोनों वातों से तुम्हें दोप लगेगा। (७) उन्हें रहने दो यदि वे गढ़ के नीचे पड़ाव किए हुए हैं, योगी बिना कौतुकपूर्वक गए कहाँ रहने (मानते) हैं? [कभी न कभी वे जाएँगे ही।] (८) यदि वे गढ़ के नीचे हैं, तो उन्हें वहाँ [पड़ा] रहने दो, [उन्हें मारने की] यह बात न चलाओ, (९) जो नित्य ही पापाण भक्षण करें, ऐसे दाँत किसके मुख में हैं? [बिना भोजन किए वे कब तक रहेंगे?]

टिप्पणी—(१) रात<रत्त<रक्त=लाल । (२) माँख्<अमृष=अमर्ष (रोष) करना । (३) संजोअ<संयोग । (४) पति<पत्तिअ<प्रत्यय=विश्वास । (६) मोख<मोक्ष । (७) मेल्<मेलय्=मिलान या पड़ाव करना । आछ्<अस्= होना । खेल्=क्रीड़ा करना, कौतुक या क्रीड़ापूर्वक जाना । (९) पाहन भख करना= पाषाण-भक्षण करना (तुल० बालू फांकना) ।

गए बसीठ पुनि वहुरि न स्राए । राजैं कहा बहुत दिन लाए । न जनौं सरग बात दहुँ काहा । काहु न स्राइ कही फिरि चाहा । पाँख न कया पयन निहं पाया । केहि बिधि मिलौं हो उँ केहि छाया । सँविर रकत नैनन्ह भिर चुता । रोइ हँ कारा माँभी सुता । परे सो स्राँप रकत के टूटी । स्रबहुँ सो राती बीर बहूटी । स्रोहि रकत लिखि दीन्ही पाती । सुता जो लीन्ह चोंच भै राती । बाँधा कंठ पर जिर काँठा । विरह क जरा जाइ कहँ नाँठा । मिस नैना लिखनी बरुनि रोइ रोइ लिखा स्रविध्य । स्राखर दहै न कहुँ गहैं सो दीन्ह स्वा के हथ्थ ।। रेरेश।

अर्थ—(१) बसीठ गए और लौट कर नहीं आए, इसलिए राजा (रत्नसेन) कहने लगा, "बहुत दिन उन्होंने लगा दिए। (२) वहाँ स्वर्ग (आकाश—गंधवंसेन के धवलगृह) में न जाने क्या बातें हो रही हैं। किसी ने लौट कर समाचार नहीं कहा। (३) मेरी काया में न पंख हैं और न पैरों में पवन है, अतः किस प्रकार [पद्मावती से] मिलूं और किसकी छाया (आश्रय) में होऊँ ?" (४) [पद्मावती का] स्मरण कर उसके नेत्रों में रक्त भर आया और [आँसू बनकर] टपकने लगा। [इस प्रकार] रोकर उसने [अपनी साधना-नौका के] कर्णधार सुए (हीरामणि) को बुलाया। (५) रक्त के वे आँसू जो टूट कर गिरे, उनके कारण अब भी वीरवहूटी लाल है। (६) उसी रक्त से उसने पत्रिका लिख कर [सुए को] दी, और सुए ने जो उसे लिया (पकड़ा), तो उसकी चोंच लाल हो गई। (७) तदनंतर जब उसे उसके कंट में बाँधा गया, तो कंट ऐसा जल गया कि कंटा पड़ गया, क्योंकि विरह का जला (जलने का चिह्न) कहाँ नष्ट किया जा सकता है? (८) नेत्र [की कालिमा] ही जिसके लिए मिस थी, बरौनियाँ [जिसके लिए] लेखनी थीं, और जिसमें अकथ्य (कथा) रो-रो कर लिखी गई थी, (९) और जो किसी

के द्वारा भी ली नहीं जा रही थी, क्योंकि उसके अक्षर दग्ध करने वाले थे, उसे (रतन-सेन) उस सुए के हाथ में दिया।

टिप्पणी—–(१) बहुर्<वाहुड्<व्याघट् = वापस होना, लौटना । लाव्<लागय्ः लगाना । (२) सरग<स्वर्ग = आकाश = आकाश तुल्य गंधवंसेन का धवलगृह । (३) पाँख<पंख<पक्ष = डैना । पाय<पाअ<पाद । (६) चोंच<चञ्चु । (७) नाँठा<णट्ठ<नघ्ट ।

श्रो मुख वचन सो कहेस परेवा । पहिले मोरि वहुत कै सेवा । पुनि सँवराइ कहेमु श्रम दूजी । जों बिल दीन्ह देवतन्ह पृजी । सो श्रवहीं तपसी बिल लागा । कव लिंग क्या सून मढ़ जागा । भलेहिं श्रेम हों तुम्ह बिल दीन्हा । जह तुहुँ तह भावे बिल कीन्हा । जों तुम्ह माया कीन्ह पगु धारा । दिस्टि देखाड बान विख मारा । जो श्रम जाकर श्रासामुखी । दुख मह श्रेम न मारे दुखी । नेन भिखारि न माँगे सीखा । श्रगुमन दौरि लेहिं पे भीखा । नैनहिं नैन जो वेधिंगे नहिं निकसिंह वं बान । हिएँ जो श्राखर तुम्ह लिखे ते सुठि घटहिं परान ॥२२४॥

अर्थ—(१) [पित्रका देते हुए रत्नसेन ने हीरामणि से कहा] ''ऐ पक्षी, मुख से यह (इतना) और कहना। प्रथम तो मेरी बहुत प्रकार से मेवा कहना, (२) और दूसरे उसे स्मरण दिला कर [मेरी ओर से] यह कहना कि 'तुमने जो देवताओं की पूजा करके उन्हें बिल दी (३) उसमें बिल दिया गया मैं तपस्वी (रत्नसेन) अभी तक पड़ा हुआ हूँ; [अभी और] कब तक मेरी काया उस जून्य मठ में जागती (जीवित) पड़ी रहेगी? (४) यह तुमने अच्छा ही किया कि मुझे इस प्रकार बिल दिया, [क्योंकि] जहाँ तुम हो वहाँ मुझे बिल दिया जाना [ही] भाता है। (५) [किन्तु] जहाँ तुमने मुझ पर कृपापूर्ण स्नेह किया और वहाँ पधारी, वही तुमने यह भी किया कि अपनी दृष्टि दिखा कर मुझे विप का वाण मार दिया। (६) जो इस प्रकार जिसके आश्रय का मुखापेक्षी होता है, उस दु:ख में [पड़े हुए] दुखी व्यक्ति को इस प्रकार न मारना चाहिए। (७) मेरे नित्र भिखारियों ने माँगना सीखा नहीं है, इसलिए वे दौड़कर आगे वढ़ जाने हैं कि हो न हो भीख ले लें। (८) किन्तु इस भिक्षा-याचना में तुम्हारे नेत्रों मे मेरे नेत्र जो विद्ध हो गए, उनमें चुभे हुए वाण [अभी तक] नहीं निकल रहे है, (९) और जो अक्षर तुमने मेरे ह्रदय पर लिख दिए थे, वे मेरे प्राणों को अत्यधिक आहत कर रहे हैं।"

टिप्पणी—–(१) परेवा<पारेवय<पारावत=कबूतर, पक्षी । (२) सँवराव्< समराव्<स्मारय्=स्मरण कराना । (५) मया<माया=स्नेह पूर्ण कृपा । (७) भिखारी<भिक्खारि<भिक्षाकारिन्=भिक्षुक । (९) आखर=अक्षर । घट्टू= आहत करना ।

ते विष वान लिखों कहँ ताईं। रकत जो चुवा भीजि दुनियाईं। जानु सो गारे रकत पसेऊ। सुखी न जान दुखी कर भेऊ। जेहिन पीर तेहि का करि चिंता। प्रीतम निटुर होई ऋस निंता। कासौं कहौं विरह के भाखा। जासौं कहौं होइ जिर राखा। विरह त्र्यगिनि तन जिर बन जरे। नेंन नीर साएर सब भरे। पाती लिखि सँविर तुम्ह नामाँ। रकत लिखे त्र्याखर भे स्यामाँ। श्रच्छर जरे न काहूँ छुवा। तब दुख देखि चला लैं सुवा। श्रव सुठि मरौं छूँ छि गें पाती पेम पियारे हाथ। भेंट होत दुख रोइ सुनावत जीव जात जौ साथ।।२२५॥

अर्थ—(१) "[तुम्हार नेत्रों के] उन विष-वाणों के वारे में कहाँ तक कहूँ; उनके लगने में [मेरे नेत्रों से] जो रक्त चुवा, उससे संसार ही भीग गया। (२) इसे वहीं जान मकता है जिसने रक्त का पसीना निचोड़ा हो। सुखी दुखिया का भेद नहीं जानता है (३) जिमे स्वयं पीड़ा नहीं है, उसे किसी की चिन्ता क्या हो? प्रियतम इस प्रकार नित्य ही निष्ठुर होता है। (४) विरह की वह भाषा किससे कहूँ, क्योंकि जिससे कहता हूँ, वहीं जल कर राख हो जाता है। (५) [मेरे] विरह की अग्नि से मेरा शरीर दग्ध हुआ और वन जल गया; [इसी प्रकार] मेरे नेत्रों के जल से समस्त सागर भर गए। (६) यह पत्रिका जो तुम्हारा नाम (तुम्हें) स्मरण कर मैंने लिखी, तो रक्त से लिखे मेरे अक्षर [जल कर] श्याम हो गए, (७) और [क्योंकि] अक्षर जलने लगे, इमलिए किसी ने उस पत्रिका को छुआ नहीं। तब मेरा दुःख देख कर उस पत्रिका को लेकर हीरामणि चला। (८) अब अत्यधिक इसलिए मर रहा हूँ कि पत्रिका प्रेम-प्रिय के हाथों में खाली जा रही है [उसके साथ मेरे प्राण नहीं जा रहे है]। (९) यदि मेरे प्राण भी उसके साथ जाते तो वे [अवश्य] तुमसे भेंट होने पर मेरा दुःख रोकर तुम्हें सुना पाते।"

टिप्पणी--(२) पसेउ<पसेअ<प्रस्वेद=पसीना । भेउ<भेद । (५) साएर< सायर<सागर । (६) सँवर्<समर्<स्मृ=स्मरण करना । (८) छूंछ<छुच्छ< तुच्छ = खाली, रिक्त ।

कंचन तार बाँधि गियँ पाती | लै गा सुवा जहाँ धनि राती | जेसे कँवलि सुरुज के स्थासा | नीर कंठ लिह मरे पियासा | बिसरा भोग सेज सुख बासू | जहाँ मँवर सव तहाँ हुलासू | तव लिंग धीर सुना निहं पीं अ | सुनतिहं धरी रहे निहं जी अ | तव लिंग धीर सुना निहं पीं अ | सुनतिहं धरी रहे निहं जी अ | तव लिंग सुख हियँ पेम न जामा | जहाँ पेम का सुख विसरामा | स्थार चंदन सुठि दहै मरी रू | स्था भा स्थ्रगिनि कया कर ची रू | कथा कहानी सुनि सुठि जरा | जाने हुं घीं वैसंदर परा |

विरह न ऋापु सँभारे मैल चीर सिर रूख। पिउ पिउ करत राति दिन पपिहा भइ मुख सूख।।२२६॥

अर्थ—(१) कंचन के तार से उस पित्रका को गले में बांध कर सुआ उसे वहाँ ले गया जहाँ वह अनुरक्ता स्त्री (पद्मावती) थी। (२) [उस नारी की दशा वैसी ही हो रही थी] जैसी सूर्य की आशा में कमल की होती है, जो आकंठ जल में होते हुए भी [सूर्य के लिए] पिपासार्त्त रहता है। (३) उसे सेज और मुख-वास के [समस्त] भोग विस्मृत हो गए, [क्योंकि] उसका समस्त उल्लास वहाँ था जहाँ उसका भ्रमर (प्रेमी) था। (४) उसे धैर्य उसी समय तक था जब तक उसने 'प्रिय' को सुना नहीं था, और उसे सुनते ही एक घड़ी भी उसके प्राण नहीं रहे। (५) सुख तभी तक होता है जब तक हृदय में प्रेम नहीं जन्म लेता है; जहाँ प्रेम [आया], वहाँ सुख और विश्राम कहाँ ? (६) अगुरु और चन्दन उसके शरीर को अत्यधिक दग्ध करते थे और उसकी काया का वस्त्र आग हो गया था। (७) कथा-कहानियाँ सुनकर तो [वह शरीर] अत्यधिक जलता था, जैसे अग्नि में घी पड़ गया हो। (८) वह विरह में अपने-आपको नहीं सँभाल पाती थी, उसका चीर मैला और सिर रूखा हो गया था, (९) रात-दिन 'प्रिय', 'प्रिय' करते हुए वह पपीहा वन रही थी और उसका मुंह सूख रहा था।

दिप्पणी—-(१) घिन्<घन्या=स्त्री । रात<रत्त<रवत=अनुरक्त । (२) पिआसा<िपपासत्=पीने की इच्छा वाला । (३) बिसर्<िवसर<िव+स्मृ = भूलना । सुखबास = सुख का निवास । हुलास<उल्लास । (४) पीउ<िपउ<िप्रय । (७) बैसंदर<वैश्वानर = अग्नि । (८) मैल<मइल<मिलन=मैला । रूख< क्वल<रुक्ष = रूखा । (९) पिहा<पप्पीअ [दे०] = चातक पक्षी ।

ततत्वन गा हीरामिन स्त्राई | मरत पियास छाँह जनु पाई | भल तुम्ह सुवा कीन्ह है फेरा | गाढ़ न जाइ पिरीतम केरा | बातन्ह जानहु बिखम पहारू | हिरदें मिला न होइ निनारू | मरम पिन कर जान पियासा | जो जल मँह ताकहँ का स्त्रासा | का रानी पूँछहु यह बाता | जिन कोइ होइ प्रेम कर राता | तुम्हरे दरस लागि वियोगी | स्त्रहा जो महादेव मढ़ जोगी | तुम्ह वसंत लैं तहाँ सिधाई | देव पूजि पुनि स्त्रोपहुँ स्त्राई | दिस्टि वान तस मारेहु घाइ रमा तेहि ठाउँ | दोसरी बार न वोला लें पदुमावित नाउँ ||२२७||

अर्थ—(१) उसी क्षण हीरामणि आ गया, तो [उस नारी को ऐसा सन्तोप प्राप्त हुआ] जैसे प्यास से मरते हुए को छाया प्राप्त हो गई हो। (२) "ऐ सुआ", [उसने कहा], "तुमने यह अच्छा किया कि इधर तुमने फेरा लगा दिया है, प्रियतम [के विरह] का मंकट नहीं जा रहा है। (३) वातों में [कहने के लिए] [हमारे और उसके बीच] विषम पर्वत है, किन्तु मेरा हृदय उससे इतना मिला हुआ है कि अलग नहीं होता है। (४) पानी का मर्म प्यासा ही जानता है; जो जल में होता है, उसे [जल की] क्या अपेआ?" (५) [हीरामणि ने कहा,] "हे रानी, यह वात तुम क्या पूछती हो (कहती हो)? कोई भी प्रेम का अनुरागी न हो। (६) जो योगी महादेव के मठ में [तुम्हें मिला] था, वह तुम्हारे दर्शनों के लिए वियोगी था। (७) जब तुम वसंत [की पूजा] लेकर वहाँ गई, और महादेव की पूजा करके पुनः उसके पास आई, (८) [उस समय] तुमने उसको ऐसा दृष्टि-वाण मारा कि वह उस चोट में उसी स्थान पर [पड़] रहा, (९) और फिर 'पद्मावती' नाम लेकर दूसरी बार कुछ नहीं बोल सका। [इतनाही संकेत कर सका कि उसकी यह दशा पद्मावती ने की है]।"

नहीं था, तो मांस क्या रहे ? (५) रो-रो कर हीरामणि ने सब वार्त्ता कही; रक्त के आँसुओं से उसका मुख (उसकी चोंच) लाल हो गया। (६) [उसने कहा,] "देख, [मेरा] कंठ जब [उस पित्रका को लेने के कारण] जलने लगा, तो मैंने [पित्रका को] गिरा दिया; [तब भला] वह किस प्रकार जलता होगा, जो ऐसे विरह से घेर लिया गया है। (७) उसने तो तेरे लिए अपनी काया इस प्रकार जलाई और तू उस तप्त होते हुए मीन को जल भी न दे सकी। (८) तेरे ही कारण उस योगी ने शरीर को जलाकर भस्म कर डाला है; (९) और तू ऐसी निष्ठुर और निर्दय है कि तूने उससे बात [तक] न पूछी।"

टिप्पणी——(१) दिन्ब<िदयः =तप्त लौह आदि, जिसको हाथों या छाती पर रखकर अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने की प्रथा थी। (२) तागा<तग्ग (दे०) = सूत। (४) हाड़<हड्ड<अस्थि। (६) गेर्<गालय् = गिराना। (७) जार्< ज्वालय् = जलाना। पार्<पारय् = सकना, समर्थ होना। (८) डाह<दह् = दग्ध करना।

कहेसि सुत्रा मोसों सुनु बाता । चहैं। तो त्राजु मिलौं जस राता ।
पे सो मरमु न जाने मोरा । जाने प्रीति जो मिर कै जोरा ।
हों जानित हैं। त्रावहूँ काँचा । न जनहु प्रीत रंग थिर राँचा।
न जनहु भएउ मलेगिरि बासा । न जनहु रिब होइ चढ़ा त्राकासा ।
न जनहु होइ भँवर कर रंगू । न जनहु दीपक होइ पतंगू ।
न जनहु करा भृंगि के होई । न जनहु त्रावह जित्रों मिर सोई ।
न जनहु पेम त्रोटि एक भएउ । न जनहु हिय महँ के डर गएउ ।
तेहि का कहित्रा रहन खिन जो है प्रीतम लागि ।
जह वह सुनै लेइ धँसि का पानी का त्रागि ॥२३१॥

अर्थ—(१) पद्मावती ने कहा, "ऐ सुए, मुझमे (मेरी) बात सुन, जिस प्रकार वह अनुरक्त है, [उसके अनुरूप] चाहूँ तो आज उसमे मिल जाऊँ, (२) किन्तु वह ऐसा मोला है कि मर्म की बात नहीं जानता है; प्रीति [करना] वह जानता है जो मर कर [प्रीति] जोड़ता है। (३) मैं जानती हूँ (मेरा ऐसा अनुमान है) कि वह अभी भी कच्चा है, मानो वह प्रीति के रंग में स्थिर रूप से रिञ्जित नहीं हुआ है। (४) मानो वह [वृक्ष] मल्यगिरि से सुवासित नहीं हुआ है, मानो वह सूर्य होकर आकाश पर चढ़ा नहीं है, (५) मानो वह भँवर के रंग का नहीं हुआ है [वह केतकी के काँटों में विद्ध नहीं हुआ है], मानो वह दीपक पर पितगा नहीं हुआ है, (६) मानो वह भूंगी की कला का [कीट से पिरवर्तित होकर भूंगी] नहीं हुआ है, मानो वह अभी मरण-लाभ कर नहीं जी रहा है, (७) मानो वह प्रेम [की अग्नि] में [दूध-पानी के समान] औटा जा कर एक नहीं हुआ है, मानो अभी उसके हृदय से [मरण का] डर नहीं गया है। (८) उसे (उससे) क्या क्षण भर भी रहने (रकने) के लिए कहा जाए जो प्रियतम के लिए [जीवित] रह रहा है। (९) [उसे चाहिए कि] जहाँ भी वह (प्रियतम को) सुने, कूद पड़े, चाहे पानी हो, चाहे अग्नि हो।"

टिप्पणी——(२) जोर्<योजय्=जोड़ना । (५) काँचा<कच्च=कच्चा । राँच<रच्च्<रञ्ज्=रँगना । (६) भृंगि : भृंगी कीड़ा फिनक को लेकर उड़ते- उड़ते अपने जैसा बना लेता है । (७) अवट्<आउट्ट<आवतय्=औटना । इस छंद में किव अपना प्रेम-मार्ग में मर कर तीने का सिदान्त स्पष्ट करता है ।

पुति धिन कनक बानि मिस माँगी । उत्तर लिखत भीजि तन आँगी ।
तेहि कंचन कहँ चिहिस्र सोहागा । जो निरमल नग होइ सो लागा ।
हौं जो गई मढ़ मंडप भोरी । तहवाँ तूँ न गाँठि गिह जारी ।
भा विसँभार देखि कै नैना । मिबन्ह लाज का बोलों बेना ।
खेल मिसुइँ मैं चंदन वाला । मकु जागिस ती देउँ जैमाला ।
तबहुँ न जागा गा तैं सोई । जागें भेंट न सोएँ होई ।
स्रव जौं मूर होइ चढ़ै स्नकासा । जौं जिउ देइ तौ स्रावि पासा ।
तव लिंग भुगुति न लै सका रावन निय एक साथ ।
स्रव कौन भरोसें किलु कहीं जीउ पराएँ हाथ ॥२३२॥

अर्थ--(१) तदनन्तर स्त्री (पद्मावती) ने [पत्र का उत्तर देने के लिए] कनक-वर्णी मिस (स्याही) माँगी और सात्विक प्रस्वेद से उत्तर लिखते समय उसकी अँगिया (चोली) भीग गई। (२) [उसने लिखा, ] "उसके लिए (प्रीति करना जानने के लिए) कंचन के साथ सुहागा होना चाहिए (सुहागे की भांति अपने को मिटा देना चाहिए) । [जड़े जाने के लिए नग को निर्मल होना चाहिए क्योंकि] जो नग निर्मल होता है वहीं जड़ा जाता है। (३) मैं जो [उस दिन] मठ के मंडप में भोले भाव से गई, तब तो तूने मुझे पकड़ कर मुझ से गाँठ नहीं बाँधी। (४) मेरे नेत्रो को देख कर तू वेसँभाल हो गया; [उस समय] सखियों की लज्जा के वद्य मैं भी तुझ से क्या कहनी ? (५) (इसलिए) (तब) खेल के मिस से मैंने चन्दन लगाया कि संभव है तू जाग जाए तो तुझे मैं जयमाला दूँ; (६) [किन्तु] तू तब भी न जागा। और, भेंट जाग्रन अवस्था में ही होती है, सुप्तावस्था में नहीं. (७) [इसलिए] अब तो. यदि तू मूर्य बनकर आकाश (सिहलगढ़) पर चढ़े और अपने प्राण दे [देने को तैयार हो],तो पास आ सकती हूं।" (८) जब तक रमण (प्रिय) और सीता एक साथ थे, तब तक वह (रमण) भृक्ति (भोग) ले न सका, (९) अब किस भरोमे कुछ कहूँ जब उसके (सीता के) प्राण दूसरे के हाथों में हैं।"

श्चब जों सूर गँगन चिंद्र धावहु । राहु होहु तो सिम कहँ पायहु । बहुतन्ह श्चेम जीउ पर खेला । तृँ जोगी केहि माहँ श्चकंला । विक्रम धँसा पेम के वाराँ । सपनायित कहँ गण्उ पतारां । सृदैबच्छ मुगुधायित लागी । कँकन पृरि होइ गा वेरागी । राजकुँवर कंचनपुर गण्ऊ । मिरगायित कहँ जोगी भएऊ । साधा कुँबर मनोहर जोगू | मधुमालति कहँ कीन्ह बियोगू | पेमावति कहँ सरसुर साधा | उखा लागि स्त्रानिरुघ वर वाँघा | हों रानी पदुमावति सात सरग पर बास | हाथ चढ़ों सो तेहि कें प्रथम जो स्त्रापुहिं नास ॥२३३॥

अर्थ—(१) "अव तो हे सूर्य (प्रेमी), यदि तुम आकाश (सिहलगढ़) पर चढ़ दौड़ों. और राहु बनो [उसकी भाँति सिर कटाओ] तब शशि (प्रेमिका) को पा सकीगे। (२) बहुतरे इसी प्रकार प्राणों पर खेल चुके हैं; तू उनसे, ऐ योगी, किस बात में अकेला (भिन्न) है? (३) विक्रम प्रेम-इार में इसी प्रकार घँसा (प्रविष्ट) हुआ था और स्वप्नावितों के लिए पाताल गया था, (४) सुदैवच्छ [इसी प्रकार] मुग्धावती के लिए [कर में] कंकण डाल कर विरक्त हुआ था, (५) राजकुमार [इसी प्रकार] कंचनपुर गया था और मृगावती के लिए योगी हुआ था, (६) कुमार मनोहर ने [इसी प्रकार] योग की साधना की थी और मधुमालती के लिए वियोग किया था, (७) प्रेमावती के लिए [इसी प्रकार] वाणासुर ने साधना की थी और उषा के लिए अनिरुद्ध ने बल बाँधा था। (८) मैं पद्मावती रानी हूँ, मातवें आकाश पर मेरा निवास है, (९) मैं उसके हाथ आती हूँ जो पहले अपने को नष्ट कर लेता है [और वह मरणान्तर नवजीवन प्राप्त करताहै]।"

टिप्पणी—(१) राहु [=रम् तुल० 'ग्रम्' तथा 'ग्रह'] च्यकड़ने वाला। राहु दैत्य था। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए अमृत का एक अंश देवताओं की चोरी से राहु ने पी लिया था। जब इसकी सूचना सूर्य और चन्द्रमा के द्वारा उनके अधिनायक विष्णु को मिली, तो विष्णु ने उसका सिर काट लिया। इसी द्वेष के कारण वह सूर्य और चन्द्रमा को अब भी ग्रसा करता है। (३) बिक्रम-सपनावती: श्री अगरचन्द नाहटा को सपनावती कथा का एक रूप प्राप्त हुआ है। (४) सुदैबच्छ मुखावती: सुदैवच्छ-सार्विलगा की कथा बहुत प्रसिद्ध रही है, किन्तु सुदैवच्छ-मुखावती की कथा अभी तक नहीं मिली है। (५) राजकुंवर-मृगादती: यह कथा कृतुबन की प्रसिद्ध रचना 'मृगावती' का विषय है जिसकी एक पूरी प्रति अब प्राप्त हो गई है। [यह संपादित होकर प्रस्तुत लेखक द्वारा शीध प्रकाशनीय है] (६) मनोहर-मधुमालती: इसी कथा को लेकर 'पद्मावत' के पाँच वर्ष बाद मंझन की स्थुमालती लिखी गई थी [दे० प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित: मंझनकृत मधुमालती, प्रकाशक मित्रा प्रकाशन, प्रयाग] (७) सरसुर (बाणासुर) और प्रेमवती: इस कथा का एक रूप श्रीअगरचन्द नाहटा को प्राप्त हुआ है। उषा-अनिरुद्ध की कथा प्रसिद्ध हो है; मध्य युग की एक सर्वाधिक प्रचलित प्रेम-कथा थी। इसकी अनेकानेक रचनाएँ उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं में मिलती हैं।

हाँ रानी पदुमावित सात सरग पर बास से ज्ञात होता है कि पद्मावती सहस दल कमल के रूप में अंकित की गई है, जिसका स्थान षट्-चक्र से ऊपर है। इसकी प्राप्ति के लिए भी मरणान्तर जीवन का सन्देश जायसी ने दिया है।

हों पिन ऋहों श्रेमि तोहि राती । श्राधी मेंट प्रीतम कै पाती । तोहिं जों प्रीति निवाहै श्रॉटा । मॅबर न देखु केत महँ काँटा । होह पतंग श्रधर गहु दिया । लेहु समुँद धँसि होइ मरजिया । रातु रंग जिमि दीपक बाती | नैन लाउ होइ सीप सेवाती | चात्रिक होहु पुकारु पिश्चासा | पिउन पानि रहु स्वाति की श्चासा | सारस कै विछ्ररी जिमि जोरी | रैनि होहु जस चक्क चकोरी | होहु चकोर दिस्टि सिस पाहाँ | श्चो रिब होहु कॅवल दिध माहाँ | हौंहु श्चैसिं हों तो सौं सकिस तौ प्रीति निबाहु | राहु बेधि होइ श्चरजुन जीति द्रौपदी ब्याहु ॥२३४॥

अर्थ—(१) "पुनः मैं भी तुझ पर ऐसी अनुरक्ता हूँ कि तुझ प्रियतम की पत्रिका मेरे लिए आधी भेंट हो रही है। (२) ऐ भॅवरे, यदि तू प्रीति का निर्वाह कर सके, तो तू केतकी में काँटों को न देख [उनसे विद्ध होकर मरने से न डर]। (३) तू पर्तिगा बन और [स्वयं] अधरों से दीपक को पकड़ (उस पर भस्म हो जा)। तू मरजीवा बन कर समुद्र में धंस ले (प्राणों के रहने-जाने की चिन्ता न कर)। (४) तू मेरे स्नेह में जल कर उसी प्रकार लाल हो जिस प्रकार दीपक की बत्ती [स्नेह तेल] में जलकर लाल होती है। तू [मेरे स्नेह में] मुझे उसी प्रकार निहारता रह जैसे सीपी स्वाती के बादल को निहारती रहती है। (५) तू चातक हो (बन) और मुझे उसी की भाँति पिपासात पुकारता रह। तू भी उसकी भाँति दूसरा पानी न पी (दूसरे से कोई सम्बन्ध न रख), और स्वाती (प्रियतम) की आशा में रह (जीवन धारण किए रह)। (६) तू वह सारस हो जिसकी जोड़ी बिछुड़ गई हो। तू रात्रि में बिछुड़ी हुई चकवी का चकवा हो। (७) तू चकोर हो और अपनी दृष्टि शिश पर लगा। और सरोवर की कमिलनी के लिए तू सूर्य बन। (८) मैं भी तुझसे (तेरे लिए) इसी प्रकार की हो रही हूँ; यदि तुझ से [इस प्रकार प्रीति निभाना] संभव हो, तो प्रीति निभा, (९) और राधा-वेघ कर अर्जुन होकर जीत कर द्रौपदी को प्राप्त कर।"

इस छंद में भी कवि मर कर जीने के अपने सिद्धान्त का स्पब्टीकरण करता है।

राजा इहाँ तैस तिप भूरा। भा जिर ियह छार कर कृरा। मदन नवार गएउ बिमोही। भा निरजिउ जिउ दीन्हेमि स्रोही। गही पिंगला सुखमन नारी। सुनि समाधि लागि गो तारी। बुंदिह समुँद जैस होई मेरा। गा हेगइ तस भिजै न हेरा। रंगिह पानि मिला जस होई। स्रापुहि खोड़ रहा होड मोई। सुवा स्राड़ देखा भा नासू। नैन रकत मिर स्राए स्राँस्। सदा जो प्रीतम गढ़ करेई। वह न भुल भूला जिउ देई।

## मूरि सजीवनि त्रानि के त्री मुख मेला नीर । गरुर पंख जस कारें त्रंबित बरमा कीर ॥२३५॥

अर्थ—(१) राजा (रत्नमेन) यहाँ तप्त होकर (जल कर) इस प्रकार सूख गया कि विरहाग्नि में जल कर वह राख की ढेंगे हो गया। (२) मदन हारा निमत किए जाने के कारण वह विमोहित (मूछित) पड़ा था, और उस (प्रियतम) को जीव देने के कारण निर्जीव हो गया था। (३) उसने पिगला और सुपुम्णा नाडियों का आश्रय पकड़ा, तो शून्य-समाधि में उसका बाटक लग गया। (४) बूँद का जैसे समुद्र से मिलान हो [और उसको अलग न किया जा सके], उसी प्रकार वह भी खो (गुम हो) गया था था और उसी प्रकार ढूँ हुने से नहीं मिल रहा था। (५) जिस प्रकार रग में पानी मिला हुआ हो, उसी प्रकार वह भी उस (प्रियतम) के साथ एकाकार होकर खोया-सा हो रहा था। (६) जब हीरामणि देखा कि इस प्रकार | सब कुछ | नष्ट हो चुका है, उसके नेत्रों में रक्त के आसू भर आए। (३) [उसने कहा, | "जो प्रियतम [इस प्रेमी के लिए] सदैव गाढ (संकट) करता रहा है, वह भी इसे भूला नहीं है, और जीव (प्राण) देने पर ही भूला है !" (८) [तदनंतर | संजीवनी मूल लाकर |हीरामणि ने | उसके मुख में [उसका] जल डाला, और (९) गरुड़ जिस प्रकार पंख झाड़ता है, उसी प्रकार वह सुआ (हीरामणि) अमृत बरसा।

टिप्पणी—(१) झूर्<ज्वल् = जलना, सूलना । कूरा<कूड<कूट = ढेरी । (३) पिंगला—दक्षिण नाड़ी, जो शीतल मानी जाती है । सुल्लम<सुषुम्णा = मध्य की नाड़ी, जिसकी सहायता से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता माना जाता है । सुन्नि<्रान्य । तारी<त्राटक = टकटकी । < (८) मेल्<मेल्य् = डालना ।

इस छंद में किव ने उस मरण की दशा का चित्रण किया है, जिसमें साधक दिव्य जीवन की अनुभूति प्राप्त करना है। काम (प्रेम) की दशम अवस्था के रूप में तो यह मरण है ही, इसमें समाधि का भी संयोग किव ने कर दिया है।

मुता जियहि श्रस बास जो पावा । बहुरी माँस पेट जिउ श्रावा । देखेमि जाग सुश्रें मिर नावा । पाती दे मृत्व वचन सृनावा । गृरु कर बचन स्रवन दुहुँ मेला । कीन्ह सृदिस्टि बेगि चलु चेला । तोहि श्रलि कीन्ह श्रापु भड़ केवा । हों पठवा के बीच परेवा । पवन स्वांस तोसों मन लाए । जोवे मार्ग दिस्टि विद्याए । जम तुम्ह क्या कीन्ह श्रिगिडाहू । मो सब गुरु कहूँ भएउ श्रगाहू । तव उदंत द्याला लिथि दीन्हा । पगु चिल श्राउ चहाँ मिध कीन्हा । श्रावह स्यामि स्लक्यने जीव बसे तुम्ह नाउँ ।

नैनन्ह भीतर पंथ है हिरदें भीतर टाउँ ॥२३६॥ अर्थ—(१) मृत भी जीवित हो जाए, इस प्रकार की [सजीवती की] सुवास जब उसने पाया, उसकी सांस ठींट आई और उसके पेट में प्राण आ गए। (२) जब हीरा-मणि ने देखा कि वह जाग गया है (चेतना में हो गया है), उस सुए ने उसे सिर नवाया और पिंचनी की पत्रिका देकर उसके सुख का वचन सुनाया। (३) उसने उसके दोनों कानों में [उसके] गुरु (पद्मावती) के वचनों को डाला और कहा, "[गुरु ने] तुझ पर मुदृष्टि की है; ऐ चेला शीघ्र चल । (४) तुझे उसने भ्रमर बनाया है और स्वतः वह केनकी हो गई है, और मुझको उसने मध्य का पक्षी (संदेश-वाहक) बना कर भेजा है। (५) साँस के पवन के साथ तुझ से मन लगाए हुए वह नेत्रों को तेरे मार्ग पर विद्याए हुए तेरा मार्ग देख रही है। (६) तूने अपनी काया को जिस प्रकार विरह की आग में दग्य किया है, वह सब [तेरे] गुरु (प्रियतम) को ज्ञात हो गया है। (७) तब उसने अपने उदंत (संदेश) की यह छाल (भुर्ज पत्र) लिख कर दिया है, और कहा है, तू पैरों में चल कर आ, मैं तुझे सिद्ध करना चाहती हूँ। (८) हे सुलक्षणों वाले स्वामी, तू आ जा; मेरा जीव तेरे नाम में निवास करता है। (९) तेरे लिए पथ [मेरे] नेत्रों के भीतर है, और तेरे लिए स्थान (मेरे) हदय में है।"

टिप्पणी—(१) मुआ<मृअ मृत । बहुर्<वाहुड्<व्याघुट् = वापस आना । (३) वेला < वेड < वेट < दास, नौकर, शिष्य । (४) केवा < के आअ < केतक = केतकी । परेवा < पारावत = पक्षी । (६) अगिदाह < अगिन-दाह । अगाह < आगाह (फा०) = जात । (७) उदंत = समाचार, वृत्तान्त, सन्देश । 'उदंत मातं॰ड' नामक हिन्दी के प्रथम समाचार पत्र में भी 'उदंत' इसी अर्थ में आता है । छाल < छल्ली [दे०] = खाल, त्वचा । (८) सुलक्खन < सुलक्षण ।

सुनि पदुमार्यात के स्रक्षिस मया । भा बसंत उपनी ने कया ।
सुवा क बोल पवन होइ लागा । उटा सोइ हिनवँत स्रस जागा ।
चाँद मिलन कहँ दीन्हें उस्रासा । सहसी करों सूर परगासा ।
पाती लीन्ह ले सीस चढ़ावा । दिस्टि चकोर चाँद जनु पावा ।
स्राम पिस्रामा जो जेहि केरा । जौं भिभकार वाहि सीं हेरा ।
स्रब यह कवन पवन में पिया । भातन पंत्र पंत्रि मिर जिया ।
उटा पृलि हिरदें न ममाना । कंथा ट्रक ट्रक बेहराना ।
जहाँ पिरातम वें बसिह यह जिउ बिल तेहि बाट ।
जीमो बोलावहि पाउ मीं हम तहँ चलहिं लिलाट ॥२३०॥

अर्थ—(१) पद्मावती की ऐसी स्नेहपूर्ण कृपा मुनने पर [उसके जीवन में] वसन्त आ गया और नवीन काया [नवीन पत्रों की भौति] उत्पन्न हो गई। (२) हीरामणि का बोल पवन होकर उसको लगा, और वह सोकर उठ बैठा, जैसे हनुमान जाग उठा हो। (३) जब चन्द्र (प्रेमिका) से मिलने की उसको [हीरामणि ने] आधा दी. तब वह सूर्य (प्रेमी) सहस्र किरणों (नव स्फूर्ति) से प्रकाधित हो गया। (४) उसने पत्रिका ली और उसे सिर पर चड़ा लिया, और वह ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे चकोर ने दृष्टि-पथ में चन्द्रमा को प्राप्त कर लिया हो। (५) जो जिसकी आधा का पिपासू होता है, यदि वह उसे झिझकारे (झिड़के) भी तो वह उसके सम्मुख देखता है। (६) [वह कहने लगा,] "अब यह कौन सा पवन मैं पी रहा हूं जिससे [पतिगे के] तन से पत्र निकल आए हैं, और वह पाँखी (पतिगा) सर कर जीवित हुआ है?" (३) वह फूल उठा और हृदय में नही समा पाया, उसका गूदड़ों का वस्त्र [इस कारण] टूट-टक होकर

फट गया। (८) जहाँ मेरे वे प्रियतम निवास करते हैं, मेरे प्राण उसी के मार्ग पर विल हैं; <sup>१</sup>(९) यदि वे मुझे पैरों से [आने के लिए] बुलावें, तो मैं [बाढ़ पर] ललाट रखकर चलुंगा।"

टिप्पणी—(१) नं<नव=नवीन। (७) कंथा=चियड़ों -गूदड़ों को जोड़ कर बनाया गया कपड़ा। बेहराय्<िब+घट्—फटना। (८) बाट—वट्ट—वर्स—रास्ता। (९) पाउ<पाअ<पाद=पैर।

जों पँथ मिला महेसिह सेई । गएउ समुद स्त्रोही घँसि लेई । जह वह कुंड बिषम स्त्रवगाहा । जाइ परा जनु पाई थाहा । बाउर स्त्रंय प्रीति कर लागू । सौहँ घँसे कछु सूफ न स्त्रागू । लीन्हेसि घँसि सुवाँम मन मार । गुरू मिछुंदरनाथ सँभारे । चेला परे न छाड़िहि पाछू । चेला मंछु गुरू जस काछू । जनु घँमि लीन्ह समुँद मर जिया । उघरे नेन वरे जनु दिया । स्रोजि लीन्हि सो सरग दुवारी । बज्र जो मूँदे जाइ उघारी । बाँक चढ़ाउ सुरंग गढ़ चढ़त गएउ होइ भोर । भइ पुकार गढ उपर चढ़े सेंधि दें चोर ॥२३८॥

अर्थ-(१) महेश की सेवा करने से जो मार्ग उसे मिल (ज्ञात हो) गया था, उसी में घँस कर प्रविष्ट होने के लिए वह प्रसन्नता पूर्वक गया । (२) जहाँ पर वह विषम और गहरा कुंड था, उसमें वह कूद पड़ा और जैसे उसकी याह प्राप्त कर ली । (३) वावला, अन्धा या जो प्रीति का लगा [साधक] होता है वह सामने समुद्र में धँस पड़ता है ; आगे क्या होगा, इसका उसे चेत नहीं रहता है । ( ४ ) साँसों और मन को मार कर वह [उस गुप्त मार्ग में] धँस पड़ा, और उसने गुरु मच्छिन्द्र-नाथ का स्मरण किया । (५) [उसने कहा,] "चेला यदि [ऐसे विषम मार्ग में] पड़ जाए तो गुरु को उसका पाछा न छोड़ना चाहिए। (पीछे-पीछे लगे हुए उसकी रक्षा करते रहना चाहिए), चेला यदि मच्छ [मच्छ को अपने स्वजनों की चिन्ता नहीं होती है ] तो भी गुरु को कछुआ होना चाहिए [कछुए की भाँति अपने अंडों—चेलों—की रक्षा के लिए सदैव चिन्ताशील रहना चाहिए ]।" (६) वह इस प्रकार उस कुंड में धँमा जैसे समुद्र मे मरजीवा धँस पड़ा हो । वहाँ उसके नेत्र खुल गए और उसे ऐस**ा** लगा मानो दीपक जल रहे हों । (७) उसने वह स्वर्ग-द्वार खोज ही लिया, और जो जो बद्य (फौलाद) [के कपाट] मुद्रित (बंद) किए हुए थे, उन्हें उसने जाकर खोल दिया । (८) गढ की उस सुरंग की चढ़ाई वाँकी थी, इसलिए उसे चढ़ते-चढ़ते सवेरा हो गया (९) [तब तक] गढ़ के ऊपर यह पुकार लगाई गई कि गढ़ पर चोर सें**ध** दे कर चढ़ गए हैं।

टिप्पणी—(२) अवगाह<अवगाढ=गंभीर, गहरा । थाह<स्थाय=गहराई का अन्त । (३) बाउर<वाउल<वातूल=वातप्रस्त, बावला । सौंह<सउंह<सम्मुख । आगु<अग्ग<अग्र=आगे की भूमि । (४) मिंछदरनाथ=मच्छीन्द्रनाथ, जो गोरख-नाथ के गुह थे। (६) मरजिया<मरजीवय<मरजीवक [दे $\circ$ ]—समुद्र में डुबकी

लगाने वाला । दिया<दीआअ $\pm$ दीपक । (८) बाँक<बंक<वक्र । (९) सेंघि<संघ $\pm$ छिद्र, विवर ।

इस छंद में भी कवि ने मरकर जीवन लाभ करने के अपने सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया है।

राजें सुना ज़िंग गढ़ चढ़े। पूँछे पास पॅडित जो पढ़े। जोगी जो गढ़ सेंघि दें त्राविहें। कहहु सो सबद सिद्धि जेहि पाविहें। कहिंहें वेद पिढ़ पेंडित बेदी। जोगी भँवर जस मालित भेदी। जैसे चोर सेंाघ सिर मेलिहें। तस ये दुवों जींव पर खेलिहें। पंथ न चलिहें बेद जस लिखे। सरग जाइ सूरी चिढ़ सिखे। चोरिह होइ सूरी पर मोखू। देंइ जो सूरी तेहि निह दोखू। चोर पुकारि भेद गढ मूँमा। खोले राज भँडार मँजूसा। जस भँडार ये मूसिहं चढ़िहं रैनि दैं सेंिघ। तस चाही पुनि एन्ह कहँ मारह सूरी बेघि॥२३६॥

अर्थ—(१) राजा (गंधर्वसेन) ने मुना कि योगी गढ़ पर चढ़ गए है, इसिलए पास के (पार्श्ववर्ती) पंडितों से, जो विद्वान् थे, पूछा, (२) "यह योगी जो गढ़ में सेंध लगा कर आ रहे हैं, वह शब्द बताओ (व्यवस्था दो) जिससे इन्हें सिद्धि (फल-परिणाम) मिले ।" (३) वे वेदज्ञ पंडित [इस प्रश्न पर] वेद (वेदांग) पढ़ कर कहने लगे "योगी (प्रेम-योगी,) भ्रमर-सदृश है और वह मालती (कुमारी तथा पद्मिनी) का भेद जानता है। (४) [पुनः] जैसे चोर सेंध में [जीव पर खेल कर] सिर डाल देते हैं, वैसे ही ये दोनों (योगी और भ्रमर) भी अपने जीव (प्राणों) पर खेल जाते हैं। (५) ये [दोनों] वेदोक्त मार्ग पर नहीं चलते हैं, ये [दोनों] स्वर्ग जाने के लिए शूली पर चढ़ना सीखे हुए होते हैं। (६) चोर को शूली पर ही मोक्ष मिलता है, और उन्हें जो शूली देता है उसे दोष नहीं होता है। (७) चोर पुकार लगा कर भेद (रहस्य) गढ़ में चोरी करते हैं और राजकीय भांडार की मञ्जूषा को खोलते हैं। (८) जिस प्रकार ये (चोर) राज-भांडार को मूसते हैं, और रात्रि में सेंघ लगा कर चढ़ते हैं, (९) उसी प्रकार तदनंतर इन्हें [दंड भी] मिलना चाहिए। इन्हें [इसलिए] शूली से बिद्ध कर मारो (प्राणदंड दो)।"

टिप्पणी—(२) सेंघि<सन्धि=छिंद्र, विवर। (३) मालती=कुमारी कन्या, पुष्प विशेष। (६) मोल<मोक्ल=मोक्ष। (७) मूस्<मुष्=चुराना, चोरी करना। (८) रैनी—रयणी—रजनी=रात्र।

इस छंद में किव का कहना है कि प्रेम-योगी वेद मार्ग ( निर्घारित धर्म-मार्ग ) का अनुसरण नहीं करते हैं, चोरों की भाँति एक गुह्य मार्ग बनाकर ज्ञान-भांडार को मूसना और वे ज़ूली पर चढ़ कर [मंसूर की भाँति] स्वर्ग जाना सीखे हैं। ज़ूली पर चढ़ कर मोक्ष प्राप्ति करते हैं।

राँघ जो मंत्री बोलैं सोई। श्रीस जो चोर सिद्ध पे कोई। सिद्ध निसंक रैनि पे भवही। ताकहिं जहाँ तहाँ श्रपसवहीं। सिद्ध डरिह निहं ऋपने जीवाँ । खरग देखि कै नाविहं गीवाँ । सिद्ध जािहं पै जिय वध जहाँ । ऋौरिह मरन पंख ऋस कहाँ । चढ़िह जो कोिप गॅगन उपराही । थोरे साज मरिहं ते नाहीं । जंबुक छेकि धरिश्र जौ राजा । सिंघ साज कै चढ़िश्र तो छाजा । सिद्ध ऋमर काया जस पारा । छरिहं मरिह वर जाइ न मारा । छरिह काज किरसुन कर छाजा राजा छरिहं रिसाइ ।

सिद्ध गिद्ध जस दिस्टि गँगन महँ बिनु छर किछु न बसाइ ॥२४०॥

अर्थ—(१) [कन्तु] जो परिपक्व (वृद्ध) मंत्री था, वह कहने लगा, "ऐसा जो चोर है, वह हो न हो कोई सिद्ध है, (२) जो सिद्ध होते हैं, हो न हो वे रात्रि में [भी] भ्रमण करने रहते है, और जहाँ निश्चय करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। (३) सिद्ध अपने प्राणों के लिए नहीं उरते हैं, और खडग् देख कर [उसके सामने] ग्रीवा झुका देते हैं। (४) सिद्ध जहाँ प्राण-वध होता है, वहाँ भी हो न हो, [पहुँच] जाते हैं; और किमी को इस प्रकार के [चींटियों के ममान] मरण-पंख कहाँ होते हैं।(५) जो कुपित हो कर आकाश (सिहलगढ़) के ऊपर चढ़ते हैं वे तुम्हारे थोड़े (अल्प) साधनों से नहीं मर सकते है। (६) हे राजा, यदि जंवुक (स्यार) को घेर कर पकड़ना चाहिए तो सिह [पर चढ़ाई] के लिए जैसी तैयारी करके चढ़ने पर ही [सफल हो सकते और] शोभा प्राप्त कर सकते हैं। (७) सिद्ध की छाया उसी प्रकार अमर होती है, जैसे पारद की; वे छल (उपाय) से ही मारे जा सकते है, वल से नहीं मारे जा सकते है। (८) छल से ही कृष्ण का कार्य शोभित (संपन्न) हुआ था और राजा भी छलपूर्वक ही नष्ट होता है। (९) सिद्धों की दृष्ट गिद्धों की भाँति आकाश में (पर) होती हैं, [इसलिए] विना छल के उसका कोई वश नहीं चल सकता है।"

टिप्पणी—(१) राँघ<राद्ध = परिपक्व । (२) भँव्<भम्<भम् = घूमना, घक्कर लगाना । ताक् तक्क् <तर्कय् = तर्क करना, विचार करना, निश्चय करना । अपसव्<अप+स्ट = चला जाना, भाग जाना । (३) गीवा<ग्रीवा = गर्दन । (५) थोर<स्तोक = अल्प । (६) छाज<छज्ज् = शोभना, शोभित होना । (७) छर<छल । बर<वल ।

श्रावहु करहु गुदर मिस साजू | चढ़हु बजाइ जहाँ लिंग राजू | होहु सँजोइल कुँवर जो भोगी | सब दर छुँकि घरहु श्रव जोगी | चोविस लाख छत्र पित साजे | छप्पन कोटि दर वाजन वाजे | बाइस सहस सिंघली चाले | गिरि पहार पच्चे सब हाले | जगत बराविर दे सब चाँपा | डरा इंद्र बामुकि हिय काँपा | पदुम कोटि रथ साजे श्राविह | गिरि होइ खेह गाँगन कहँ धावि | जनु भुइँचाल जगत महँ परा | कुरुँ म पीठि टूटिहि हियँ डरा | छत्रन्ह सरग छाइ गा सूरुज गएउ श्रलांपि | दिनहिं राति श्रस देखिश्र चढ़ा इंद्र श्रस कोपि ॥२४१॥ अर्थ—(१) [राजा की आज्ञा हुई,] "आओ, और गुजर (पेशी) के मिस से [आक्रमण] का साज करो, और जहाँ तक राज्य [की सीमा] हो, सब [आकर] डंके की चीट पर चढ़ाई करो। (२) जो भी गुजारेदार कुमार (कुमार भुक्त) हो, मुस्तैद हो जाओ, और तुम्हारा समस्त दल छेंक (रोक) कर योगियों को पकड़ ले।" (३) चौबीस लाख छत्रपति साज (तैयारी) कर चले और छप्पन करोड़ सेना चली। [रण-] वाद्य वज उठे। (४) बाईस सहस्र सिहली [हाथी] चले, और गिरि, पर्वत और पहाड़—सभी हिल गए। (५) [सेना के भार से] समस्त जगत् एक समान दव गया, इन्द्र डर गया और वामुकि हृदय में काँप गया। (६) कोटि और पद्म रथ सज कर आने लगे, और गिरि [सेना के पैरों से] चूल हो कर आकाश की ओर दौड़ने (उड़ने) लगे। (७) जगत् में मानो भूचाल पड़ गया, और कूर्म (कच्छप) डरने लगा कि उसकी पीठ टूट जाएगी। (८) [छत्रपतियों के] छत्रों से स्वर्ग (आकाश) आच्छादित हो गया, जिससे सूर्य आलुप्त हो गया। (९) दिन हो में रात ऐसा दीत्य पड़ने लगा, जब [गंधवंसेन] इन्द्र के समान क्पित होकर चढ़ पड़ा।

टिप्पणी—-(१) गुदर<गुजर [फ़ा०] = [सैनिकों की] पेशी। (२) सँजोइल< संजोअ (संयोग)+इल्ल=तैयार, मुस्तैद। भोगी<भोगिन् = भोग या गुजारा पाने वाला, गुजोरेदार। दर<दल। (३) बाजन<वज्जणअ [अप०] = बजने वाला, बाजा। (४) पब्बै<पव्दइ<पर्वत। (७) कुरुँभ<कूर्म = कच्छप, पृथ्वी को धारण करने वाला कच्छप। (८) सरग<स्वगं = आकाश।

देखि कटक श्रौ मैंमॅत हाथी। बोले रतनसेनि के साथी। होत श्राव दर बहुत श्रसूका। श्रम जानत हैं होइहि जूका। राजा तृँ जोगी होइ खेला। एहि दिवस कहँ हम भए चेला। जहाँ गाढ़ ठाकुर कहँ होई। संग न छाड़े सेवक सोई। जो हम मरन देवस मन ताका। श्राजु श्राइ पूजी वह साका। बरु जिउ जाइ जाइ जिन बोला। राजा सत्त सुमेरु न डोला। गुरू केर जौं श्राएसु पाविहें। हमहुँ सौंहँ होइ चक चलाविहें। श्राजु करिंद रन भारथ सत्त वचा ले राखि। सत्त करै सब कौतुक सत्त भरै पुनि साखि॥ २४२॥

अर्थ—(१) उस कटक और उसके मदोन्मत्त हाथियों को देख कर रत्नमेन के साथ के कुमार कहने लगे, (२) "दल बहुत असूझ होता आ रहा है, इसलिए हम समझते हैं कि युद्ध होगा। (४) ऐ राजा, तू योगी हो कर की झापूर्वक आया है, और इसी दिन के लिए हम भी तेरे चेले हुए। (४) स्वामी के ऊपर जहाँ पर संकट पड़ता है वहाँ पर जो उसका साथ नहीं छोड़ता है वहीं सेवक है। (५) जो हमने मरने के दिन का अनुमान किया था, आज वह साका करने की इच्छा पूरी [होती दिखाई] पड़ रही है। (६) भले ही हमारे प्राण चले जाएँ किन्तु हमारा बोल (वचन) न जाए; हे राजा, सत्य-मुमेरु हिल नहीं सकता है। (७) यदि हम गुरु का आदेश पाएँ, तो हम भी [उस दल के] सम्मुख हो कर चक्र चलाएँ। (८) आज हम अपने सत्य वचन

की रक्षा करने हुए महाभारन का युद्ध करें (९) तो हमारा सत्य समस्त कौतुक करेगा, और सत्य ही हमारी समस्त साक्षी भरेगा।"

टिप्पणी—(१) मैमॅत<मयभत्त<मदमत्त । साथी<सत्थिअ<सायिक = सार्थ (समूह) का व्यक्ति । (२) दर<दल । जूझ<युद्ध । (३) चेला<चेड<चेट = सेवक, दास, शिष्य । (४) ठाकुर <ठक्कुर = नायक, स्वामी । (५) ताक्<तक्क<तक्क् = विचार करना, अनुमान करना । साका<शाक = हार होती देख कर लड़ते हुए नर मिटना । संभव है शकों से यह कला आई हो, इसिलए इसे 'शाक'>साका कहा गया । (६) वर्<वरम्=इससे अच्छा । (७) सौंह<सचुँह<समुह<सम्मुख । (९) साखि<साविस्ट्र साक्षिन् ।

गुरू कहा चेला िमध होहू । पेम बार होइ करिस्र न कोहू । जा कहँ सीस नाइ के दीजे । रंग न होइ ऊम जौं कीजे । जेहि जियँ पेम पानि भा सोई । जेहि रंग मिले तेहि रंग होई । जौं पे जाइ पेम सिउँ जूका । कत तिप मरिहं सिद्ध जिन्ह बूका । यह सत बहुत जो जूकि न करिस्रे । खरग देखि पानी होइ ढरिस्रे । पानिहि काह खरग के धारा । लौटि पानि सोई जौ मारा । पानी सेंति स्त्रागि का करई । जाइ बुकाइ पानि जौं परई । सीस दीन्ह मैं स्त्रगुमन पेम पाय सिर मेलि । स्रव सो प्रीति निवाहें चलौं सिद्ध होइ खेलि ।। २४३ ॥

अर्थ—(१) गुरु (रत्नसेन) ने [कुमारों से] कहा, "ऐ चेलो, तुम सब सिद्ध हो जाओ; तुम्हें प्रेम के द्वार पर पहुँच कर कोध न करना चाहिए [कोध करके सिद्ध न हो मकोगे]। (२) जिसको सिर झुका कर देना चाहिए, उसके सामने यदि उठिए (सिर उठाइए), तो रंग नहीं होता है। (३) जिसके जी में प्रेम होता है, वह [आपसे आप] पानी वन जाता है, और वह जिम रंग में भी मिला दिया जाता है, उमी रंग का हो जाता है। (४) यदि प्रेम के साथ युद्ध [करके उसे प्राप्त] किया जा सकता, तो वे सिद्ध जो जानी हैं क्यों तप करके मरते? (५) यही बड़ा भारी सत्य है कि युद्ध न कीजिए, और खड्ग देख कर [उसके सम्मुख] पानी वन कर ढुलक जाइए। (६) पानी को खड्ग की धार क्या? क्योंकि तब मारने वाला भी लौट कर पानी-पानी हो जाता है (७) पानी से आग भी क्या कर सकती है ? [वह स्वतः बुझ जाती है यदि पानी पडता है]। (८) मैंने प्रेम के पैरो में सिर डाल कर अपना सिर पहले हो दे दिया है। (१) अब उस प्रीति का निर्वाह करने पर सिद्ध होने के अनतर ही यहां से खेल कर चल्गा।

टिप्पणी—(१) बार<बार = द्वार। कोह<कोध। (२) ऊभ<उब्भ<ऊध्वित। (४) सिउँ<समम् = साथ। कत $\leq$ कुतः = क्यों। (५) ढर्<ढल् [दे०] = गिरना, टपकना। (७) बुझ् $\leq$ वि+धम् = [आग का] शांत होना। (८) पाय $\leq$ पाअ $\leq$ पाद =गैर।

राजें छेंकि घरे सब जोगी। दुख उपर दुखु सहै वियोगी।

ना जियँ घरक घरत है कोई । ना जियँ मरन जियन कप होई । नाग फाँस उन्ह मेली गीवाँ । हरख न विसमी एकी जीवाँ । जेइँ जिउ दीन्ह मो लेउ निरासा । विसरे निहें जो लहि तन स्वांना । कर किंगरी तिन्ह तंत वजावा । नेह गीत वेरागी गावा । मलेहिं स्त्रानि गियँ मेली फाँसी । हिएँ न क्षाच राम रिनि नामी । में गियँ फाँद स्त्रोही दिन मेला । जेहि दिन पेम पंथ होड खेला । परगट गुपुत सकल महि मंडल पृरि रहा मो नाउँ । जहँ दखीं स्त्रोहि देखीं दोमर नहिं कहँ जाउँ ॥२४४॥

अर्थ—(१) राजा (रत्नमेन) ने सब योगियों (कुमारों) को [इस प्रकार युद्ध करने से] रोक दिया, और वह वियोगी दुख के ऊपर दुख सहन करने लगा। (२) अपने जी में कोई भी घबराहट नहीं ला रहा था, और न जी में यह ला रहा था कि मरना-जीना कैसा होता है। (३) [अपनी] ग्रीवा में जब उन्होंने [प्रेम की] नाग-फांस डाल ली. तो उन्हें जीव (प्राणों) के संबंध का हर्प-विपाद एक नहीं रह गया। (४) [उन्होंने कहा,] "जिम निरपेक्ष और निराश्वित [प्रियतम] को अपना जीवन दे दिया है, वह उसे [भले ही] ले ले; किन्तु जब तक शरीर में साँस है, वह विस्मृत नहीं होगा।" (५) हाथों में किगरी लेकर वे ताँनों को बजाने लगे और विरागी (रत्नसेन) ग्रेम के गीन गाने लगा। (६) "भले ही मैंने स्वतः लाकर गर्दन में फाँमी डाल ली है मेरे हृदय में [प्राणों के जाने का] सोच नहीं है, और मैने रोप-अमर्ष को नष्ट कर दिया है। (७) मैंने ग्रीवा में फंदा उसी दिन डाल दिया था जिस दिन मैं ग्रेम-पथ में कीड़ा-पूर्वक आ गया था। (८) प्रकट और गुप्त रूप से समस्त महीमंडल में वही नाम पूरित हो रहा है; (९) जहाँ देखता हूं. उसी को देखता हूं और जब [इस महीमंडल में] दूसरा कोई है ही नहीं, तो [अन्यत्र] कहाँ जाऊँ?"

टिप्पणी—(१) छेंक्=रोकना । (२) धरक=धड़कन, घबराहट । (३) फाँस <पाश = फन्दा । गीव<ग्रीवा = गर्दन । (४) निरास<निराश्चित = निरपेक्ष, जो किसी से कुछ न चाहता हो । बिसर्<विस्सर्<वि+ मृ = विस्मरण करना । (५) किंगरी<किन्नरी = एक प्रकार की वीणा जिसमें तॉत लगी होती है । तंतः<तंत्र=तॉत । (६) फांद<फन्द<स्पन्द = फन्दा । खेल्=की ग़र्यूर्वक आना ।

ईश्वर अरूप के लिए भी मरणान्तर जीवन का सन्देश जावती ने दिया गया है।
जब लिग गुरु में श्रहा न चीन्हा । कोटि श्रँतरपट विच हुत दीन्हा ।
जी चीन्हा तो श्रोफ न कोई । तन मन जिउ जोवन सब सोई ।
हीं हीं कहत घोंख श्रँतराहीं । जो भा सिंड कहाँ परिछाहीं ।
मारे गुरू कि गुरू जियावा । श्रोफ को नार मेरे सब श्रावा ।
सूरी मेलु हस्ति कर पूरू । हों नहिं जानों जाने गृरू ।
गुरू हस्ति पर चढ़ा सो पेखा । जगत जो नास्ति नास्ति सब देवा ।
श्रीध मीन जस जल महँ घावा । जल जीवन जल दिस्टि न श्रावा ।

## गुरु मोर मोरें हित दीन्हें तुरँगहि ढाउ । मीतर करें डोलावे वाहर नाचै काठ ॥२४५॥

अर्य--(१) [रत्नमेन ने कहा,] "जब तक मैंने गुरु (पद्मावनी) को पहिचाना नहीं हा. [उसके और अपने | बीच में करोड़ अन्वरपट (परदा) दे रक्खा था, (२) किन्तु जब उसको पहिचान लिया, तब यह ज्ञात हुआ कि वह और कोई नहीं है ; तन नत. जीव और योवन-सव वही है। (३) जो अहम्' अहम्' कहते हैं, वे धोले के कारण | गुरु और अपने में ] अन्तर करते है. [क्योंकि] जब कोई सिद्ध हो गया. तो उसकी प्रतिच्छाया कहाँ [बोप रहती है] ? (४) गुरु ही चाहे सारे, और चिक्तं जिलावे ; और (अन्य) कौन मार सकता है ? वि सभी तो मरने के लिए आने (जन्म छेते) है (५) भले ही शुली पर डाल दो या हाथी की सुंड से पुरवाबो | जिस प्रकार नागे को प्रा जाता (ऐंठन दी जाती) है ]। मै नहीं जानता हूँ [कि उस समय मुझे क्या करना होगा | ; यह गुरु ही जानता है । (६) मेरा गुरु 'अस्ति' [की ितः पर चढा (पहुंचा) हुआ है और उस अस्ति' को देखना है, |जब कि | जगत् 'नास्ति में [पड़ा हुआ | है और 'नास्ति' ही उस [जगत्] की दृष्टि में आता है [জম্বি নর্রা]। (৩) |ঠাক| जिस प्रकार अन्धी मछली जल मे दौड़ती रहती ह, और जल की जिसका जीवन है. उन मछली की दृष्टि में वह [जल] नहीं आता है । (८) अवस्वार के सद्यों मेरा ग्रामेरे हित में ही [मूल] तुरंग पर ठाट (साज) लगाए हल है . (९) | पुनली | का मृत्य करने वाले के सद्दा वह भीतर (पीठे) से अपने तक (यत्र) को इकाना है और बाहर से [मैं] काठ [का पुतला] नाचता है।"

िष्णां——(३) षरिछाहीं < प्रतिच्छाया । (५) पूर<पूरय् = तागे को ऐंठन देना। (३) हसि <हस्ती  $| \sin \rangle$ । <अस्ति  $| \text{संज} \rangle$ <br/>अस्ति को स्थिति। नास्ति = अनिस्ति की स्थिति। (७) ढाठः एक प्रकार का बंधन जो विगईं छ घोड़ों को नियंत्रण में राज्ये के छिए उनके गले में लगाया जाता है। 'जायसी ग्रंथावली' संस्करण में मैंने 'ठाठं दाठ रक्का था, जिसके स्थान पर डां० वासुदेव शरण अग्रवाल ने 'ढाठं पाठ को ग्रंथ किया है, जो अथिक संगत है।

इस छंद में भी जायसी का आस्मवाद स्पष्ट है (तुलनीय छंद २१६) ।

नं पदुमायति गुरु हों चेला । जोग तंत जेहि कारन खेला । तांत्र स्रोहि बार न जानीं दूजा । जेहि दिन मिले जातरा पूजा । जाउ काहि जुड धरी लिलाटू । स्रोहि कहँ देंहुं हिए महँ पाटू । की मोहि ले जी जुवावे पाया । नय स्रवतार दंड नइ काया । जाउ चाहि तो स्रिधिक पियारी । मोंगे जीउ देंउँ वालेहारी । नांगे तीन देउँ निउँ गीया । स्रिधिक नयीं जो मारे जीया । स्रिपन जिय कर लोम न मोही । पेम बार होड माँगीं स्रोही । दरमन स्रोहि क दिया जस हो रे मिखारि पर्नग । जो करवन निर मारे मरत न मोरीं स्रंग ॥२४६॥

अर्थ—(१) [रत्नसेन ने पुनः कहा.] "वह पद्मावनी गुरु है और मैं उसका चेळः

हूँ. जिसके कारण [मैंने] योग-तंत्र का खेल रचा है। (२) उसके ढार को छोड़ कर मैं दूसरा ढार नहीं जानता |जहाँ पर मैं शावना के लिए जाऊँ]; जिस दिन वह मिल जाए, मेरी यात्रा पूरी (सुफल) हो। (३) है [उस दिन उसके सम्मुख] अपने प्राण निकाल कर रख दूँ और भूमि पर अपना ललाट रख दूँ। पुनः उसी को अपने हृदय में सिहानन दूँ (सिहानन पर विठाऊँ)। (४) कौन ऐसा है जो मुझे ले चल कर उसके पैरों का स्पर्ध कराए, और [इस प्रकार] मुझे नदा अवतार और नई काया दे? (५) वह मुझे मेरे जीव से भी अधिक प्रिय है, और यदि मेरा जीव माँगे तो मैं उस पर विल्हार कर दूँ। (६) यदि वह [मुझसे] मेरा मिर माँगे तो मैं उसे ग्रीवा के साथ दूँ और यदि वह मेरे प्राणो को लेता चाहे तो मैं [उसकी खड़ग के सम्मुख] और अधिक नित हो जाऊँ। (७) मुझे अपने प्राणों का लोभ नहीं है, प्रेम के ढार पर पहुँचकर उसी की याचना करूँगा। (८) उसका दर्शन (रूप) दीवक के समान है और मैं भिष्वारी उस का पीतगा हूँ; (९) यदि वह सिर पर आरा चलाए, तो भी मैं मरने समय अंग न सोड़ूँ।"

िष्यणी——(१) जोगतंत < योग तंत्र । (२) बार  $\leq$  बार = हार । पूज < पुज < पूर्य = यूरा होता । (३) का < रुड्उ कुन = िकालना । पा  $\leq$  पट्ट = फलक, सिंहासना । (५) दिआर < त्रियालु = क्रिय । (६) दिउं < ताम् = क्राय । (८) दिआ < ही अस = दीपक । (२) करवत < करपत्र = आशा । निध्य में तीमी में किर पर आरा खलवा कर जाग देने से मुक्ति-लाभ जो आजा को जानी भी । धोए < योड़ < मोड़ना, देड़ा करना ।

पदुपावित कॅबना सिन जोती । हँमै फूल रोवें तव मोती । वरजा पितें हँसी ख्रो रोज़ । लाई दूति होड निति खोज़ । जबिहें मुरुज कहँ लागेउ राहू । तबिहें कँबल मन भएउ श्वगाह । बिरह ख्रगस्ती विसमी भएऊ । सर्पर हराव मृति सब गएऊ । परगट ढारि सिंग निहें खांमू । घटि घटि भाँमु ग्रुपुत होड नामू । जम दिन माँक रैनि होड़ खाई । विगमत कँबल गएउ कुँमिलाई । राता वरन गएउ होइ सेता । नवँनि नवँग गिंह गई खोता । चितिह जो चित्र कीन्ह धिन रोवँ रोवँ गंग समेटि ।

सहस साल दुख त्राहि भरि मुहां हु परी गा नेंटि ॥२६७॥

अर्थ--(१) पद्मावनी कमिलनों (पिंचनों स्त्री) और ग्रांग की ज्योतिवात्री थी, [इसिलए] जब वह हॅननी, तब फूल | झड़ते | और रोती तो मोती [गिरते] (२) पिता ने उमका हाम और रुदन बर्जिन कर दिया था. और श्तिम लगादी थी, जो नित्य उमका [भेद] लेती रहती थी। (३) जब मुद्रे (प्रेमी रन्तनेत) को राहु लगा (प्राणों का संकट हुआ), तब पिंचनी का मन उनने आगाह हो गया। (४) उसके विरह में वह विस्मय (विपाद) अगस्त्य नक्षत्र हो गया और उसके हर्ष का सरीवर संपूर्ण रूप से सूख गया। (४) प्रकट रूप वे वह [पिता के वर्जन करने के कारण] आँसू नहीं गिरा सकती थी, इसलिए [और भी] गुप्त रूप से उसके शरीर का मांस

घट-घट कर नष्ट होने लगा। (६) जैसे दिन में ही रजनी हो आई हो और खिलता हुआ कमल कुम्हला गया हो [बही दशा उसकी हो गई]। (७) उसके शरीर का रक्त-वर्ण स्वेत हो गया, और वह ऐसी हो गई मानो अचेन होकर भॅवर में चक्कर खाती रह गई हो। (८) अपने रोम-रोम से रंग समेट कर उसने [उस प्रेमी सूर्य के संकट राहु द्वारा ग्रस्त होने का] जो चित्र चित्त में बनाया, (९) तो वह सहस्र शत्यों के दुःख से आह भरकर मृष्टित हो गई और वह चित्र मिट गया।

टिप्पणी—(१) कँवला < कमला = पिद्मिनी, जिसके लक्षण किव ने छंद ४६६ में दिए हैं। (२) रोजु < हदन = रोना। (३) अगाह<आगाह= [ sno ] सावधान, सतर्क, सूचित। (४) अगस्ती < अगस्त्य = अगस्त्य तारा, जिसके निकलने पर वर्षा का अंत माना जाता है। बिसमौ < विस्मय = विषाद। (६) रैनि < रयणी = रजनी। (७) भवँ < भम् < भ्रम् = भ्रमण करना, चक्कर लगाना। (८) धिन< धन्या = हत्री। (९) साल< सल्ल< शल्य = काँटा, चुभने वाली वस्तु।

पदुमावित सँग ससी सयानी । गुनि के नस्तत पीर सिस जानी । जानिह मरम कँवल कर कोई । देखि विथा विरिहृनि की रोई । बिरहा किटन काल के कला । बिरह न सिह इस काल वरु भला । काल काढ़ि जिंड लेड सिधारा । बिरह काल मारै पर मारा । बिरह इपाउ पर घाउ बजागी । बिरह बान पर बान पसारा । बिरह होग पर रोग सँचारा । बिरह साल पर काल दुहेला । विरह साल पर साल नवेला । विरह काल पर काल दुहेला । तन रावन होइ सिर चढ़ा बिरह भएउ हिनवंत । जारे उपर जारे तजे न के भसमंत ॥२४८॥।

अर्थ—(१) पद्मावती के साथ [कुछ] सयानी सिखयाँ थीं। उन नक्षत्रों नें [अपनी स्वामिनी] की पीड़ा मन में समझकर जान ली। (२) कमिलनी का ममें कुमुदिनी ही जानती है, अत: उन्होंने उम विरहिणी की व्यथा जो देखी, तो रो पड़ीं। (३) उन्होंने कहा, 'विरह कठिन (क्र्र) काल की कला है, [किसी को] विरह न सहन किया जाए (करना पड़ें). क्योंकि काल उसकी तुलना में भला है। (४) वह (काल) तो एक वार में ही जीव को निकाल कर चला जाता है. किन्तु विरह का काल तो मारकर भी मारता रहता है; (५) विरह अगि पर अगि डालता रहता है, और विरह घाव पर वज्रागि का घाव [करना रहता] है; (६) विरह वाण पर वाण प्रसारित करता है. और विरह रोग पर रोग का मंचार करता है. (७) विरह शत्य पर नया शत्य होता है, और विरह काल पर भी दुईल्य काल होता है। (८) [जिस समय] तन (गरीर का विकास—-पौवन) हमारे सिर पर सवार हुआ, [उसी समय] विरह [भी हनुमान हुआ (होकर आ पहुंचा) (९) यह विरह-हनुमान मुझे जले पर जला रहा है और भस्म शेष करके भी छोड़ नहीं रहा है।''

टिपप्णी—(१) सयान<सआण<सज्ञान=चतुर । गुन्<गुणय्=गिनना, समझना । (२) कोई=कुमुदिनो । (३) बर<बरम्=अधिक अच्छा । (४) सिघार्

<सिघ् = जाना । (६) पसार्<प्र+सारय् = फैलाना । संचार्<सं+चारय् = संचर्ष कराना, चलाना । (७) साल<सल्ल<शल्य = काँटा । दुहेल = दुहेंल्य । (९) भसमंत<भस्म+अंत = भस्म-शेष, भस्ममात्र ।

कोइ कमोद परसिंहं कर पाया । कोइ मलयागिरि छिरकिं काया । कोइ मुख सीतल नीर चुवावा । कोइ श्रंचल सौं पौनु डोलावा । कोइ मुख श्रंबित श्रानि निचोवा । जनु विख दीन्ह श्रिधिक धिन सोवा । जोविंह स्वाँस खिनिहें खिन सखी । कव जिउ फिरे पवन श्रो पँखी । विरह काल होइ हिएँ पईठा । जीउ काढ़ि ले हाथ बईठा । खिन एक मूँठि बाँध खिन खोला । गही जीभ मुख जाइ न बोला । खिनिहें वेक के वानिन्ह मारा । कँपि कँपि नारि मरे वेकरारा । कैसेहूँ विरह न छाड़े भा सिस गहन गरास । नखत चहूँ दिसि रोविंह श्रंधियर धरित श्रकास ॥२४६॥

अर्थ-(१) [पद्मावती को इस अवस्था में देखकर] उसका विरह-ताप मिटाने के लिए कोई उसके हाथ-पैरों में कुमुद का स्पर्श कराने लगी, कोई उसकी काया पर मलयागिरि | घिसकर | छिड़कने लगी ; (२) कोई उसके मुख में शीतल जल चुवाने लगी, और कोई उसे अंचल से पवन डुलाने लगी ; (३) कोई उसके मृत्र में अमत लाकर निचोड़ने लगी, किन्तु [परिणाम यह हुआ कि ] वह नारी और अधिक सुप्त हो गई, मानो उसे विष दिया गया हो । (४) उसकी सिखयाँ क्षण-प्रति-क्षण उसकी साँसों की बाट देखने लगीं कि पवन (प्राण) और पक्षी [के रूप वाला] वह जीव कब उसके घट में लौटे । (५) विरह काल होकर उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ था और वह उसके जीव को निकालकर हाथ में लिए हुए [उसके पास अव भी ] बैठा था। (६) वह किसी क्षण [अपनी] मुट्ठी को बाँघ छेता और किसी क्षण उसे खोल देता था ; [साथ ही] उसने [पद्मावती की] जिह्वा को पकड़ रक्वा था [इसलिए] उससे मुख से बोला नहीं जा रहा था। (३) किसी क्षण | वह विरह] उसे वेध्य ে (লঙ্য) वनाकर वाणों से मारता था, और वह नारी कॉप कॉप कर और वेकार (वेचैन) होकर मरने लगती थी । (८) किसी प्रकार भी विरह उसे छोड़ <mark>नहीं</mark> रहा था, मानो उस जदा को [विरह-] राह ने ग्रम लिया था; (९) [परिणामस्वरूप] नक्षत्र (उसका सखी समुदाय) चारों दियाओं में रो रहे थे और धरती तथा आकाश अंधकारपुर्ण हो रहे थे ।

टिप्पणी—(१) कमोद <कुमुद = कुई : कुमुदिनी दाहनाशक होती है, और उसका स्पर्श शीतलताकारक होता है । (२) चुआव्<च्यावय् = टपकाना । (५) पईठा< पइट्ठ = प्रविष्ट । काढ्<कड्ढ<कृष्=िनकालना । (७) बेझ<वेध्य = लक्ष्य, शिकार । बेकरारा<बेकरार [फा॰] = बेचेत ।

इस छंद में पद्मावती की दशम अवस्था दिखाई गई है। घरी चारि इमि गहन गरासी । पुनि विधि जोनि हिएँ परगासी । निसँसि ऊभि मरि लीन्हेसि स्वाँसा । भई श्रधार जियन कै श्रासा । विनवहिं सखी छूट सिंस राहू । तुम्हरी जोति जोति सब काहू । नुँ सिंस बदन जगत उजियारी । केइँ हरि लीन्हि कीन्हि श्रॅंषियारी । नुँ गजगामिनि गरव गहीली । श्रव कस श्रास छाँडि सत ढीलीं । नुँ हरि लंक हराए केहिर । श्रव कस हारें करिस हहे हिर । मुं कोकिल वैनी जग मोहा । केइँ व्याघा होइ गही निछोहा । कंवल करी तूँ पदुमिनि गे निसि भएऊ विहान । श्रवहुँ न संपुट खोलिहि जौ रे उठा जग मान ॥२५०॥

अर्थ--(१) वह शिशा (पिद्यमी) इस प्रकार चार घड़ियों तक ग्रहण (विरह) से ग्रस्त रही, तब विधाता ने उसके हृदय में ज्योति प्रकाशित की। (२) निःश्वास छोड़कर वह उठी. और मरकर उसने [पुनः] साँस ली, और जीवनाशा उसका आधार हुई। (३) उसकी सिख्याँ निवेदन करने लगी. "ऐ शिश, तुम्हें जो राहु लगा था, वह छूट गया है और तुम्हारी ज्योति से [पुनः] सभी के ज्योति [मिलने लगी] है। (४) तू शिवदनी और जगत् का औज्जवत्य थी; तुझे किसने हर लिया था और अन्धकार की रात्र कर दी थी! (५) तू गजगामिनी और गर्व-ग्रस्ता थी; अब (इस समय) तू ने आशाएँ छोड़कर क्यो अपना सन्व (पौरुष) ढीला कर दिया? (६) तू ने केसरी से उसकी किट का हरण कर उसकी हराया, तो अब कैसे हारकर हा, हे हिरं कर रही है। (७) तू कोकिल के बोलवाली थी और जगत् को तू ने मोहित कर रक्खा था, अब किसने तूर व्याध्य होकर हुझे पकड़ लिया है? (८) ऐ पिद्यनी तू कमलकालिका है. रात्र जा चुकी है. और प्रभात हो गया है। (९) [किन्तू] तू अब भी अपना संपूट नहीं खोल रही है जब कि जगत् में भान् उठ आया (उदित हो गया) है।"

टिप्पणी——(२) ऊम् < उब्भ् < ऊर्ध्वय् = ऊँचा होना, उठना । (४) उजिआर = औज्जवल्य । (५) गहिल्ल = ग्रस्त । सत < सत्त = सत्त्व = पुरुषार्थ, शिक्त । (६) केहिर ्केसरिन् = सिंह । हिर ् | ? | ईश्चर, [ ? ] सिंह । (७) बैन < वयण = वचन । (८) करी < किल्आ = किल्का । (९) संपुट = किल्का की बँधी हुई पंखुड़ियाँ, नायिका का मुख ।

इम छंद में पद्मावती का मरकर जीना (मरणानन्तर जीवित होना) दिखाया गया है ।

भान नाउँ मुनि कँवल विगामा । फिरि के भँवर लीन्ह मधु वासा ।
मरद चंद मुख जानु उवेली । खंजन नेन उठे के केली ।
विरह न बोल स्त्राव मुख ताई । मिर मिर बोल जीव विरयाई ।
देव विरह दाकन हिय कांग्र । खोलि न जाड विरह दुख कांग्र ।
उद्धि ममुंद जम तरग देखावा । चखु कोटिन्ह मुख एक न स्त्रावा ।
यह पुठे लहरि लहरि पर धावा । भँवर परा जिउ थाह न पावा ।
सखो स्त्रानि विप देवु तो मरऊँ । जिउ निहं पेट ताहि डर डरऊँ ।
विनहिं उठे खिन बुड़े स्त्रस हिय कँवल सँकेत ।

ात्वनाह उठ त्विन वृङ् श्रस तह्य कवल सकत । हीरामनिहि बोलावहु मखी गहन जिउ लेत ॥२५१॥

अर्थ--(१) 'भानु' (प्रेमी) का नाम मुनकर कमलिनी (पद्मिनी) विक**सित** 

हो गई, और मधुकर लौटकर उसके मधु और सुवास [का लाभ] लेने लगे। (२) [उसने जो मुख पर से वस्त्र हटाया तो लगा कि] मानो शरद के चन्द्रमा ने मुख खोला हो, और उसके नेत्र-खंजन केलि कर उठे। (३) विरह में बोल उसके मुख तक नहीं आता था, केवल वलपूर्वक [किसी प्रकार] उसके प्राण 'मरी, मरी' बोल उठते थे । (४) विरह की दारुण दावाग्नि से उसका हृदय काँप उठा था, किन्तु वह ढका हुआ विरह-दु:ख खोला (मुख द्वारा व्यक्त किया) नहीं जा रहा था। (५) जिस प्रकार समुद्र के तल में तरंगें दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार उस विरह-दु:ख की कोटि-कोटि | तरंगें उसके नेत्रमागरों में उठ रही थीं किन्तु मुख से वे एक भी नहीं आ रही (व्यक्त हो रही) थीं।  $(\xi)$ [वह बोल उठी] "दुःख की ये लहरें एक के ऊपर दूसरी अत्यधिक [वेग से] आ रही हैं और मेरा जी [विरह-] भॅवर में पड़ा हुआ उस विरह-सागर की थाह नही पा रहा है । (७) ऐ सिवयो, विष्रालकर दो तो मर जाऊँ किन्तु पेट में प्राण ही नही है. इसलिए डर रही हूं [कि विष भी मुझे न मार सकेगा]।" (८) उस कमिलनी (पद्मिनी) का हृदय ऐसे संकट में पड़ा हुआ था कि एक क्षण वह ड्वता (गतिहीन होता) और एक क्षण उभड़ता (गित में आता) था। (९) उसने कहा, 'हे सिखयो, [किसी प्रकार से] हीरामणि को बुलाओ, यह [विरह का | ग्रहण मेरे प्राण ले रहा है।"

टिप्पणी——(२) उबेल < उग्धाड् < उद्+पाटय् = खोलना । (४) झाँप् < झम्प् [दे०] = ढकना। (६) थाह< स्थाध = गहराई का अन्त । (७) सँकेत= संकीर्णता, तंगी, संकट ।

पुरइनि घाइ सुनत यिन घाई | हीरामनिहि बोलाइ लै स्राई | जनहुँ वैद स्रोपध ले स्राया | रोगिस्रें रोग मरत जिउ पाया | सुनत स्रमीस नेन धनि खोले | बिरह वैन कोकिल जिमि बोन | क्वलहि बिरह विथा जिस बाड़ी | केमिर बरन पियर हिय गाड़ी | कित कॅबलिह भा पेम स्राकृरू | जी पे गहन लीन्ह दिन सृद्ध | पुरइनि ह्याँह कॅबल के करी | सकल विथा सो स्रम नुम्ह हरी | पुरुष गॅमीर न बोलिह काऊ | जी बोलिह तो स्रोर नियाह |

एतना बोल कहत मृत्रु पुनि होड गई श्रयंत । पुनि जों चेत सँभार वर्कात उहे मृत्रु लेत ॥२५२॥

अर्थ—(१) उसर्वा पुरइन नामक धाय पिट्मावर्ता की यह बात | नुनते ही उसी अण दौड़ी गई और हीरामणि को बुला लाई। (२) | पद्मावती के लिए हीरा-मणि का आना बैना ही हुआ | मानो बैद्ध आँपधि लेकर आया हो. और रोगी हे मरते हुए जीवन पाया हो। (३) [हीरामणि का | आशीवीद मुनकर स्वी ने नेव बोल दिए और वह विरह के बचन कोकिल के समान कहने लगी, (४) 'क्रमलिनी को विरह की व्यथा जितनी (इतनी) बड़ी कि वह हदय में गाड़े केसर के बचे की बीली हो गई। (५) कमलिनी (प्रेमिका) को प्रेम का अंकुर क्यों हुआ, यदि दिन में ही सूर्य (प्रेमी) को ग्रहण लग गया। पुरइनि (धाय और कमल-पत्र) ने कमल-कलिका

की छाया की [और तदनंतर] मेरी समस्त व्यथा तुमने [इस प्रकार] आकर हरण कर ली । (६) गंभीर पुर्प किमी नहीं बोलते हैं, और यदि कुछ बोलते हैं तो अन्त तक उसका निर्वाह करते हैं। (८) मुख से इतना ही वचन कहने पाई थी कि वह पुनः अचेन हो गई। (९) तदनंतर जो वह पुनः चेत में आई तो वही वचन मुख से निकालती हुई चेत में आई | कि गंभीर पुरुप कभी बोलते नहीं हैं, और यदि बोलते हैं तो अन्त तक उसका निर्वाह करते हैं।

 $2 = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) -$ 

श्चांरु दगध का कहीं श्रिपारा | सुनै सो जरे किटन श्रिस भारा | होड हिनवंत वेट है कोई | लंका डाह लाग तन होई | लंका बुभी श्रागि जो लागी | यह न बुभे तिस उपिन बजागी | जनह श्रिमे के उटिह पहारा | वे सब लागि हैं श्रेग श्रागरा | किट किट माँसु सराग पिरोवा | रकत के श्राँसु माँसु सब रोवा | विन एक मारि माँसु श्रम भूँगा | खिनहिं जिश्राइ सिंघ श्रम गूँगा | एहि र दगध हुँत उत्तिम मरीजे | दगध न सहिश्र जीउ बरु दीजे | जहँ लिग चंदन मलयिगिर श्रां साएर सब नीर | मब मिलि श्राड वुमावहिं वुभे न श्रागि सरीर ॥२४३॥

अर्थ—(१) [उमने पुनः कहना प्रारंभ किया,] "और [अपने] अपार दाह को क्या कहूँ ? जो मुनता है वह जल जाता है, ऐसी कठिन आँच है। (२) जैसे कोई हनुमान होकर [मेरे भीतर] वैठा हुआ है, और शरीर में लंका-दहन होने लगा है। (३) लका में यदि आग लगी थो तो बुझ भी गई थी, किन्तु यह ऐसी बज्राग्नि उत्पन्न हुई है कि बुझती नहीं है। (४) [ऐसा लगता है] मानो अग्नि के पहाड उठते हों और वे सभी शरीर में अगारों की भाँति लगने हों। (५) [ऐसा लगता है] मानो मेरा मान कट-कत कर शलाकाओं में [भूनने के लिए] पिरोया गया हो, और बह समन्त मान रक्त के आसू रो रहा हो। (६) [बह विरह-हनुमान] एक क्षण तो मुझे मारकर मेरा माम इस प्रकार भृनता है और एक क्षण वह जिलाकर सिह के समान गर्जन करता है। (३) इस दाह से अधिक अच्छा तो यह था कि मर जाए, यह दाह। (जलन) सहन न करे भले ही जीव (प्राण) दे दे। जहाँ तक मलय-गिरि चन्दन है और सागर में समस्त जल है. (९) वे सभी आकर और मिलकर भी बझाएँ दो शरीर की वह अग्नि न बुझेगी।"

िटप्पगी—–(१) झार<ज्वाला=ऑच। (२) डाह= दाह। (३) बुझ्<िव+ धम् = बुझना, आग का ठंडा होना। (४) ॲगारा = अंगारक। (५) सराग=झलाका। (६) गूजर गुउज्=गुंजार करना, गर्जन करना। (७) बरू<वरम्=भला, अधिक अच्छा। (८) साएर=सागर। (९) बुझाव्<िव+ध्मापय्=बुझाना, आग को ठंडा करना।

हीरामिन जौं देखी नारी | प्रीति बेलिं उपनी हियँ भारी | कहेंसि कम न तुम्ह होहु दुहेली | श्ररुक्ती पेम प्रीति की बेली | प्रीति बेलि जिन श्ररुक्ती कोई | श्ररुक्ती मुए न छूटै सोई | प्रीति बेलि जीन श्ररुक्ती कोई | श्ररुक्ती मुए न छूटै सोई | प्रीति बेलि श्रेसी तनु डाढ़ा | पलुहत सुख वाढ़त दुख वाढ़ा | प्रीति बेलि सँग बिरह श्रपारा | सरग पतार जरै तेहि कारा | प्रीति बेलि केहँ श्रम्मर बोई | दिन दिन वाढ़ै खीन न होई | प्रीति श्रक्ति बेलि चिढ़ छावा | दोसरि बेलि न पसरै पावा | प्रीति बेलि श्ररुक्ताइ जौं तब सो छाँह मुख माख | प्रीति बेलि श्ररुक्ताइ कौं तब सो छाँह मुख माख |

अर्थ—(१) हीरामणि ने जब उस नारी को देखा, उसे निश्चय हो गया कि उसके हदय में भारी प्रीति-वेल उत्पन्न हो गई है। (२) उसने कहा, "तुम क्यों न दु:ख-ग्रस्ता हो [जब कि] प्रेम-प्रीति की लता में उलझ गई हो ? (३) प्रीति-वल्ली में कोई न उलझे. [क्योंकि] उलझकर मरने के बाद भी उससे कोई छूट नहीं पाना है। (४) प्रीति की लता इसी प्रकार शरीर को दग्ध करती है। उसके अंकुरित होने समय तो सुख होता है किन्तु उसके बढ़ने से दु:ख बढ़ता है। (५) प्रीति-वल्ली के साथ अपार विरह होता है और उसकी आँच से स्वर्ग (आकाश) और पाताल भस्म होते हैं। (६) किसने प्रीति की इस अमरवल्ली को बोया ? यह ऐसी है कि दिन-दिन बढ़ती है और क्षीण नहीं होती है। (७) प्रीति की बेल जब चढ़ती है, तो वह अकेली ही छा जाती है, और [उसके मारे| दूसरी कोई बेल फैलने नहीं पानी है। (८) प्रीति की बेल में यदि कोई उलझ गई तो उसे तभी छाया और सुख की शाखा मिलती है (९) जब कि उसका प्रियनम आकर मिल जाए ओर उस द्राक्षा बेल (प्रेमिका) का रस चये।"

टिप्पणी (१) उपन् < उत्+ पत् = उत्पन्न होना। (२) हुहेली < दुहेंल्य दुःख- ग्रस्ता। (४) डाढ़ा < डड्ड = दग्ध। पलु ह्< प्रस्त् = पाँदे का अंकुरित होना अथवा बढ़ना। (५) सरग< स्वर्ग = आकाश। झार = ज्वाला, ऑस। (६) खीन = क्षीण। (९) दाख< द्राक्षा= अंगूर।

पदुमावित उठि टेकै पाया । तुम्ह हुँत होड प्रीतम के छाया । कहत लाज ख्रो रहे न जीऊ । एक दिमि स्रागि दोसर दिसि मीऊ । सूर उदेगिर चढ़त भुलाना । गहने गहा चाँद कुँभिलाना । ख्रोहटें होड मिरेडँ निह भूरी । यह सिठ मरो जो निद्यारें दूरी । घट महँ निकट विकट भा मेरू । मिलेहुँ न मिले परा तस फरू । दसडँ ख्रवस्था ख्रमि मोहि भारी । दसएँ लखन होहु उपकारी । दमनहि नल जो हंस मेरावा । तुम्ह हीरामिन नाउँ कहावा । मृरि सजीविन दूरि इमि साले नकती वान । प्रान मुकत ख्रव होत हैं वेगि देवावह भान ॥२४४॥

अर्थ--(१) पद्मावती ने उठकर (हीरामणि के) पैर पकड़े, और कहा, "तुम्हारे

माध्यम से ही मुझे प्रियतम की छाया [प्राप्त] होती है [क्योंकि तुम उसके प्रतिनिधि हो ] (२) | जो कुछ मेरी अवस्था है | उसको कहते हुए लज्जा होती है और—मेरे प्राण अब रुक नहीं रहे है [इसलिए उस अवस्था को तुम से कहना भी आवश्यक है], एक ओर मेरे लिए अग्नि है तो दूसरी ओर [कठिन] शीत है। (३) सूर्य (प्रेमी) जब उदयगिरि (गट्) पर चट् रहा था तभी [मार्ग] भूल गया, और ग्रहण द्वारा अस्त हुआ, इमलिए चन्द्र (प्रेम-पात्र) कुम्हला गया है। (४) जब मैं उससे ओझल थी, तब तो उसके लिए संतप्त होकर नहीं मरी, किन्तु अब इसलिए मर रही हूँ कि निकट होते हुए भी उससे दूर हूँ। (५) वह प्रियतम इस घट (शरीर-अन्त:करण) में ही है, और इसलिए निकट है किन्तू उससे मिलना विकट (दर्गम) हो गया है, वह मिला हुआ है फिर भी नहीं मिल रहा है, ऐसा व्यवधान पड़ गया है। (३) फिलतः] अब मुझे इस प्रकार की दशम (मरण की) अवस्था [व्याप्त] हो रही है। इस दसवें लक्षण में तुम मेरे उपकारी हो। (७) दमयंती को नल से यदि हंस मिला सकता था तो तुम भी मुझे रत्नमेन से मिला सकते हो, क्योंकि तुम भी तो हीरामणि कहलाते हो।(८) मंजीवनी-मल (मिलन) इस प्रकार दूर है और मुझे शक्ति का वाण साल रहा है ; (९) मेरे प्राण अब छुटना चाहते है. [इसलिए बिलव न करो ] तुम शीघ्र ही भानु (प्रेमी) को दिखाओ ।

टिप्पणी—(१) पाय<पाअ<पाद=पैर। (२) सीउ=शीत। (४) ओहट< ओहट्ट [दे०]=अपमृत, पीछे (दूर) हटा हुआ, ओसल। झूर<ज्वल् = संतप्त होना सूखना। निअर<िनअड=िनकट। (६) दसइँ अवस्था<प्रेम की दशम अवस्था (मरण) दसएँ लखन<दशम अवस्था (भरण): अभिलाषादिचन्ता स्मृति गुण कथनोद्वेग संप्र-लापदच। उन्नादोअथ व्याधिअङ्गता मृतिरिति दशात्र कामदशा (साहित्य दर्पण—संपा० शालिग्राम शास्त्री, पृ० १०७) (७) दमन = दमयंती। (८) साल्<शल्य = शल्य की भाँति कघ्ट पहुँचाना।

इस छंद में जायसी ने बड़ी सुन्दरता के साथ प्रिय के लाँकिक और अलाँकिक रूपों का मानंजस्य किया है। पाँचवीं अर्द्धाली में प्रियतम के रूप में परमात्मा भी उतना ही है जितना रत्नसेन।

हीराप्ति भुड़ें घरा लिलाट्ट | तुम्ह रानी जुग जुग सुख पाट्ट | जेहि के हाथ जरी खों मुरी | सो जोगी नाही खब दूरी | पिता तुम्हार राज कर भोगी | पूजें विष्र मरावे जोगी | पेति पंथ कोटवार वर्डटा | पेम क लुवुधा मुरँग पईटा | चट्टत रेनि गढ़ होटना भोरू | श्रावत वार धरा कै चोरू | खब ले देड गए खोटि मुर्रा | तेहि सो ख्रगाह विधा तुम्ह पूरी | खब तुम्ह जीव कया वह जोगी | कया क रोग जीव प रोगी | रूप तुम्हार जीव के खापन पिड कमावा फेरि |

त्र्यापु हेराइ रहा तेहि खँड होइ काल न पार्च हेरि ॥२५६॥ अर्थ—(१) हीरामणि ने ललाट [उसके सम्मुख] भूमि पर रक्खा (टेका) और कहा, "हे रानी तुम युग-युग तक सुख के सिहासन पर [विराजती] रहो! (२) जिसके हाथ में तुम्हारे [इस विरह-रोग की] जड़ी और मूल है, वह योगी अब दूर नहीं है। (३) किन्तु तुम्हारा पिता राज्य का भोग करने वाला है, वह ब्राह्मणों की पूजा करता है (ब्राह्मण जो वेदवादी और योग-विरोधी हैं, उनके कथनानुसार चलता है) और योगियों को मरवाता है। (४) गढ़ के मुख्यद्वारों के मार्ग पर कोट-पाल बैठे थे, इसलिए वह प्रेम-लुब्ध योगी सुरंग में प्रविष्ट हो गया। (५) [सुरंग के मार्ग से] गढ़ पर चढ़ते-चढ़ते उसे सवेरा हो गया और जब वह द्वार तक पहुँचा [गंधवं-सेन के द्वार-रक्षकों ने] उसे चोर करार देकर पकड़ लिया (६) उसे अब वे शूली देने को ले गए हैं, इसी से तुम्हें उसकी अगाध व्यथा पूरित कर रही है। (७) अब तुम जीव हो, वह योगी काया [मात्र] है, और काया के रोग से, हो न हो, जीव भी रोगी होता ही है। (८) यहाँ तुम्हारे रूप (शरीर) में अपना जीव करके उसने पुनः एक अन्य [पंड] तुम्हारा [शरीर] कमा लिया है, (९) और चृंकि स्वतः वह उस [अज्ञात] खंड में तुम्हारे शरीर में [व्याप्त] हो लुप्त हो रहा है, काल उसको ढुंढ नहीं पा रहा है।"

टिप्पणी—(१) पाट<पट्ट = फलक, पीढ़ा, सिंहासन । (२)जरी<जट+इका= जड़ । (४) पॅंबरि<पउलि<प्रतोली = मुख्य द्वार । कोटवार<कोटपाल = दुर्ग-रक्षक । (५) बार<वार=द्वार । (६) अगाह=अगाध ।

इस छंद तथा अगले दो छन्दों की पंक्तियों में परकाया-प्रवेश की प्रिक्रिया का उल्लेख किया गया है। 'परकाया प्रवेश' की सिद्धि में मध्ययुग में लोगों का व्यायक विश्वास था और सध्ययुगीन साहित्य में इसके उल्लेख प्रायः सिल जाते हैं, यथा दे० भारतीय विद्याभवन बंबई द्वारा प्रकाशित 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' (हिन्दी अनुवाद) पृ० ८ तथा 'पुरातन प्रबन्ध-संग्रह' पृ० ८२।

अर्द्धाली ३ में कवि ने बाह्मणों को योगियों का विरोधी कहाहै क्योंकि योग बेद-विरुद्ध किया मानी जाती थी ।

हीरामिन जों बात यह कही । सुरुज के गहन चाँद गें गही । सुरुज के दुख जों सिम होड़ दुखी । सो कत दुख माने कर मुखी । ख्रिय जों जोगि मरे माहि नेहा । ख्रोहि मोहि साथ घरित गँगनेहा । रहै तो करों जरम भिर सेवा । चले तो यह जिउ साथ परेवा । कीन सो करनी कहु गुरु मोई । पर काया परवेम जो होई । पलिट सो पंथ कोन विधि खेला । चेला गुरू गुरू भा चेला । कीन खंड ख्रस रहा लुकाई । ख्रावे काल हिर फिरि जाई । चेला सिद्ध सी पार्व गुरू मों करे ख्रिछंद । गुरू करे जीं किरिया कहे सो चेलहि भेद ॥२५७॥

अर्थ--(१) हीरामणि ने जब यह बात कही, तब मूर्य (रत्नमेन) को जो ग्रहण (संकट) लगा था, उससे [पद्मावती] ग्रस्त हो गई, (२) और उसने कहा, ''यदि सूर्य (प्रेमी) के दुःख से शिश (प्रेम-पात्र)दुखी हुआ, तो वह कृष्णमुख हुआ शिश (प्रेम- पात्र) क्यों [इस प्रकार] दुःख मानता है ? [उसको पहले से ही ऐसा उपाय करना चाहिए था कि उसका प्रेमी दुःख में पड़ता;ऐसा न करने के कारण ही वह कालिमा युक्त मुख का हुआ और तब यदि प्रेमी के दुःख से दुखी भी हुआ तो क्या हुआ ?] (३) [अब तो एक ही उपाय है,] यदि वह योगी मेरे स्नेह में मरे तो मेरा और उसका साथ धरनी में [उसके शव के माथ जलकर] और गगन में (इस लोक के परे) रहे। (४) यदि वह जीवित रहे तो मैं जन्म-पर्यन्त उसकी सेवा कह और यदि वह इस संमार में चल बसे तो यह मेरा जीव उसके साथ पारावत पक्षी की भॉति चले। (५) हे गुरु, वह कौन मी प्रक्रिया है, मुझसे कहो, जिससे परकाया-प्रवेश होता है। (६) किस प्रकार [सामान्य] पंथ को पलटकर यह खेल किया जाता है, कि गुरु चेला और चला गुरु हो जाता है ? (७) अब वह किस खंड में लिप रहा है कि काल-आता है और उसको न पाकर लीट जाता है ? (८) वही चेला मिद्धि पाता है जो गुरु से अभिन्नता करना है, (९) ओर गुरु यदि कृपा करता है, तो वह चेले को भेद बता देता है।"

टिप्पणी—–(१) बात<वत्ता == वार्ता । (२) कलमुखी<कालमुख = कृष्ण मुख वाला, कालिमा लगे हुए मुख वाला । (४) जरम = जन्म । परेवा<पारेवय<पारावत= कबूतर : पारावतों के जोड़े पारस्परिक प्रेम के लिए प्रसिद्ध उपमान रहे हैं । (६) चेला<चेड<चेट = सेवक, शिष्य ।

श्रमु रानी तुम्ह गुरु वहु चेला । मोहि पँ छहु के सिद्ध नवेला । तुम्ह चेला कहँ परसन भईं । दरसन दें हैं मँडप चिल गईं । रूप गुरू कर चेलें डीटा । चित समाइ हो इ चित्र पईटा । जीउ काढ़ि लें तुम्ह श्रपसईं । वह भा क्या जीव तुम्ह भईं । क्या जो लाग धूप श्रो सीऊ । क्या न जान जान पे जीऊ । भोग तुम्हार भिला श्रोहि जाई । जो श्रोहि विधा सो तुम्ह कहँ श्राई । तुम्ह श्रोहिघटवह तुम्ह घट माहाँ । काल कहाँ पावे श्रोहि छाहाँ । श्रम वह जोगी श्रमर भा पर काया परवेस ।

श्रम वह जागा श्रमर मा पर काया परवस । त्र्यावे काल तृम्हहिं तहँ देेले वहुरे के त्र्यादेय ॥रेप्र्⊏॥ अर्थ-–(१) [सुए ने कहा,] ''अवब्य, हे रानी,तुम गुरु हो और वह (रत्नसेन) तुम्हारा] चेला है, और मुझे एक नया सिद्ध [म्थापित] कर तुम [परकाया प्रवेश

[तुम्हारा] चेला है, और मुझे एक नया सिद्ध [म्थापित] कर तुम [परकाया प्रवेश की प्रक्रिया] पृछती हो ! (२) तुम चेले पर प्रमन्न हुई और [महादेव के] मंडप में उसे दर्शन देने के लिए गई। (३) तुम गृह का रूप चेले ने देखा. तो वह रूप उसके चित्त मे समाकर चित्र वनकर प्रविष्ट हो गया। (४) तुम उनका जीव लेकर वहाँ से भाग आई. |जिससे] वह काया-मात्र रह गया और [उसका] जीव तुम हो गई। (५) काया को जो धूप तथा शीत लगते है, उसे काया नहीं जानती है, हो न हो, जीव ही जानता है. (६) [इसलिए] तुम्हारा भोग (सृख) उसको प्राप्त हो गया और उसको जो व्यथा थी. वह तुम्हारे पास आ गई। (७) तुम उसके शरीर में हो गईं और वह तुम्हारे शरीर में हो गया [ऐसी दशा में] काल कहाँ उसकी छाया पावे ? (८) इस प्रकार वह योगी परकाया प्रवेश द्वारा अमर हो गया है, (९) फलतः जब

काल [उसको] ले जाने के लिए आता है और वहाँ (उसके शरीर में) तुम्हें देखता है, वह आदेश (नमस्कार) करके लौट जाता है।"

टिप्पणी—(१) अनु=अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय । चेला<चेड<चेट = सेवक, शिष्य । (३) डीठ <दृष्टि । समाय्<सम्+आय्=अँटना । (४) काढ्<कड्ढ् <कृष् = निकालना । अपसव्<अप+सृ=भागना, चला जाना । (५) सीउ<शीत । (८) परकाया परबेस : इस प्रक्रिया पर मध्ययुग में व्यापक विश्वास था :(दे० भारतीय विद्या-भवन, बंबई द्वारा प्रकाशित 'प्रबन्ध चिन्तामणि' (हिन्दी अनुवाद) पृ० ८ तथा पुरातन-प्रबंध-संग्रह, पृ० ८२) । (९) बहुर्<बाहुड <व्यायुट्=वापस होना । आदेस<आदेश=नमस्कार ।

मृनि जोगी कै श्रम्मर करनी। नेवरी बिरह बिथा कै मरनी।
कँवल करी होइ बिगसा जीऊ। जनु रिव देखि छूटिगा सीऊ।
जो श्रस सिद्ध को मारे पारा। नेंवू रस निहं जेइ होइ छारा।
कहहु जाइ श्रव मोर सँदेसू। तजहु जोग श्रव भएउ नरेसू।
जिन जानहु हों तुम्ह सों दूरी। नयनिह माँक गड़ी वह सूरी।
नुम्ह पर सबद घटइ घट करा। मोहि घट जीउ घटत निहं बेरा।
तुम्ह कहाँ पाट हिएँ महाँ साजा। श्रव तुम्ह मोर दुहूँ जग राजा।
जों रे जिश्रिहाँ मिलि किल करिहाँ मरहिं तौ एकिहाँ दोउ।
तुम्ह पै जियँ जिनि होउ कछ मोहि जियँ होउ सो होउ।।
रुप्रहा।

अर्थ—(१) योगी रत्नसेन की यह अमर करने वाली [परकाया प्रवेश की] प्रिक्रिया सुनकर पद्मावती का विरह-व्यथा जिनत मरण निपट गया (समाप्त हुआ)। (२) कमल-किलका होकर उसका जीव खिल गया, मानो सूर्य के दर्शन से उसका शीत छूट गया हो। (३) उसने कहा, "यदि वह ऐसा सिद्ध है, तो [पारे को] कौन मार सकताहै? यहाँ वह नीवू-रस नहीं है जिससे वह क्षार हो सके। (४) अव तू जाकर उससे मेरा यह संदेश कह, 'तुम योग छोड़ो क्योंकि अव नरेश हो गए। (५) यह न समझो कि मैं तुम से दूर हूँ, जो शूली तुम्हों दी जाने वाली है वह मेरे नेत्रों में गड़ गई है। (६) तुम्हारे घट का पर शब्द [शूली देने में] घटा नहीं कि मेरे घट के जीव के घटने में देरी नहीं होगी। (३) मैंने तुम्हारे लिए अपने हृदय में मिहानन निमित्त किया है, और अब तुम मेरे दोनों जगन् के—इहलोक तथा परलोक के—राजा हो। (८) यदि हम जीवित रह गए तो मिलकर मुख करेगे, और यदि मरें तो भी दोनों एक होंगे, (९) किन्तु तुम्हारे जी पर कुछ न वीते, जो होना हो वह मेरे जी पर हो।"

टिप्पणी—–(१) नेवर्<िन+वृत् = लौट जाना, पीछे हटना, छोड़ना, समाप्त होना। (२) सीउ = शीत। (३) नेबू रस नींह जेइ होइ छाराः पारे को मारने के लिए नीबू के रस में उसे घोंटकर उसको क्षार किया जाता है। (४) परसबद = परशब्द : अनाहत शब्द । बेरा<वेला = समय, देरी। (७) पाट<पट्ट = फलक, सिंहासन। (८) किल = सुख।

बाँधि तपा त्राने जहँ सूरी। जुरे श्राइ सव सिंघलपूरी। पहिलों गुरू देंड कहँ त्राना। देखि रूप मब कोउ पिद्धताना। लोग कहिं यह होड न जोगी। राजकुँवर कोड़ श्राहे बियोगी। काहूँ लागि नएउ है तपा। हिएँ सो माल करें मुख जगा। जोगी कर करहु पे खोजू। मकु यह होड़ न राजा मोजू। जम माग्ड कहँ वाजा तृरू। सूरी देखि हँसा मंसूरू। त्रमके दमन भएउ उजित्रारा। जो जहँ तहाँ बीजु श्रस मारा। सब पूँछहिं कहु जोगी जाति जनम स्रो नावँ। जहाँ टाँव रोवै कर हँसा सो कौने भावँ। १६०॥

अर्थ--(१) वे तपस्वियों (योगियों) को बाँधकर (बन्दी कर) वहाँ लाए जहां पर बुळी थी. और | उस स्थान पर| समस्त सिहल के निवासी आ जुटे। (२) [बधिक | बर्ला देने के लिए पहले ग्रु (रत्नसेन) को लाए, तो उसका रूप (सौन्दर्य) देखकर सब लोग मन में पछताने लगे [िक ऐसे रूपवान् व्यक्ति को श्ली दी जा रही थीं]। (३) लीग कहने लगे, "यह योगी नहीं है, यह तो कोई राजक्मार है जो | किसी के प्रेम में | वियोगी हुआ है। (४) किसी के लिए यह तरस्वी हो गया है ; हृदय में उसकी माला फेरता आर मुख में उसका नाम जपता रहना है। (४) इस योगी की अवस्य ही खोज करो (इसका ठीक-ठीक पता लगाओ), |क्योंकि | कही यह राजा भोज न हो (भोज के समान ही कोई राजा न हो जो उसके सद्द्या पिगला जैसी किसी नारी के लिए वियोगी बनकर निकला हो)।" (६) जैसे ही उसे शूळी देने के लिए तूर्य बजा, शूली देखकर वह मसुर हॅम पड़ा । (७) उसके दात | उसके हंसते समय | [इस प्रकार | चमक उठे कि प्रकाश हो गया और जो जहाँ पर था वहीं पर विजली का मारा ऐसा हो गया। (८) सत्र उसमें पूछने लगे. "ऐ योगी, तू अपनी जाति, जन्म [-स्थान | तथा नाम वता। (९) जहा पर रोने का स्थान था, [उस गुली के स्थान पर] तू किस भाव से हंसा ?''

टिप्पणी--(१) जुर्<युज्=इकट्ठा होना । (२) आन्<आ+नी=लाना । (६) तूर< $\pi$ र्य=उरही । मनसूर=मंसूर : हल्लाज नाम का प्रसिद्ध सूफी जिसको 'अनल-हक्'-'में सत्य हूँ'-कहने के कारण शूली दी गई थी । (७) उजिआर<औज्ज्वल्य=प्रकाश । बीजुः विद्युत=बिजली ।

का पूँछहु श्रव जाति हमारी । हम जोगी श्रो तपा भिखारी । जोगिहि जाति कोन हो राजा । गारि न कोह मार नहि लाजा । निलंज भिखारि लाज जेहिं खोई । तेहि के खोज परहु जिन कोई । जाकर जीव मरे पर वसा । सूरी देखि सो कम नहिं हँसा । श्राजु नेह सौं होड़ निवेरा । श्राजु पृहुमि तिज गँगन बसेरा । श्राजु कया पिंजर वँध टूटा । श्राजु परान परेवा छूटा । श्राजु नेह सौं होड़ िरारा । श्राजु पेम सँग चला पियारा ।

## श्राजु श्रविध सरि पहुँची के सो चलेउँ मुख रात । वेगि होहु मोहिं मारहु का पूँडहु श्रव वात ॥२६१॥

अर्थ—(१) [रत्नसेन ने कहा,] "अब मेरी जाित क्या (क्यों) पूछते हो ? [अब तो] मैं योगी तपस्वी और भिखारी हूँ। (२) हे राजा, योगी की काँन मी जाित होती है ? उसे न गाली से कोध होता है और न मारे जाने पर लज्जा होती है। (३) और जो निर्लंज्ज भिखारी है तथा जिसने लज्जा खो दी है, उसकी खोज में (उसकी जाित, जन्म तथा नाम के बारे में जानने के प्रयत्न में) कोई न पड़ो। (४) [तुमने पूछा कि मैं किस भाव से जूली देखकर हसा, उसका उत्तर यह है कि] जिसका जीव मरने पर आ बसा हो, बह जूली देखकर क्यों न हमें ? (५) आज अपने (ऋण) में मैं मुक्त हो रहा हूँ, आज पृथ्वी छोड़कर आकाश में निवास होगा; (६) आज काया के पिजड़े का बन्धन टूटेगा और आज प्राण-पारावत छूटेगा; (७) आज अपने स्नेह से वह बाहर (अलग) होगा और आज प्रेम-पूर्वक यह प्रिय (प्रेमी) जा रहा है। (८) आज मेरी [जीवन की] अविध अपनी पूर्णता को पहुँच गई, और मैं [अब] अपने मुख को रक्त वर्ण का [कान्तिपूर्ण] कर के जा रहा हूँ। (९) अब बीधना करो और मुझे मारो; ये वानें क्या पृछ रहे हो?"

विष्पर्गा--(१) भिलारो<भिक्षा+कारिन्=भिक्षक । (२) गारि <गालि=अपशब्द । कोह = कोघ । (५) निवेरा<िनवृंति = मृक्ति । (६) परेदा <पा वय= पारावत पत्नी । (७) निरार<िनराल्य=बाहर, अलग । दिआए<धियालु = क्रिय । (८) मरि<सरिअं<मृतम् = अलं, पर्योप्ता, यस ।

कहेन्हि सँवर जेिह चाहिन सँवरा । हम नोहिं करिं केत कर नैवरा । कहेम श्राहि सँवरों हर फेरा । मुएँ जिश्रत श्राहों जेिंह केरा । श्रों मंवरों पदुमावित रामा । यह जिउ नेवछाविर जेिहें नामा । रकत के बूँद कया जत श्राहिं । पदुमावित पदुमावित कहहीं । रहिँ त बुंद बुंद महँ ठाऊँ । परहुँ तो सोई ले ले नाऊँ । राँ राँ राँव तन तासा श्रोधा । सोतिह मोत वेधि जिउ सोधा । हाड़ हाड़ महँ सबद सो होई । नस नस माँह उठे थुनि सोई । खाइ विरह गा ताकर गूद माँस की खानि । हों होड साँचा धिर रहा वह होइ छप ममानि ।।२६२।।

अर्थ—(१) [श्रूली देने वालों ने] कहा, "जिस तू स्मरण करना चाहता हो, स्मरण कर ले, क्योंकि हम तुझे केनकी का [उनके नीवण काँटों से बिख़] भ्रमर करने जा रहे हैं।" (२) [योगी (रन्ननेन) ने कहा,] "मैं उसी को [नांस के] प्रत्येक फेरे में स्मरण करता हूँ, जिसका मैं मरने पर और जीने पर हूँ; (३) और सन्दरी पद्मावनी को स्मरण करता हूँ, जिसके नाम पर मेरा जीव न्यौद्यावर है। (४) काया में रक्त की बूंदें जितनी है, वे सब 'पद्मावनी', 'पद्मावनी' कह रही है। (५ यदि [जीवित] रहा, तो [रक्त की] प्रत्येक दूंद में उम [नाम] के लिए स्थान होगा और यदि पड़ा (मरा) तो वही नाम ले-ले कर महँगा। (६) मेरा रोम-रोम उससे विधा हुआ [सिक्त] है, और उसने मेरे प्रत्येक रोम-कूप को विद्ध कर मेरे जीव को ओपिंच

[की भाँति] शोध रक्खा है: (э) मेरी प्रत्येक हड्डी में वही शब्द (उसी नाम का उच्चारण) हो रहा है और मेरी नस-नस में वही (उसी नाम की) ध्विन उठ रही है (८) उसका विरह मेरे गूदे और मांन के कोष (शरीर) को खा गया है; (९) मैं तो अब साँच-सांचा मात्र रह गया हूँ और उसमें वह रूप (चाँदी) वनकर समाई हुई है।"

टिप्पणी—(१) सॅवर् समर< स्मृ समरण करना । (३) नेउछावरि< णिवच्छ (दे०) + आविल : णिवच्छ=उतारा हुआ=िकसी के कत्याणार्थ वार कर उतार हुए द्रव्यादि जो किसी को दे दिए जाते हैं। (४) जत<यावत्=जितना। (६) ओधा<आविद्ध=िंबधा हुआ। सोत<स्रोत=रोम-कूष। (७) नस<णसा [दे०] नाड़ी। (८) गूद=गूद [फ़ा०]हड्डी के भीतर का गूदा, मज्जा। खानि= =कोष। (९) साँच—साँचा, जिसमें भर कर कोई धातु किसी आकृति में ढाली जाती है। रूप<रोप्य=चाँदी। समाय्<संमा<सम्+मा=समाना, अँटना।

इस छंद में रत्नसेन एक तो परमात्मा को स्मरण करता है, दूसरे पद्मावती को। इससे स्पष्ट है कि दोनों एक ही नहीं है। जायसी दोनों प्रकार के प्रेमों को इसलिए समान महत्व देते और दोनों का सामंजस्य करते हुए जात होते है। जिस प्रेम की अनुभूति पारमाथिक स्तर पर की जाती है, उसकी अनुभूति लौकिक स्तर पर भी की जानी चाहिए: दोनों में प्रेम की साधना ही मनुष्य का चरम लक्ष्य होना चाहिए: ऐसा उनका) सन्देश जात होता है।

राजा रहा दिस्टि किए श्रौंधी । सिंह न सका तब माँट दसौंधी । कहेसि मेलि के हाथ कटारी । पुरुप न श्राछिह वैठि पटारी । कान्ह कोप के मारा कंमू । गूँग के फूँक न बाजइ वंसू । गंध्रपसेनि जहाँ रिस बाढ़ा । जाइ भाँट श्रागे भा टाढ़ा । टाढ़ देखि सब राजा राज । बाएँ हाथ दीन्ह वरम्हाज । गंध्रपसेनि तूँ राजा महा । हों महस मुरित सुनु कहा । जोगी पानि श्रागि नुइँ राजा । श्रागिहि पानि चूफ निह छाजा । श्रिगिनि बुफाइ पानि मो तृं राजा मन वृक् । तोरें बार लपर है लीन्हे निस्या देहु न जुकु ॥२६३॥

अर्थ--(१) राजा (रत्नरेन) [यह कहने के अन्तर जब | अपनी वृध्य नीची किए (चुप ) रहा. [उनका | दमोशी माट यह पहन न कर सका। (२) वृथ्य से कटार डाल (ले) कर उसने कहा 'पृथ्य पेटारी में ,बद होकर] नहीं बैठ रहते हैं। (३) कृष्ण ने कोप करके ही कम को मारा का गुने की फूंक में बंधी नहीं बजती है।" (४) [यह कह कर ] जहां रिंग में बढ़ा हुआ गंधवंसन था. वहां उसके आगे जा कर भाट खड़ा हो गया। (५) [उनके निकट | समस्त राजाओं तथा रावों को खड़ा देखकर. उसने गंधवंसेत को बाएं हाथ से आर्टीबांद दिया, और कहां. (६) "ऐ गंधवंसेन तू महाराजा है. और मैं महेश की मूर्ति हूँ. [इसलिए] तू मेरा कहना सुन। वियोगी पानी है, और तू ऐ राजा, अग्नि है। आग और पानी का युद्ध नहीं

शोभा देता है। (८) आग पानी से बुझ जाती है, तू, ऐ राजा, मन में इस बात को समझ ले। (९) [यह योगी] तेरे द्वार पर [भिक्षा के लिए] हाथ में खप्पर लिए हुए [आया] है, इसे भिक्षा दे, इससे युद्ध न कर।"

टिप्पणी—(१) औंध<अव + घा = नीचा करना। दसौंधी<दश-बिन्धन् [दसौंध = दश-बिन्ध = दश-बिन्ध | = दशम अंश का अधिकारी। भाटों को संभवतः किसी उपज या लाभ का दशमांश मिलता था, इसिल्ए उनका यह नाम पड़ा। दसौंध की एक अन्य प्रकार की प्रथा अभी भी है: आइतिये जिन व्यापारियों के लिए सौदा खरीदते बेचते हैं, उनसे मिली आइत की रकम में से दशमांश उस व्यापारी के गुमाश्ते को देते हैं, और यह 'दसौंध' कहलाता है। (२) पेटारी < पेटिका = सन्दूक। (४) ठाड़ा < ठठ्ड < स्तब्ध = खड़ा। (५) बरम्हाऊ = ब्राह्मणों के द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद। (९) बार < वार = द्वार। खपर < कर्षर = खप्पड़, भिक्षापात्र। भिक्षा = भिक्षा।

जोगि न श्राहि श्राहि सो भोजू । जानें भेद करें सो खोजू । भारथ होइ जूफ जौं श्रोधा । होहिं सहाइ श्राइ सव जोधा । महादैव रन घंट वजावा । सृनि कै सबद ब्रग्ना चिल श्रावा । चढ़ै श्रात्र लें विस्तु मुरारी । इंद्रलोक सव लाग गहारी । फनपित फन पतार सों काढ़ा । श्रास्टों कुरी नाग भा ठाढ़ा । तेंतिस कोटि देवता साजा । श्री छ्रयानवे मेघ दर गाजा । छुप्पन कोटि बैसंदर बरा । सवा लाख परवत फरहरा । नवौ नाथ चिल श्रायहिं श्रौ चौरासी सिद्ध । श्रहुट बज्र जुर घरती गँगन गरुर श्रौर गिद्ध ॥२६४॥

अर्थ—(१) दसौघी ने कहा, "यह योगी नहीं है, भोज [जैसा महान् राजा] है, इस भेद को तू जान ले और तब इसकी वह (जाति, जन्म और नाम की) खोज कर। (२) यदि [तेरे और इसके बीच] युद्ध खड़ा हो गया, तो महाभारत हो जाएगा और समस्त योद्धा आकर [इसके] सहायक होंगे। (३) महादेव रण का घंटा बजा देंगे, और उसके शब्द को सुनकर ब्रह्मा चले आएँगे; (४) मुरारि विष्णु अपने अस्त्र (चक्र) को लेकर चढ़ आएँगे, और समस्त इन्द्रलोक इसकी पुकार पर महायता के लिए आ भिड़ेगा; (५) शेप पाताल से फण निकाल लेंगे और अस्ट कुल के नाग [उनके साथ] खड़े हो जाएँगे; (६) तैतीस करोड़ देवता [शस्त्रास्त्र] मजकर चल पड़ेंगे और छानबे मेघ दल गर्जन करने लगेंगे; (७) छप्पन कोटि वैश्वानर जलने लगेंगे और सवा लक्ष पर्वत फरफराने (फड़कने) लगेंगे। (८) नौ नाथ चले आएँगे और चौरासी सिद्ध भी, (९) धरनी पर साढ़े तीनों वज्र आ इकट्ठा होगे और आकाश में गरुड़ और गिद्ध (जटायू-संपाति आदि) होगे (निकल पड़ेगे)।"

टिप्पणी—(१) भोज=ग्यारहवीं शती ईस्वी का धार का प्रसिद्ध परमार शासक। (२) भारत=महाभारत का युद्ध । ओष्<उद्+धा=उठ खड़ा होना। (४) अत्र =अस्त्र । गोहारि<गो+हक्कार=गो-आकार=[संकट में पड़ी हुई] गाय की पुकार। गोहारी लगना=संकट में पड़े हुए की पुकार पर उसकी सहायता के लिए आ जाना।

(५) ठाड् < ठड्ड < स्तब्य = खड़ा। (६) दर < दल = सैन्य। (७) बैसंदर < वैद्रवान्तर = अग्नि। काड्र् < फरल्स्स्य = फरल्स्सा । (८) मबनाय = नाय सम्प्रवाय के नौ प्रमुख दोसी, िक्की पुचियाँ विस्त विस्ति विल्ती है। (इनके लिए देखिए डॉ॰ हजारी प्रसाद हिन्देरी किल्ति नाथ संप्रदाय )। यौकाती सिख = किन्न-संप्रदाय के चौरासी प्रमुख योगी, जिल्ही सूचियाँ भिस्न विप्ति है। (९) अहुठ बच्चजुर धरती : यहाँ पर मंकेत भी। और कृष्ण दे युद्ध का है जिसे भीव को दंगवै की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा था (दे० पू० ५०८.९) पहर = पहड़ : विष्णु के वाहन जिल्ही क्याएँ प्राचीन काल से महाभारत आदि में किली हैं, जो नायकुल के बड़े भारी संहार-कर्ता माने गए हैं। गिन्न = पौराणिक कथाओं के पिद्ध — जटायू, संपाती आदि । जटायू और रावण के युद्ध की कथा 'रासायग' में आई है।

में अप्ताँ को माँट श्रमाज | वाण् हाथ देड बरम्हाज | कां जोगी अप नगरी मोगी | जो दे सेंधि चढ़े गढ़ चोरी | हंद्र डरे निति नावे माथा | किसृन डरे सेम जेड़ँ नाथा | वग्म्हा डरे चत्र गृय जाप | श्रो पातार डरे बिल बासू | धर्मि डरे श्री मंदर मेरू | चंद्र सूर श्रो गँगन कुवेस् | मेर डरिह विजुरी जहाँ डीटी | कुठूँग डरे धरनी जेहि पीटी | चहीं तो गब मागी धरि छेसा | श्रोर को कीट पतंग नरेसा | वोला मांट नरेस युन् गरव न छाजा जीव | कंनकरन की खोपरी युड़न बाँवे भीव ॥२६५॥।

अर्थ—(१) त्यारंगित की आजा हुई, "अयोग्य स्थान का यह भाँट कौन है जो [आसीवांद देना भी नहीं जानता हे और] वाएँ हाथ में ब्राह्मणों का आशीवांद दे रहा है ? (२) और इन प्रकार के आवरण वाला वह योगी कौन है जो सेंथ लगाकर चोरों ने मेरे गढ पर चढ रहा है। (३) मुझसे इन्द्र डरता है और नित्य मुझे मस्तक झुकाता है, कुएण उरचा है, जिसने कालीय को नाथा था, (४) ब्रह्मा डरता है, जिसके चार मुख है, और पाताल में बिल और वासुकि मुझसे डरने हैं। (४) मुझसे धरती डरती है, मदर तथा मेर पर्वत डरते हैं, चन्द्र, सूर्य डरते हैं और आकाश में कुवेर डरती है। (६) मुझसे वे मेघ डरते हैं जिनमें जिल्ली दीयती है और कूर्म डरता है, जिसमी पीठ पर धरनी है। (३) मैं चाहूँ तो इन सभी को केश पकड़ (पकड़वा) कर मंगा (बुलवा) लूं, किर दूनरे [प्राणी] कीड़े-पतिगे [सद्य] नरेश किस गिनती में हे। (८) भाट बोला, "ऐ राजा, गुन ; किसी भी जीव (प्राणिधारी) को गर्व शोभा नहीं दे सना है; (९) भीम [जैना योद्या भी] कुभकर्ण की खोपड़ी में डूवने से बना था।"

टिप्पणी——(१) अक्षाअ = अयोग्य अथवा बुरे स्थान का । (२) सेंघ<सिच = विवर, छिद्र। (३) कारी < कालीय = यमुना के दह में रहने वाला प्रसिद्ध विषघर, जिसका दमन कृष्ण ने किया था। (४) बिल=दानवराज बिल, जिनको विष्णु ने छला था। बासू ्यासुकि=प्रसिद्ध पौराणिक तीन नागराज में से एकः अन्य दो शेष और तक्षक

थें। (६) बिजुरी<िवज्जु<िवजुर्=िवजली । कुरँभ<कूर्म = कच्छप । (८) छाज् <छज्ज् [दे०] = शोभना, चसकता । (९) कुंभकरन की खोपड़ी, बूड़स दॉखा भी बें : कहा जाता है कि भीम अपने बेठ के दर्प में चूर कहीं जा रहे थे और वे एक नड़े में गिर गए । बड़ी कठिनाई से वे उसमें से निवल सके । तदनन्तर, उन्हें बाद दात हुआ कि यह गढ़ा कुंभकर्ण की खोपड़ी का था, उनका बठ का अभिगाद जाता रहा ।

रावन गरव विरोधा रामृ | स्त्रो स्त्रोहि गरव भएउ पंत्राः | तेहि रावन श्रम को विरवेडा | जेहि दग सीन वीन भुद्राडंडा | स्रज जेहि के तपे रसोई | वैसंदर निति धोती धोई | स्क सोंटिया सिस मिस्त्रारा | पवन करे निति बार योहाग | मीचु लाइ के पाटी बोधा | रहा न दोसर स्रोहि मो काँधा | जो स्त्रम वजर टरे नहिं टारा | सोउ मुस्रा तपसी कर भारा | नाती पून कोटि दस स्त्रहा | रोवन हार न एसी रहा | स्त्रोछ जानि के काड़ जनि कोड गरय करेड | स्त्रोछ पारी देव ह जैत पत्र जो देड ||२६६॥

अर्थ—(१) | उसके हुए. एटा. | "स्थण ने र न्या राम ने बिरोध किया, और उसके उस गर्व के अगर ही | दोनों में | युह हुआ । (२) उस रायण के लेगा कीन बलवान था, जिएक एए निर्म ओर बीन भुक्षदे (बाहू) हो, (३) जिनको रसोई सर्थ गा। था. वैशास्त्र (पिक्) निर्म जिसकी हो । धोला था. (३) सुन जिसका सोटिया (वैत्रिक), और बाहा [स्वयं] निर्माल था. पत्रन जिसके हार पर बाह् लगाता था, (५) मृत्यू लाकर जिनकी पलंग की पट्टी में याथ दी गई थी ? | एर एकार ] दूसरा कोई नहीं रहा जो उसके साथ [वैर] कथे पर लेता। (६) जो ऐसा राज जैसा [दुर्जेय] था और हटाने से हट नहीं सकता [अटल | था. वह भी एक तपस्यी (राम) के द्वारा मारा जाकर मरा। (७) उसके नाती तथा पुत्र दस कोटि थे. जिन्तु [वे सभी नष्ट हो गए और] उसके लिए रोने वाला एक भी न रहा। (८) किसी | अन्य को ] तुच्छ जानकर कोई गर्व न करे, (९) क्योंकि तुच्छ की पिवत (उसके पत्र) में देव है जो उसे जयति-पत्र देता है।"

श्रात्र जो भाँट जहाँ हुत श्रागें । विने उटा राजिह रिनि लागें । भाँट श्राहि ईसुर के कला । राजा नय रानें श्ररमला । भाँट मीचु श्रापुनि पे दीसा । तासों कीन करें रस रीना । भएउ रजाएसु गंध्रपसेनी । काह मीचु के चट्टा निसेनी । काह श्रविन वानी श्रस मरसी । करिस विटंड भरम निहें करमी । जाति करा कत स्त्रौगुन लाविस । बाएँ हाथ राज बरम्हाविस । भाँट नाउँ का मारों जीवाँ । स्त्रबहुँ बोल नाइ कै गीवाँ । नुइँरे भांट यह जोगी तोहि एहि कहाँ क सँग । कहाँ छरे स्त्रस पात्रा काह भएउ ।चत मँग ॥२६७॥

अर्थ—(१) [अव] जो भाँट वहाँ (रत्तसेन के पास) से [चलकर] आगे आया, राजा (गंधवंसेन) के कृद्ध होने पर उससे निवेदन कर उठा, (२) [हं राजा,] भाँट ईश्वर (महेश) की कला [होता ] है, [इसीलिए] समस्त राजा उसे अर्गला [के रूप] में रखते हैं। (३) भाँट अपनी मृत्यु हो न हो ,देखता रहता है [सदैव स्वामी के साथ मरने के लिए तैयार रहता है], इसिलए उससे कौन रस (प्रीति) अथवा रोप करें?" (४) [इस कथन को सुनकर] गंधवंसेन का राजादेश हुआ, "तू क्या (क्यों) मृत्यु की मीढ़ी पर चढ़ा हुआ है ? [अपनी] ओछी वाणी के कारण तू क्या [क्यों वेकार] इस प्रकार मर रहा (मरना चाहता) है ? तू यह वितंडा क्यों कर रहा है और मुझसे भ्रम (भय) नहीं कर रहा है ? (६) अपनी जाति की कला (कान्ति) में तू क्यों यह अवगुण लगा रहा है, और वाएँ हाथ से मुझ राजा को ब्राह्मणों का आशीर्वाद दे रहा है ? (७) तू भाँट नामधारी है, इससे क्या तेरा जीव-वध कहूँ ? अब भी तू गर्दन निमत करके वातें कर। (८) तू भाँट है, और यह योगी है; तेरा और इसका कहाँ का साथ है ? (९) कहाँ तू ने इस योगी को इस प्रकार छलने का अवसर पाया, और क्या [इसका] ऐसा चित्त का झुकाव हुआ [िक इसने तेरा साथ किया] ?"

टिप्पणी—(१) बिनव्<िवण्णव्<िवज्ञापय् = निवेदन करना । (२) अरगल <अर्गला = किवाड़ों को बन्द करके उनके पीछे लगाई जाने वाली लकड़ी, रोक-थाम । (४) रजाएस्<राजादेश=राजाज्ञा । निसेनी<णस्सेणि<निःश्रेणि = सीढ़ी । (५) अवन<अवण्ण<अवण्=वर्णहोन, ओछा । बिटंड<वितंडा=बकवाद । (६) करा=कला । (९) भंग<भङ्ग=झुकाव ।

जो सत पूँ ब्रहु गंध्रप राजा । सत पे कहों परे किन गाजा । भाँटिह काह मीचु सों डरना । हाथ कटारि पेट हिन मरना । जंबू दीप श्रो चिनउर देमू । चित्रसेनि बड़ तहाँ नरेसू । रतनसेनि यहु ताकर बेटा । कुल चौहान जाइ निहं मेंटा । खाँड़ें श्रचल सुमेर पहारू । टरे न जों लागे संसारू । दान सुमेरु देत निहं खाँगा । जो श्रोहि माँगा न श्रोरिह माँगा । दाहिन हाथ उठाएउँ नाही । श्रोर को श्रस बरम्हावउँ जाही । नाउँ महापातर मोहि तिहक भिखारी ढीठ । जो खिर बात कहें रिस लागे खिर पे कहें बसीठ ॥ २६८॥

अर्थ--(१) [भांट ने कहा,] "हे राजा गंधर्वसेन, यदि तुम सत्य पूछते हो तो मैं, हो न हो. सत्य ही कहूंगा, क्यों न वज्र ही मेरे ऊपर गिरे। (२) भाँट को मृत्यु से क्या डर, उसे तो [स्वामी के मारे जाने के अनंतर हाथ में कटार लेकर और

पेट मे उसे मारकर मरना ही होता है। (३) एक जम्बू द्वीप है, [उसमें] चित्तौर का देश है, और चित्रसेन वहाँ का बड़ा राजा था। (४) यह रत्नसेन उसी का बेटा है; इसका कुल चौहान है, जो [संसार से] मिटाया नहीं जा सकेगा। (५) यह खड़ग [चलाने] में [उमी प्रकार] अटल है [जिम प्रकार] सुमेरु पर्वत है, और यह [खड्ग चलाने से] विचलित नहीं हो सकता चाहे सारा मंसार [इसके सामने] आ जाए। (६) दान मे यह [पुनः] सुमेरु [सदृश] है, क्योंकि देते हुए इसे कमी नहीं पड़ती है, और जो इससे माँग लेता है, फिर औरों से नहीं माँगता है [उसे और किसी से माँगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है]। (७) दाहिना हाथ मैंने उसी को उठाया है; और ऐसा कौन है जिसे इस प्रकार [दाहिने हाथ से] मैं ब्राह्मणों का आशीर्वाद दूँ। (८) मेरा नाम महापात्र है, मैं इसी का धृष्ठ भिखारी हूँ, (९) यद्यपि खरी वात कहने से [सुनने वाले को] रिस लगती है, किन्तु वसीठ, हो न हो, खरी बात ही कहता है।"

टिप्पणी—(१) जौ<जउ<जइ=यि । पै<परम्=हो न हो । गाज<गजज<गर्ज=वादलों की गर्जना, वज्र । (२) हाथ कटारि पेट हिन मरना : भाँट स्वामी के साथ रण-स्थल में भी जाता था, और यह एक व्यापक प्रथा थी कि स्वामी के मारे जाने के वाद वह आत्मवात कर लेता था । (४) बेटा<बिट्ट [दे<math>0]=पुत्र । (५) खाँडा=खड्ग । (६) खाँग्=कम पड़ना, पूरा न पड़ना । (८) महापातर=महापात्र =महापात्र वास्तव में जाति-नाम था, यथा अकबर आश्रित महापात्र नरहरि बंदीजन । (९) खरि<खर=परुष, कठोर । बसीठ<विसट्ठ<विसट्ठ<विसट्ठ

सोइ विनती सिउँ करों वसीठी । पहिलों करुइ ग्रंत होइ मीठी । तृँ गंग्नप राजा जग पूजा । गुन चौदह सिख देई को दूजा । हीरामिन जो तुम्हार परेवा । गा चितउर त्रों कीन्हेंिस सेवा । तेहि बोलाइ पृंबहु वह देमू । दहुँ जोगी की तहुँ क नरेमू । हमरें कहत रहें निह मानू । जो वह कहें सोइ परवानू । जहाँ बारि तहुँ ज्ञाव बरोकों । करें वियाह घरम मृठि तोकों । जों पहिलों मन मान त काँ विश्व । परिविश्व रतन गाँठि तव बाँ धिश्व ।

रतन छिपाएँ ना छिपे पारित्र होड सो परीख । घालि कसोटी दीजिए कनक कचोरी मीख ॥२६६॥

अर्थ—(१) "इमीलिए मैं विनती के माथ वसीठी (द्तत्व) कर रहा हूँ; यह वसीठी पहले कड़वी किन्तु अन्त में मधुर होगी। (२) ऐ राजा गंधवंसेन, तू जगत् में प्जित है, और चतुर्दश गुणों से युक्त है, इसिलए दूसरा कौन तुझे शिक्षा दे सकता है ? (३) हीरामणि जो तुम्हारा पक्षी था, चिन्तीड़ गया है और [उसने वहाँ इसकी] सेवा की है। (४) उसको बुलाकर उस देश के बारे में पूछो, और यह पूछों कि यह योगी है, या वहाँ का राजा है। (५) मेरे कहते से मान्यता न रहेगी, जो वह कहे वही प्रमाण होगा। (६) जहाँ बालिका थी वहाँ यह बरोक [के लिए] आया है, इसिलए यदि तू इसके साथ [अपनी कन्या का] विवाह करे, तो तुझे अत्यधिक धर्म हो। (७)

पहले यदि मन मान जाए तब [िकसी कार्य में] कंघा लगाना चाहिए, पहले रत्न की परीक्षा कर ली जाए तब उसे गाँठ में बाँधना चाहिए [पहले रत्नसेन की परीक्षा कर लो तब उसकी गाँठ अपनी कन्या के नाथ बाँथो]। (८) रत्न छिपाने से नहीं छिपता है. जो पारखी होता है, वह उसकी परख ही लेता है। (९) कसौटी पर [उसका खरापन] कसकर ही उसे [अपना] कनक का कच्चोल (पात्र) उसे भिक्षा में देना चाहिए।

टिप्पणी—(१) बिनती <िवज्ञिप्त=ित्रदेवत । सिउँ < समम्=साथ । करुअ=कटु । (२) चौदह गुन : गुण चौदह माने गए हैं (दे० 'चतुर्दश गुण'—मो० वि०) । [विद्याएँ भी चतुर्दश मानी गई हैं : चारवेद, छः वेदांग, पुराण, मीमांसा, न्याय तथा धर्म; दे० ('विद्या'—मो० वि०) ] । (३) परेवा < पारेवय < पारावत=कबूतर, पक्षी । (५) परवान=प्रमाण । (६) बारि=बालिका । बरोक < वर + औत्वय=वरिच्छा, फलदान । (९) कचोरी < कच्चोल + इका=कटोरी, प्याली । दीजिए कनक कचोरी भीख : तुल० रतन कचोलइ किम पाउइ भीखि—बीसलदेव रास, छंद ४७ ।

हीरामिन जीं राजें सुना। रोस बुकान हिएँ महँ गुना। श्रम्याँ भई बुलायहु सोई। पंडित हुँतें घोष निह होई। एक कहत सहमक दस घाए। हीरामिनिहि येगि ले श्राए। खोला श्रागे श्रानि मँज्या। मिन्ना निकप्ति यहु दिन कर रूमा। श्रम्नित घरत मिला यहु भाँती। राजें मुना भई हियँ सांती। जाए जरत श्रानि जल परा। होड़ फुलवारि रहन हिय मरा। राजें मिला पूंडी हाँसि बाता। कस तन पीत भएउ मुख राता। चत्र येद हु तुम्ह पंडित पढ़े मास्तर येद। कडाँ चं जोगी गड़ श्रानि कीन्ह गढ़ भेद।। रि७०।।

रूसिअ=रुष्ट । (६) फुलवारि<फुल्लवाडिआ=फुल्लवाटिका । रहस<रभस्=हर्ष, आनंद ।

हीरामिन रसना रम खोला | दई स्रातीम स्रौ स्नस्तुति बोला | इंद्र राज राजेपुर महा | सौंहं रिसि किछु जाड न कहा | प जेहि बात होइ मल स्नागें | सेत्रक निडर कहै रिम लागें | मुत्रा सुक्क स्रातित पे खोजा | होइ न बिक्रम राजा भोजा | हों सेवक तुम्ह स्नादि गोसाई | संत्रा करों जियों जब ताई | जेइँ जिउ दीन्ह देखावा देशू | सो पे जिय महँ वमै नग्मू | जो स्नोहि सँवरै एके तुँ ही | मोई पंखा जगत रतमुहीं | नैन बैन स्नो सरवन बुडी सबै तोर परसाद | सेवा मोर इहै निति बोलों स्नासिरवाद ॥२७१॥

अर्थ—(१) हीरामणि ने [अपनी] रसना का रस खोल दिया (मुक्त किया); वह [गंधर्यभेन को] आशीर्वार केर उसकी स्तृति करने लगा, "(२) हे [पृथ्वी के] इन्द्र और महाराज-राजेश्वर, मुझे अपने सम्पृत्र हो [तुम्हारी] रिस दीव पड़ रही है, इसलिए कुछ कहते नहीं वन रहा है। (३) किन्तु जिस बात से आगे [स्वामी का] भरा हो, वह बात निइर सेवक [स्वामी को] रिम लगने पर |भो| कहता हो है। (४) सुधा, हो न हो, अमृत् [जैसा] सुफल [स्वामी के लिए| खोजता ह, [मले ही] वह विक्रम राजा का भोज्य न हो सके। मैं सेवक हैं और तुन मेरे आदि (प्रथम) स्वामी हो, [इसलिए] जय तक जीवित रहंगा, तुम्हारी नेवा जरता रहता। (६) जिसने जीवन दिया और यह देश दिवासा, हो न हो, वह राजा हदा में जाता ही है, (३) और जो उसको एक मात्र तू ही हें कहकर स्वरण अस्ता हे, वही पत्री इस जयत् में लाल (कान्तिपूर्ण) मुखवाचा होता है। (८) मेरे नेत्र, वना, अवण ओर बृद्धि सभी तेरे प्रसाद (तेरे दिए हुए) हे, (३) मेरो निमा वर्ग है कि में नुने नित्य आगीर्वचन कहता रहाँ।"

टिप्पणी—(२) सींह<सउँह=तमपुत्र । (४) भोष<धीला च्योजन के सोग्य । बिजन=विकार की यह कल ८८.१ की डिप्पणी में दो जा घुणे है। (७) संबद्धसर्=सप्∠स्परण करना ।

्य को अस्तिम पंतियों से स्वासी भी गारण का प्राप्ति गानी है निम प्राप्तिस के प्रति कृत का का भाग त्यक्त किया त्या । अध्यक्षेत्राच एक प्राप्त कोलेक 1944 का निराम त्योत्वारी प्रश्नीतिक का निराम तके का प्रति है।

जो त्राप्त सेवक पर पनि दना । तिहिति जीन त्रांदिन पे यसा । तिहि मेथक के कम्मिह दोगू । मेथ करन ठाकुर होड़ केसू । त्रों विहि दोल निदोलिहि लागा । मेथक डरिह जीय ले भाना । तीं पंत्री कहुँवां थिर रहना । ताकै लहाँ जाइ जी डहना । नपन दीप देवेउँ किरि राजा । जेयू दीप जाइ पुनि बाजा । तहँ चितउर गट्ट देवेउँ ऊँचा । ऊँच राजि सरि तोहि पहुँचा । रतनसेनि यहु तहाँ नरेसू । ऋाएउँ ले जोगी कर भेसू । सुवा सुफल पे ऋाने हैं तेहि गुन मुख रात । कया पीन ऋस तानें सँवरौं विक्रम वान ॥२७२॥

अर्थ—(१) "मेवक यदि इस प्रकार पित (स्वामी) की सुदशा चाहता हो, तो उसकी जिह्वा पर, हो न हो, अमृत निवास करता है, (२) यह उस सेवक के कर्मों का दोप है [यदि] मेवा करते हुए स्वामी को उस पर रोप हो, (२) और निर्दोप होने पर भी जिस सेवक को दो। लगता है, वह सेवक डर के मारे अपना जीव लेकर भाग जाता ही है। (४) यदि वह पक्षी हुआ, तो उसे स्थिर रूप से कहाँ रहना है? यदि डैने है, तो जहाँ जाने का निश्चय करता है, चला जाता है। (५) मैंने घूम-फिर कर सातों द्वीप देखे और फिर जम्ब द्वीप जा पहुँचा। (६) वहाँ मैंने ऊँचा चित्तौड़गढ़ देखा; उनका ऊँचा राज्य तेरे राज्य के सदृश पहुँचता था। (७) यह रत्नमेन वहाँ राजा था, और इसको मैं योगी के वेप में [करके] ले आया। (८) सुआ हो न हो, [स्वामी के लिए]मुफल ले आता है, इसी गुण से उसका मुख लाल होता है। (९) [किन्तुमाथ ही] मेरी काया पीली इसलिए है कि मैं विक्रम की वार्ता का स्मरण कर रहा हूं।"

टिप्पणी——(२) ठाकुर<ठवकुर=स्वामी । (४) ताक्<तवक<तर्कय्=तर्क करना, विचार करना, निश्चय करना । (५) बाज्<वज्ज्=जाना, गमन करना । (६) सिर<सदृश=समान, समानता । (८)-(९) बिकम यात : यहाँ उसी वार्ता का उल्लेख है जिसका ऊपर ८८.१ में हुआ है : सुनि राज वियोग तस मानाँ । जैसें हियें बिकरम पछितानाँ ।

पहिलें भएउ भाँट सत भाखी । पुनि बोला हीरामनि साखी । राजिह भा निस्चो मन माना । बाँधा रतन छोरि के स्त्राना । कुल पूँछा चौहान कुलीना । रतन न वाँधे होइ मलीना । हीरा दसन पान रँग पाके । विहँसत सवन्ह बीज बर ताके । मुंटा स्रवन मैंन सो चाँपे । राजवैन उघरे सव भाँपे । स्त्राना काटर एक तोखारू । कहा सो फेरै भा स्त्रसवारू । फेरेंड तुरिश्र छतीमो कुरी । सबिहं सराहा सिंघलपुरी । कुँश्रर बतीमों लक्खना सहम कराँ जस भान ।

काह कमांटी किसए कैचन बारह वानि ॥२७३॥ अर्थ—(१) पहले भाँट सत्यभाषी हुआ, और उसके अनंतर साक्षी हीरामणि बोला [उनने आंखों देखा विवरण दिया]. (२) इसलिए राजा गन्धर्वमेन को निश्चय हो गया. और उसका मन मान गया, और वह बन्दी रत्नसेन को मुक्त करके ले आया। (३) कुल के सबध में प्रश्न किया था तो कुलीन चौहान कुल ज्ञात हुआ था, रत्न (रत्नसेन) को बाँधने (बन्दी करने) से भी [उसकी वह कुलगत उज्ज्वलता बनी हुई थीं वह मिलन नही हुआ था। (४) उसके हीरे जैसे दाँत पान के रंग से पके हुए थे, और वे सभी हँमते समय श्रेष्ठ विद्युत सदृश दीख पड़े। (५) कानों में मुद्राएँ मोम से विपकाई हुई थीं, और वे समस्त राजवर्ण (राजिह्न) जो ढके हुए थे, उधड़

पद्मावत २३३

पड़ें। (६) गन्धर्वसेन एक कट्टर घोड़ा ले आया, और जब उससे [चढ़कर] उसे घुमाने को कहा, वह उस पर चढ़ गया। (७) जब उसने उसको फिराया छत्तीसों कुलों के समस्त सिहलपुरवासियों ने उसकी सराहना की। (८) [सबों ने कहा,] 'यह कुमार वत्तीसों शुभ लक्षणों वाला है, और वैसा ही [प्रतापी] है जैमा सहस्र कलाओं वाला सूर्य होता है। (९) इस वारह वर्णों वाले कंचन को क्या कसौटी पर कसिएगा ?''

टिप्पणी——(१) साबी < साक्षिल् < साक्षिन् = । (२) आन् < आ+नी = लाना। (४) बीज < विज्जु < विद्युत् = विजली। ताक < तक्क < तक्क्यं = देखना, दीखना। (५) मैन < मयण < मदन = मोम। वैन < वण्ण < वर्ण = चिह्न। (६) काटर = (१) काटने वाला, बिगड़ैल, अथवा (२) कत्तल जाति का घोड़ा (दे० 'प्रेमी' अभिनत्त्वन ग्रंथ १०८१, तथा छिताई वार्ता छंद ७२४) तोखार = गुल्लारिस्तान का घोड़ा, घोड़ा। (७) तुरिअ < तुरय < तुरग = घोड़ा। छतीस कुरी = छत्तीस कुलों के लोग। छत्तीस कुलों या जातियों को सूचियाँ देश-काल-भेद के अनुसार पृथक्-पृथक् मिलती हैं। जायसी ने पहले भी छत्तीस कुलों का उल्लेख किया है (१८५.१)। (९) बारह बानि < द्वादश विण्न् = बारह वर्णों का: जायसी के समय में बारह वर्णों का सोना सबसे खरा माना जाता था। जायसी ने प्रायः बारह वानी कंचन का उल्लेख किया है। 'बान' और 'बनवारी' के संबंध में दे० उपर ८३.५ की तत्संबंधी टिप्पणियाँ।

देखि सुरुज बर कँउल सँजांगू | श्रस्नु श्रस्तु वोला सब लोगू | मिला मुबंग श्रमंस उजियारा | भा वरोक श्रौ तिलक सँवारा | श्रानिरुध कहँ जो लिखी जैमारा | को मेटै वानासुर हारा | श्राजु मिले श्रानिरुघ को उत्था | देंग श्रमंद दैनेन्ह सिर दूखा | सगर मूर भुइँ मरवर केवा | बन ग्वँड भँवर होड रस लेवा | पिछुँ क बार पुरुब की बारी | लिखी जो जोरी होइ न न्यारी | मानुस साज लाग्व मन साजा | साजा विधि मोई पै वाजा | गए जो बाजन वाजने जिन्हिंह मारन रन माहँ | फिरि बाजन तेइ वाजे मैंगलचार श्रोनाहँ ॥२७४॥

अर्थ--(१) कमिलनी (पिद्यानी) के साथ सूर्य [जैसे] इस वर का संयोग देख-कर सब लोग 'अस्तु अस्तु' (ऐसा ही हो. ऐसा ही हो) कहने लगे। (२) उन्होंने कहा, [इस सबंध से सिंहल के] सुबंश में [चिनौड़ का] उज्ज्वर अस मिल रहा है।" लोक का समर्थन पाकर तदनतर] विरच्छा हुई और वर को तिलक किया गया। (३) [लोग कहने लगे.] "अनिरुद्ध को[उसके भाष्य में ] [उपा की | जबमाल लिखी हुई थी, इसिलए उसे कौन मिटा सकता था। वाणासुर हार रहा। (४) आज अनिरुद्ध (रत्नमेन) को उपा (पद्मावती) मिलेगी, देवताओं को आनंद और दैत्यों के सिर (उनके हिस्से में) दुःख होगा। (५) आकाश में सूर्य होता है और भूमि पर सरोवर की केतकी (कमिलनी) होती है, [इसी प्रकार सरोवर में कमिलनी] और वनखंड में भ्रमर होता है, किन्तु फिर भी वे उसके रस के ग्राहक होते हैं। (६) पश्चिम (चित्तौड़) का बालक था और पूर्व (सिंहल) की बालिका थी, किन्तु जो जोड़ी [पहले से विधाता द्वारा] लिखी हुई है, वह न्यारी (अलग) नहीं हो सकती है। (७) मनुष्य मन में लाख कल्पनाएं करे, किन्तु जो विधाता निर्मित करता है, वही हो कर रहता है। (८) जो बाद्य जिनको रण में मारने के लिए बजते हुए गए थे, (९) वे ही बाद्य पुनः उनके मंगलाचार में बजे! "

टिप्पणी—(२) बरोक < वर+ औत्क्य= विरुच्छा, फलदान । (३)-(४) अति- रुद्ध (प्रद्युम्न-पुत्र) तथा उषा की प्रेमकथा मध्ययुग में बहुत प्रचलित थी और उस युग में संपूर्ण भारतवर्ष में इसके संबंध की रचनाएँ मिलती हैं। (५) केवा<केअअ<केतक= केतकी। (६) बार < बाल= बालक। बारी= बालिका। (७) साज् < सज्ज्< सृज् = निर्माण करता, बनाना। बाज्< बज्ज्< वज् = जाना, होना। (८) बाजन< वाद्य = बाजा।

लगन धरी श्रौ रचा बिश्राह् । सिंघल नेवत फिरा सब काहू । वाजन वाजे कोटि पचासा । मा श्रनंद सगरों कविलासा । जेहि दिन कहँ निति देव मनावा । लोइ देवस पदुमावति पावा । चाँद स्रुज मिन माथें भागू । श्रो गाविहें सब नखत नोहागू । रचि रि गानिक माँड़ों छाविहें । श्रो भुड़ें रात विछाउ विछवािह । चंदन खाँस रचे चहु पानी । मानिक दिया वरिह दिन राती । घर घर वंदन रचे दुत्रारा । जावन नगर गीत सनकारा । हाट वार निंवल मय जहँ देखिश्र तहँ रात । धने गानी पहुमावित जा करि श्रीम बगत ॥२७५॥

अर्थ—(१) लग्न निर्धारित हुई और विवाह की रचना (ब्यवस्था) हुई। सिहल में समको तिनवण घुनाम प्या । (२) पत्तान कोटि बाने बजे, और समस्त कैलास (राजधीर प्रवहरण) में जार्गर हुआ। (२) जिस दिन के लिए वह नित्य [अपने] देवना को गान्ते थी. वही दिश्य प्रमावती धो प्राप्त हुआ। (४) चन्द्रमा (पद्मावती), सूर्ग (रन्ते ।) तथा मणियो (पनके सम्बद्रो) के मस्तक पर आग्योद्रय हुआ था. [पद्मावती ती] समस्त करिया पृत्रमा के कीन प्रार्था थो। विवाह के लिए रचन्त्रच कर (युक्ति पृत्री) लेग प्रधिप्तय का स्वया को प्रेमी को प्रतिवहीं उन्होंने रच कर्मी थीं। विवाह के लिए रचन्त्रच कर (युक्ति पृत्री) लेग प्रधिप्तय का स्वया के प्रमान की प्रतिवहीं उन्होंने रच कर्मी थीं। विवाह पर विवाह पर क्रिक्त पर किता पर विवाह को प्रदेश का में हार पर बदनवार रचे के एते का प्रतिवहीं की प्रवहीं का में हार पर बदनवार रचे का प्रतिवहीं की प्रवहीं की प्रवहीं की एते को प्रवहीं की प्रवह

टिप्पणी—(१) लेका=ितंत्रण । (२) सगर<सगल=स्थल । (४) सुहाण <सोहाग <सोनान्य=िवाह के गीत । (५) माँडौ=मण्डन । (६) खाभ <खंभ <स्कम्भ=खंभा । (७) बंदन < बन्दन[माला]=बन्दनवार, घर के द्वार पर मंगल के लिए बाँघी जाने वाली पत्र-माला । जाँवत = यावत् । (८) बाट < वट्ट < वर्त्म = मार्ग । (९) बरात < वर-यात्रा ।

रतनसेनि कहँ कापर त्राए | हीरा मोंति पदारथ लाए | कुत्रँर सहस सँग त्राए सभागे | बिनो करिहें राजा तों लागे | जेहि लगि तुम्ह साधा तप जोगू | लेहु राज मानहु मुख भोगू | मंजन करहु भभूति उतारहु | के त्र्यस्नान चनुरमम साम्हु | काढ़हु मुंद्रा फिटिक त्र्यभाऊ | पिहरहु कुंडल कनक जराऊ | क्षोरहु जटा फुलाएल लेहू | काम्हु केम मट्टक सिर देहू | काढ़हु कंथा चिरकुट लावा | पिहरहु राता दगल मोहाना | पाँविर तजहु देहु पग पैरी त्रावा वाँक तोखार | वाँधहु मोर छत्र सिर तानहु वेगि होहु त्र्यनार ॥२७६॥

अर्थ—(१) रत्नमेन के लिए कपड़े आए, जिसमें हीरे, सोदी तथा बहुम्त्य पत्थर लगे हुए थे। (२) जो महस्रों भाग्यशाली कुमार रत्नमेन के संग आए थे. वे रत्नमेन के पास आकर विनदी करने लगे, "(३) जिस हेतु तुमने तप और शंभ साधा था, उसको. ऐ राजा. लो और सुख-भोग मानो। (४) अब तुम मज्यन (जोर-शृद्धि) करो, राख को धरीर से हटाओ. और स्नान कर के चतुरसम लगाओ। (५) बह् स्फटिक की मुद्रा, जो [तुम्हारे] अयोग्य है निकालो और तनक का जशकार लुडल पहनो। (६) जटा खोलकर बालो में फुलेज डालो. केशों को आपकर तिर पर मुक्ट धारण करो। (७) उस कथे को रिकाल फेको जिसे विवद्धा होने एन भी तुमने लगा (पहन) रक्खा है. और लाल मन्दर दगला पहनो। (८) प्रवर्श होनों और पैरों को [घोड़े की] पैरी में दो, [बचोकि | तुग्हारी नवारी के लिए दाका बोड़ा आबा हुआ है. (९) भौर [निर पर] बोबो, सिर पर छत्र वानो जार बीच [२ ] पर] सवार हो।"

टिप्पणी—(१) कापर-१४०७ । वर्षट= वस्त्र । लाप<ाग्य= जाना ।
(२) विनौ<िनस < विक्रिण =ित्रवेदम । (४) संज्ञा<सरणप्र-१ फ्रिंन=
कारीर-शृद्धि । भभूति<िम्रित= साप्त । चतुरवर्ष<चटुःगम = स्व्वत, त्राप्त केतर
और कस्तूरी को सम भाग से लेकर बाण्ण हुआ लेप । (५) अभूष < भाग=
अयुदत, अयोग्य । (६) फुराएल < फुल्ल + ५० = फूलों से बाण ६ हरा सुन प्रत तैल ।
(७) कथा= मूदड़ों को जोड़-पाइ का प्रताल हुआ बस्त्र । (प्रत्याद दिख्य- कृष्ट्य
<िचरहृष्टिन = फटलर प्रियड़ा हुआ । इन्तर = राण । (१) कोर का प्रचार = सुनुद ।
ध्राप्तिर प्रत्यत्र < वर्ष = प्राप्ति । व्यवा<ध्रीत = क्ष्मणा । (१) कोर का प्रचार = सुनुद ।
असवार = सुवार | हाल | ।

नाजा राजा बाजन बाजे | मदन नहाय दुई दिएर गाजे | स्था राता रथ मोने क नाजा | नए बरान गोहन नव राजा | बाजत गाजत भा स्त्रमचारू | सब सिंबल नै करीह जोहारू | सहुँ स्रोर मसियर नखन तराई | मृहज चढ़ा चाँद की ताई | सब दिन तपा जैस हिय माहाँ । तैस रात पाई सुख छाहाँ । उपर रात छत्र तस छावा । इंद्रलोक सब सेवाँ स्त्रावा । स्त्राजु इंद्र स्त्राछिर मीं मिला । सब कविलास होइ सोहिला । धरती सरग चहुँ दिसि पृरि रहे मसियार । बाजत स्त्रावै राज मेंदिर कहुँ होइ मंगलाचार ॥२७०॥

अर्थ—(१) राजा(रत्नसेन)ने वरवेप में सजावट की; बाजे बजने लगे; दोनों ओर से मदन के सहायक (कामोत्तेजक) [बाजे] गर्जन करने लगे। (२) पुन:सोने का लाल रथ मजाया गया, तथा [सिंहल के] समस्त राजा बारात के साथ हुए। (३) बाजे गाजे और हाथी-घोड़ों के चीत्कार के साथ रत्नमेन [रथ पर] सवार हुआ, और समस्त सिंहल ने झुककर उसे जुहार किया। (४) चारों ओर नक्षत्र और तारिकाएँ (पद्मावती की महेलियाँ) मशालें हुई थीं जब सूर्य (रत्नसेन) चन्द्रमा (पद्मिनी) [से विवाह] के लिए चढ़ चला (बारात लेकर रवाना हुआ)। (५) वह समस्त दिन जिम प्रकार हृदय में तप्त होता रहा था उसी प्रकार रात में उसने सुख की छाया प्राप्त की। (६) उपर [आकाश में देवताओं के] लाल छत्र इस प्रकार आच्छादित थे, मानो समस्त इन्द्रलोक उसकी सेवा के लिए आ गया हो। (७) आज [मानो] इन्द्र अप्सरा से मिल रहा था [इसलिए] समस्त कैलास (शिवलोक-धवलगृह) में सोहिले (विवाह के गीत) हो रहे थे। (८) धरती और आकाश में चारों ओर मशालें पृरित हो रही थी; (९) राजा (रत्नसेन) वजते हुए वाद्यों के साथ राज-भवन को आ रहा था और मगलाचार हो रहा था।

टिप्पणी——(१) साज्<सज्ज<सस्ज्ञस्तजाना, तैयार करना । मदन-सहाय = मदन के सहायक, कामोत्तेजक । गाज्<गज्ज<गर्ज=गर्जन करना । (२) गोहन = साथ । (३) असवार = सवार[फ़ा०] । नव्<नम्=नमित होना, झुकना । (४) मसिअर>मशअल[फा०] = मशाल । तराई=तारिका । (७) आछरि<अच्छरि <अप्सरस् = अप्सरा । किंदलास <कैलास = शिवलोक । जायसी के शिवलोक में ही इन्द्र तथा उसकी अप्सराएँ भी हैं । (८) सरग<स्वर्ग=आकाश ।

पदुमावित धीराहर चढ़ी । दहुँ कस रिव जाकहँ सिस गढ़ी । देखि वरात सिखन्ह सों कहा । इन्ह महँ कोनु सो जोगी ऋहा । वेड सो जोग ले श्रोर निवाहा । भएउ सूर चिढ़ चाँद वियाहा । कोनु सिख सो श्रेस ऋकेला । जेड सिर लाड पेम सों लेखा । कामों पितं बचा श्रिस हारी । उतर न दीन्ह दीन्हि तेहि वारी । काकहँ देय श्रेसि जे दीन्हा । जेड जेमार जीति रन लीन्हा । घीन्न एकव श्रस नवै न नाएँ । श्रों सुपुरुष होइ दैस पराएँ । को विरिबंड वीर श्रम मोहि देखें कर चाउ । पिन जाइहि जनवासे सखी र वेगि देखाउ ॥रिज्ञा।

अर्थ--(१) पद्मावती [यह देखने के लिए] धवलगृह पर चढ़ गई कि वह सर्य (प्रेमी) कैसा है जिसके लिए वह शिश (प्रेमिका)निर्मित हुई है। (२) बारात को देखकर उसने सिखयों से कहा (पूछा), "इनमें वह योगी कौन है ?(३) किसने योग ग्रहण कर अन्त तक उसका निर्वाह किया ? और कौन सूर्य (प्रेमी) हुआ और [सिहलगढ़ पर] चढ़ाई कर चन्द्रमा (प्रेमिका) का परिणय किया ? (४) वह ऐसा एकमात्र सिद्ध कौन है जिसने सिर की वाजी लगाकर प्रेम से खेल किया है ? (५) मेरे पिता ने किसको इस प्रकार वचन दे दिया कि उत्तर न दिया, बालिकाही देदी ? (६) किसको दैव ने ऐसी जय दी है, जिसने रण में विजय पाकर जयमाला ली है ? (७) ऐसा पुरुप धन्य है जो निमत करने से नमता नहीं है, और पराये देश में भी सत्पुरुप [प्रमाणित] होता है । (८) ऐसा बलवान और वीर वह कौन है ? मुझे उसको देखने की उमंग [हो रही] है । (९) फिर (इसके बाद) वह जनवासे चला जाएगा, इसलिए, ऐ सखी, उसे शीध्र दिखा।"

टिप्पणी—(१) घौराहर<घवलगृह = ऊँचा प्रासाद । (३) ओर<अवर<अपर (?)=दूसरा छोर, अन्त । (४) लाव्<लाग्य=लगाना । (५) बारी=बालिका । (६) जैमार=जयमाला । (७) नव <नम्=निमत होना । नाव् <नमय्= निमत करना । बरिवंड<बलवंत=बलवत्=बलवान

ससी देशाविहं चमकिहं बाहू । तूँ जस चाँद सुरुज तोर नाहू । छुपा न रहे सुरुज परगासू । देखि कँवल मन भएउ हुलासू । वह उजियार जगत उपराही । जग उजियार सो तेहि परछाही । जस रिव दीख उउँ परभाता । उठा छुत्र देखित्र तस राता । त्राव माँभ भा दूलह सोई । त्रीरु बराति संग सब कोई । सहसौं कराँ रूप बिधि गढ़ा । सोने के रथ त्रावे चढ़ा । मिन माथे दरसन उजियारा । सौंह निरिख निहं जाइ निहारा । रूपवंत जस दरपन धिन तूँ जाकर कंत । चाहित्र जैस मनोहर मिला सो मन भावंत ॥२७९॥

अर्थ—(१) सिलयाँ जव उसे दिलाती हैं, उनके बाहुटे चमकते हैं। वे कहती हैं, "तू चाँद जैसी है, तो तेरा स्वामी सूर्य [जैसा] है।" (२) सूर्य का प्रकाश छिपा नहीं रहता है, और उसे जब कमिलनी (पद्मावती) ने देखा, उसके मन में उल्लास हुआ। (३) [सिलयों ने कहा,] "वह जगत् के ऊपर उज्ज्वल है, और जगत् जो प्रकाशित है वह उसकी प्रतिच्छाया से है। (४) जैसे प्रभात में उठता हुआ सूर्य दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उसका उठा हुआ लाल छत्र दीख पड़ रहा है। (५) मध्य में वह दूलह होकर आ रहा है, और सब लोग जो साथ हैं, वे वराती हैं। (३) विधाता ने उसे समग्र कलाओं से युक्त (सूर्य के रूप में) गढ़ा है, और वह सोने के रथ पर चढ़ा आ रहा है। (७) उसके मस्तक पर मणि है और उसका दर्शन उज्ज्वल है, उसे सम्मुख से निरखते हुए देखा नहीं जा सकता है। (८) वह दर्गण के समान रूपवान है, और त्रू धन्य है जिसका वह कान्त है। (९) जैसा मनोहर [वर] चाहिए [था], वैसा ही मन-भावना [वर] तुझे प्राप्त हुआ है।"

टिप्पणी--(१) बाहू = बाहु का आभरण, बाहुटा, भुजबंद । (२) हुलास=

उल्लास । (३) उजिजार=उज्बल । (५) माँझ<नव्य=मध्य । वराती=वरयात्री । (७) संस्<लउँह=सम्मुख । जिप्पत्र<णिरिक्स<विर्+ईक्ष=भलीभंति देखना । निहास<जि+ संस्=भलीभंति देखना । (८) संत<कात=णी ।

इत छंड ये यह दर्शनीय हे कि रानसेन के रूप-दर्भ की भी उसी प्रकार प्रयांसा की गई है जेती प्रयानती की अन्यत्र हुई है।

देखा चॉद भुरज जम साजा | श्रस्टो भाउ मदन तन गाजा | हुलमे नेन दरम मद माँते | हुलसे श्रघर रंग रस राते | हुलमा चदन खोप रिव छाई | हुलसे हिया कंचुिक न समाई | हुलसे कुच कमनी वँद टूंगे | हुलसी भुजा बलय कर फूटे | हुलसी लंक कि रावन राज्ञ | राम लखन दर माजहि साजू | खाजु करक जारा हिठ कामू | खाजु बिरह सो होइ संप्रामू | खाजु चाद घर खात्रे मूरू | खाजु मिंगार होइ सव चूरू | खाजु चांग सव हुलसे कें उकतह न समाइ | टांवहि टाँव विमोहा गड़ मुरखा गित खाड़ ॥२०।।

अर्थ--(१) जब चन्द्र (प्रेमिका) ने सर्य (प्रेम) की, जिस प्रकार वह सजाया हुआ था. देवा. उनके तन मे मदन अप्ट भाव से गर्जन कर उठा । (२) [कान्त के] दर्शन से सदमना होकर उसके नेत्र उल्लिमित हो उठे, और उनके प्रेम-रस से रक्त होकर उनके अवर उन्लिमित हो उठे। (३) उसका मख-मंडल उल्लिसित हो उठा जब उस पर सुर्व (प्रेमी) की ओप (कान्ति) आ विराजी, और उसका हुद्य उल्लेसित होकर कञ्चुकी मे नहीं सभा रहा था। (४) उसके कुच उल्लिखित हो उठे, जिससे उसकी करानी के बन्दे टूट गए, उसकी भुजाएँ उल्लिसिन हो उठीं, जिससे उसके करों की चूड़ियां ट्ट गई ।' (५) उसकी कटि [इस आजा से] उल्लसित हो उठी कि [उस पर] रावण (रमण)का राज्य हुआ, [जब कि] राम और लक्ष्मण (प्रेम के विरोधीनत्व : यथा भय, सकोच आदि) [उस रावण से संघर्ष करने के लिए] अपना दल सजा रहे है। (६) आज काम ने हठपूर्वक अपना सैन्य जोड़ा (इकट्ठा किया) है, और आज विरह से उसका संग्राम होगा । (७) आज चन्द्र (प्रेमिका) के घर में सूर्य (प्रेनी) आ रहा है और उसका नमस्त शृंगार आज चूर-चूर होगा। (८) उसके अंग-अग उल्लेसित हो उठे, कोई भी [अंग] कही पर [अपने स्थान में] नही समा रहा था, (९) [उसके शरीर का] प्रत्येक स्थान विमोहित हो गया, इससे उसे मुच्छी आ गई।

टिप्पणी——(१) साज <सज्ज <सस्ज = सजाना । अष्टभाव : आठ सात्त्विक भाव : स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वर-विकार, वेपयु, वर्ण-विकार, अश्रु और प्रलय । (२) हुलस्<उल्लस=उल्लित होना, उमंग में आना । (४) कसनी=कटि तक पहुँचने वाली चोली । बंद [ sio ] <बन्धन । बल्य = वलय = चूड़ियाँ । (५) रावन = रावण तथा रमण । दर<दल = सैन्य । (८) समाय् <समा <सम् + मा = अँटना ।

मसी मँभारि पियावहिं पानी | राजकुँ वरि काहे कुँभिलानी | हम तो तोहि देखावा पीऊ | तूँ मुरमानि कैम ना जीऊ | मुनहु सर्या सब कहिंहें वियाह् | मो कहँ जेस चाँद कहँ राड़ | तृम्ह जानहु स्त्रावे पिय साजा | यह धम धम सब मा कहँ बाजा | जेन वराती स्त्रो स्त्रावारा | स्त्राव्याती स्त्रो स्त्राव्याता | स्त्राव्याता स्त्राव्याता हों मँखी | स्त्रापन रहन न देखों सखी | हों दियाह पुनि हों इहि गवना | गोनव तहाँ बहुरि नहि स्त्रवना | स्त्राव्याता पुति हों सिला सत्ता सही सहेलिनि परा विद्योता दूटि | तेसि गाँठि पिय जोरव जरम न हों इहि छूटि ।।२०१॥

अर्थ—(१) मिल्रयाँ उसे सॅभाएकर (उठाकर) [मूच्छी दूर करने के लिए] पानी पिलाती है, [और पूछती हैं,] "ऐ राजकुमारी, तू क्यों कुम्ह्छा गई ? (१) हमने तो तुझे तेरे प्रिय को दिखाया, किन्तु तू मुर्झा गई ! तेरा जो कैसा हो गया ?" [पद्मावती ने उत्तर दिया,] "हे सिलयो मुनो, सब जिसे विवाह कहते हैं, मुझे ऐसा हो गया जैसे चन्द्रमा के लिए राहु हो। (४) तुस तो जावती (तसाती) हो कि प्रिय सजकर आ रहा है, कितु यह नव बाजे जो धरा-पन कर रहे हैं मेरे दिए (मुझे यहाँ से ले जाने के लिए) है। (५) जितने वाराने आर तथा ह पर सभी मुझे यहाँ से ले जाने के लिए) है। (६) जिनो वाराने आर तथा ह पर सभी मुझे यहाँ अपना रहना नहीं देख रही हूँ। (३) विवाद होगा, किर गोना होगा, और [उस गोने में] मुझे वहां जाना होगा जहा से पुत अवता नहोंगा। (८) अव [तुम-से], ऐ सिल्यों, सहेलियों, यह मिलना कहाँ होगा? अव तो [तुम-से होनेवाला] विद्येह आ दूदा है। (९) प्रिय [अव] ऐसी गाठ जोड़ेगा जो जत्म भर न छूदेगी।"

विष्पणी—(२) मुरुझ् < मुर्छ् = कुम्हलाना। (५) बराती = घर + यात्री। असवार = सवार [फ़ा॰]। (६) झँख [दे॰] = संतप्त होना। (७) गवन<गमन = विवाहानन्तर समुराल जाना। अवन = आगमन। (९) गाँठ = प्रन्थि।

इस छंद में किव ने जीव के मृत्युलोक से प्रयाग की ओर संकेत किया है। आत्मा वह कन्या है जो परमात्मा रूपी वर से मिलने के लिए यह संसार छोड़कर जाती है। मृत्यु विवाह है, शव के साथ बजनवाला वाद्य विवाह-वाद्य है। उस लोक से पुनः इस लोक में आगमन नहीं होता है।

श्राइ वजायित पैठि यराता । पान फुल सेंदुर नय राता । जहँ सोने के चित्तरसारी । वैठि यरात जानु फुलयारी । मांभ सिंहासन पाट सँयारा । दूलह श्रानि तहाँ वैमारा । कनक खंभ लागे चहुँ पाँती । मानिक दया यरहिं दिन राती । भएउ श्रचल थुव जोगि पँखेरू । फूलि वैटि थिर जेंस सुमेरू । श्राजु देयँ हों कीन्ह सभागा । जत दुख कीन्ह नीक सब लागा । श्राजु सूर ससिश्रर घर श्रावा । चाँद सुरुज दुहुँ होइ मेरावा । त्राजु इंद्र होइ त्राएउँ सिउँ बरात कबिलास । त्राजु मिलै मोहि त्राछिर पूजै मन कै त्रास ॥२८२॥

अर्थ—(१) वाजे वजाती हुई वारात आ पैठी (पहुँची), समस्त वाराती पानफूल-सिन्दूर आदि से सुन्दर वने (सजे) थे। (२) जहाँ पर सोने की चित्रशालिका
थीं, उसमें वारात इस प्रकार वैठी मानो फुलवाड़ी हो। (३) मध्य में सिंहासन का
फलक सॅवारा गया, और दूलह को लाकर वहाँ (उस पर) वैठाया गया। (४) [उस
सिहासन के] चारों ओर पंक्तियों में सोने के खंभे [वनाकर] लगाए हुए थे, जिन
पर दिन-रात माणिक्य के दीपक जलते रहते थे। (५) वह योगी पक्षी (पक्षी की
भांति अस्थिर योगी) [अव] ध्रुव सदृश अचल हो गया, और [सिहासन पर]
इस प्रकार फूलकर वैठा जैसे स्थिर सुमेरु हो। (६) [मन में उसने कहा], "आज
दैव ने मुझे भाग्यशाली किया, मैंने जितना भी दुःख किया (उठाया) वह सब [इस
सुख के] नेग लग गया। (७) आज सूर्य (प्रेमी) शिश (प्रेमिका) के घर में आया
है, और चंद्रमा तथा सूर्य—दोनों का मिलन हुआ है। (८) आज मैं इन्द्र होकर
बारात के साथ कैलास (राज मंदिर) में आया हूँ; (९) आज मुझे अप्सरा मिलेगी
और मन की आशा पूरी होगी।"

टिप्पणी—(१) बरात=वर-यात्रा । (२) चित्तरसारी<िचत्र-शालिका= वह गृह जो चित्रों से सुसज्जित हो । मध्य-युग में चित्रसारी प्रायः राजमंदिर से अलग वाटिका में बनाई जाती थी, यथा : मंझन कृत 'मघुमालती' में छंव १९५-२०८ (३) सवार्<समारचय्=दुरुस्त करना, सजाना । (४) खंभ<स्कंभ=खंभा । दिया<दीआअ=दीपक । (५) पँखेरु<पक्षघर=पक्षी । (६) नेग=मांगलिक अवसरों पर दिया जाने वाला पुरस्कार । (७) सिसअर<शशघर=चन्द्रमा । (८) सिउँ समम्=साथ । कबिलास<कैलास=शिवलोक । (९) आछरि<अच्छरी=अप्सरस्= अप्सरा ।

होइ लाग जेवनार सुसारा | कनक पत्र पसरे पनवारा | सोन थार मिन मानिक जरे | राए रंक सब त्र्यागें धरे | रतन जराऊ खोरा खोरी | जन जन त्र्यागें सो सो जोरी | गडुत्र्यन्ह हीर पदारथ लागे | देखि बिमोहे पुरुष समागे | जानहु नखत करिह उजियारा | छपि गा दीपक त्र्यों मिसयारा | भै मिलि चाँद सुरुज के करा | मा उदोत तैसे निरमरा | जेहि मानुस कहँ जाति न होती | तेहि भै जोति देखि वह जोती | पाँति पाँति सब बैंठे भाँति भाँति जेंबनार | कनक पत्र तर धांती कनक पत्र पनवार | रिंदेशी

अर्थ—(१) उत्तम जेवनार होने लगी, और [जीमने वालों के सामने] सोने के पत्रों के बने पत्तल फैले । (२) [उनके ऊपर] राजा और रंक सभी के आगे मणि-माणिक जड़े हुए सोने के थाल रक्खे गए। (३) रत्नों से जटित कटोरे-कटोरियाँ प्रत्येक व्यक्ति के आगे सौ-सौ जोड़ियाँ रक्खी गई। (४) गडुओं में हीरे और बहुमूल्य पत्थर

लगे हुए थे, जिन्हें देखकर वे भाग्यशाली पुरुष [जिनके आगे जेवनार के यह सब वर्नन रखे जा रहे थे] विमुग्ध हो गए। (५) वि हीरे और बहुम्ल्य पत्थर ऐसे देदीप्यमान थे] मानो नक्षत्र प्रकाश कर रहे हों, और उनके प्रकाश के आगे दीपक और मजाल छिप गए। (६) जैसे चाँद और सूर्य की कलाएँ मिल गई हों, इस प्रकार का निर्मल प्रकाश उनके वारण हो रहा था। (३) जिस मनुष्य के नेत्रों में ज्योति नहीं थी, उसे भी उस ज्योति को देखकर ज्योति हो गई। (८) समस्त जीमने वाले पंक्ति-पंक्ति में बैठे हुए थे और भाँति-भाँति की जेवनार [उनके सामने] थी। (९) [जीमने वालों की] धोतियों के नीचे कनक-पत्र थे और [जेवनार परसी जाने के लिए उनके सामने] कनक-पत्र के पत्तल थे।

टिप्पणी—(१) जेवनार < जीवन ं वारि = भोजन । सुसार = सुरस, उत्तम पदार्थों से निर्मित (मो० वि०) (२) पनवार < पर्ण + माला = पत्तल । थार < स्थाल । (३) खोरा < खोरय [दे०] = कटोरा । (४) गडुआ < गड्डूक < गड्डूक = टोंटी लगा हुआ एक प्रकार का जलपात्र। (५) उजिआर < औज्ज्वल्य = प्रकाश । मिसआर < मशअल [उ०] = मशाल (६) उदोत < उद्योत = प्रकाश । (९) कनकपत्र तरघोनी = एक प्रकार का कपड़ा जिस पर सोने के पत्र (वरक़) चिपकाए होते थे। ऐसा ज्ञात होता है कि समृद्ध लोग महीन घोतियों के नीचे कनकपत्र का कोई अस्तर कटिवस्त्र के रूप में लगाते थे। (देखिए आगे ४०९.४ भी) कनकपत्र पनवार = सोने के पत्रों से बने पत्तल ।

पहिलें भात परोसे श्राने | जनहु कपूर सुवास बसाने | भालर माँड श्राए विउ पाए | उजर देखि पाप गए घोए | लुचुई पूरि सोहारीं परीं | एक ताती श्रों सुठि कोंचरीं | पुनि वावन परकार जो श्राए | ना श्रस देखे न कबहूँ खाए | खंडरा खंडि खंडुई खंडी | परी एकांतर से कठहंडी | पुनि सँघान श्राए बहु नाँघे | दूध दही के मोरँडा बाँघे | पुनि जाउरि पछियाउरि श्राई | दूध दही का कहाँ मिठाई | जेंवन श्राधिक सुवासिक मुख महँ परत विलाइ | सहस सवाद मां पांचे एक कवर जों खाइ | ।२०४।।

अर्थ—(१) पहले पकाए हुए चावल परसने के लिए लाये गए; वे ऐसे थे मानो कपूर की सुवास में वासे हुए हों। (२) घी में पकाए हुए झालर और मंड आए; वे इतने उज्ज्वल थे कि उन्हें देखकर पाप धी उठे। (२) लुचुई पूरियाँ और सुहारियाँ [थालों में] पड़ीं; वे एक तो गर्म थी और दूसरे अत्यधिक कामल थीं। (४) तदनंतर जो वावन प्रकार के खाद्य पदार्थ आए वे ऐसे थे जो कभी न देखे गए और न खाए गए थे। (५) काटकर खंडर रक्खा गया और काटी हुई खंडुई रक्खी गई, [इस प्रकार) १०१ तैयार की गई कठहडियाँ पड़ीं (६) तदनंतर बहुतरे संधान साँघे हुएआए; दूध तथा दही के बांधे गए मोरंड आए। (७) तदनंतर जाउरि की पिछया- उरि आई। दूध-दही की मिठाई का क्या वर्णन कहूँ? (८) वह भोजन बहुत सुवासिक था

और मुख में पड़ते ही गल जाता था (९) जो कोई उसका एक कवल <mark>खाता था, वह</mark> उसमे एक सहस्र स्वाद पाता था ।

टिप्पणी--(१) भात<भत्त<भक्त = पकाया हुआ चावल । परोस<परिविष् चभोजन परसना । (२) झालर = चावल (?) [तुल० झिल्ली = भूना हुआ चावल --मो० वि०] । मॉड<मंडअ<मण्डक≔ एक प्रकार की रोटी । किन्तु यहाँ पर तात्पर्य पूए (<पूप) से है, क्योंकि उन्हें 'विउ पोए' कहा गया है। (३) लुचुई= एक प्रकार का परॉवठा, जो आटे की दो चकइयों की बीच में घी लगा कर साथ-साथ बेलकर बनाया जाता है । पूरी≘िकसी उसनी हुई दाल को भरकर तैयार किया गया परांवठा । सोहारी=आटे की घी में कड़ी हुई पूरी, जिसमें कुछ भरा हुआ न हो । तातर <तत्त<तप्त≔गर्म । कोंवर <कोमल । (४) छप्पन प्रकार के व्यञ्जनों को अवधी क्षेत्र में 'बड़वन परकार' कहते हैं। (4) खंडर<खण्डर=एक प्रकार की मिठाई (मो० भि०)। खंड<खण्ड=खाँड। खंडुई<खण्डवती≕यह किसी दाल से तैयार किया जाने वाल एक प्रकार का शकरपारा है, जिसमें खटाई तथा खड़े मसाले पड़ते हैं। खंडुई कीन्ह अँबचुर तेहि परा। लौंग लाइची सिउँ खँडि घरा। (५४९.६) कठहंडी <काष्ठ-भाण्डिका≔काष्ठ का छोटा पात्र । ं(६) संधान≔अँचार । मोरँडा <मोरंड<मयूर ∤ अण्ड≕मोदक । (७) जाउरि≕चावल की नमकीन खीर । पछियाउरि≕ भोजन के अंत में परसा जाने वाला मीठा व्यंजन । (बिहार पीजेट लाइफ़ पृ० ३५०) (८) बिला<वि + ली ≕विलीन होना । (९) कवर<कवल≕ग्रास ।

में जेंबनार फिरा ख़ँडवानी | फिरा श्ररगजा : कुंकुहँ बानी | फिरे पान बहुरा सब कोई | लाग वियाहचार सब होई | मॉडों सोने क गँगन सँबारा | बंदनवार लाग सब तारा | माजा पाट छत्र के छाहाँ | रतन चोक पूरा तेहि माँहाँ | कंचन कलन नीर भिरे धरा | इंद्र पाम श्रानी श्रपछरा | गाँठि दुलह दुलहिनि के जारी | दुश्रों जगत जो जाइ न छोरी | वेद भनहिं पंडित तेहि ठाँऊँ | कन्या तृला रासि ले नाऊँ | चाँद सुरुज दुइ निरमल दुवां मँजांग श्रनूप | सुरुज चाँद सौं भुला चाँद सुरुज के रूप ॥२८५॥।

अर्थ—(१) जेवनार समाप्त हुई और खाउँ का पानी घुमाया गया; [इसी प्रकार] अरगजा घुमाया गया जो केसर वर्ण का था। (२) पान घुमाया गया और सव लोग जिनवास में | वापस हुए, और विवाह का आचार होने लगा। (३) सोने का मडप आकाश [जैसा] सजाया हुआ था, वन्दनवार में [जैसे] समस्त तारों को लगाया गया था। (४) छत्र की छाया में पाट (पीड़ा) सजाया गया था, और उसी [मंडप] में रत्नों का चौक पूरा गया था। (५) कंचन के कलश में जल भरवर रक्खा हुआ था। इंद्र (रत्नसेन) के पास अपसरा (पद्मावती) लाई गई। (६) दून्हें और दूल्हन की गाँठ जोड़ी गई जो दोनों जगतों—इहलोक-परलोक—में खोली नहीं जासकती थी। (७) उसस्थान पर पडित वेद[-मंत्रों] का उच्चारण कर रहे

थे. और कन्या, तुला आदि राशियों का नाम ले रहे थे (८) दोनों निर्मल चन्द्र और स्यं थे. और दोनों का यह अनुपम संयोग हो रहा था ; (९) सूर्य (वर) चन्द्रमा (वध्) को देखकर [अपने को] भूल गया, और चन्द्र (वध्) सूर्य (वर) के रूप पर |अपने को| भूल गया ।

टिप्पणी—–(१) जेवनार<जीवन-वारि = भोजन । खंडवानी<खण्ड + पानीय । अरगजा = एक प्रकार का सुगंधित लेप जो केसर, चंदन, कपूर आदि से बनता था । (२) पान<पण्ण<पणं=पान, ताम्बूल । (३) बंदनवार<वन्दन+ माला= मंडप आदि में बांधी जाने वाली पत्र-माला । (४) पाट<पट्ट=फलक, पीढ़ा । चौक<चउकक<चतुष्क । (६) दूलह<दुल्लह<दुलंभ=वर ।

दुहुँ नाउँ होई गोत उचारा । करहि पदुमिनी मंगलचारा । चाँद के हाथ दीन्हि जैमाला । चाँद स्त्रानि मुरुज गियँ घाला । मुरुज लीन्हि चाँद पहिराई । हार नख़त तरइन्ह सिउँ पाई । पुनि धनि भिर स्रंजुलि जल लीन्हा । जोवन जरम कंत कहँ दीन्हा । कंत लीन्ह दीन्हा धनि हाथाँ । जोरी गाँठि दुहुँ एक साथाँ । चाँद युरुज दुहुं भाविर लेहीं । नखत मोति नेवत्राविर देहीं । किरिट दुवी मत फेर को टेके । साती फेर गाँठि मो एक । में भाँविर नेवद्याविर राजचार सब कीन्ह । दाइज कहीं कहाँ लिंगि लिखिन जाइ ततर्दीन्ह ॥२८६॥

अर्थ--(१) दोनो (वर-वध्) के नाम के साथ गोत्रोच्चार हो रहा था, और पिद्मित्यां मगल-गीत गा रही थी। (२) चन्द्र (वध्न) के हाथ में जयमाला दी गई जिसे उपने (वध्न) आकर सूर्य (वर) के गले में डाल दिया। (३) इसी प्रकार सूर्य (वर) ने चन्द्रमा (वध्न) को एक हार पिहना दिया, जो उसने नक्षत्र और नारिकाओं (पद्मावती की मित्रयों) से पाया था। (४) तदनतर स्त्री (वध्न) ने अंजली भरकर जल लिया और अपना यौत्रन और जन्म (जीवन) कान्त (पित) को [संकल्प कर] दिया। (५) कान्त (पित) ने स्त्री का दिया गया हाथ ले लिया और दोनों ने एक माथ गाँठ जोड़ी। (६) चंद्र (वध्न) तथा मुर्थ (वर) दोनों भांवरे फिर रहे थे और नक्षत्र (पद्मावती की मित्रयों) मोत्रियों को न्यौद्यावर दे रही थीं। (३) दोनों जब मप्तपदी फिर रहे थे, कौन [अन्य] [उस गाँठ को] टेकता (सँभालता) ? फेरे सात अवस्य लग रहे थे, किन्तु उन मानों फेरों में गाँठ वही एक थी। [जो पहले लग चुकी थी]। (८) भाँवरें पड़ी. न्यौद्यावर हुई और राजोचित आचार हुए. (९) जो दायज [वर को] दिया गया. उसको कहाँ तक वताऊँ ? वह इतना दिया गया कि लिखा नहीं जा सकता है।

टिप्पणी—(१) गोत-उचार<गोत्रोच्चार । (२) गिय<ग्रीवा=गर्दन । (३) सिउँ<समम्=साथ । (४) जरम<जन्म=जीवन । कंत<कान्त=पित । (५) घिन<घन्या = स्त्री । (८) नेवछाविर $\angle$ णिवच्छ+आविल=वारा या उतारा हुआ द्वय्य [ णिवच्छण<उतारना =पा० स० म० ] (९) दाइज<दायाद्य = विवाह में वर को दिया गया द्वयादि । तेज<तेत्तिअ<तावत्=उतना ।

रतनसेनि जौं दाइज पावा । गंध्रपसेनि स्त्राइ कँउ लावा । मानुस चिंत स्त्रान कछु निंता । करै गोसाइँ न मन महँ चिंता । स्त्रव तुम्ह सिंघलदीप गोसाईँ । हम सेवक रहिहहिं सेवकाई । जस तुम्हार चितउर गढ़ देसू । तस तुम्ह इहाँ हमार नरेसू । जंबूदीप दूरि का काचू । सिंघलदीप करहु नित राजू । रतनसेनि विनवा कर जोरी । अस्तुति जोग जीमि नहिं मोरी । तुम्ह गोसाइँ जेइँ छार छड़ाई । कै मानुस स्त्रिस दीन्हि वड़ाई । जों तुम्ह दीन्ह तौ पावा जियन जरम सुख भोग । नाहिं तौ खेह पाय की हौं न जानौं केहि जोग ॥२०॥

अर्थ—(१) रत्नसेन ने जब दायज पाया, गंधर्वसेन ने आकर उसको गले से लगा लिया, (२) [और कहा,] "मनुष्य नित्य ही और कुछ चिन्तन करता है, किन्तु ईश्वर वह नहीं करता जिसे मनुष्य सोचे रहता है। (३) अब तुम सिहल द्वीप के स्वामी हो, और हम तुम्हारे सेवक हैं जो तुम्हारी सेवा में रहेंगे। (४) जैसे तुम्हारा देश चित्तौड़गढ़ है, वैसे ही तुम यहाँ हमारे भी नरेश हो। (५) जम्बूदीप दूर है, उसका तुम्हें क्या प्रयोजन रहा? अब तुम सिहल द्वीप में नित्य राज्य करो।" (६) रत्नसेन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, "तुम्हारी स्तुति करने योग्य मेरी जिह्वा नहीं है। (७) तुम मेरे ईश्वर हो, जिसने मेरी राख छुड़ाई औरम झे मनुष्य करके ऐसी बड़ाई दी। (८) जब तुमने दिया तब मैंने जीवन, जन्म और सुख-भोग पाया, (९) नहीं तो मैं पैरों की धूल था, और पता नहीं किस योग्य था।"

टिप्पणी—–(१) दाइज<दायाद्य=विवाह में वर को कन्यापक्ष से प्राप्त द्रव्यादि । (२) गोसाईं  $\leq$  गोस्वामी = स्वामी, ईश्वर । (६) बिनव < विण्णव् $\leq$  वि + जापय् = निवेदन करना । (७) छार<क्षार = राख, योगी की राख । (८) जरम<जन्म । (९) पाय<पाअ<पाद = पैर ।

घौराहर पर दीन्हेउ बासू | सात खंड जहुँवा कविलासू | सखी सहस दुइ सेवा ऋाई | जनहुँ चाँद सँग नखत तराई | होइ मंडर सिस की चहुँ पासाँ | सिस सूरिह लें चढ़ीं ऋकासाँ | मिलीं जाइ सिस की चहुँ पाहाँ | सूर न चाँपे पावे छाँहाँ | चलिह सूर दिन ऋँथवे जहाँ | सिस निरमल ते पाविस तहाँ | गंप्रपसेनि घौराहर कीन्हा | दीन्ह न राजिह जोगिहि दीन्हा | ऋब जोगी गुर पाए सोई | उतरा जोग भसम गा घोई | सात खंड घौराहर सातहुँ रँग नग लागु | देखत गा कविलासिह दिस्ट पाप सब भागु | ।२८८|।

अर्थ—(१) गंधवंसेन ने [पद्मावती तथा रत्नसेन को] उस घवलगृह के ऊपर निवास किया जो सात खंडों का था और जहाँ पर कैलास [का वैभव] था। (२) दो सहस्र [पद्मावती की] सिखयाँ उसकी सेवा के लिए आई, मानो चन्द्रमा के साथ नक्षत्र तथा तारिकाएँ हों। (३) शशि (पद्मावती) के चारों ओर तारिकाओं (सिखयों)

पद्मावत २४५

का मंडल बना और वे शशि (पद्मावती) और सूर्य (रत्नसेन) को लेकर आकाश (सर्वो व्यवंड) पर जा चढ़ीं। (४) वे शशि (पद्मावती) के चारों ओर जाकर इस प्रकार जा मिलीं कि सूर्य उसकी छाया भी नहीं दवा (पा) सकता था। (५) [रत्नसेन से उन्होंने कहा,] "ऐ सूर्य तू वहाँ चल जहाँ दिन अस्त होता है, निर्मल शिश को तू वहीं पाएगा। (६) गन्धर्वसेन ने तुझे धवलगृह पर कर दिया। उसने यह धवलगृह किसी राजा को न देकर तुझ योगी को दिया, (७) और अब ऐ योगी, तू ने उस (बांछित) गुरु को प्राप्त कर लिया, जिससे तेरा योग (योगी का वेष) उतर गया और भस्म थो उठा। (८) यह धवलगृह सात खंडों का है, और सातों में सात रंगों के नग लगे हुए है; (९) (इस) कैलाम को देखने ही तेरी दृष्टि के समस्त पाप भाग गए।"

टिप्पणी——(१) घौराहर < घवलगृह = प्रासाद । किंबलास < कैलास = शिवलोक (२) तराई < तारिका । (३) मंडर < मण्डल = घेरा । (४) छाँह < छाया । (५) अंथव्< अत्थम् < अस्तम् + इ = अस्त होना, अदृश्य होना । (८) घौराहर < धवलागृह < प्रासाद ।

सात खंड सातौ कविलासा | का वरनौं जस उत्तिम वामा | हीरा इँटि कपूर गिलावा | मलयागिरि चंदन सव लावा | विमुक्तमें सें हाथ सँवारी | सात खंड सातौ चौपारी | चूना कीन्ह ऋविट गज मोंती | मोंतिहु चाहि ऋिषक सो जोती | ऋति निरमर निहं जाड विसेखा | जस दरपन दरसन सब देखा | मुँइ गच जानहु समृँद हिलारा | कनक खंम जनु रचेउ हिँ डोरा | रतन पदारथ होड उजियारा | भूले दीपक ऋौ मिसयारा | तहँ ऋाछिर पदुमावित रतनसेनि क पास | सातौ सरग हाथ जनु ऋाए ऋो सातौ किवलास ॥२०६॥

अर्थ—(१) इस घवलगृह के सातों खंड कैलाम [के सातों खंड] थे; ऐसा उत्तम यह निवास था कि क्या वर्णन करूँ? (२) हीरों की ईटें थी, कपूर का गारा. और [लकड़ी के स्थान पर] मलयागिरि चन्दन सर्वत्र लगाया हुआ था। (२) अपने हाथों मे विश्वकर्मा ने स्वयं जिन्हें बनाया था, ऐसी सात चौपालें सातो खंडों में थीं। (४) गजमुक्ताओं को औट (पका) कर चूना बनाया गया था, और उसकी ज्योति मोतियों से भी अधिक थी। (५) वह [निवास] अत्यधिक निर्मल था, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। [वह ऐसा लगता था] मानो सबके सब दर्पण हों, जिसमें [अपना] दर्शन दिखाई पड़ता हो। (६) भूमि (पक्की फर्य) तथा गच (पक्की छत) मानो समुद्र की हिल्लोलें थीं, और उसमें कनक के स्तंभ ऐसे थे मानों हिडोले रचे गए हों [और वे उनके स्तंभ हों]। (७) रत्नों और बहुमूल्य पत्थरों का उसमें ऐसा प्रकाश होता था कि दीपक और मशाल विस्मृत हो गए थे। (८) और वहाँ (उस कैलास में) रत्नसेन के पास अप्सरा पद्मावती थी, (९) [अतः रत्नसेन को ऐसा लगा] मानो सातों स्वर्ग और सातों कैलास (कैलास के सातों खंड) उसके हाथ आ गए थे।

टिप्पणी——(१) कबिलास<कैलास=शिवलोक । (३) सैं=स्वयम् । चौपारी <चउप्पाल <चतुःपाल=चौपाल, चौकोर सभागृह । (४) चूना <चूण्ण <चूणं । मोती = मौक्तिक । (५) बिसेख् <िव + शेषय्=िवशेषण से अन्वित करना, विशेषताएँ बताना । (६) हिलोर <िहल्लोल = समुद्र की ऊँची लहर । गच [ फ़ा ] = सुर्खी चूना से पक्की की हुई फ़र्श अथवा छत । (७) उजिआर <औज्वल्य् = प्रकाश (८) आछरि < अच्छरी < अप्सरस् = अप्सरा ।

पुनि तहँ रतनसेनि पगु धारा । जहँ नव रतन सेज सोवनारा । पुतरीं गढ़ि गढ़ि खंमन्ह काढ़ीं । जनु सजीव सेवाँ सब ठाढ़ीं । काह्र हाथ चंदन के खोरी । काइ सेंदुर की गहे सिंधोरी । कोइ केसिर कुंकुहँ ले रही । लावे ऋंग रहिंस जनु चही । कोई गहें कुंकुमा चोवा । दरसन ऋास ठाढ़ि मुख जोवा । कोइ बीरा कोइ लीन्हे बीरी । कोइ परिमल ऋति सुगँध समीरी । काह्र हाथ कस्तुरी मेदू । भाँतिन्ह भाँति लाग तस मेदू । पाँतिन्ह पाँति चहुँ दिसि पूरी सब सोंधे कर हाट ।

माँक रचा इंद्रासन पदुमावति कहँ पाट ॥२६०॥

अर्थ--(१) तदनंतर रत्नसेन वहाँ गया जहाँ पर शयनागार में नव रत्नों की शैया थी (२) उस शयनागार के खंभों में पुतिलयाँ गढ़-गढ़ कर उभाड़ी हुई थी, जो ऐसी लगती थीं मानो सब की सब सजीव हों और सेवा में खड़ी हों। (३) [उन पुत-लियों में से] किसी के हाथ में चन्दन की कटोरी थी, कोई सिन्दूर की डिब्बी लिए हुए थी, (४) कोई केमर और कुंकुम लिए हुए थी, [और ऐसी लगती थी] मानो हर्प-पूर्वक उसे अंग में [स्वामिनी के] लगाना चाहती हों। (५) कोई कुंकुम और चोवा लिए हुए थी, और िएसी लगती थी मानो स्वामिनी के] दर्शन की आशा में खड़ी-खड़ी उमका मुख जोह रही हो। (६) कोई बीड़ा और कोई बीरी लिए हुए थी, और कोई अत्यन्त सुगंधित समीर वाली परिमल लिए हुए थी। (७) [पुनः] किसी के हाथ में कस्तूरी और मेद थे; इस प्रकार वे भाँति-भाँति की थीं, ऐसा भेद लगता (ज्ञात होता) था। (८) यह सब गढ़ाई पंक्ति-पंक्ति में इस प्रकार चारों ओर की गई थी, मानो सब की सब सुगंध की हाट हो, (९) और उसके मध्य( बीच) पद्मावती के बैठने का पट्ट इस प्रकार रचा हुआ था, [मानो] इन्द्रासन हो।

टिप्पणी—(१) सोवनार<शयनागार<शयनकक्ष । (२) पुतरी=पुत्तिलका । ठाढ़<ठड्ढ<स्तब्घ । (३) खोरा<खोरय = कटोरा, प्याला । सिंघोरी=सिन्दूर की डिब्बी । (४) रहस<रभस् = हर्ष । (५) चोवा<अगुरु के रस से चुवाया हुआ एक सुगंधित द्रव्य । (६) बीरा<बीडग<बीटक=बीड़ा, पान का बीड़ा, सिज्जित ताम्बूल । बीरी<बीड़ी<बीटि=बीड़ी, पान के बीड़े से छोटे आकार में लपेटी हुई कोई पत्ती ;यथा बेल की पत्ती की बीड़ी । (देखिए पा० स० म०)। समीरी=समीर से बनी हुई [समीरण : पुदीना या उसी प्रकार का कोई अन्य सुगंधित पौदा] मो० वि०] मेद : किसी जन्तु की सुगंधित नाभि से निकाला हुआ एक सुगन्धित द्रव्य [दे०

आईन—ए-अकबरी—] (८) सोंघा<सुगन्धक =सुगंधयुक्त पदार्थ । (९)पाट<पट्ट =फलक, सिंहासन ।

सात खंड उपर कविलामू | तहँ सोवनार सेज सुख़शामृ | चारि खंभ चारिहुँ दिसि घरे | हीरा रतन पदारथ जरे | मानिक दिया वरे स्त्रो मोती | होइ स्त्रॅंगेर रैनि तेहि जोती | उपर रात चँदोवा छावा | स्त्रो भुँड सर्ग बिस्ताउ विद्वावा | तेहि महँ पलँग सेज सो डामी | का कहँ स्त्रेंसि रची सुख़शसी | दुहुँ दिसि गेडुस्त्रा स्त्रो गलमुई | काँचे पाट भरी धृनि रूई | फ़ुलन्ह भरी स्त्रेंस केहि जोगू | को तेहि पौंढ़ि मान सुख भोगू | स्त्रात सुकुमारि कंज सो साजी हुनै न पावै कोइ |

अर्थ—(१) उस धवलगृह के मातों खंडों के ऊपर कैलाम था। वहीं शयनागार में मुखवासी सेज थी। (२) [शयनागार में] चारों ओर चार खंभे थे. जो हीरे, रत्नों, तथा वहुमूल्य पत्थरों से जड़े हुए थे। (३) [उन पर] माणिक्य और मोतियों के दीपक जलते रहते थे. और उसी ज्योति से रात्रि में वहाँ प्रकाश होता था। (४) [पुनः उसमें] ऊपर लाल चंदोवा छत में लगा हुआ था और भूमि (फर्श) पर सुंदर रगों का विछावन विछाया हुआ था। (५) उसी [शयनागार] में वह पर्यक-सेज विछाई हुई थी। भला किसके लिए ऐसी मुखवासी [पर्यक-सेज] निर्मित हुई थी? (६) [उस पर्यक-सेज में] दोनों ओर गेड़ एऔर गलसुडयाँ थे. जिनमें घुनकर कच्चे रेशम की रुई भरी हुई थी।(८) ऐसी फूलों भरी (पलंग-सेज) किसके योग्य थी और कौन उस पर लेटकर सुख-भोग मानने को था? (७) वह सेज अत्यधिक सुकुमार सजी हुई थी, उसे कोई छू नहीं सकता था; (९) वह देखने [मात्र] से क्षण-प्रतिक्षण दवती रहती थी, भला पैर रखने पर वह कैसी होती?

टिप्पणी—(१) कबिलास <कँलास = शिवलोक ; जायसी ने सिंहल के घवलगृह को अपर कैलास के समान बताया है। सोवनार <शयनगगर = शयनगह । सुखबास = सुखिनवास । (३) बर < बल < ज्वल् = जलना। अँजोर < औज्जवत्य। (४) चँदोवा < चंदाअव < चन्द्रातप + क = चँदोवा। (५) पलँग < पर्यंक। डास् = फैलाना, बिछाना। (६) गहुआ < गेंदुअ < कन्दुक = गोल तिकया। गलसूई < गल्लसूचिका = गल्ल मसूरिका, गालों के नीचे रक्खी जाने वाली तिकया। (७) प्रौढ़ < पवड़ढ [दे $\circ$ ] = लेटना, सोना।

मूरुज तपत सेज सो पाई। गाँठि छोरि मिस मखी छपाई। ग्रहे कुँवर इमरे ग्रस चारू। ग्राजु कुँविर कर करव मिंगारू। हरिद उतारि चढ़ाएव रंगू। तव निमि चाँद सुरुज सों मंगू। जनु चात्रिक मुख हुति गो स्वाती। राजिह चकचोहट तेहि भाँती। जोगि छरा जनु श्रछरिन्ह साथा। जोग हाथ हुँति भएउ वेहाथा। वै चतुरा गुरु ले श्रपसइं। मंत्र श्रमोल छीनि ले गईं। बैठेउ खोइ जरी ऋौ वृटी। लाम न ऋाव मूर भौ टूटी। खाइ रहा ठग लाड़् तंत मंत बुधि खोइ। भा धोराहर वनखँड ना हँमि ऋाव न रोइ।।२६२॥

अर्थ—(१) किन्तु उस (ऊपर विणित) शैय्या को उस सूर्य (प्रेमी) ने तप्त पाया, क्योंकि गाँठ खोलकर शिंश (प्रेमिका) की सिखयों ने उसे छिपा दिया था। (२) [पृष्ठने पर उन सिखयों ने कहा.] "हे कुमार, हमारे यहाँ ऐसी चलन है कि आज हस कुमारी का शृगार करेगी, (३) [उसके शरीर पर] विवाह के प्रसंग में लगी हुई हन्दी को [अपटने के द्वारा] उतारकर उस पर रंग चढ़ाएँगी, तब रात्रि में चन्द्र (प्रेमिका-वधू) और सुर्य (प्रेमी-वर) का संग (साहचर्य) होगा।" (४) मानो चातक के मुख से स्वाति-विन्दु [गिर] गया हो, इस प्रकार की चकचौहट (व्याकुलता) राजा (रन्तसेन) को [यह जानकर] हुई, (५) मानो योगी अपसराओं के साथ में छला गया हो और योग हाथ में आया हुआ होने के बाद बेहाथ (हाथों से बाहर) हो गया हो। (६) वे चतुर नारियाँ [मानो] उसका गुरु (गुरु-लखाव) लेकर चली गई. और उसका अमूल्य मत्र उससे छीन ले गई, (७) वह अब अपनी जड़ी-बूटी खो चुका था, उसे लाभ नहीं प्राप्त हुआ था, और उसे मूल में भी त्रुटि (कमी) पड़ रही थी। (८) वह ठग का दिया हुआ लड्डू खाकर तंत्र, मंत्र और बुद्धि खो रहा था; (९) फलतः धवलगृह उसके लिए बनखंड हो गया था, न उसे हँसी आ रही थी और न रोना आ रहा था।

टिप्पणी—(१) छर् ्क्षिप् = केकना, छिपाना । (२) चार = चलन । '(४) चात्रक < चातक = पपीहा । (६) गुर < गुरु लखाव , गूढ़ युक्ति । (७) टूटी < मुटि = हानि । तंत < तन्त्र ।

श्रम तप करत गएउ दिन भारी । चारि पहर वीते जुग चार । पर्ग माँक पुनि सखी मो श्राई । चाँद सो रहे न उई तराई । पृछिन्हि गुरू कहाँ रे चेला । विनु सिसयर कस सूर श्रकेला । धानु कमाइ सिये तें जागु । श्रव कस जस निरधानु वियोगी । कहाँ मो खोए वीरो लोना । जेहि तें होइ रूप श्रो सोना । कम हरतार पार निहं पावा । गंधक कहाँ कुरकुटा खावा । कहाँ श्रपाए चांद हमारा । जेहि विनु जगत रैनि श्रॅंधिश्रारा । नैन कोड़िया हिय ममुँद गुरू सो तेहि महँ जोति । मन मरिनया न होइ परै हाथ न श्रावे मोंति ॥२६३॥

अर्थ—(१) इस प्रकार तपस्या करते-करते भारी (कष्ट से बीतता हुआ) दिन गया : चार प्रहर बीतते उसको इस प्रकार लगा मानो चार युग बीते हों। (२) जब संघ्या पडी (हुई) तो वे सिवयाँ पुनः आई, किन्तु चन्द्रमा (पद्मावती) नही था, [केवल] वे तारिकाएँ थी। (३) उन्होंने [रत्नसेन से] पूछा, "ऐ चेले, [तेरा] गुरु कहाँ है ? ऐ सूर्य, तू बिना शिंखा था, किन्तु अब कैसा निर्धातु [अपर अर्थ— निर्वीर्य ] जैसा और तू वियोगो हो रहा है ? (५) तू ने वह लोना विरवा [अपर अर्थ — लावण्य-विटप — प्रेम ] कहाँ खो दिया जिससे रूपा [अपर अर्थ — रूप ] और स्वर्ण [अपर अर्थ — सूवर्ण ] बनता है ? (६) तेरा किस प्रकार का हरिताल है [अपर अर्थ — जिसका उत्तम पदार्थ हरा हुआ हो, ऐसा तू कैसे हो रहा है ] ? क्या उसने पारा [अपर अर्थ — पार ] नहीं पाया ? ऐ कुरकुटा (सूख कर ऐठा हुआ भात) खाया हुआ योगी. तेरा गंधक कहाँ है [अपर अर्थ — तेरी पिद्यनी कहाँ है ] ? (७) तूने हमारे चंद्र को कहाँ छिपा दिया. जिसके विना जगत् में रात्रि का अन्धकार हो रहा है? (८) नेत्र कौड़िया पक्षी है. हृदय समुद्र है. और गु६ उस हृदय-समुद्र का ज्योति— (मोती) विन्दु है ; (९) जब तक मन मरजीवा होकर नहीं पड़ता है. मोती हाथ नहीं आते है ।"

टिप्पणी—–(२) तराई<तारिका । (३) चेला<चेड<चेट=सेवक, शिष्य । सिसअर< शशघर = चन्द्रमा। (४-६) इन अर्द्धालियों में श्लेष की सहायता से दो भाव कवि ने रक्खे है। (४) धातु कमाइ=[१] धातुओं का शोधन और सोने में उनका परिवर्तन ; [२] वीर्य-वर्धन । निरधातु=[१| धातु (सोने) से रहित; [२] बीर्य से रहित । (५) बीरौलोना = |१| लोना विरवा -- विटप -- जिसकी सहायता से निकृष्ट धातुओं से चाँदी-सोना बनता समझा जाता था ; |२| लावण्य--विटप -- प्रेम-- जिसकी सहायता से जीवन लावण्यपूर्ण बनता है; तीनि लोक चौदह खँड सबै परै मोहि सुझि । प्रेम छाँड़ि किछु और न लोना जो देखों मन बुझि ॥ (दे० ९६०८-९) रूप=[?] रूपा--चाँदी; (२) रूप--सौन्दर्थ । सोना=[?]सोना धातु ; [२ | सुवर्ण--शरीर का सुन्दर वर्ण । (६) हरतार = |१ | हरिताल; [२] हत + आल=जिसका आल ( उत्तमपदार्थ ) हर लिया गया हो । पार=[१] पारद ; [२] कृतकार्यता । गंधक=[१] गंधक ; |२| पद्मिनी, जिसके घरीर में कमल–गंध होती है । कुरक्टा ≕सुलकर ऐंठा हुआ भात | कुर≕उबाला चावल, +कृटित = टेढ़ा हो गया हुआ, ऐंठा हुआ । योगियों के लिए यही खाद्य माना गया है (दे० १२९.७, १३२.७) । (८) कौड़िया-एक पक्षी जो समुद्र के मुक्ता--रत्नादि को झपटकर अपनी चोंच में भर लेता है जब वे ऊपर आते हैं । सरगसीस घर घरती हिया सो पेस समुंद । नैन कौड़िया होइ रहै लै लै उठिह सो बुंद ॥ (१४३.८-९)कया उद्धि चितवौं पिय पाहाँ । देखीं रतन सो हिरदय माहाँ । नैन कौड़िया ये मेंडराहीं । थिरिक मारि लै आर्वाह नाहीं ॥ (४०१.१,६)

का वमाइ जों गुरु श्रप्त वृक्ता | चकावृह श्रहिबर्न जो ज़्का | विश्व जो देहि श्रंवित देखराई | तेहि र निद्धोहिहि को पतिश्राई | मरे सी जानु होड तन सृना | पीर न जाने पीर बिहूना | पार न पाव जो गंधक पिया | सो हरतार कहीं किमि जिया | सिद्धि गोटिका जापहँ नाहीं | कोनु धानु पुँछहु तेहिं पाहीं | श्रुव तेहि वाजु राँग भा डोलों | होड़ सार तव वर कै बोलों | श्रभरक केत न एँगुर कीन्हा | सो तुम्ह फीरे श्रिगिन महँ दीन्हा |

## मिलि जौ पिरीतम बिहुरै काया श्रिगिनि जराइ। कै सौ मिलै तन तपति बुभै के मोहि मुग् बुभाइ।।२९४।।

अर्थ-(१) [रत्नमेन ने उत्तर दिया,] "मेरा क्या वस चले जो तुम[सव मिल-कर एक माथ] इस प्रकार मेरा गुर (गुरलखाव--मर्म) पूछ रही हो ? यह तो वैसा ही हुआ जैसे चक्रव्यह में अनेक महारथियों से घरकर अभिमन्य को जुझना पडा था। (२) जिसने अमन दिखाकर विष दिया [पद्मावती को मेरे साथ यहाँ तक लाकर तुमने छिपा दिया |, उस निष्ठुर का प्रत्यय (विश्वास) कौन करें ? (३) जो मरता है, वही जानता है कि शरीर का [प्राणों से] श्न्य होना क्या होता है ; कोई भी जो उस पीड़ा से अलग हो (जिसे उस पीड़ा का अनुभव न होता हो) नहीं जानता है कि वह पीड़ा कैसी होती है। (४) जो गंधक द्वारा पिए हए (गंधक के साथ घोटे हए--बद्ध) पारे को न पाए जो अपनी प्रियतमा सुगंधवाली पद्मिनी को न पा सके], वह हिरताल तुम्हीं बताओ, कैसे जी सकता है ? (बुद्धपारद के बिना हरताल आग की आँच नहीं सह सकता है) विह व्यक्ति जिसका उत्तम पदार्थ हर लिया गया है, कैसे जी सकता है? ] (५) जिसके पास [पारद की] सिद्ध गुटिका नहीं है, उस पर (उससे) तुम किम धात की बात पूछती हो ? जिसके पास सिद्ध गुटिकारूपिणी पद्मावती नहीं है, उससे धातू--वीर्य और शुक्र-की बातें क्या पूछती हो ? ] (६) अब उसके बिना [मैं स्वयं] गाँगा बना हुआ [रॅगा हुआ--भीतर से कुछ तथा ऊपर से कुछ और ] फिर रहा हूँ । यदि सार [शरीर का सार पदार्थ ] हो, तब तो कुछ बल करके बोलुं ? (७) अभ्रक को कितना नहीं मैंने ईग्र किया, किंतू उसे तुमने पुनः अग्नि में डाल दिया ! अभ्रक जैसे कान्तियुक्त, उज्ज्वल शरीर को मैंने कान्तिहीन किन्तू रक्त वर्ण का कर डाला था और तुमने उसको पून: विरह की अग्नि में क्षार होने के लिए डाल दिया ! ] (८) [विरह की] अग्नि में काया को जलाकर प्रियतम मिलकर बिछ्ड जाए (९) तो या तो उसके मिलने पर शरीर का ताप बुझ सकता है और या तो मेरे (मुझ वियोगी के) मरने पर ही वह बुझ सकेगा :

टिप्पणी——(१) अहिवरन < अहिवण्ण < अभिमन्यु । चकाबृह अहिबरन जो जूझा : महाभारत की प्रसिद्ध कथा जिसमें चक्रव्यूह भेदन के लिए गये हुए अभिमन्यु को जयद्रथ आदि महारिथयों ने घेरकर मारा था। यहाँ अकेला रत्नसेन पद्मावती की अनेकानेक सिखयों से धिर कर चक्रव्यूह का अभिमन्यु हो रहा है । (३) सूना < शून्य । बिह्न < विहुणिय > विधूत = अलग किया हुआ । (४) पारपाव : [१] पारदपाना ; [२] पा सकना :पारेय = सकना, समर्थ होना । पीय [१] पीअ < पीत = पिया, (२) पिआ < प्रिया = प्रियतमा । गँधक [१] गंधक - खिनज पदार्थ ; [२] पद्मगंधवाली - पद्मावती । (५) धातु [१] धातु - खिनज ; [२] वीर्य, शुक्र, सत्त्व । (६) बाजु < विज्ञ और तथा भीतर से कुछ और । सार : [१] उत्तम धातु के मूलतत्त्व [२] शरीर निर्माण के तत्त्व जो सात हैं । सत्त्व, शुक्रा, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस और रक्त । (७) अभरक < अम्प्रक । ईंगुर < हिंगुल = पारे और गंधक के जारण से बना

हुआ एक पदार्थ जिसका वर्ण बहुत लाल होता है और जो सिन्दूर के रूप स्त्रियों के द्वारा व्यवहृत होता है । (९) तपित<तिप्त<ताप । बुझ<वि+धम्<बुझना, आग का ठंडा होना ।

सुनि के बात सखीं सब हँसीं । जनहु रैनि तरई परगसीं । अब सो चाँद गँगन महँ छपा । लालि किहें कत पाविस तपा । हमहुँ न जानिहं दहुँ सो कहाँ । करब खोज श्रो बिनउब तहाँ । श्री श्रास कहव श्राहि परदेसी । करु माया हत्या जिन लेसी । पीर तुम्हार सुनत भा छोहू । दैय मनाव होउ श्रब श्रोहू । तूँ जोगी तप करु मन जथा । जोगिह कविन राज के कथा । वह रानी जहवाँ सुख राजू । बारह श्रभरन करै सो साजू । जोगी दिद श्रासन करु श्रिस्थर धरु मन ठाउँ ।

जो न सुने तो ऋब सनु वारह ऋभरन नाउँ ॥२६५॥

अर्थ—(१) [रत्नमेन की] वार्ते मुनकर [पद्मावती की] सभी सिखयाँ हॅस पड़ीं, [और उनका हॅमना ऐमा लगा] मानो तारिकाएँ प्रकाशित हुई हों। (२) [उन्होंने कहा,] "अव वह चन्द्रमा (प्रियतमा) आकाश (धवलगृह के सर्वोच्च भाग) में छिप गया है; उसे तू ऐ तपस्वी लालि (खुशामद) करने से कहाँ पा सकता है? (३) हम सब भी नहीं जानती कि वह कहाँ है। जहाँ वह होगा हम सब खोजेंगी और वहाँ उससे [तुम्हारी ओर से] निवेदन करेगी, (४) और ऐसा कहेंगी कि वह परदेमी है, उस पर स्तेहपूर्ण कृपा कर, [उसको मारने की] हत्या न ले। (५) तेरी पीड़ा मुनते ही हमें दया हो रही है, अव तू दैव से मना कि वह पीड़ा उसे भी हो। (६) तू योगी है, तू तपस्या कर, जैसा तेरे मन में है, योगी को राज्य की कथा (बातो) से क्या [सरोकार]? (७) वह रानी वहाँ हैं जहाँ सुख का राज्य है, वह वहाँ बारह प्रकार के आभरणों का साज (शृंगार) कर रही है। (८) ऐ योगी, तू आसन को दृढ़ कर और मन को उचित स्थान पर स्थिर करके; (९) यदि तूने मुना न हो तो अब बारह आभरणों के नाम सुन।"

टिप्पणी——(१) तरई = तारिका। (२) छप<छिप्<क्षिप्=छिपना। लालि<लिल्ल (दे०) = खुशामद। (३) बिनव<विण्णव<िकापय्=कहना, निवेदन करना। माया<स्नेहपूर्ण कृपा। (७) अभरन=आभरण। (८) दिढ़ = दृढ़।

प्रथमिह मंजन होइ सरीरू । पुनि पहिरै तन चंदन चीरू । साजि माँग पुनि सेंदुर सारा । पुनि लिलाट रचि तिलक सँवारा । पुनि ऋंजन दुँहु नैन करेई । पुनि कानन्ह कुंडल पहिरेई । पुनि नासिक भल फूल ऋमोला । पुनि राता मुख खाइ तँमोला । गियँ ऋभरन पहिरै जहँ ताई । ऋो पहिरै कर कँगन कलाई । कटि छुद्राविल ऋभरन पूरा । ऋो पायन पायन्ह भल चूरा । बारह ऋभरन एइ बखाने । ते पहिरै बरहो ऋसथाने । पुनि सोरह सिंगार जस चारिहुँ जोग कुलीन । दीरघ चारि चारि लघु चारि सुनर चहुँ ख़ीन ॥२६६॥

अर्थ—(१) "प्रथम तो शरीर का मार्जन हों, तदनंतर चंदन-चीर धारण करें; (२) तदनंतर माँग बनाकर उसमें मिन्दूर डाले, तदनंतर ललाट पर रचकर तिलक संवारे. (३) तदनंतर दोनों नेत्रों में अंजन करे, तदनंतर कानों में कुंडल पहिने, (४) तदनतर नामिका में भली और अमूल्य फुल्ली पहिने, तदनंतर सुंदर मुख में ताम्ब्ल खाए, (५) जहाँ तक ग्रीवा के आभरण हैं, उनको पहिने और हाथ का कंगन कलाइयों में पहिने [अथवा हाथ में कंगन और कलाइयाँ पहिने ] (६) किट में क्षुद्राविल का आभरण पूरे (पहिने) और पैरों में पायल तथा सुदर चूड़े पूरे (पहिने); (७) ये ही बारह आभरण कहें गए हैं, इन्हें [शरीर के] बारह स्थानों में पहिने। (८) तदनंतर सोलह [अंगों के] (शृंगार करे, जैंगे वेचार प्रकार के कुलीना स्त्रियों के योग्य [बताए गए] है; (९) चार दीर्घ, चार लघु, चार भरे-पूरे और चार क्षीण [अंगों के] हों।"

टिप्पणी—(१) मंजन<मज्जन<मार्जन=शरीर की शुद्धि । चंदन-चीर< चँदनेटा । (दे० ३२९.२) (२) माँग<मग्न=मार्ग (?) । सार्<सारय्=लगाना (४) फूल<फुल्ल=पुष्प। रात<रत्त<रक्त=सुंदर । (५) कंगन = कंकण। कलाई< कलाइआ=कलाचिका । (६) छुद्राविल<क्षुद्राविल=क्षुद्रघंटिका । प्र्<पूःय=भरना चूरा=पैरों के बलय, लच्छे । (७) बखान<बश्चाण्<व्याख्यानय्=विवरण देना, कहना । (९) दीरधचारि चारि लघु चारि सुभर चहुँखीन : इनका विवरण आगे छंद ४६७ में आता है । सुभर=भरे-पूरे । खीन=क्षीण ।

पदुमावित जो सँवरै लीन्ही । पृनिउँ राति दैथ श्राप्त कीन्ह' । के मजन तन किएहु श्रम्हानू । पहिर चीर गएउ छपि भानू । रिच पत्राविल माँग सेंदूरा । भिर मोंतिन्ह श्रो मानिक पूरा । चंदन चित्र भए बहु भाँती । मेघ घटा जानहुँ वग पाँती । भिर्म जो रतन माँग वैसारा । जानहुँ गँगन टूट निसि तारा । तिलक लिलाट धरा तस डीठा । जनहुँ दुइज पर नखत बईठा । मिन कुंडल खुँटिला श्रो खूँटी । जानहुँ परी कचपची टूटी । पहिरि जगऊ टाढ़ि भो वरनि न श्रावै भाउ । मोंग क दरपन गँगन भा तो मिस तार देखाउ ॥२६७॥

अर्थ—(१) पद्मावती जब [विभिन्न अंगो को] सँवारने लगी, तब दैव ने इस प्रकार | उन अंगों के प्रकाश से] पूर्णिमा की रात कर दी। (२) उसने शरीर का मार्गित करके स्तान किया, और तदनंतर जब उनते [भीगे वस्त्र दूर किए और] चीर पाहना [उसे वस्त्रहीन होते देखने के लिए! भानु छिप गया। (३) उसने पत्रावली रचकर मांग को सिद्दित किया, और उसे मोतियों से भरकर माणिक्य से पूरित किया। (४) [मूल पर] जो बहुत-सी भांति के चन्दन के चित्र अंकित हुए वे ऐसे लगे मानों मेघ-घटा में वक-पंक्ति हो। (५) [तदनतर] जो रत्नों की (रत्नखचित) श्री मांग के ऊपर विठाई (पहिना), उसने ऐसा लगा कि कोई तारा आकाश में

रात में टूट पड़ा हो। (६) ललाट पर रक्खा (लगाया) हुआ तिलक एँमा दिखाई पड़ा मानो द्वितीया के चन्द्रमा पर कोई नक्षत्र बैठा हो। (७) [उसके कानों में] मिण-कुडल, खुँटिले और खुंटियाँ [इस प्रकार शोभित हुए] मानो कृत्तिका की नक्षत्रमाला टूट पड़ी हो। (८) जड़ाऊ [आभरणों] को पिहनकर जब वह खड़ी हुई, तब उसका सौन्दर्य अवर्णनीय हो गया; (९) क्योंकि उसकी माँग के लिए आकाश दर्पण हुआ, जैसे इसी कारण उसमें शिंग और तारे दिखाई पड़े।

टिप्पणी——(१) सँवार<समारचय् = सजाना । पूनिउँ<पूर्णित्रा । (२) मंजन <मज्जन = मार्जन = झरीर शुद्धि । अन्हान < स्नान । (३) पत्राविल < पत्रभंगी, मुख तथा अन्य अंगों पर कस्तूरी आदि से बनाए हुए पत्तियाँ और फूल; यथा : कैपत्राविल पाटी पारी । औ रिच चित्र विचित्र सँवारी । (४७१.२) पूर<पूरय्=भरना । (५) सिरी<श्री < बिदिया जो माँग से लगाकर मस्तक पर लटकाई जाती है । (६) दुइज < दितीया < दितीया का चन्द्रमा । (७) खुँटिला, खुँटी = कान के आभरण विशेष । कचपची < कृति + प्रचित = कृत्तिका की नक्षत्रमाला । (९) तार < तारक = तारा ।

बाँक नैन श्रों श्रंजन रेखा। खंजन जनहुँ सरद रितु देखा। जब जब हेरु फेरु चखु मोरी। लुरै दरस महुँ खंजन जोरी। भौंहुँ धनुक धनुक पै हारे। नैनन्ह साँधि बान जनु मारे। करन फूल नासिक श्राति सोभा। सित मुख श्राइ सूक जनु लोभा। सुरँग श्राधर श्रों लीन्ह तँबोरा। सोहै पान फूल कर जोरा। कुमुम गेंद श्रास सुरँग कपोला। तेहि पर श्रालक भुश्रींगिनि डोला। तिल कपोल श्रील पदुम बईठा। बेधा सोइ जो वह तिल डीठा। देखि सिंगार श्रानूप विधि बिरह चला तब भागि। सिट्टा।

अर्थ—(१) उसके नेत्र बाँके थे और उनमें अंजन रेखा लगी हुई थी, इसलिए वे ऐसे लगते थे मानो शरद ऋतु में खंजन दीख पड़े हों। (२) जब-जब वह देखती और मोड़कर चक्षुओं को घुमाती, [तब-तब ऐसा लगता] मानो शरद ऋतु में खंजनों की जोड़ी चंचल हो रही हो। (३) उसकी भौहें धनुष [सदृश] थीं, और हो न हो, धनुष भी उनसे हार चुके थे। [अपने] नेत्रों को [उन भौहों से] लगाकर मानो वह वाण मारती थी। (४) करना [के आकार का] फूल नासिका में अति शोभित हुआ; [बह ऐसा लगा] मानो शिं के मुख पर आकर शुक्र लुब्ध हुआ हो। (५) सुरंग [दुप-हरिया के फूलों जैसे] अधरों पर जब उसने ताम्बूल लिया तो पान-फूल का जोड़ा का शोभित हुआ। (६) उसके कपोल कुसुम की गेंद ऐसे थे, और उन पर अलक-भुजंगिनी हिलती रहती थी। (७) उन कपोलों पर जो तिल थे वे पद्म पर बैठे म्नमर थे, और जिसने भी उन तिलों पर दृष्टि डाली, उमीको उन्होंने वेध दिया। (८) ऐसी अनुपम विधि से किया हुआ शृंगार देखकर तब विरह भाग चला; (९) [बह कहने लगा,] "ये सब मेरे प्राणों के लिए उन्नमित कोटि काल [तुल्य] हैं।"

टिप्पणी--(१)बाँक<बंक<वन्न=सुन्दर। मोर<मोड्<मोडय्=मोडना,टेढ़ा करना।

२५४ पद्मावत

(२) लुर्<लुल=लोल या चंचल होना। (३) साँथ<सं+धा=जोड़ना। (४) करनफूलः करना नाम के एक फूल के आकार की नकफुल्ली(?) मैंने 'कनक फूल' पाठ 'जायसी ग्रंथावली' संस्करण में रक्खा था, किन्तु दो-तीन को छोड़कर सभी प्रतियों में पाठ 'करन फूल' मिलता है, इसलिए इस पाठ में मैंने उसे 'करनफूल' कर दिया है, किन्तु पाठ तथा अर्थ के संबंध में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। (५) तॅबोर<ताम्बूल≃पान। तुल० फूल दुपहरी मानहुँ राता (१०६.२)। (६) गेंद<कन्दुक। (९) ओनव्<अवनम् =अवनिमत होना, झुकना।

का वरनौं श्रभरन श्रो हारा | सिस पहिरें नखतन्ह कै मारा | चीर चारु श्रो चंदन चोला | हीर हार नग लाग श्रमोला | तिन्ह भाँपी रोमाविल कारी | नागिनि रूप डसे हत्यारी | कुच कंचुकी सिरीफल उमे | हुलसिह चहिह कंत हिय चुमे | बाँहन्ह बाँहू टाड सलानी | डोलत बाँह माउ गित लोनी | नीवी कँवल करी जनु बाँधी | बसा लंक जानहु दुइ श्राधी | सुद्रघंटि किट कंचन तागा | चलै तो उटै छतीसौ रागा | चूरा पायल श्रवनट विछिया पायन्ह परे वियोग |

हिए लाइ टुक हम कहँ समदहु तुम्ह जानहु ऋउभोगु ॥२६६॥ १) उसके आभरणों और टार का क्या वर्णन कहूँ ? उनमे वह ऐसी ल

अर्थ--(१) उसके आभरणों और हार का क्या वर्णन करूँ ? उनसे वह ऐसी लगती थी कि मानो चन्द्रमा नक्षत्रों की माला पहिने हुए हो । (२) उसका चीर सुन्दर था और उसकी चोली चन्दनौटे की थी, उसके हीरे के हार में अमूल्य नग लगे हुए थे। (३) उन्होंने उसकी काली रोमावली को ढक रक्खा था, जो नागिन के रूप में डसने वाली और हत्यारी थी। (४) कंचुकी (चोली) में उसके कुच उठे हुए श्रीफल (बेल) [जैसे] थे, जो उल्लाम में आए हुए थे और कान्त (पित) के हृदय में चुभना चाहते थे । (५) उसकी बाहों में बाँहु (भुजवन्द) और सलोनी (सुन्दर) टाड (टॅडिया) थी, और उसकी वाहें भाव तथा लावण्यमयी गति से डोलती थी। (६) उसकी नीवी [अपने फुलड़े के कारण | ऐसी लगती थी मानो कमल-कलिका बॅधी हुई हो, [उस नीवी-बंधन से ] उसकी वर्र की कटि [जैसी कटि] मानो दो आधों में विभक्त हो रही थी। (७) कटि में कंचन के तागे में वॅधी क्ष्द्रघंटिका थी, जिसके कारण जव वह चलती थी तो छत्तीसों रागिनियाँ उठने लगती थीं। (८) ये समस्त आभरण जहाँ इस कारण उल्लिमित हो रहे थे कि कान्त से उसके मिलन के समय ये दोनों के आलिगन का आनन्द-लाभ करेंगे, वहाँ ] चूड़ा, पायल, अंगूठा, विछिया उसके पैरों में वियोग (विरोग—चिन्ता) में पड़े हुए थे [क्योंकि सामान्य प्रकार के आलिगन के समय उन्हें वह आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता था, जो उपर्युक्त को ]; (९) [इसलिए वे कहने लगे,] ''हृदय से हमें लगाकर भी तनिक आलि-गन करना; तुम अवभोग [की मुद्रा] जानती हो [इसलिए उसे बताने की आवश्यकता नहीं है ]।''

टिप्पणी—(१) मारा<माला । (४) उभा < उब्भ< ऊध्वित = उठा हुआ । (५) बाहू<बाहुबन्ध, भुजबन्द । टाड<टड्डा या टेंडिया;बाहुका एक आभरण ।

सलोनी<स + लवण = सुंदर । (६) नीवी = नारा; ईजारबन्द,।बसा = बरं (दे०११६ २,११६.३, १६६.३) (७) तागा<तग्ग [दे०] = सूत्र-कंकण । (८) चूरा< चूड = पैरों की चूड़ी, लच्छा । पायल<पादकटक = पैरों का कड़ा । अनवट<अंगुष्ट = पैरों के अँगूठे का छल्ला । बिछिआ< वृश्चिका = पैरों की उँगिलियों का एक आभरण । (९) समद्<सम+आदा = आंलिंगन करना । अवभाँग = [अवभुज] स्त्री के पैरों को मोड़कर सिर की ओर ले जाने की संभोग मुद्रा ।

त्रस बारह सोरह धनि साजै । छाज न त्रीरहि त्रोहि पै छाजे । विनवहि सखीं गहरु नहिं कीजै । जेइँ जिउ दीन्ह ताहि जिउ दीजै । सँवरि सेज धनि मन भौ संका । ठाढि तिवानि टेकि के लंका । अनिचन्ह पिउ काँपै मन माहाँ । का मैं कहब गहिहि जौं बाँहाँ । वारि बएस गौ प्रीति न जानी । तरुनी भइ मैमंत सुलानी । जोबन गरब किलु मैं नहिं चेता । नेहु न जानिउँ स्याम कि सेता । त्र्यव जौं कंत पूँ छिहि से*ई वाता । कस मुँह होइहि पीत कि राता* । हों सो वारि ऋों दलहिन पिउ सो तरून ऋो तेज 1 नहिं जानौं कस होइहि चढ़त कत की सेज ॥२००॥ अर्थ--(१) धन्या (स्त्री-पद्मावती) ने बारह [आभरण] और सोलह [शृंगार] इस प्रकार साजे, कि और किसी को [उस प्रकार] शोभा न दे सकते, और हो न हो उसी को गोभा दे सकते। (२) [पद्मावती से] उसकी सिखयाँ निवेदन करने लगीं, "विलंब न कीजिए; जिसने [आपके लिए] अपना जीवन दिया, उसे [चलकर] अपना जीवन दीजिए।" (३) किन्तू शैया कि मिलन का स्मरण कर स्त्री [पद्मावती] के मन में शंका हुई और वह स्त्री कटि थामकर चुपचाप (खड़ी) रह गई। (४) वह मन में काँपने लगी, [और कहने लगी] ''प्रिय (पित) अपरिचित है, जब वह मेरी बाहें पकड़ेगा, मैं क्या कहॅगी ? (५) बालिका की अवस्था (वाल्यावस्था) चली गई, और उसमें यह न जाना कि प्रीति क्या होती है; तरुणी होने पर याँवन में ] मदमत्त होकर भूल गई; (६) यौवन के गर्व में मैं कुछ नही चेत पाई, और यह मैंने न जाना कि स्नेह कैसा होता है--श्याम होता है कि श्वेत । (७) अब यदि कान्त वह (स्नेह की) वात पुछेगा, तो मेरा मुख कैसा होगा--पीला या रिततम ? (८) मैं बालिका हूँ और दूल्हन, जब कि मेरा प्रिय (पित) तरुण और तेजोमय है, (९) नहीं जानती कि उस कान्त की शैया पर चढ़ते (पैर रखते) समय कैसा होगा---मुझ पर क्या वीतेगी।"

टिप्पणी—(१) बारह सोरह<बारह आभरण (दे० २९६) तथा सोलह श्रृंगार (दे० ४६७) छाज<छज्ज [दे०]=शोभना,चमकना । (२) बिनव<विण्णव=विज्ञापय् =कहना, निवेदन करना । (३) सँवर<समर<समृ=समरण करना । ठाढ़< ठड्ढ<स्तब्ध==चुपचाप, खड़ी । तिवानि [स्त्रीवर्ण?]=स्त्री (४) जौ<जउ< यदा=जब । (५) बारिक<बारिका । मैंमंत<मयमत्त= मदमत्त । (५) सेत< श्वेत । (६) बारि<बाल । नेह=स्नेह । (७) राता<रत<रवत=लाल । (८) बारि<बालिका ।

मुनि धनि डर हिरदें तव ताई । जौ लिंग रहिंस मिला निहें साई । कवन सो करी जो मँवर न राई । डारि न ट्रटै फर गरुम्राई । माता पिता वियाही सोई । जरम निवाह पियहि मों होई । भिर जमवार चहै जहाँ रहा । जाइ न मेंटा ताकर कहा । ताकहँ विलंबु न की जै बारी । जो पिय म्राएम् सोइ पियारी । चलहु वेगि म्राएम् भा जेसे । कंत वोलावे रहिए कैसे । मान न करु थोरा करु लाड़ू । मान करत रिस मानै चाड़ू । माजन लंइ पटाइया म्राएम् जेहि क म्रमेंट । तन मन जोवन साजि सब देइ चिलम्र ले मेंट ॥३०१॥

अर्थ——(१) [सिवयों ने कहा,] "ऐ स्त्री, सुनो; डर तभी तक रहता है जब तक हिंपत होकर स्वामी नहीं मिलता है। (२) वह किलका कौन सी है जो भ्रमर द्वारा राजित नहीं हुई ? फल की गुरुता से डाली नहीं टूटती है। (३) माता-पिता द्वारा कन्या विवाहित मात्र की जाती है, जन्म तक निर्वाह प्रिय (पित) से ही होता है। (४) यमद्वार (मृत्यु-द्वार) तक वह (स्त्री) चाहे जहाँ रहे, उस (प्रिय) का न्यान (आदेश) नहीं मिटाया जा सकता है। (५) उसके लिए विलंब, ऐ बालिका, न करो; जो प्रिय (पित) के आदेश में रहती है, वही प्यारी होती है। (६) जिस प्रकार [शीश्र आने के लिए] उसका आदेश हुआ है, उसी प्रकार तुम शीध चलो; कान्त (प्रिय) बुलाता हो, तो कैसे रहा (स्का) जा सकता है ? (७) मान न करो, [मन में] थांड़ा लाड़ (प्यार) करो; मान करते ही रोप चाटु मानता है। (८) उस स्वजन (पित) ने तुम्हें लेने के लिए [हम सबको] भेजा है, जिसका आदेश [तुम्हारे लिए] अनुल्लंघनीय है; (९) तुम्हें शरीर, मन, और यौवन—सभी को सजाकर और लेकर उन्हें उसे भेंट देने के लिए चलना चाहिए।"

टिप्पणी—–(१) धनि<धन्या = स्त्री । रहस<रभस् = हर्ष । (२) राई< राइअ<राजित = शोभित । (३) जरम<जन्म = जीवन । (४) जमबार<यमद्वार = मृत्यु । (५) पिआर<प्रियालु = प्रिय । (७) लाड़<लड्ड [दे०] = प्यार । चाड़<चाटु = प्रियवाक्य, खुशामद । (८) साजन<सजण<स्वजन = प्रिय । (९) साज्-<सज्ज<स्वजन = प्रिय । (९) साज्-<सज्ज-

पदुमिनि गवँन हंस गौ दूरी। हस्ती लाजि मेल सिर धूरी। वदन देखि घटि चंद छुपाना। दसन देखि के बीजु लजाना। खंजन छुपा देखि के नेना। कोकिल छुपा सुनत मधु बैना। गीव देखि के छुपा मँजूरू। लंक देखि के छुपा सदूरू। भींह धनुख जो छुपा अकाराँ। बेनी वामुिक छुपा पताराँ। खरग छुपा नासिका बिसेखी। अंतित छुपा अधर रस पेखी। भुजन छुपानि कॅवल पोनारी। जंब छुपा केदली होइ बारी। अछिरें रूप छुपानीं जबिह चली धिन साजि। जावँत गरब गहीलि हुतिं सबै छुपी मन लाजि॥२०२॥

अर्थ—(१) पिद्मिनी की चरण-गित देखकर हंस दूर चला गया, और हाथी लिजित हो सिर पर घूल डालने लगा। (२) उसका मुख देखकर चन्द्रमा घटकर छिप गया, तथा उसके दाँतों को देखकर विद्युन् लिजित हो गया। (३) खंजन उसके नेत्रों को देखकर छिप गया, और कोकिल उसके मधुर वचनों (बोलों) को सुनकर छिप गया। (४) उसकी ग्रीवा देखकर मयूर छिप गया, और उसकी किट देखकर शार्द्ल (शरभ) छिप गया। (५) उसकी भौहों के आकार से [आकाश का] घनुप छिप गया, और उसकी वेणी [देखकर] वासुकी पाताल में [जाकर] छिप गया। (६) खड्ग उसकी नासिका की विशेषताओं पर विचार करके छिप गया। (६) अम्तर्ग उसके अधरों का रस देखकर छिप गया। (७) उसकी भुजाओं से कमल की पद्मनालिका छिप गई, और जंघों से कदली बाटिका में जाकर छिप गई। (८) अप्सराएँ उसके रूप से छिप गई, जब वह स्त्री (पद्मावती) साज करके चली; तो (९) जितनी भी [रूप-] गर्व-ग्रस्ता थीं, सभी मन में लिजित होकर छिप गई।

टिप्पणी— (१) मेल्<मेलय्=डालना । छप्<छिप्<क्षिप्=फेंकना, छिपना । बीजु<विज्जु<विद्युत=बिजली । (४)मॅजूर<मयूर । सदूर<शार्दूल=शरभ । (५) अकार<आकार । (६) बिसेख<विशेषय्=विशेषता से अन्वित करना । (७) पौनारि<पद्म+निलका=कमल की नाल । (८) धनि<धन्या=स्त्री । (९) गहीली<ग्रस्ता ।

मिली तराई साली सयानीं । लिए सो चाँद सुरुज पहँ आनीं । पारस रूप चाँद देखराई । देखत सुरुज गएउ मुरमाई । सोरह कराँ दिस्टि सिस कीन्हीं । सहसी करा सुरुज के लीन्हीं । भा रिब श्रस्त तराइन हँसें । सुरुज न रहा चाँद परगरें । जोगी श्राहि न भोगी होई । खाइ कुरुकुटा गा पिर सोई । पदुमावित निरमिल जिस गंगा । नाहिं जोग जोगी भिख्नमंगा । श्रबहुँ जगाविहें चेला जागू । श्रावा गुरु पाय उठि लागू । बोलिहं सबद सहेलीं कान लागि गहि माँथ । गोरख श्राह राद भा उठ रे चेला नाथ ॥३०३॥

गोरखं आह डाढ़ भा उदु रे चेला नाथ ॥२०३॥ अर्थ—(१) उस शिश (पद्मावती) को उसकी सयानी सिखयाँ—तारिकाएँ आ मिलीं, और वे उसे लिए हुए सूर्य (रत्नसेन) के पास आ गई। (२) जव वह पारसरूप चाँद (पद्मावती) दिखाई पड़ी, उसे देखते ही सूर्य (रत्नसेन) मूर्छित हो गया। (३) शिश (पद्मावती) ने सोलह कलाओं की दृष्टि करके मूर्य की सहस्रों कलाओं को ले लिया (उनका अपहरण कर लिया)। (४) तारिकाएँ (पद्मावती की सिखयाँ) हँसने लगीं कि सूर्य (रत्नसेन) अस्त (मूर्छित) हो गया। चन्द्रमा के प्रकाशित होने पर सूर्य न रहा। (५) [उन्होंने कहा,] "यह योगीं है, कोई भोगी नहीं है; यह कुरकुटा (उवाला चावल जो सूख कर ऐंठ गया हो) खाकर और [भूमि पर] पड़कर सो गया है। (६) पद्मावती, तू गंगा के समान निर्मल है; यह योगीं और भिखमंगा तेरे योग्य नहीं है।"

(७) [तदनन्तर रत्नसेन को जगाते हुए उन्होंने कहा,] "अब [पुनः] भी हम तुझे, ऐ चेला, जगा रही हैं। तेरा गुरु आया हुआ है, उठकर उसके पैरों में लग।" (८) [पुनः पद्मावती की] सहेलियाँ यह शब्द उसके कानों में लगकर और उसका मत्था पकड़कर [उसे चेन कराते हुए] कहती है, (९) "गोरख (गुरु) आकर खड़ा हो गया है, ऐ चेले और नाथ (साधक), उठ।

टिप्पणी—(१) सयान<सआण = सज्ञान। (२) पारस=स्पर्शमणि। पारस-रूप=वह व्यक्ति जिसका रूप स्पर्शमणि के सदृश होता है। जिसके परिणाम स्वरूप जो भी उस का साक्षात्कार करता है, कैसा भी वह रूपहीन हो रूपवान् हो जाता है। [ देखिए ऊपर छंद ६५ ] (४) तराई<तारिका। कुरकुटा: कूर = उबाला चावल, कुढ़ित=ऐंठा हुआ==उबाला हुआ ऐंठा चावल। (६) जोग=योग्य। (७) चेला<चेड<चेट=सेवक, शिष्य। (९) गोरख = गोरखनाथ, जो भारतीय योग-परंपरा में गुरु के प्रतीक हो गए थे।

गोरख सबद सुद्ध भा राजा। रामा सुनि रावन होइ गाजा।
गिह के बाँह सेज धनि स्त्रानी। स्त्राँचर स्त्रोट रही छपि रानी।
सकुचै डरे मुरे मन नारी। गृहु न बाँह रे जोगि भिखारी।
स्रोहट होहि जोगि तोरि चेरी। स्त्राचै बास कुरुकुटा केरी।
देखि विभृति छूति मोहि लागा। काँपै चाँद राहु सौं भागा।
जोगी तोरि तपसी के काया। लागी चहे स्त्रंग मोहि छाया।
वार भिखारि न माँगिस भीखा। माँगे स्त्राइ सरग चिंद सीखा।
जोगि भिखारी कोई मँदिर न पसे पार।
माँगि लेहि किळु भिख्या जाइ ठाढ़ होहि बार।।३०४॥

अर्थ—(१) 'गोरख' ('गुरु') शब्द से (उसके मुनते ही) राजा शुद्ध हो गया (चेत से आ गया) और 'रामां का नाम मुनते ही वह रावन (रमण) होकर गर्ज उठा। (२) वह बाँह पकड़कर स्त्री (पद्मावती) को शैथ्या पर लाया। रानी (पद्मावती) अंचल की आड में छिप रही। (३) वह नारी सकुच, डर और मन में मुड़ रही थी और कह रही थी, ''ऐ योगी भिखारी, तू मेरी बाहें न पकड़। (४) ऐ योगी, मैं तेरी चेरी इसलिए [अचल की ] आड़ में हो रही हूँ कि [तेरे मुख से] कुरकुटा [उवला हुआ ऐंठा चावल] की वास आ रही है। (५) [तेरे शरीर पर लगी हुई] विभूति—राख—को देखकर मुझे छून लग रही है, [तुझ] राहु से [डरकर] चाँद (यह स्त्री) काँप रही है, और भाग रही है। (६) ऐ योगी, तेरी काया तपस्वीकी है, और मेरे शरीर को भी उसकी छाया लगना चाहती है। (७) ऐ भिखारी, तू द्वार पर [जाकर] नहीं भीख माँगता है, तू ने आकाश (गड़) पर चढ़ आकर माँगना मीखा है! (८) मेरे मंदिर (भवन) में कोई योगी-भित्वारी नहीं प्रविष्ट हो सकता है, (९) तू भी [इसलिए] जाकर द्वार पर खड़ा हो ओर कुछ-कुछ भिक्षा माँग ले।'

टिप्पणी--(१) सुद्ध<शुद्ध = सुधि या चेत में आया हुआ। राजन < रमण। (४) चेरी < ५िडआ < चेटिका = सेविका। कृरकुटा: कूर = उबाला हुआ चावल,

कूटा<कृटित=ऍठा हुआ=सूखकर ऍठा हुआ उबाला चावल । (७) बार<वार=द्वार । (८) पार्<पारय्=सकना, समर्थ होना ।

श्रनु तुम्ह कारन पेम पियारी । राज छाँ हि कै भएउँ भिखारी । नेह तुम्हार जो हिए समाना । चित उर माँह न सुमिरेउ श्राना । जस मालित कहँ मैं वर वियोगी । चढ़ा वियोग चलेउँ होइ जोगी । भएउँ भिखारि नारि तुम्ह लागी । दीप पतँग होइ श्रुँगएउँ श्रागी । भँवर खोजि जस पानै केवा । तुम्ह काँ टे मैं जिन परि छेना । एक बार मरि मिले जौं श्राई । दोसरि बार मरे कत जाई । कत तेहिं मीचु जो मरि के जिया । भा श्रम्मर मिलि कै मधु पिया । भँवर जो पाने कॅवला कहँ बहु श्रारति बहु श्रास । भँवर होइ नेवळावर कॅवल टेड हॅम बास ॥३०५॥

भँवर होइ नेवछावर कॅवल देइ हॅं सि बास ॥३०५॥ अर्थ—(१) [रत्नसेन ने उत्तर दिया,] "अवश्य [किन्तु] मैं तुम्हारे कारण, हे प्रेम-प्रिया, राज्य छोड़कर [इस प्रकार] भिखारी हुआ। (२) क्योंकि तुम्हारा स्नेह हृदय में समा गया, मैंने चित्त और हृदय में दूसरे का स्मरण नहीं किया। (३) जैसे मालती के लिए भ्रमर वियोगी होता है, [मेरे सिर पर तुम्हारा] वियोग सवार हुआ और मैं योगी होकर निकल पड़ा। (४) ऐ नारी, मैं तुम्हारे लिए भिखारी हुआ, और दीपक का पितगा बनकर मैंने अंग (शरीर) पर आग ली। (५) जिम प्रकार भ्रमर खोजकर केतकी को प्राप्त करता है, उसी प्रकार तुम्हारे कंटकों पर मैंने अपने जीव को भलीभाँति विद्ध किया। (६) और, एक बार जो मरकर आ मिलता है, वह दूसरी बार कहाँ मरने जाता है ? (७) जो मरकर जीवित हुआ, उसे मृत्यु [पुनः] कहाँ होती है ? वह तो अमर हो जाता है, और [प्रियतम में] मिलकर उसका मधु (अमृत) पान करता है। (८) भ्रमर जब कमिलनी को बहुतेरी आति और बहुतेरी आशा के बाद पाता है, (९) तो वह भ्रमर उस पर न्यौछावर हो जाता है और कमिलनी [भी] हँस-कर (प्रसन्नतापूर्वक) उसको वासना [या वसेरा] देती है।

टिप्पणी—(१) अनु=अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय । पिआर < प्रियालु । (२) सुमर्<समर<सम्=स्मरण करना, याद करना । (४) भिखारि < भिक्षा कारिन्=भील माँगने वाला । (५) केवा<केअअ<केतक=केतकी । काँट<कण्ट काँटा । परिछेव्<परिच्छिद्=भली भाँति विद्व करना, छिन्न-भिन्न करना । (८) आरित  $\stackrel{?}{>}$  आर्ति = दुःख, पोड़ा । (९) नेवछावरि<णिवच्छ + आविल = वारकर उतारे हुए द्रव्य अथवा पदार्थों की राशि ।

इस छंद की पंक्ति ६-७ में किव ने पुनः जीवन के अन्तर्गत मरण का अनुभव करने से अमरत्व प्राप्त करने का प्रतिपादन किया है।

श्रपने मुँह न बड़ाई ऋाजा। जोगी कतहुँ होंहि नहिं राजा। हों रानी तृँ जोगि निखारी। जोगिहि मोगिहि कौन चिन्हारी। जोगी सबै छंद ऋस खेना। तृँ निखारि केहि माहँ ऋकेला। पवन बाँधि ऋपसविहं खक'गाँ। मनसिह्नं जहाँ जाहिं तेहि पासाँ। तैं तेहि भाँति सिस्टि यह छरी । एहि भेस रावन सिय हरी । भँवरहि मींचु नियर जब श्रावा । चैपा बास लेइ कहँ घावा । दीपक जोति देखि उजियारी । श्राइ पतँग होइ परा भिखारी । रैनि जो देखिश्र चंद मुख मकु तन होइ श्रनूप । तहूँ जोगि तस भूला भैं राजा के रूप ॥२०६॥

अर्थ—(१) "अपने मुँह से बड़ाई करना" [पद्मावती ने कहा,] "शोभा नहीं देता; योगी कहीं भी राजा नहीं होते। (२) मैं रानी हूँ और तुम योगी और भिखारी हो। योगी और भोगी में [परस्पर] कौन सा परिचय? (३) सभी योगी इसी प्रकार छद्म-वेष घारण कर खेल करते रहे हैं; तू भिखारी किस वात में अकेला (उनसे भिन्न) है? (४) वे अपनी श्वास को बाँधकर आकाश पर चले जाते हैं और जहाँ (जिसके पास) जाना चाहते हैं, उसके पास चले जाते हैं। (५) तूने भी यह मृष्टि छल ली है। इसी वेष में रावण ने सीता का हरण किया था। (६) भँवरे की मृत्यु जब निकट आई, वह चम्पक का वास लेने के लिए दौड़ पड़ा। (७) दीपक की उज्ज्वल ज्योति देखकर तू भी, ऐ भिखारी, यहाँ आकर और पितंगा होकर गिर पड़ा है। (८) [जिस प्रकार] रात में कोई चन्द्रमा का मुख इसलिए देखे कि संभव है उसका भी शरीर [उसकी भाँति] अनु-पम हो जाए, (९) उसी प्रकार, ऐ योगी, तू भी राजा का वेप धारण कर इधर भूल पड़ा है।"

टिप्पणी—(१) छाज्<छज्ज् [दे०] = शोभित होना, चमकना । (२) भिखारी<भिक्षाकारिन् = भिक्षा से निर्वाह करने वाला । (३) छंद<छद्म । (४) अपसव्<अपसृ = चला जाना, भाग जाना । मनस्=मन में इच्छा करना । (६) मीचु <मृत्यु । (७) उजियारा<उज्ज्वल ।

श्रमु धनि तूँ सिस्त्रिर नििस माँहा । हों दिनश्रर तेहि की तूँ छाहाँ । चाँदिह कहाँ जोति श्री करा । सुरुज कि जोति चाँद निरमरा । मँवर बास चंपा निहं लई । मालित जहाँ तहाँ जिउ देई । तुम्ह निित भएउँ पतँग के करा । सिंघल दीप श्राइ उड़ि परा । सएउँ महादेवा कर बारू । तजा श्रव भा पवन श्रधारू । तुम्ह सों प्रीति गाँठि हों जोरी । कटे न काटे छुटै न छोरी । सीय भीख रावन कहँ दीन्ही । तूँ श्रसि निदुर श्रॅंतरपट कीन्ही । रंग तुम्हारे रातें उँ चढ़े उँ गँगन होइ सूर ।

जहँ सिस सीतल कहँ तपनि मन इंछा धनि पूरे ॥३०७॥

अर्थ—(१) "अवश्य" [रत्नसेन ने कहा,] "ऐ स्त्री तू रात्रि में शशघर (चन्द्रमा) है [िकन्तु], मैं दिनकर हूँ, और उसकी तू छाया है। (२),चन्द्रमा को [अपने-आप] ज्योति और कला कहाँ होती है ? सूर्य की ज्योति से ही चन्द्रमा निर्मल [ज्योति वाला] होता है। (३) भैंवरा चम्पा की वास नहीं लेता है, वह तो वहाँ प्राण देता है जहाँ मालती होती है। (४) नुम्हारे ही निमित्त मैं पितगा की कला हुआ और उड़ता हुआ सिहल द्वीप मे आ पड़ा। (५) मैंने महादेव के [मंडप के] द्वार की सेवा की, अन्न छोड़ा और

वायु का आघार लिया । (६) तुमसे मैंने प्रीति की गाँठ जोड़ी, जो काटने से कट नहीं सकती है और खोलने से खुल नहीं सकती है । (७) सीता ने रावण (तक) को भिक्षा दी थी, किन्तु तू ऐसी निष्ठुर है कि मुझसे अन्तरपट (बीच का परदा) किए हुए है । (८) मैं तेरे प्रेम में अनुरक्त होकर सूर्य वनकर आकाश (गढ़) पर चढ़ा । (९) जहाँ पर शीतल शिश हो, वहाँ पर ताप कहाँ (कैसा) ? तू भी, ऐ स्त्री, मेरी इच्छा पूरी कर ।"

टिप्पणी—(१) अनु=अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय । सिसअर<शशघर=धन्द्रमा । दिनअर<दिनकर । (२) करा<कला । (४)नित<निमित्त (५) बार<वार=द्वार । (८) रात<रक्त=अनुरक्त ।

जोगि भिखारि करिस बहु बाता | कहिसि रंग देखों निह राता | कापर रॅंगे रंग निहं होई | हिएँ ख्रौटि उपनै रॅंग सोई | चाँद के रंग सुरुज जौं राता | देखिश्र जगत साँभ परभाता | देखिश्र जगत साँभ परभाता | दगध विरह निति होइ ख्रँगारू | ख्रोहि की ख्राँच धिकै संसारू | जों मंजीठ ख्रोटें ख्रो पचा | सो रॅंग जरम न डोले रॅंचा | जरें बिरह जेउँ दीपक बाती | भीतर जरें उपर होइ राती | अर परास कोइला के भेसू | तब फूले राता होइ टेसू | पान सुपारी खैर दुहुँ मेरें करें चक चून | तब लिंग रंग न राचे जब लिंग होइ न चून ||३०८||

अर्थ—(१) [पद्मावती ने कहा,] "ऐ योगी-भिखारी, तू बहुत बातें करता है; तू ने कहा कि तुझमें रंग (अनुराग) है, किन्तु मैं तुझे रक्त (अनुरक्त) नहीं देखती हूँ। (२) कपड़ा रंग लेने [और योगी बन जाने] से रंग (अनुराग) नहीं होता है, जो रंग हृदय को [विरह की आँच में] औटकर उत्पन्न किया जाता है, वही रंग (अनुराग) होता है। (३) क्योंकि चन्द्र के प्रेम में मूर्य रक्त है, उसे हम संध्या और प्रभात काल में जगत् में [रक्त वर्ण का होते] देखते हैं। (४) विरह के दाह के निमित्त (कारण) वह नित्य ही अंगार हो जाता है, और उसकी आँच से संसार तप्त होता है। (५) यदि मँजीठ को औटा और पकाया जाय तो वह (उसका रग) जन्म-पर्यन्त रंच मात्र नहीं हटता (मिटना) है। (६) विरह (विरही) दीपक की बत्ती की भाँति जलता है, जो भीतर से जल-[कर राख ] होती है, और ऊपर से लाल होती है (७) पलाश जलकर कोयले के वेश (रंग) का हो जाता है, तब वह टेमू होकर फूलता है [टेमू की काली ढोंढ में ही उसका फूल लगता है]। (८) पान मुपारी और कत्ये को मले ही मिलाकर भलीभोंति पिसा हुआ चूर्ण बना डाले, (९) किन्तु जब तक चूना उसमें नहीं मिलता है, रंग लाल नहीं बनता है। [प्रेमी में कितने ही गुण क्यों न हों किन्तु जब तक उसमें चूने की भाँति चूर्ण होकर मिटने की भावना नहीं होगी, प्रेम का रंग न आएगा।]

टिप्पणी—(१) भिखारी<भिक्षाकारिन्=भिखमंगा । (२) कापर<कप्पड <कर्पट = कपड़ा । औट्<आवट्ट>आवर्तय = आग पर रखकर किसी द्रव को चलाना(हिलाना) । (४) निति>निमित्त = कारण । आँच<अच्चि<श्रींचस,

= अग्नि की ज्वाला । धिक् = तप्त होना । (५) मंजीठ < मञ्जिष्ठा । पच् = पकना । रेंचा < रञ्च = लेश । (६) बाती < वर्ति का < वर्ति का = बत्ती । (७) परास < पलाश । टेस् = किंशुक (८) पान < पर्ण = ताम्बूल । सुपारी < शर्पारिका = शूर्पारक द्वीप में पैदा होने वाली । खेर < खद्दर < खदिर = कत्था । मेरय् < मेलय् = मिलाना । चकचून < चक्रचूणं = चक्की का चूर्ण, महीन पिसा हुआ चूर्ण । चून < चूर्णं = चूना ।

धनिश्रा का सुरंग का चूना । जेहि तन नेहृ दगध तेहि दूना । हों तुम्ह नेहुँ पियर भा पानू । पेंड़ी हुत सुनि रासि बखानू । सुनि तुम्हार संसार बड़ौना । जोग लीन्ह तन कीन्ह गड़ौना । करभँज किंगरी ले बैरागी । नवती भएउँ बिरह की श्रागी । फेरि फेरि तन कीन्ह भुँजौना । श्रौटि रकत रँग हिरदै श्रौना । सूखि सुपारी भा मन मारा । सिर सरौत जनु करवत सारा । हाड़ चून में बिरह जो डहा । सो पै जान दगध इमि सहा । के जाने सो बापुरा जेहि दुख श्रौस सरीर ।

रकत पियासे जे हिंहिं का जानिहें पर पीर ॥३०९॥

अर्थ---(१) [रत्नसेन ने कहा,] "ऐ स्त्री, तुम क्या अच्छे रंग और चूने की बार्ते करती हो ? जिसके शरीर में स्नेह होता है, उसे [तेरे कहे हुए से] दूना दाह [सहन करना] होता है । (२) मैं तुम्हारे स्नेह में पीला होकर [पक्का] पान हो गया, जब र्मेने पेंड़ी-पाद-मूल-से तुम्हारी राशि—–डील—-का वखान सुना [पेंड़ी—–पिण्डिका अर्थात् जड़ के पास का पान; सुनरास—–लना के बीच का पान ॄा (३) संसार में तुम्हारा बड़प्पन सुनकर मैंने योग धारण किया और शरीर को मिट्टी में गड़ा हुआ (मिट्टी से सना हुआ ) कर लिया [बड़ौना—–बड़ा अथवा पूरा प्रौढ़ पान; गड़ौना—–वह पान जो रुकने या पकने के लिए भूमि में गाड़ दिया जाता है ]। (४) करभँज और किंगरी लेकर मैं विरागी विरह की आग का नवनी (नैमित्तिक) हुआ (मेरे कारण विरह की आग उत्पन्न हुई) [करभँज या करहॅज--एक प्रकार का पान; नेवती या नवती नया पान जो वर्षा के आरंभ से होता है] । (५) मैने अपने शरीर को [विरह की आँच में] घुमा-फिराकर भुना हुआ कर डाला. और अपने रक्त को रंग (प्रेम) में औटकर हृदय को औना (अवर्ष) कर डाला (उसका समस्त रक्त सुखा डाला) [भुजौना—आँच से पकाया हुआ पान ] (६) मेरा मारा हुआ मन [इसी प्रकार ] सूखकर सूपारित [भली-भाँति चूर्ण किया हुआ ] हो गया [सुपारी;पान में पड़ने वाली सुपारी], और मैंने सिर पर शिरोपट्ट (सिर पर का वस्त्र) इस प्रकार लिया मानो उस पर करवत (आरा) चलाया गया हो [मरौता--जिसमे सुपारी काटी जाती है]। (७) विरह ने जो हाड़ों को जलाया, तो वे जलकर चूर्ण हो गए [चूना—जिसका उपयोग पान में होता है], हो न हो, वही इसे जान सकता है जो इस प्रकार दाह सहन करे; (८) और, या तो वह बेचारा इसे जान सकता है जिसके शरीर में यह दुःख हुआ हो । (९) जो रक्त के प्यासे हैं, वे दूसरों की पीड़ा क्या जान सकते है ?

िटप्पणी—–(१) धनिआ<धन्या = स्त्री । (२)–(४) पेंडी, गड़ौना, करहज और

नवती के संबंध में दे० आई-न-ए-अकबरी, जिल्द १, पृ० ७७। (२)—(७) इन पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के ताम्बूल तथा उसके उपकरणों का आश्रय लेते हुए उनके हिलब्द प्रयोग के द्वारा रत्नसेन ने अपनी विरह-कथा कही है। वाक्य प्रेम और विरह संबंधी ही हैं। केवल उनमें कुछ शब्द ऐसे लाए गए हैं जिनसे पान के भेदों तथा उपकरणों का उल्लेख हो जाए । (२) पेंडी < पिण्डिका = पेड़ का वह भाग जो जड़ों के ठीक ऊपर होता है। सुनरास = एक प्रकार का पान। (३) बड़ौना, गड़ौना = विशिष्ट प्रकार के पान। (४) करभँज=ताँत की वह धुनही जिससे किंगरी बजाई जाती है। किंगरी < किन्नरी= योगियों की सारंगी। (६) सरोत < शिरोपट्ट = सिर ढकने का वस्त्र। करवत < करपत्र = आरा: मुक्तिलाभ के लिए पहले लोग काशी, प्रयाग आदि तीथों में सिर पर आरा चलवाते थे। सार्< सार्य=चलाना। (८) बापुरा < वप्नुडा [दे०] = बेचारा।

जोगिन्ह बहुतै छुंद श्रोराही । बुँद सेवातिहि जैस पराही । परै समुंद्र खार जल श्रोही । परै सीप मुँह मोती होही । परै पुहमी पर होइ कचूरू । परै केदली महँ होइ कप्रूरू । परै मेरु पर श्रंबित होई । परै नाग मुख बिख होइ सोई । जोगी मँवर न थिर ये दोऊ । केहिं श्रापन भए कहै सो कोऊ । एक ठाँउ वे थिर न रहाहीं । भखु ले खेलि श्रनत कहँ जाहीं । होई गिरिही पुनि होहिं उदासी । श्रंत काल दुनहूँ विसवासी । तासों नेह जो दिढ़ करै थिर श्राछहि सहदेस । जोगी मँवर मिखारी इन्ह तें दूर श्रदेस ॥३१०॥

अर्थ—(१) योगियों को पद्मावती ने कहा, "बहुतरे छद्म अवतरित होते है. जिस प्रकार स्वाति-विन्दु [अनेक रूपों में] पड़ते हैं [ वे भिन्न-भिन्न आधारों में पड़ कर भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण कर लेते हैं]। (२) स्वाति विन्दु जब समुद्र में पड़ता है, तो वह खारा जल बन जाता है और सीपी के मुख में पड़ता है तो मोती बन जाता है। (३) पृथ्वी पर पड़ता है नो कचूर बन जाता है और कदली में पड़ता है तो कपूर बन जाता है (४) मेरु पर पड़ता है तो अमृत होता है, और नाग के मुख में पड़ता है तो विष होता है। (५) योगी और भ्रमर—ये दोनों स्थिर नहीं रहते हैं, ये किसके अपने हुए है. यह कोई बताए। (६) ये एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहते है, ये अपना भक्ष्य (भोजन) लेकर और अपना कौतुक कर अन्यत्र चले जाते हैं। (७) पहले ये गृहस्थ होकर तब उदामीन हो जाते हैं, और अन्तकाल में दोनों ही प्राणघातक होते हैं। (८) स्नेह उसमें करना चाहिए जो स्वयं भी दृढ़ स्नेह करे, स्थिर रूप से रहे और महदेशीय हो, (९) योगी, भ्रमर और भिखारी जो होते हैं, इनसे दूर का आदेश (नमस्कार) [करना चाहिए]।

टिप्पणी—(१) छंद < छद्म। ओराय्< अवयर्< अव+ तृ = अवतिरत होना। पर्< पड्<पत् = गिरना।(२) सीप< सुत्ति < शुक्ति=सीपी। (३) कचूर< कर्चूर = काली हल्दी। (६) भल < भक्ष्य=भोजन। (७) बिसवास्<विसस्<वि+ शस्=त्रध करना, मार डालना।(८)आछ्< अस्=होना, रहना।(९)अदेस< आदेश=प्रोगियों का प्रणाम।

थल थल नग न होइ जेहि जोती । जल जल सीप न उपनै मॉती ।

बन बन बिरिख चँदन नहिं होई । तन तन बिरह न उपजै सोई । जेहि उपना सो श्रोटि मिर गएऊ । जरम निनार न कबहूँ भएऊ । जल श्रंगुज रिव रहे श्रकामा । प्रीति जो जानहुँ एकहि पासा । जोगी भँवर जो थिर न रहाहीं । जेहि खोजिहें तेहि पाविहें नाहीं । में नुइँ पाए श्रापन जीऊ । छाँड़ि सेवाितिह जाइ न पीऊ । भँवर मालती मिलें जौं श्राई । संग ति श्रान फूल कत जाई । चंपा प्रीति जु पै लहें दिन दिन श्रागिर वास । गिर गुरि श्रापु हेराइ जौं मुएहु न छाँड़े पास ॥३११॥

अर्थ--(१) [रत्नसेन ने कहा,] "स्थान-स्थान पर वे नग नहीं होते जिनमें ज्योति हो; प्रत्येक जल में वह सीपी नहीं होती जिसमें मोती उत्पन्न होते हैं (२) प्रत्येक वन में चन्दन का वृक्ष नहीं होता है, प्रत्येक तन में वह विरह उत्पन्न नहीं होता है। (३) जिमे विरह उत्पन्न हुआ है उस विरह में वह औटकर (औटा जाकर) मर गया है, किन्तु कभी उससे अलग नहीं हुआ है। (४) जल में कमलिनी और आकाश में सूर्य रहते हैं; किन्तु प्रीति हैं, तो दोनों को एक ही पास (पास-पास) समझो। (५) योगी और भवरे जो स्थिर नहीं रहते हैं, वह इसलिए कि वे जिसे ढूंढ़ते हैं, उसे पाने नहीं है। (६) किन्तु मैंने अपने जीव के रूप में तुम्हें पाया है, इसलिए [मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा मकता हूं]। स्वाती [की बूंद] को छोड़कर पिशहा नहीं जाता है। (७) यदि भवरा मालती को आ मिले, तो वह उसे छोड़कर अन्य फूल के पास क्यों जाए? (८) उस चपक की प्रीति वह भले ही प्राप्त करें जो दिन-प्रतिदिन वास में अग्र होती है [फिर भी वह उधर न जाएगा]। (९) [दूसरी ओर] भले ही वह [मालती के प्रेम में] गल-गल कर अपने को समाप्त कर दे, किन्तु मरकर भी वह उस (मालती) का पार्ख (सान्निध्य) नहीं छोड़ेगा।

टिप्पणी——(१-२) तुल० जैले जैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे। साधवो निह सर्वत्र चन्दनं न वने वने ।। (३) औट्<आवृत्=शौटना [जिस प्रकार आँच पर दूध औटा जाता है)। निनार<णिण्णार<िनर्नगर = नगर से बाहर, अलग। (६) पीउ [दे०]=चातक। (७) पै<परम् = हो-न-हो, भले ही। आगत्री<अग्र=आगे, बढ़ी-चढ़ी। (८) गर<गल = गलना।

श्चेमें रोजकुँवर नहिं मानौं । खेलु सारि पासा तो जानौं । कच्चे बारह वार किरासी । प्रकृत तो किरि थिर न रहासी । रहें न श्राठ श्चठारह भाषा । मोरह सतरह रहें सो राखा । सतर्एं हरें सो खेलनिहारा । हारु इगारह जासि न मारा । तूँ लीन्हे मन श्राज्ञिम दुवा । श्चो जुग मारि चहिम पुनि खुवा । हों नव नेह रचीं तोहि पाहाँ । दमीं दाँउ तोरे हिय माहाँ । पुनि चीपर खेली के हिया । जो तिरहेल रहें सो तिया । जेहि मिलि बिहुरन श्चौ तपनि श्चंत तत तेहि नित । तेहि मिलि गंजन को सहै वरु विनु मिलों निचिंत । ११२॥

अर्थ---(१) "इस प्रकार मैं," पद्मावती ने कहा, "ऐ राजकुमार, नही मान सकती हूँ [अपर अर्थ---इस प्रकार मैं तुझे राजकुमार नहीं मान सकती हूँ]; तू यदि मेरा पाम (पार्श्व) सार कर (सारय्=सिद्ध करना, पूरा करना) खेले (कीड़ा करे), तो मैं तूझे जानूँ [तू यदि मेरे साथ चौपड़ की सारियाँ (गोटियाँ) और पासे खेले, तो मैं तुझे राजक्मार जान्ँ । (२) जब तक तेरा काम कच्चा है (पकता नही--पूरा नहीं होता है), तू बारह बार (पुनः पुनः) फेरे लगाएगा, किन्तु जहाँ [तेरा काम] पक गया (पूरा हो गया), तू यहाँ स्थिर नहीं रहेगा चौपड़ के कच्चे बारह का दाँव पाने पर तू बारह द्वार--घर--चलेगा, और यदि तुझे पक्के वारह--पौ वारह--का दाँव मिल गया तो तू रुकेगा नहीं]। (३) अठारह ढंग की बानें करने से (नुल० जोगि भिखारी करिस वहु बाता--३०८.१) आठ (<अट्ठ<अर्थ) नहीं रहता [दांव तो तुझे आठ का भी नहीं मिला है, और तू अठारह का दाँव पाने का दावा करता है ] ; वह आठ (<अट्ठ< अर्थ) रह जाए और सत भी रहे--तुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए [सीलह और सत्रह के दाँव ही तू रख सके तो रख ले] । (४) सत के लिए जो ढरे (गिरे), खेलने वाला मच पूछो तो वही है [सात के दाँव पर जो खेल सके. मच्चा खेलने वाला वही है ]; यदि तू इस गौरव (बहुतर्कबाद) को ढाल (छोड़) दे, तो तू [अकृत-कार्यता द्वारा] मारा न जाए--असफल न हो ∫यदि तू ग्यारह का दाँव चले तो मारा नही जा सकेगा--तेरी गोटें न मारी जा सकेंगी । (५) तू तो मन में दो की ममता लिए हुए है---तेरा प्रेम एकनिष्ठ नहीं है, और दोनों को सार (मिद्ध) करके पुनः उन्हें छूना (अप-नाना) चाहता है [तू मन में दुए का दाँव लिए हुए है, और उसे तू जुग बाँध कर छूना (खेलना) चाहता है]। (६) मैं तो तुझ से नव स्नेह रचती हूँ, और तेरे हृदय में दसों [इन्द्रियों का] दाँव है—उन्हें तुष्ट करने की वासना है [मैं तो तुझे नौ का दाँव दे रही हूं और तेरे हृदय में दस का दाँव है]। (७) पुनः मै तो हृदय से चोप्पड़ (स्नेह) का खेल खेल रही हूँ [मैं तो हृदय से--अथवा हियाव करके--चौपड़ का खेल खेल रही हॅ]; जो इस प्रेम-व्यवहार में तिरहेल(तिरिक्य--तिर्यच्+येल--केलि) क्टिल व्यवहार वाला हो, वह तीसरा--प्रेमी-प्रेमिका मे भिन्न है जो तिर्यक् खेल होता है--वह तिया का होता है] । (८) जिससे मिलने के अनंतर विछोह होना हो और उसका ताप सहन करना हो, और अंत तक उसी विरह के तंत्र में नित्य रहना हो [जिस ज्ग को मिलाने के बाद फोड़ना हो, और अन्त तक उसे फोड़ी हुई अवस्था में ही रखना हो], (९) उसके मिलन के अनंतर गंजन (अपमान, तिरस्कार, कष्ट) कौन सहे ? उसमे अच्छा तो विना मिले निश्चिन्त रहना ही होगा | उस युग को बॉबने के बाद उनका फुटना कौन सहन करे ? उसमे अच्छा तो यही होगा कि जुग न बंधे, बिना ज्ग बांधे ही खेल खेला जाए।।"

टिप्पणी—(१)[१]सार्<सारय्=पूरा करना।[२]सारि<झारि=चाँपड़ की गोट [१] पासा=पार्झ्च । [२] <पार्झ्च = पासा : यह हाथी दाँत या हिंड्डियों का बना होता है और लगभग चार अंगुल लंबा होता है। इसके चारों पार्झ्यों में बिन्दियाँ बनी होती हैं : एक पार्झ्य में एक, दूसरे में दो, तीसरे में पाँच तथा चौथे में छः बिन्दियाँ होती हैं।

इस प्रकार के तीन पासे चौपड़ की खेल में प्रयुक्त होते हैं। ये पाँसे हिला कर ढाले जाते हैं और तीनों पासों में ऊपर पड़े हुए पाइवें में जैसी विन्वियाँ आती हैं, उनके अनुसार चौपड़ के दांव चले जाते हैं। इन विन्दियों के योग तीन से अठारह तक हो सकते हैं, और इस योग के अनुसार ही दावों के नाम होते हैं। (२) [१]कच्चे = काम के अपूर्ण रहने पर । बारह = अनेक । बार = वेला । [२] कच्चे बारह बार : जब तीनों पासों की बिन्दियाँ ६+५+१ होती हैं या ५+५+२ होती हैं, तो दाँव कच्चा बारह कहलाता है। ६+५+१ वाले दाँव में एक गोट बारह घर चलती है, ५ 🕂 ५ 🕂 २ वाले दाँव में दो गोटें साथ-साथ दस घर तथा तीसरी दो घर चलती है। [१] पक्के = काम पकने (पूरा होने) पर। [२] पक्के बारह: जब तीनों पासों की बिन्दियाँ ६ + ६+१ होती हैं, तो दाँव पक्का बारह या पौ बारह कहलाता है। इसमें दो गोटे साथ-साथ बारह घर तथा एक गोट दो घर चलती है। (३) [?] आठ<अट्ठ<अर्थ। [?] आठ= चौपड़ का आठ का दाँव: ?+?+५ अथवा १+१+६।[१] अठारह=अनेक।[२] अठारह=अठारह का दाँवः ६+६+६। [१] सोरह<सो+रह=वह रहे। [२] सोरह=सोलह का दाँवः५+५+६। [१] सतरह: सत+रह = सत रहे। [२] सतरह=सत्रह का दाँव:५+६+६। (४) [१] सतएँ = सत के प्रसंग में। [२] सतएँ = सात के दाँव पर; सात का दाँव: १+१+५ । [१] इगारह = इ+गारह (गारह<गारव<गौरव) = बहुतर्कवाद । (२) इगारह = ग्यारह का दाँव : १ + ५ + ५ । (५) [१] दुवा=दो की भावना, दो की ममता। [२] दुवा=वह दाँव जिसमें पासों की दो-दो की बिन्दियाँ ऊपर आई हों : २ + २ + २। [१] जुग = दोनों की ममता। [२] जुग = युग्म: जब दो पासों पर एक ही संख्या की बिन्दियाँ आती हैं तो दो गोटें साथ-साथ उक्त दोनों बिन्दियों के योग के बराबर घर चल सकती हैं। इस प्रकार दो गोटों का साथ-साथ चल सकना 'जुग बँधना' कहलाता है। जब तक वे साथ-साथ रहती हैं, मारी नहीं जा सकती हैं, किन्तु जुग बँधने के बाद कभी-कभी आगे की चालों में कठिनाई होती है, इसलिए खेलने वाले को स्वयं ही उस जुग को फोड़ना पड़ता है, जिसे वह विवशता के कारण ही करता है। (६) [१] नव = नवीन, अछुता। (२) नव = नौ का दाँव : 2+2+4 अथवा 2+2+4 । [2] दसौँ दाउ = दश इंद्रियों ---पाँच कर्मे न्द्रियों और पाँच ज्ञानेन्द्रियों--को तुष्ट करने की वासना ।[ २ ]दसौं दाउ= दस का दाव : २+२+६ । (७) [१] चौपर = चोप्पड़ [दे $\circ$ ] = स्तेह (तेल जो चपड़ा जाता है), [२] चौपर = चौपड़ का खेल । [१] तिरहेल < तिर्यक्+ केलि = तिर्यक् केलि वाला। (२) तिरहेल < तिर्यक् + केलि = टेट्रा खेल अथवा मध्य का खेल। [१] तिया<तीअ<तृतीय = तीसरा । [२] तिया<त्रिक्: जिसमें तीनों पासों के ऊपरी पार्श्व में समान संस्वा की बिन्दियाँ पड़ी हों : १+१+१, २+२+२, ५+५+ ५ अथवा ६+६+६। (८)-(९) [१] मिलि बिछुरन = प्रेम में संयोग के अनंतर वियोग होना । [२] मिलि बिछुरन = जुग का बॅधकर फूटना, जिसे खिलाड़ी केवल विवशता-वश स्वीकार करता है।

वोलों वचन नारि सुनु सांचा । पुरुख क बोल सपत श्रो बाचा । यह मन तोहि श्रम लावा नारी । दिन तोहि पास श्रोर निसि सारी । पी परि बारह बार मनावीं । सिर सौ खेलि पैत जिड लावीं । मारि सारि सहि हौं त्र्रस राँचा । तेहि विच कोठा बोल न बाँचा । पाकि गहें पे त्र्यास करीता। हों जीतेहु हारा तुम्ह जीता। मिलि के जुग नहिं होउँ निनारा । कहाँ बीच दुतिया देनिहारा । श्रव जिउ जरम जरम तोहि पासा । किएउँ जोग श्राएउँ कविलासा । जाकर जीउ वसै जेहि सेतें तेहि पुनि ताकरि टेक ।

कनक सोहाग न बिछुरें अविट मिलों जी एक ॥३१३॥ अर्थ—(१) [रत्नसेन ने कहा,] "ऐ नारि, मैं तुझसे सत्य वचन कहता हूँ, तू उसे सुन; पुरुष का बोल ही शपथ और वचन है। (२) यह मन तुझसे इस प्रकार, ऐ नारी, लग गया कि वह दिन में और सारी रात भर तेरे ही पास रहता है [दिन में तेरे पासों में और रात को तेरी गोटियों में रहता है] । (३) मैं तेरे पैरों पड़कर वारह बार तुझे मना रहा हूँ, और मैं सिर से खेलकर (सिर को दाँव पर लगाकर) अब पैत (बाजी) पर जी लगाए हुए हूँ प्रारंभ से खेलकर अब बाजी पर जी लगाए हुए हूँ ]। (४) सारी [मंकटों की] भार सहन करके भी मैं तुझ पर ऐसा अन्यक्त हो गया हूँ कि ∫मैं चौपड़ के खेल पर गोटियों की मार सहन करके भी ऐसा अन्रक्त हुआ हूँ कि ] उस (मार) के बीच गले में बोल तक नहीं बची है [उस खेल के बीच चाल के घरों के बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ ]। (५) तुझ [अनुराग में ] पक्की को ग्रहण कर मैं तुझसे [कामना-पूर्ति की] आशा किए बैठा हूँ [कुछ गोटों के पक जाने पर जीतने की आशा करता हूँ], किन्तु मैं तुझसे जीता हुआ भी हारा हूँ और तू जीती है। (६) युग्म में तुझसे मिलकर अब अलग नहीं हो सकता हूँ जिंग की चाल चलकर अब उसे छोड़ नही सकता हूँ], अब मुझमें और तुझमें बीच (अन्तर) देने वाला दूसरा कौन है [दूसरा कौन है जो उस जुग की चाल में बीच दे सके — जुग को फोड़ सके]? (७) अब मेरा जीव जन्म-जन्मान्तर तक मेरे पास रहेगा अब मेरा जीव जन्म-जन्म तक तेरे पासों में रहेगा], क्योंकि मैं योग करके इस कैलास को आया हूँ [क्योकि मै बड़े उपाय करके इस खेल में सफलता को पहुँचा हूँ । (८) जिसका जीव जिसमें लगा रहता है, उसे सतत् उसी की टेक रहती है ; (९) सोना और मुहागा मिलकर नहीं अलग होते, जब वे ऑच पर औट जाकर एकमेक हो जाते है।

टिप्पणी—(१) सपत<शपथ । वाचा<वच्च<वचस=वचन । (२) [१] पास <पार्श्व, [२] पास<पार्श्व = चौपड़ का पासा। [१]सारी=समस्त, (२)सारि<शरि= चौपड़ की गोंट । (३) [१] पौ<पाअ<पाद =पैर, [२] पौ<पक्व =पक्का । [१] बारह = अनेक । [२] बारह : बारह का दाँव । [१] सिर<िशर । [२] सिर≕िसरा, प्रारंभ । पैत<पणित=होड़, बाजी । (४) [१] सारि=प्तारी, समस्त । [२] सारि < शारि = चौपड़ की गोट । [१] कोठा < कोट्टा=गला, कंठ । [२] कोठा=घर, चौपड़ का खाना । (५) [१] पाकि <पक्व=ाक्व, प्रेम में पक्का । [२] पाकि <पक्व ≕पकी गोट । (६) [१] जुग <युग्म = प्रेमी-प्रेमिका का युग्म । [२] जुग ≤युग्म = चौपड़ की चाल का जग । दि० ऊपर का छंद ो । निनार<णिण्णार<निर्नगर = नगर से

निर्गत, अलग किया हुआ । (७) [१] पास<पार्श्व । पासा<पाराक=चौपड़ का पासा । किबलास<कैलास= शिवलोक । (९) अबट्<आवृत्=औटाया जाना ।

विहँसी धनि सुनि के सत बाता । निस्चैं तूँ मारे रँग राता । निस्चैं भँवर कँवल रस रसा । जो जेहि मन सो तेहि मन बसा । जब हीरामनि भएउ संदेसी । तोहि निति मँडप गइउँ परदेसी । तोर रूप देखेउँ सुठि लोना । जनु जोगी तूँ मेलेसि टोना । सिद्ध गोटिका दिस्टि कमाए । पारेँ मेलि रूप वैसाए । सुगुति देई कहाँ मैं तुहिं डीठा । कँवल नयन होइ भँवर बईठा । नैन पृहुप तृं श्र्वाल भा सोभी । रहा वेधि तस उड़ेसि न लोभी । जाकरि श्रास होइ श्रास जा कहाँ तेहि पुनि ताकरि श्रास । मँवर जो डादा कँवल कहाँ कस न पाव रस बास ॥३१४॥

अर्थ—(१) स्त्री (पद्मावती) इस सत्यतापूर्ण वात को सुनकर हँस पड़ी, [और उसने कहा,] "निश्चय ही तू मेरे रंग (प्रेम) में रक्त (अनुरक्त) है; (२) निश्चय ही भ्रमर कमिलनी के रस (प्रेम) में सिक्त है; जो जिसके मन में रहता है, वह उसके मन में निवास करता है। (३) जब हीरामणि तेरा सन्देशवाहक हुआ, मैं ऐ परदेसी, तेरे निमित्त (महादेव) के मंडप को गई। (४) तेरा रूप देखा, जो अत्यधिक लावण्यपूर्ण था, तो ऐसा लगा मानो, ऐ योगी, तूने मुझे टोना कर दिया हो। (५) तू दृष्टि की सिद्ध-गुटिका कमाए हुए था (दृष्टि की सिद्ध गुटिका तूने प्राप्त कर रक्खी थी) तूं, विज्ञा विया। (६) भुक्ति देने के लिए मैंने तुझे देखा, तो मेरे कमलवत् नेत्रों में तू भ्रमर बन कर बैठ गया। (७) तू मेरे नेत्र-पुष्पों में शोभापूर्ण अलि हुआ, और उन्हें बेधकर तदनंतर ऐ लोभी, तून उड़ा। (८) जिसकी इस प्रकार जिसको आशा हो, तो उसे भी इसी प्रकार उसकी आशा होती है। (९) भ्रमर यदि कमल के लिए दग्ध हुआ तो क्यों न वह कमल का रस और उसकी मुवास प्राप्त करेगा?"

टिप्पणी——(२) रसा<रसित = रस-सिक्त । (३) निति<निमित । (४) लोना <लवण=लावण्य पूर्ण । टोना<तंत्र । (५) सिद्ध गोटिका...वैसाए : सिद्ध गुटिका एक विशेष प्रकार के सिद्ध पारद की होती थी । उसके साथ सोना या रूपा मिलाने पर उस घातु का ऐसा एक रसायन तैयार हुआ समझा जाता था, जो शोधता और सुगमता से अन्य पदार्थ में प्रेषित किया जा सके । (६) रूप : [१]<रौप्य=चाँदी, [२]=रूप, आकृति । भुगृति<भुक्ति = भोजन । (९) डाढ़ा<डड्ड<दाथ = जला हुआ ।

कविन मोहनी दहुँ हुित तोंहीं। जो नोहि विथा सो उपनी मोहीं। विनु जल भीन तपी तम जीऊ। चात्रिक भइउँ कहत पिउ पिऊ। जिर्डे विरह जम दीपक बाती। पॅथ जोवत भइउँ मीप सेवाती। डारि डारि जेउँ कोड्ल भई। भइउँ चकोरि नींद निसि गई। मोरे पेम पेम तोहि भएऊ। राता हेम श्विगिति जो तएऊ। हीरा दिपे जौं सुरुज उदोती। नाहि त कित पाहन कहँ जोती। रिब परगासें कँवल बिगासा । नाहिं त कित कधुकर कित बासा । तासों कवन ऋँतरपट जो श्रस प्रीतम पीउ । नेवछावरि कै श्राकों तन मन जोबन जीउ ॥३१४॥

अर्थ--(१) "पता नहीं कौन सी मोहिनी तुझमें थी कि जो [विरह-] व्यथा तुझ-को हुई थी, वह मुझे भी उत्पन्न हो गई। (२) मैं बिना जल की मछली के जैसी जी में तप्त हुई, और 'पी-पी' पुकारती हुई चातकी हो गई। (३) मैं विरह में उसी प्रकार जल गई जैसे दीपक की बत्ती जलती है, और तेरा मार्ग देखते-देखते स्वाती की सीपी हो गई। (४) मैं डाल-डाल पर फिरने वाली कोयल के सदृश हो गई, और मैं [तेरे मुख-चन्द्र के लिए] चकोरी हो गई, तथा मेरी रात की नींद जाती रही। (५) मेरे प्रेम में ही तुझे प्रेम हुआ और तू उस अग्नि में जो तप्त हुआ, तू रक्त वर्ण का (खरा) सोना हो गया। (६) हीरा जो चमकता है, वह सूर्य के प्रकाश से, नहीं तो पत्थर में [स्वतः] कहाँ ज्योति होती है? (७) रिव के प्रकाशित होने पर ही कमिलनी विकसित होती है, नहीं तो कहाँ मधुकर आते और कहाँ [उस कमिलनी में] सुवास होती? (८) उससे कौन अन्तरपट (वीच का परदा) जो ऐसा प्रियतम प्रिय (पित) हो? (९) मैं उस पर अपने तन,मन, यौवन और प्राणों को उस पर न्यौछावर कर उसे अपित करती हूँ।

िष्पणी—(१) उपन् < उत् + पत्=उत्पन्न होना। (३) बाती < विन्तआ < वित्तिका = बती। (५) तय् < तप् = तप्त होना। (६) विप् < विप् < विप् च च च च च । उदोती < उद्द्योत=प्रकाश। पाहन < पाषाण=पत्थर। कित < कुत्र = कहाँ। (८) पीउ < प्रिय प्रति। (९) ने वछाविर < णिवच्छ → आविल = वारकर उतारे गए द्रव्यादि की राशि। आव् < अप्प < अप्य = अपित करना।

किह सत भाउ भएउ कँउलागू । जनु कंचन मों मिला सोहागू । चौरासी श्रासन बर जोगी । खट रस बिंदक चतुर सो भागी । कुसुम माल श्रिस मालित पाई । जनु चंपा गिह डार श्रोनाई । करी बेधि जनु भँवर भुलाना । हना राहु श्रर्जुन के बाना । कंचन करी चढ़ी नग जोती । बरमा सौ बेधा जनु मोंती । नारँग जानुँ कीर नख देई । श्रधर श्राँबु रस जानहुँ लेई । कौतुक केलि करहिं दुख नंसा । कुंदहिं कुरुलिहें जनु सर हंसा । रही वसाइ बासना चोवा चंदन मेद । जो श्रिसि पदुमिनि रावै सो जानै यह भेद ॥२१६॥

अर्थ—(१) [परिणामतः] सत्य-भाव का [परस्पर] कथन करने के अनन्तर दोनों में इस प्रकार गले मिलना हुआ मानो कंचन में सुहागा मिल गया हो। (२) जिसे चौरासी आसनों का बल था, ऐसा योगी—षट्रस का ज्ञाताऔर चतुर भोगी बन गया था। (३) उसने कुसुम माल ऐसी मालती (कुमारी कन्या) को पाकर [इस प्रकार उसे गले लगाया] मानो चंपा के वृक्ष को पकड़कर उसकी डाली उसने झुका ली हो, (४) [तदनंतर उसने ऐसा प्रगाढ़ सुरतालिंगन किया] मानो कलिका को वेधकर भ्रमर

उसमें अपने को भूल रहा हो, अथवा अर्जुन के वाण द्वारा राधा-वेध किया गया हो, (५) अथवा कंचन की [वनी हुई] किलका में नग [जड़ा गया हो और उसमें उस] की ब्योति चढ़ी हो, अथवा वरमा से मोती वेधा गया हो। (६) (नायिका के उरोजों पर नायक ने ऐसा नख-क्षत किया] मानो नारंगी पर सुए ने नखक्षत किया हो, और [उसके अधरों का इस प्रकार पान किया] मानो उसने आम का रस चखा हो। (७) वे कौतुक-पूर्ण केलि कर रहे थे, जिससे उनका [विरह] दु:ख भाग रहा था, और वे इस प्रकार सीत्कार तथा क्जन कर रहे थे मानो सरोवर में हंस कर रहे हों। (८) चोवा, चंदन और मेद की सुगंध सुवासित हो रही थी; (९) वही इस भेद को जान सकता है जो ऐसी पिद्यनी से रमण करे।

टिप्पणी—(२) बर < बल । बिंद् < विंद् = जानना, अनुभव करना । (३) ओनाव < अवनामय = अवनिमत करना, सुकाना । (४) राहु < राघा = लक्ष्य-वेघ में रक्ष्मी जाने वाली एक नाचती हुई पुतली जिसकी बाई आँख को लक्ष्य करके बाण छोड़ना होता था । (६) आँब < आम्नः (७) नस्< नंश् = भागना । कुंद < कुन्य् = [१] आंलिंगन करना, [२] कराहना, सीत्कार करना । कुरल् [दे= कूजन करना । (८) चोवा : अगुरु रस से भाप के द्वारा निकाला गया सुगंधित द्वव । मेद = एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ जो किसी जन्तु की नाभि से बनाया जाता था (दे= आईन-ए-अकबरी) । (९) राव्< रम् = रमण करना ।

चतुर नारि चित श्रिधिक चिहूटै । जहाँ पेम बाँधे किमि छूटै । किरिरा काम केलि मुनिहारी । किरिरा जेहिं नहि सो न सुनारी । किरिरा होड़ कंत कर तोखू । किरिरा किहें पाव धिन मोखू । जेहिं किरिरा सो सोहाग सोहागी । चंदन जैस स्थामि कँठ लागी । गोदि गेंद के जानहुँ लई । गेंदहुँ चाहि धिन कोंविर भई । दारिवँ दाख बेल रस चाखा । पिउ के खेल धिन जीवन राखा । वैन सोहायिन कोकिल बोली । भएउ बसंत करी मुख खोली । पिउ पिउ करत जीभ धिन सूखी बोली चात्रिक भाँति ।

परी सो बूँद सीप जनु मोती हिएँ परी सुख सांति ॥३१७॥

अर्थ—(१) [उधर पँचावती की यह अवस्था थी कि] वह चतुरा नारी [अपने प्रिय में] चित्त में और भी अधिक चिपक रही थी [ऊपर से भले ही प्रथम मिलन का किचित् संकोच उसे था]क्योंकि जहाँ प्रेम किसी को किसी से बाँध देता है, वहाँ वह किस प्रकार उससे छूट मकता है ? (२) कीड़ा कामकेलि की मनुहार है; जिसमें कीड़ा नहीं है, वह मुनारी नहीं है । (३) कीड़ा से कान्त (पित) को प्रमन्नता होती है इसलिए कीड़ा ने स्त्री को मोध की प्राप्ति होती है । (४) स्वामी के कंठ में चन्दन की भाँति लगकर जिस स्त्री ने भी दीड़ा की. वह सीभाग्य से मीभाग्यवती हुई । (५) [रत्नसेन ने पद्म प्रची को ] उस अकार अको में भर लिया मानो गेंद ले ली हो, और वह स्त्री गेंद से भी जिन्हा को मल हो गई। (६) तदगन्तर रत्नसेन ने दाडिम (दाँनो), द्राक्षा (अथरों) और बेठ (उराजो) का रस चखा और त्रिय (पित) की उस केलि में स्त्री ने अपना

जीवन रख दिया (अपने जीवन की उपयोगिता मानी)। (७) वह कोकिला मुहावने वचन वोली, किलका (स्त्री गुहयांग) के जीवन में वसन्त का आगमन हुआ और उसने अपना मुख खोल दिया। (८) स्त्री की जिह्वा 'प्रिय', 'प्रिय' कहते हुए सूख गई जब वह चातकी की भॉति वोल रही थी, (९) और जब विन्दु (शुक्र) शुक्ति (नारी गुह्यांग) में मानो मुक्ता हो इस प्रकार पड़ गया, उस नारी के हृदय में सुख और शान्ति हो गई।

टिप्पणी—(१) चिहुट् = चिपकना । (२)–(४) किरिरा $^{<}$ क्रीड़ा = आिंत्रान, चुंबन, नख-क्षत, अबर-पान आदि; सुरत के आनुषंगिक उपकरण । मनुहार=खुशामद । (३) तोख $^{<}$ तोख $^{<}$ तोख $^{<}$ तोख $^{<}$ तोख $^{<}$ नोद्य। मोख $^{<}$ मोक्य $^{<}$ मोक्य। (४) सोहाग $^{<}$ सीभाग्य। स्यामि  $^{<}$ स्वामि । (५) गोद $^{<}$ कोड = अंक । गेंद $^{<}$ कंदुक । (६) खेल $^{<}$ केलि = काम केलि । (७) करी $^{<}$ कलिआ = कलिका । (९) सीप $^{<}$ सुन्ति=शुक्ति ।

कहौं जूिक जस रावन रामा । सेज विधाँसि बिरह संयामा । लीनिह लंक कंचन गढ़ टूटा । कीन्ह सिंगार ऋहा सब लूटा । ऋो जोवन मैंमंत बिधंसा । बिचला विरह जीव लें नंसा । लूटे ऋंग ऋंग सब भेसा । छूटी मंग भंग में केसा । कंचुिक चूर चूर में ताने । टूटे हार मोति छहराने । मारी टाडि सलोनी टूटीं । बाँहू कँगन कलाई फूटीं । चंदन ऋंग छूट तस भेटी । बेसरि टूटि तिलक गा मेंटी । पुहुष सिंगार सँवारि जौं जोबन नवल वसंत । ऋरगज जेउँ हियलाइ के मरगज कीन्हें कंत ॥३१८॥।

अर्थं—(१) अब मैं उस [काम-]युद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, जो रावण [रमण] और राम [रामा] में हुआ। उम विरह्-संग्राम में सेज विध्वस्त हो गई। (२) लंका [लंक-किट] पर विजय प्राप्त हुई, उसका कंचन का गढ़ [नारी-गृह्यांग] टूट गया और जो कुछ भी उसका शृंगार [कािमनी के पोडमांगों का शृंगार] वह मब लुट गया। (३) (कािमनी का) मदमत्त यौवन विध्वस्त हो गया, और विरह् विचलित हो कर अपने प्राण लेकर भागा। (४) कािमनी के अगों का रंग और उसका समस्त वेप लुट गया, उसकी माँग खुल गई और केश-मज्जा भंग हो गई। (५) तनाव पाने से उसकी कञ्चुकी (चोली) चूर-चूर हो गई, हार टूट गए जिससे उनके मोटी छिटक गए। (६) उसकी मालिकाएँ, और मुन्दर टाड टूट गई, बाहुटा, कंगन तथा कलाई फूट गए। (७) उसने [रत्नमेन से] ऐसा आलिगन किया कि उसके अंगों में लगा चन्दन छूट गया, नाक की बेसर टूट गई और तिलक मिट गया। (८) उस यौवन-लितका ने अभिनव वसंत में पुष्पों से जो अपना शृंगार किया, (९) उसे अरगजा के समान हृदय में लगाकर [मदगज नदृश] कान्त (पित्त) ने मरगज कर डाला।

टिप्पणी—(१) विद्यांस्<िवे + ध्वस् = नष्ट-भ्रष्ट करना । (२) मैमंत < मयमत्त <मदमत । नंस्<नश् = भागना । (५) छहराय्=छिटकना । (६) मारी < मालिका= माला । टाड=टडा या टड़िया नाम का बाहु का आभूषण । सलोन<सलवण=सुंदर । बाहू=बाहुबन्घ, भुजबंद । कंगन<कंकण । कलाई < कलाचिका=कलाई का एक आभरण । (७) बे सरि <ि ह्य + झग + इका≔नाक की एक प्रकार की बाली ।(८)पुहुप < पुष्प ।(९) अरगजा≕एक प्रकार का सुगंघित लेप जो चन्दन, कर्पूर आदि सुगंघित द्रव्यों से बनाया जाता था । मरगज < मृदित-गंजित ≕ मली-दली ।

विनित करें पहुमावित बाला । सो धिन सुराही पीउ पियाला । पिउ स्त्राएसु माँथे पर लेऊँ । जौ मार्ग नै नै सिर देऊँ । पै पिय वचन एक सृनु मोरा । चालि पियहु मधु थोरइ थोरा । पेम सुरा सोई पे पिया । लखै न कोइ कि काहूँ दिया । चुस्त्रा दाख मधु सो एक बारा । दोसिर बारि होहु बिसँभारा । एक बार जो पी कै रहा । सुख जैंवन सुख भोजन कहा । पान फूल रस रंग करीजे । स्रधर स्रधर सों चाखन कीजे । जो तुम्ह चाहहु सो करहु नहिं जानहुँ भल मंद । जो भावे सो होइ मोहि तुम्हहि पै चहौं स्रनंद ॥२१९॥

अर्थ—(१) बाला पद्मावती [रत्नसेन से] बिनती करने लगी, "स्त्री [मिदरा की] सुराही है और प्रिय (पित) प्याला है; (२) मैं प्रिय का आदेश सिर-माथे ले रही हूँ, और इसके लिए प्रस्तुत हूँ कि यिद वह माँगे तो मैं झुक-झुक कर उसे अपना सिर दूँ। (३) किन्तु हे प्रिय, तुम मेरी एक बात सुन लो, वह यह है कि तुम मधु (मिदरा) को चखकर थोड़ा-थोड़ा पियो। (४) प्रेम-सुरा का पान [सच पूछिए] वह करता है, जो इस संबंध में सतर्क रहता है कि कोई जान न ले कि किसने उसे दिया है। (४) द्राक्षा का चुवाया हुआ मधु (मिदरा) एक बार ही ग्रहण करना चाहिए; यिद उसे दूसरी बार लेते हो तो बेसँभाल हो जाते हो। (६) जिसने एक बार उसे पी लिया, उमे मुख्यमयी ज्यौनार और मुखपूर्ण भोजन [क् ध्यान] कहाँ? (७) पान-फूल के [मदृश मेरे अगों] का रसास्वादन करो और अधरों से अधरों को चखो। (८) तुम जो चाहो वह [मेरे इम जीवन और यौवन के] साथ करो; मैं नहीं जानती (मुझे इसमे कोई सरोकार नहीं) कि वह भला है या बुरा; (९) मुझे चाहे जो हो, किन्तु तुम्हें, हो न हो, आनंद प्राप्त हो, यही (इतना ही) मैं चाहती हूँ।

टिप्पणी—(१) विति<िवज्ञप्ति।(२) जौ<जउ=यदि। नय्<नम् = निमतहोना झुकना। (४) लख्<लक्षय्ः जानना, देखना। (५) चुव्<श्चृत् = चूना, टपकना, अर्क खींचना। (७) चाखन = चखना, स्वाद लेना।

सुनि धनि पेम भुरा के पिएँ । मरन जियन डर रहे न हिएँ । जहँ मद तहाँ कहाँ संभारा । के सो खुमिरहा के मँतवारा । सो पे जान पिये जो कोई । पी न ऋघाइ जाइ पिर सोई । जा कहँ होइ बार एक लाहा । रहे न ऋोहि विनु ऋोही चाहा । ऋरथ दरब मब देइ बहाई । कह सब जाउ न जाउ पियाई । रातिहुँ देवस रहे रम भीजा । लाम न देख न देखें छीजा । भोर होत तब पलुह सरीरू । पाव खुमिरहा सीतल नीरू । एक बार भरि देहु भियाला बार बार सो माँग । मुहमद किमि न पुकारे श्रीस दाँउ जेहि खाँग ॥३२०॥

अर्थ—(१) [रत्नसेन ने उत्तर दिया,] "ऐ स्त्री, सुनो; प्रेम की सुरा का पान करने से हृदय में मरने-जीने का भय नहीं रहता है। (२) जहाँ मद (मत्तता) है, वहाँ सँभाल कहाँ ? पीने वाला या तो खुमार में रहता है, या मतवाला रहता है। (३) हो न हो, वही [इस मदिरा का प्रभाव] जानता है जो कोई इमे पीता है; वह इसे पीने हुए अधाता नहीं, और गिरकर सो जाता है। (४) जिसे इसका लाभ एक बार हो गया, वह इसके विना नहीं रह पाता है, और [सदैव ही] इसे चाहता रहता है। (५) वह अर्थ—द्रव्यादि सभी को फेंक देता है, और कहता है, 'सभी कुछ चला जाए किन्तु [इसका] पीना न जाए'। (६) वह इसके रस (आनंद) में रातों दिन सिक्त रहता है, और न लाभ देखता है, न हानि। (७) जब मबेरा होता है तब उसका शरीर पलुहता (अंकुरित होता) है, और [इस मदिरा की] खुमारी वाला शीतल जल पाता है। (८) [इसलिए] तुम एक बार प्याला भरकर मुझे वह मदिरा दो, वार-वार कौन उसे माँगे ?" (९) मुहम्मद (जायसी) कहता है, ऐसा [प्रेम-मदिरा के पान का] दाँव जिसे [पिहले] नहीं मिला है, वह क्यों न ऐसा पुकारे ?

टिप्पणी—(१) घनि < घन्या=स्त्री । (२) खुमिरहा = खुमार वाला, जिसे किसी नक्षे की खुत्रार हो । खुमार : [फ़ा०] । नक्षा उतरने के समय की हलकी थकान । (३) अधाय् < अध्यय् [दे०] = क्षुधा-पूत्ति करना, इच्छापूर्ति करना । (५) बहाव् < वाहय् = फेंकना । (६) छीज < क्षिया=क्षति । (७) पलुह् < पुरुह् =पौदे का अंकुरित होना अथवा बढ़ना, हरा भरा होना । (८) माँग् < मार्गय् = माँगना । (९) खाँग=कम पड़ना, अभाव होना । इस छंद में जायसी ने पेय की मादकता का सुंदर वर्णन किया है ।

भएउ विहान उठा रिव साईं। सिस पहें श्राई नखत तराईं।
सब निसि सेज मिला सिम सूरू। हार चीर बलया मे ज़रू ।
सो धिन पान चून में चोली। रैंग रँगीलि निरंग मो भोली।
जागत रैनि भएउ भिनुसारा। हिय न सँमार सृती वेकरारा।
श्रालक भुत्रंगिनि हिरदें परी। नारँग ज्यों नागिनि विख भरी।
लरे मुरे हिय हार लपेटी। सुरसिर जनु कालिंदी मेंटी।
जनु पयाग श्ररइल बिच मिली। बेनी भइ सो रोमावली।
नाभी लाभी पुन्य की कासी कुंड कहाउ।

नामा लामा पुन्य का पाता ,गुङ गहाउ । देवता मरहिं कलपि सिर स्त्रापुहि दोख न लावहिं,काउ ॥२२१॥

अर्थ—(१) जब सबेरा हुआ और उसका स्वामी सूर्य (रत्नसेन) उठा, तब शिश (पद्मावती) के पास नक्षत्र—तारिकाएँ (उसकी सिखयाँ) आई। (२) समस्त रात्रि में शैया में शिश को सूर्य (पत्नी को पित) मिला था, इसिलए [उन्होंने देखा कि राशि—पद्मावती के] हार, चीर तथा वलय चूर हो गए थे। (३) वह स्त्री [गिलौरी का] पान हो रही थी, उसकी चोली [चूर-चूर होकर] चूना हो रही थी और वह रंग-रंगीली रंगरिहत और भोली हो रही थी। (४) रात भर जागने-जागते सबेरा हुआ

था, इसलिए हृदय में चेतना नहीं थी और वह स्त्री बेचेत सोई हुई थी। (५) उसकी अलक भुजंगिनी जैसी उसके हृदय पर इस प्रकार पड़ी हुई थी जैसे नारंगियों पर विषभ्या नागिन हो। (६) हृदय पर के हार से लिपटी हुई वह अलक इस प्रकार लोल हो रहीं थी और मुड़ मुड़ जानी थी मानो कालिदी सुरसरी को भेंट रही हो। (७) वहीं पर जो रोमावली आकर मिल रहीं थी, वह ऐमी लगती थी मानो प्रयाग में अरइल के बीच कालिन्दी और सुरसरि के संगम में वेणी मिल रहीं हो। (८) [साथ ही] उसकी नामि पुण्य का लाभ करने वाली थी और काशी कुड कहलानी थी; (९) [इसलिए] देवना [ऐसे अनुपम तीर्थ में] सिर काटकर स्वयं मरने को प्रस्तुत थे, और कभी भी इसके लिए [उसे] दोप नहीं देने थे।

टिप्पणी—(१) विहान < विहाण [दे०] = प्रभात, सुबह । तराई < तारिका । (२) बलया < वलय=चूड़ियाँ। (३) पान < पण्ण < पण्ं=ताम्बूल। चून < चुण्ण < चूर्ण = चूना। (४) बेकरार < बेकरार [फ़ा०] = बेचेत। (६) लुर्< लुल् = चपल होना, हिलना। सुर् = मुड़ना। (८) लाभी < लाभिन्=लाभ करने वाली। (९) कलप् < क्लृप्= काटना। काउ < कआ + उ < कदापि कभी भी।

विहँसि जगाविहं सखी सयानी । सूर उठा उठु पदुमिनि रानी ।
मुनत सूर जनु कँवल विगासा । मधुकर स्त्राइ लीन्ह मधुवासा ।
जनहुँ माँति विसयानी बसी । स्त्रिति विसँभार फूलि जनु स्त्रिसी ।
नैन कँवल जानहुँ धिन फूले । चितविन भिरिग सोवत जनु भूले ।
भै सिस खीनि गहन स्रिस गही । विश्वेर नखत सेज भिर रही ।
तन न सँभार केस स्त्री चोली । चित स्त्रचेत मन वाउरि भोली ।
कँवल माँम जनु केसिर डीठी । जोवन हुन सो गँबाइ बईठी ।
वेलि जो राखी इंद्र कहुँ पवनहुँ वास न दीन्ह ।
लागेउ स्त्राइ भँवर तहुँ करी वेधि रस लीन्ह ।।३२२॥

अर्थ—(१) हॅमकर उसे सयानी सिखयाँ जगाती [हुई कह रही] थीं, "मूर्य (प्रेमी पित) उठ गया है, हे पिद्यानी रानी, तुम भी उठो।" (२) 'मूर्य' (प्रेमी-पित) का शब्द सुनते ही मानो कमिलनी विकसित हो गई, और भामर आकर उसकी मधुर वासना छेने लगे। (३) [किन्तु अब वह कमल-किलका नहीं रह गई थीं जो किसी प्रभात में प्रथम बार खिल रहीं हो] वह ऐसी लग रहीं थीं मानों [किसी नशे में] मत्त हो, और जो वामी हो रहीं हो अथवा बासी हो चुकी हो। वह अन्यधिक वेसँभाल थीं और [उन्फुल्ल रिक्तिम वर्ण की कमिलिनी के स्थान पर] मानों फूली हुई [श्यामवर्ण की] अलमी हो, ऐसी लग रहीं थीं। (४) उम स्त्री के नेत्र-कमल मानों फूल रहे थे [क्योंकि वे उसके मोकर उठने के कारण अभी लाल थें] और उसकी चितवन ऐसी थीं मानों मों—[कर उठ—] ते हुए मृग भटक गए हों। (५) वह शिंग इस प्रकार शीण हो रहीं थीं मानों ग्रहण ने उसे ग्रम लिया हो और उसिलए उसके नक्षत्र (हार—वलयादि) छिटक गढ़ हो जिनसे उसकी शैंया भर रहीं हों। (६) अपने तत पर वह केश और चोली नहीं सैनाल रहीं थीं, वह चिन्त ने अबेत और मन से बावली और भोली (भिमित)

[लग रही] थी। (७) ऐसा लग रहा था जैसे कमिलनी [मुरझा रही हो और इसिलए उस-] की केसर [उभड़ कर] दिखाई पड़ रही हो; जो यौवन था [यौवन की ताजगी थी], वह उसे अब गँवा वैठी थी। (८) [उन्हें ऐसा लगा कि मानो] वह वल्लरी जो इन्द्र [की पूजा] के लिए रख छोड़ी गई थी, जिसकी वासना पवन को भी न लेने दी गई थी, (९) वहाँ (उसके पास) भ्रमर आकर उससे मिल गया था और उसने उसकी (गृह्यांग) किलका को वेधकर उसका रस ले लिया था।

टिप्पणी—(१) संयान<सआण<सज्ञान । (३) माँति<मत्त । बसी<विस्थ । <उषित = बासी, पर्युषित । अरसी<अतिस = अलसी । (५) बिथुर<िवत्थर<िव+ स्तृ = फैलना । (६) बाउर<वाउल<वातूल=बावला, वातग्रस्त । (९) करी<किलआ = किलका ।

हँसि हँसि पूँब्रहि सखी सरेखी। जानहुँ कुमुद चंद मुख देखी।
रानी तुम्ह ऐसी सुकुमारा। कूल बास तनु जीउ तुम्हारा।
सिह न सकह हिरदै पर हारू। कैसे सिहिहु कंत कर भारू।
मुखा कवँल विगसत दिन राती। सो कुँभिलान कहहु केहि भाँती।
श्रथर जो कोंवल सहत न पानू। कैसें सहा लागि मुख भानू।
लंक जो पेग देत मृिर जाई। कैसें रही जो रावन राई।
चंदन चोप पवन श्रस पीऊ। भइउ चतुर सम कस भा जीऊ।
सव श्ररगज भा मरगज लोचन पीत सरोज।
सत्य कहहु पदुमावित सर्खी परीं सब खोज।।३२३॥

अर्थ—(१) जो जानकार मिलयाँ थीं, वे हॅम-हॅम कर [पद्मावती में इस प्रकार] पूछने लगीं, मानो कुमुदिनियाँ चन्द्रमुख को देखकर उससे पृछनी हों। (२) "हें रानी, तुम ऐसी सुकुमार थी कि फूल की वामना [जैसा] तुम्हारा जीव (प्राण) था; (३) तुम हृदय पर हार भी नहीं सहन कर सकती थीं, तो कैसे तुमने कान्त (पित) का भार सहन किया ? (४) तुम्हारा मुख-कमल दिन-रात विकित्तत होता रहना था, वह किस प्रकार से (किस कारण) कुम्हला गया, यह वताओ। (५) तुम्हारे अधर ऐसे कोमल थे कि पान (ताम्बूल) लेना भी नहीं सहन कर सकते थे, उन्होंने सूर्य (प्रेमी-पित) के मुख से लगकर कैसे उसे सहन किया ? (६) तुम्हारी जो किट पैर रखने से बल खाती थी, वह कैसे [सुरक्षित] रह सकी जब रमण (प्रिय) ने रमण किया। (७) तुम स्निग्ध चन्दन थी और तुम्हारा प्रिय (पित) पवन था, किन्तु तुम चतुरसम (समभाग में चन्दन, केसर, कस्तूरी और अगुरु को पीसकर बनाया गया लेप) हो गई हो। वताओ तुम्हारा जी कैसा हो रहा है। (८) [तुम्हारे शरीर पर लगा हुआ] समस्त अरगजा लेप मलगज हो गया है और तुम्हारे नेव पीले कमल हो गए है। (९) पद्मावती, सच कहो!" इस प्रकार [प्रस्त करनी हुई] सभी सिखयाँ उसकी खोज पड़ गई (उसमे जानने का यत्न करने लगी)।

टिप्पणी—-(१) सरेज $\le$ सःल्हेहिय<संहेखित = तपस्या के द्वारा जिसने अपने को क्षीण किया हो, अनुभवी । (६) मुर्=मुड़ना । रावन<रमण=गति । राव<रम् = रमण

करना । (७) चोप<चुप्प [दे०] =िस्नग्घ, स्नेहयुक्त । चतुरसम : मेरे 'जायसी-ग्रंथा-बली' में पाठ 'चित्रसम' था : डॉ० वासुदेव शरण ने 'चतुरसम' का सुझाव दिया है, जो कि अवश्य ही प्रसंग में अधिक संगत है । (८) अरगज=अरगजा : सुगंघित द्रव्यों का एक लेप । मरगज<मृदित-गञ्जित = मला-दला ।

कहौं सखी त्रापन सित भाऊ | हौं जो कहित कस रावन राऊ | जहाँ पुहुप श्रिल देेवत मँगू | जिउ डेराइ काँपत सब त्रांगू | श्राजु मरम मैं पावा सोई | जस पियार पिउ त्राेंक न कोई | तव लिंग डर हा मिला न पीऊ | भान कि दिस्टि छूटि गा सीऊ | जत खन भान कीन्ह परगासू | कंवल करी मन कीन्ह बिगासू | हिंग छोह उपना स्रों सीऊ | पिउ न रिसाइ लेउ बरु जीऊ | हत जो त्रापार बिरह दुख दोखा | जनहुँ श्रागस्ति उदिध जल सोखा | हहूँ रंग वहु जानित लहरें जेति समुंद | पे पिय की चतुराई सिकउँ न एको बुंद ॥३२४॥

अर्थ—(१) [पद्मावती ने उत्तर दिया,] "हे सिखयो, मैं अपना सत्य भाव (अनुभव) कह रही हूँ, जब मैं यह वताने जा रही हूँ कि रमण ने किस प्रकार [मेरी जैसी सुकुमारी के साथ] रमण किया। (२) जहाँ [इसके पूर्व] पुष्प और भ्रमर का संग (मिलन) देखकर मेरा जी डरता था और मेरे अंग काँपते थे, (३) व हाँ आज मैंने यह मर्म प्राप्त किया कि प्रिय (पित) जैसा प्यारा होता है वैसा और कोई नहीं होता है। (४) मुझे डर तभी तक था जब तक मुझे प्रिय (पित) नहीं मिला था, जैसे ही सूर्य (पित्र) की दृष्टि हुई समस्त शीत [और कंप] छूट (मिट) गया। (५) जिस क्षण सूर्य ने प्रकाश किया (प्रिय ने दर्शन दिया), कमल-किलका मन में विकसित हो (खिल) गई। (६) हृदय में स्नेहपूर्ण ममता जाग उठी और शिवत्व (कल्याण) की भावना उत्पन्न हो गई; मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि प्रिय न रुष्ट हो, भले ही वह मेरे प्राण ले ले। (७) [इसके अनंतर] जो विरह का अपार दुःख-दोप था, वह इस प्रकार मिट गया मानो अगस्त्य ने समुद्र का जल सोख लिया हो। (८) मैं भी रंग (कीड़ाएँ) बहुतेरी जानती थी, उतनी ही जितनी समुद्र में लहरें होती हैं, (९) किन्तु प्रिय की चतुरता के कारण एक बूँद (रंचमात्र) भी [उनका उपयोग] न कर सकी।

टिप्पणी—(१) रावन<रमण=पित । राव्<रम् = रमण करना । (३) पिआर <पियालु = प्यारा । (४) सीउ<सीअ<शीत = जाड़ा । (५) जतखन = जिस क्षण । (६) सीउ<शिव = शिवत्व (कल्याण) की भावना । बह<वरम् = इससे अच्छा । (८) जेतिः <जेतिःअ<यावतु = जितना ।

ते सिगार तापहँ कहँ जाऊँ | स्रोहि कहँ देखौँ ठाँवहिं ठाऊँ | जौं जिउ महँ तौ उहै पियारा | तन महँ सोइ न होइ निरारा | नैनन्ह माँह तौ उहै समाना | देखउँ जहाँ न देखउँ स्राना | स्रापुन रस स्रापुहि पे लेई | स्रथर सहें लागें रस देई | हिया थार कुच कंचन लाड़ू | स्रगुमन भेंट दीन्ह के चाड़ू | हुलसी लंक लंक सों लसी। रावन रहिस कसोटी कसी। जोवन सबै मिला श्रोहि जाई। हौं रे बीच हुित गई हेराई। जस किछु दीजै धरै कहँ श्रापन लीजें सँभारि। तस सिंगार सब लीन्हेसि मोहि कीन्हेसि ठठियारि॥३२५॥

अर्थ—(१) [पद्मावती ने पुनः कहा,] "उस प्रिय के पास प्रृंगार करके कहाँ जाऊँ? अब तो मैं उसे स्थान-स्थान पर देखती हूँ। (२) मेरे प्राणों में यदि कोई है तो वही प्रिय है; वह तो मेरे तन-मन से वाहर नहीं होता है। (३) मेरे नेत्रों में वही (उसी का रूप) समाया हुआ है, और जहाँ भी मैं देखती हूँ मुझे अन्य कोई नहीं दिखाई पड़ता है। (४) [मेरे अघरों में जो रस है वह उसी का है, इसिलए] वह स्वतः अपना ही रस लेता है, और मेरे अघरों से लगकर मुझे भी रस देता है। (५) मेरे हृदय के थाल ने उरोजों के कंचन-मोदक चाटु करके उस प्रिय को आगे बढ़कर भेंट किए। (६) [उस प्रिय का स्वागत करने के लिए] मेरी लंक उल्लिसित होकर लंका के समान शोभित हुई और तब उस रावण (रमण) ने हर्पपूर्वक मेरी कसौटी (नारी गुह्मांग) पर अपने सोने (पुरुष-गुह्मांग) को कस लिया। (७) मेरा समस्त यौवन आगे बढ़कर उससे जा मिला और मैं (मेरी अहं की भावना) दोनों के बीच से लुप्त हो गई। (८) जैसे कोई वस्तु [घरोहर के रूप में] रखने को दी जाए और पुनः वह अपनी वस्तु सँभाल (ले) ली जाए, (९) वैसे ही उसने मेरा समस्त शृंगार ले लिया, और मुझे उसने ठाठ मात्र कर दिया।"

टिप्पणी—(२)पिआर<प्रियालु = प्यारा। निरार<िनरालय(?) = बाहर।(३) समाय<संमा<सम्+मा = अँटना। आन<अण्ण=अन्य।(४) सह=साथ।(५) थार<स्थाल= थाल। चाड़ $\sqrt{}$ <चाड $\sqrt{}$ <चाटु=खुशामद।(६)लस्=शोभित होना।(९)ठिठआरि<थट्ट(?)=ठाठ, ठठरी, ढाँचा।

इस छंद में किव ने लौकिक पति और परमेश्वर में अन्तर नहीं रक्ला है। वह लौकिक प्रोम का वर्णन करते हुए अनायास अलौकिक संकेत करने लगता है।

श्रनु री छुबीली तोहि छुबि लागी । नेत्र गुलाल कंत संग जागी । चंप सुदरसन भा तोहि सोई । सोन जरद जिस केसरि होई । पेठ भँवर कुच नारँग बारी । लागे नख उछरे रँग ढारी । श्रावर श्रावर सों भीज तँबोरी । श्रालकाउरि मुिर मुिर गौ मोरी । रायमुनी तूँ श्रो रतमुँही । श्राल मुख लागि भई फुलचुही । जैस सिंगार हार सो मिली । मालित श्रीस सदा रहि खिली । पुनि सिंगार किर श्रारसि नेवारी । कदम सेवती पियहि पियारी । कुंद करी जहँवाँ लिग बिगसै रितु वसंत श्री फागु ।

फूलहु फरहु सदा सिख ऋौ मुख सुफल सोहाग ॥३२६॥

अर्थ--(१) [सिखियों ने कहा], "अवश्य ऐ छबीली, तुझे [और ही] छिव प्राप्त हो गई है। कान्त के साथ जागने के कारण तेरे नेत्र गुल्लाला हो गए हैं। (२) ऐ चम्पक [वर्णी], जब से वह सुदर्शन (प्रिय) तुझे हुआ (मिला) है, तू सोनजर्द की केसर [जैसी पीली] हो गई है। (३) तेरे उरोजों की नारंगी की वाटिका में जो भौंरा घुस गया, उसके नख लग गए और वे नख उन नारंगियों का रंग फीका कर उभड़ आए हैं। (४) तेरे अधर उसके ताम्बूल रंजित अधर से भीग गए, और तेरी अलकावली [उसके द्वारा] मोड़ी जाने के कारण कई फेरों से मुड़ गई है।(५) तू रायमुनी थी और रक्तमुखी थी, वहीं तू अब अति (प्रिय) के मुख से लगकर फुलचुही जैसी [फीके रंग की] हो गई है। (६) तू मालती के ऐसी सदा खिली रहती थी, किन्तु अब लगता है जैसे तू सिगार-हार (शृंगार हरण करनेवाले-प्रिय) से मिली है (सिगार हार के समान हो गई है) (७) तू पुनः शृंगार कर और आलस्य का निवारण कर और [प्रिय के] चरणों की सेवा करती हुई प्रिय की प्यारी हो। (८) जब तक फुन्दकलिका वसन्त ऋतु और फाग के दिनों में विकसित होती रहे, (९) तू भी सदैव फूलती-फलती रहे, और तुझे सुख तथा फल (संतिति) युक्त सौभाग्य प्राप्त हो।"

टिप्पणी—(१) अनु = अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय। (३) बारो<वाडिआ = वाटिका। उछर्<उच्छत् $\leftarrow$ उत्+शल् = उछलना, उमड़ना। (४) तँबोरी<ताम्बूलित=ताम्बूल-रिज्जित। (९) फागु<फगु<फल्गु = वसंत का उत्सव। (१-९) किव ने इस छंद में पुष्पवाटिका के कुछ फूलों के नाम का प्रयोग करते हुए सिवयों का कथन प्रस्तुत किया है: जिन फूलों के नाम आते हैं, वे हैं: गुल्लाला, चंपा, मुदर्शन, सोनजर्द, केसर, सिगारहार, मालती, अरसी ( अलसी ), नेवारी, कदम, सेवती, कुंद। साथ ही वाटिका के कुछ पक्षियों के नाम भी प्रयुक्त किए हैं: भैंवर, रायमुनी, रतमुही, फूलचुही।

किह यह बात सर्खी सब घाई । चंपावित कहँ जाड़ सुनाई ।

श्राजु निरँग पदुमावित बारी । जीउ न जानहुँ पवन श्रधारी ।

तरिक तरिक गो चंदन चोला । घरिक घरिक उर उठै न बोला ।

श्रही जो करी करा रस पूरी । चूर चूर होइ गई सो चूरी ।

देखहु जाइ जैसि कुँ भिलानी । सुनि सोहाग रानी बिहँसानी ।

ले सँग सबै पदुमिनी नारी । श्राइ जहाँ पदुमावित वारी ।

श्राइ रूप सबहीं सो देखा । सोन वरन होइ रही सो रेखा ।

कुसुम फूस जल मरिदिश्र निरँग दीखु सब श्रंग ।

चंपावित भै वारनै चूँवि केस श्रो मंग ।।३२७।।

अर्थ—(१) यह वात [पद्मावती से] कहकर उमकी सिखयाँ सब दौड़ पड़ीं और चंपावती के पास जाकर उन्होंने मुनाया (कहा,) (२) "[तुम्हारी] पद्मावती बालिका आज फीकी पड़ गई है मानो उसमें जीव नहीं रहा है, केवल साँसों का आधार (आसरा) है। (३) उसकी चन्दन-पट्ट की चोली तड़क-तड़क गई है (स्थान-स्थान पर दवाव पड़ने में फट गई है) और उसका हृदय धड़क-धड़क उठता है, जिससे बोल नहीं निकल पा रही है। (४) जो कलिका [कल तक] कला और रस में पूरित थीं, वह ट्टकर चूर-चूर हो गई है। (५) तुम्ही जाकर देखों जैसी वह कुँभला गई है।" रानी [पद्मावती के] मौभाग्य का यह समाचार मुनकर हँसने लगी (६) और उन सब पद्मिनी नारियों को साथ लेकर वह वहाँ आई जहाँ पद्मावती वालिका थी। (७) उन सबने यहाँ

आकर [पद्मावती के] रूप [रौप्य-चाँदी] को देखा; वह रूप [रौप्य-चाँदी] कसे जाने पर सोने के वर्ण की (पीली) रेखा छोड़ रहा था (वह सुरूप अब पीला पड़ गया था)।(८) जिस प्रकार किसी फुन्ल (खिले हुए) कुमुन को मसल डालिए, उसी प्रकार उसका समस्त अंग दिखाई पड़ रहा था। (९) यह देखकर उसके केश और माँग को चूमकर चम्पावती उस पर न्यौछावर हुई।

टिप्पणी—(२) बारो<बालिका । (३) चंदन<चन्दन-पट्ट=चँदनौटा,एक प्रकार का वस्त्र । (४) करो<कलिआ < कलिका । करा < कला । पूरो <पूरिय <पूरित । चूर् <चूर्य <चूर्णय्=गुकड़े-टुकड़े करना, फाड़ना, तोड़ना । (८) फूल <फुल्ल=िखला हुआ ।

सब रिनवास बैठ चहुँ पासा । सिस मंडर जनु बैठि श्राकासा । बोला सबिहें बारि कुँमिलानी । करहु सँमार देहु खंडवानी । कोंबिल करी कँबल रँग भीनी । श्रित सुकमारि लंक के खीनी । चाँद जेम धिन बैठि तरासी । सहस करा होइ सुरज गरासी । तेहि की भार गहन श्रस गही । में निरंग मुख जोति न रही । दरब उवारहु श्रस्य करेहू । श्रों ले बारि सन्यासिहि देहू । भिर के थार नख़त गज मोंती । बारने कीन्ह चाँद के जोती । कीन्ह श्ररगजा मरदन श्रो सिखदीन्ह श्रन्हान । पुनि में चाँद जो चौदिस रूप गएउ छपि भान ॥३२०॥

अर्थ—(१) [पद्मावती के] चारों ओर समस्त रिनवास आ वैठा, जैसे आकाश में शिश का मंडल बैठा हो। (२) समस्त [रिनवास] ने कहा, "वालिका कुम्हला गई है, इसकी सँभाल (देख-भाल) करो और इसे खांड का पानी दो। (३) यह रंग से भीनी कमिलिनी की कोमल किलका थी, यह अत्यंत सुकुमार थी और किट की क्षीण थी। (४) यह चन्द्र के सदृश त्रस्त वैठी रही होगी जब सूर्य (प्रेमी-प्रिय) ने इसे सहस्र कलाओं से युक्त होकर ग्रमा होगा। (५) उसी की आँच से यह ग्रहण जैसी ग्रस्ता है; यह रंग (कान्ति) से रिहत हो गई है, और इसके मुख पर ज्योति शेष नहीं है। (६) इस पर द्रव्य उतारों, अर्घ्य करों. और उसे वारकर सन्यासियों को दे दो।" (३) [फलतः] नक्षत्रों के रूप में गजमुक्ता थाल में भरकर चम्पावती ने चन्द्रमा (पद्मावती) की ज्योति पर वारने (न्यौद्यावर) किए। (८) उसके शरीर में अरगजा का मर्दन किया गया और उसकी सिखयों ने उसे स्नान कराया, (९)तदनतर जो वह चनुदंशी का [पूर्ण] चन्द्रमा हुई. तो उसके रूप से भान द्यिप गया।

टिप्पणी—–(१) मंडर<मण्डल। (२) सँभार<सम्भाल = देख-भाल। खंडवानी <खण्ड+पानीय=खाँड़ ( क्षकरा ) का पानी। (४) तरासी<त्रस्ता। (५) झार<ण्वाला=श्राँच। (६) जवार्<जव्वार्<जद्+वर्तय्=वारना, त्याग करना। अरय<अर्घ्य। (८) अरगजा=सुगंधित द्रव्यों का एक लेप। अन्हान=स्नान।

पटवन्ह चीर स्त्रानि सब छोरे । मारी कंचुकी लहिर पटोरे । फुँदिस्रा स्त्रीर कसनिस्रा राती । छाएल पंडु स्त्राई गुजराती । चँदनौटा सीरोदक फारी । वाँस पोर फिलमिल की सारी । चिकता चीर मेघौना लोने | मोंति लाग ऋौ छापे सोने |
मुरँग चीर भल सिंघल दीपी | कीन्ह छाप जो धिन वै छीपी |
पेमचा डोरिया ऋौ बीदरी | स्याम सेत पियरी ऋौ हरी |
सातहुँ रंग सो चित्र चितेरी | भिर के डीठि जाहिं नहिं हेरी |
पुनि ऋभरन बहु काढ़ा ऋनवन भाँति जराउ |
फेरि फेरि निति पहिरहि जैस जैस मन भाउ ॥३२६॥

अर्थ—(१) पटुवों ने समस्त चीर (वस्त्र) [पद्मावती के पहनने के लिए] खोलकर रक्ष्वे। इनमें साड़ियाँ, चोलियाँ, लहर और पटोर थे। (२) फुँदियाँ (फुन्दनों से कमी जाने वाली अँगिया) लाल कमिनया (स्तनपिट्टका), और गुजरात तथा पंडुआ की छाएलें थी। (३) चन्दन-पट्ट तथा खीरोदक की फाड़ियाँ (लहँगे के साथ पहनी जाने वाली उत्तरीय), वाँसपोर तथा झिलमिल की साड़ियाँ थीं। (४) चिकवा, चीर तथा लावण्यपूर्ण मेघौना था, जिनमें मोती लगे हुए थे, और जो सोने के पानी से छपे हुए थे। (५) सिहलदीप का भला और सुरंग चीर था; जिन छीपियों ने उन पर छपाई की थी, वे धन्य थे। (६) पेमचा, डोरिया और वीदर की साड़ियाँ थीं जो व्याम, ब्वेत, पीली और हरी थी। (७) वे सात रंगों की और चित्रों से चित्रित थी, तथा आँखे भरके देखी नहीं जाती थी। (८) तदनंतर बहुतेरे आभरण निकालकर [उसके पहनने के लिए] रक्खे गए, जो अद्भुत भाँति के जड़ावदार थे (९) जिससे कि वह उन्हें नित्य बदल-वदल कर पहने, जैसे वे उसे अच्छे लगें।

टिप्पणी--(१) पट्टा<पट्ट-वायक=रेशमी वस्त्रों के बुनकर । लहर=एक प्रकार का लहँगा जो बहुत घेरदार होता या। पटोर<पट्टकूल=रेशमी ओढ़नी जो लहर के साथ चलती थी। (२) फुँदिया: फुन्दन ( फुलड़े) वाली अँगिया: एक प्रकार की अँगिया जिसमें आजकल की बटने न लगा कर बन्दे लगाते थे, और उन बन्दों में सुंदरता के लिए फुँदने (फुलड़े) टाँक देते थे। कसनिया=बह वस्त्र जो स्तनों को कसने के लिए होता था--रतन-पट्टिका। बिहार में इस शब्द का प्रयोग उस प्रकार की अँगिया के लिए होता है जो कमर तक पहुँचती है ( दे० बिहार पीजैट लाइफ, पृ० १४८ ) । छाएल : एक विशेष प्रकार के | छपे | वस्त्र जो गुजरात और पंडुआ ( पूर्व वंग) की स्त्रियों में बहुत प्रचलित रहे है। पंडआई-पंडुआ का बना हुआ। मेरी 'जायसी ग्रंथावली' में 'पंडुआए' था। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने सुझाव दिया है कि 'पँडु आए' अलग अलग न पढ़ा जाकर एक शब्द के रूप में 'पँडुआ के' अर्थ में लिया जाना चाहिए, किन्तु 'पंडुआए' से 'पंडुआके' अर्थ नहीं बनता है। 'पंडुआई' ही संभव है, जिससे फ़ारसी लिपि के कारण 'पंडुआए' हुआ लगता है। (३) चेंदनौटा = चन्दन पट्ट: जायसी के समय का एक बहुप्रचलित वस्त्र, जो चंदनी रंग का (हल्का बादामी) होता था। 'चंदन चीर' और 'चंदन चीला' का भी जायसी ने उल्लेख किया है। स्त्रीरोदक<क्षीरोदक=दूघ तथा पानी के मिले हुए (हल्के दूधिए ) रंग का एक इवेत वस्त्र । फारी < फाडिय < स्फारित = लहेंगे के साथ पहना जान वाला एक प्रकार का उत्तरीय । यह 'फरिया' कहलाता है, और अभी तक प्रयुक्त होता है। बाँसपोर: एक प्रकार क महोन मलमल जिस का थान बांस की एक पोर में अट

जाता था। झिल मिल = एक प्रकार का महीन वस्त्र। (४) चिकवा < चिक्क = एक प्रकार का हल्का कपड़ा। चीर = रेशमी वस्त्र जिसमें जरी आदि के काम किए हुए होते थे। (आईन-ए-अकबरी) मेधौना < मेध वर्ण = वादल के रंग का एक रेशमी वस्त्र। (५) छीपी < छिपय < छिम्पक = कपड़ा छापने का काम करने वाला। (६) पेमचा = एक प्रकार का रेशमी वस्त्र। डोरिया = एक प्रकार का सूती कपड़ा, जिसके बिनाई में सूत की धारियाँ डाली हुई होती हैं। बीदरी = बीदर का बना एक सूती वस्त्र। (८) अनबन < अण्ण वण्ण < अन्य + वर्ण = [सामान्य से] भिन्न वर्ण का।

रतनसेनि गौ श्रपनी सभा । बैठै पाट जहाँ श्राठखँभा । श्राइ मिले चितउर के साथी । सबहीं बिहँ सि श्राइ दिए हाथी । राजा कर भल मानहिं भाई । जेइ हम कहँ यह भुम्मि देखाई । जों हम कहँ श्रानत न नरेसू । तब हम कहाँ कहाँ यह देसू । धिन राजा तोर राज बिसेखा । जेहि की रजाउरि सब किछु देखा । भोग बेलास सबै किछु पावा । कहाँ जीभ तसि श्रास्तुति श्रावा । तहँ तुम्ह श्राइ श्रांतरपट साजा । दरसन कहँ न तपावहु राजा । नैन सिराने भूख गइ देखि तोर मुख श्राजु । नौ श्रोतार भए सब काहँ श्री नो भा सब साजु ॥३३०॥

अर्थ—(१) रत्नसेन अपनी सभा में सिंहामन पर वैठने गया, जो वहाँ पर रक्खा हुआ था, जहाँ पर अठखंभा था। (२) उसके चित्तौड़ के सायी उसमें आ मिले और सबने हॅमते हुए उसे हाथी (अंजली) दी। (३) उन्होंने कहा, "हम राजा (रत्नसेन) का उपकार मानते हैं जिसने हम सबको यह भूमि दिखाई। (४) यदि राजा (रत्नसेन) हमें यहाँ न लाता, तो हम कहाँ और यह देश कहाँ ? (५) हे राजा, तेरा राज्य विशेष रूप से घन्य है, जिसके राज्य कार्य (शासन) में हमने सब कुछ देख लिया, (६) तथा भोग और विलाम सभी कुछ प्राप्त किया। वैसी जिह्वा [हमारे पास] कहाँ है कितुम्हारी स्तुति करना संभव हो ? (७) किन्तु [जहाँ तुमने यह सब किया.] वहाँ तुमने यहाँ आकर हमसे अन्तरपट (परदा) कर लिया है! हेराजा, तुम अपने दर्शनों के लिए हमें तप्त न करो। (८) आज तुम्हारा मुख देखकर हमारे नेत्र शीतल हुए और हमारी भूख शान्त हुई, (९) हम सब को नव-अवतार प्राप्त हुआ और हमारा समस्त साज नया हुआ।"

िटपणी—(१) पाट<पट्ट=िंसहासन । अठखँभा=आठ खंभों का बना हुआ सभा-मंडप । (२) साथी<सित्यअ<साथिक=सार्थ (जन-समुदाय, मंडली) का सदस्य । हाथी<हिस्तका=हस्त-पुटी । (३) भुम्मि<भूमि । (४) आन्<आ+नी≕लाना । (५) रजाकृरि<राज्य+आविल=राज्य-कार्य [ दे० रिजयाउरि ' १३३.३ ] (८) सिराय् <शीतलाय्≕शीतल होना ।

हँसि कै राज रजाएमु दीन्हा | मैं दरसन कारन श्रम कीन्हा | श्रपने जोग लागि हों खेला | भा गुरु श्रापृ कीन्ह तुम्ह चेला | यहिक मोर पुरुपारथ देखेहु | गुरू चीन्ह कै जोग बिसेखेहु | जों तुम्ह तप साधा मोहि लागी | श्रय जिन हिएँ होहु बैरागी | जो जेहि लागि सहै तप जोगू | सो तेहि के सँग मानै भोगू | सोरह सहस पदुमिनीं माँगीं | सवहीं दीन्ह न काहूँ खाँगीं | सब क धोरहर सोने साजा | सब ऋपने ऋपने घर राजा | हस्ति घोर ऋौ कापर सबहि दीन्ह नो साजु | मैं गिरहस्त लखपती घरघर मानहि राजु ||३३१।|

अर्थ—(१) राजा (रत्नसेन) ने हॅसकर राजादेश दिया, "मैने [आत्म-] दर्शन के निमित्त ऐसा किया। (२) मैंने अपने ही भोग [की सिद्धि] के लिए यह कौतुक किया कि स्वयं गुरु हुआ और तुम्हें चेला किया। (२) और तुमने इम [विषय] का मेरा पुरुषार्थ देखा ही है और मुझ गुरु को पहिचान कर (मेरे पुरुषार्थ मे परिचित होकर) मेरे योग की विशेषता समझा ही है। (४) यदि तुमने मेरे हेतु तप की साधना की, तो अब अपने हृदय में तुम विरागी मत हो [मेरे साथ तुम भी भोगी वनो] (५) क्योंकि जो जिसके निमित्त तप और योग महन करता है, वह उसके साथ भोग भी मानता है।" (६) [रत्नसेन का यह आदेश मुनकर] उन्होंने सोलह महस्र पिद्यनियाँ माँगों। रत्नमेन ने उन सबको दिया, और किसी को वे कम न पड़ीं (सब को एक-एक पिद्यनी मिल गई)। (७) उन सबके धवलगृह (प्रासाद) उसने सोने से सज्जित किए (कराए) और वे सभी अपने-अपने घरों में राजा [अथवा शोभित] हुए। (८) रत्नसेन ने हाथी, घोड़े, कपड़े आदि नवीन साज उन सभी को दिए। (९) इस प्रकार वे गृहस्थ और लखपनी हो गए तथा घर-घर में राज्य [का मुख] मानने लगे।

टिप्पणी—(१) रजाएसु<राजादेश=राजाज्ञा । (२) चेला<चेड<चेट=प्रेवक, शिष्य । (३) बिसेख्<िव+ शेषय्=िवशेषणयुक्त करना, विशेषता समझना । (६) खाँग्=कम पड़ना, न अंटना । (७) धौरहर<धवलगृह=प्रासाद । (८) कापर<कप्पड<कर्पट=कपड़ा ।

पदुमावित सब सर्सी बोलाई | चीर पटोर हार पहिराई | सीस सबिन्ह के सेंदुर पूरा | सीस पूरि सब श्रंग सेंदूरा | चंदन श्रगर चतुरसम भरी | नएँ चार जानहुँ श्रवतरीं | जनहु कँवल सँग फूली कुई | के सो चाँद सँग तरई उई | धिन पदुमावित धिन तोर नाहूँ | जेहि पहिरत पहिरा सब काहूँ | वारह श्रभरन सोरह सिंगारा | तोहि सोह यह सिस संसारा | सिस सो कलंकी राहु हि पूजा | तोहि निकलंक न होइ सिर दूजा | काहूँ वीन गहा कर काहूँ नाद श्रिंदंग | सब दिन श्रमँद गँवावा रहस कोड एक संग ॥३३२॥

अर्थ--(१) पद्माविती ने समस्त सिवयों को बुलाया और उन्हें चीर, पटोर तथा हार पिहनाया । (२) सबके सिर पर उसने सिन्दूर पूरा और इस प्रकार सिर पर सिन्दूर पूरकर उनके समस्त अगों को सिन्दूरित किया। (३) [तदनंतर उन्हें] चन्दन, अगुरु और चतुरसम लगाया। [अब] वे ऐसी लगने लगीं मानो नए ढंग से (पुनर्तृतन हो कर) वे अवतरित हुई हों। (४) [पिद्यनी के साथ वे ऐसी लगी] मानों

कमिलनी के साथ कुमुदिनियाँ फूली हों, अथवा चन्द्रमा के माथ तारिकाएँ उदित हुई हों। (५) उन्होंने कहा, "हे पद्मावती, तू और तेरा पित धन्य है, जिनके [वस्त्राभरण] पिहनते ही सब किसी ने [वस्त्राभरण] पिहने। (६) बारह आभरण और सोलह श्रृंगार, हे शिश, यह तुझे ही संसार में शोभित होते हैं। (७) [किन्तु तू शिश में भी इस विषय में विशिष्ट है कि] शिश जो है, वह कलंक (कालिमा) युक्त है, और राहु को पूजता (उसका ऋण भरता) रहता है, जब कि तुझ निष्कलंक के सदृश दूसरा नहीं है।" (८) किसी ने [तदनंतर] हाथ में वीणा ले ली, किसी ने मृदंग को निनादित किया; (९) इस प्रकार उन्होंने समस्त दिन आनन्द, हर्ष और कौतुक में एक साथ मिलकर व्यतीत किया।

टिप्पणी—(१) चीर=एक प्रकार का वस्त्र जिसमें सोने आदि का काम किया होता था। पटोर<पट्ट-कूल=रेशमी वस्त्र । (२) पूर्<पूरय्=भरना। सेंदूर<सिन्दूरम्=सिन्दूरित करना। (३) चतुरसभः समान मात्रा में चन्दन, केसर, अगुरु तथा कस्तूरी का मिश्रण। (४) कुई<कुमुदिनी। तरई<तारिका। (७) पूज्<पुज्ज्<पूर्य्=भरना। सरि<सदुश। (९) रहस<रमस्=हर्ष। कोड<कोड्ड [दे $\circ$ ]=कौतुक।

भै नििम धिन जिस सिम परगसी । राजें देखि पुहुमि फिरि वसी ।
भै काितकी सरद सिस उवा । बहुरि गँगन रिव चाहै छुत्रा ।
पुनि धिन धनुक मोहँ किर फेरी । काम कटाख टँकोर सो हेरी ।
जानहुँ निहं कि पैज पिय खाँचों । पिता सपथ हों त्राजु न वाँचों ।
कािल्ह न होइ रहे सह रामा । त्राजु करों रावन संप्रामा ।
सेन सिंगार महुँ है मजा । गज गित चाल क्रॅंचर गित धुजा ।
नेन समुंद्र खरग नािसका । सरबिर जूिक को मो सो टिका ।
हों रानी प दुमावित मैं जीता सुख भोग ।
नूँ सरविर करु तासों जस जोगी जेिहं जोग ॥३३३॥

अर्थ—(१) जब रात हुई शिश के समान वह स्त्री (पद्मावती) प्रकाशित हुई, किन्तु राजा (रत्नसेन) को देखकर [आकाश पर न जाकर] उसने पृथ्वी पर वास किया । (२) [राजा ने देखा कि] कार्तिकी पूणिमा हो रही है, क्योंकि शरद का शिश (पद्मावती) उदित हुआ है, तब उस रिव (रत्नसेन) ने आकाश को छूना चाहा। (३) तदनंतर [राजा की यह भावना देखकर] उस स्त्री (पद्मावती) ने भौहों को धनुप करके फेरा, और काम-कटाक्ष की टंकोर करती हुई उसने देखा. [और कहा,] (४) "हे प्रिय, तुम जानते हो कि नही मैं यह प्रतिज्ञा [-रेखा] खीच रही हूं कि पिता की शपथ है मैं आज [तुम्हें] न छोड़्ंगी; (५) आज कल नहीं है कि तुम [शैया में] रामा के साथ [यों ही] हो (रह) सके [आज] रामा के साथ होने के लिए, ऐ रावण (रमण), तुम्हें मंग्राम करना होगा। (६) मैंने भी आज श्रुगार-मैन्य मज रवसा है; मेरी गजगित [उस मैन्य की] चाल है, मेरा अञ्चल-गित ही [उम मैन्य की] घवजा है; (७) मेरे नेत्र ही [राम और रावण के बीच के] समुद्र है, मेरी नासिका ही खड्ग है; [अतः] युद्ध में मेरी समानता में कौन टिक सकता है? (८) मैं रानी

पद्मावती हूँ, मैंने सुख-भोग जीत लिया है, (९) तू उससे समानता कर, ऐंद्रुयोगी, जिस-[से ममानता] के तू योग्य है।"

टिप्पणी—–(१) धनि  $\le$ धन्या=स्त्री । पुहुमि<पृथ्वी । (३) टंकोर=प्रत्यञ्चा की ध्विन । (४) पैज  $\le$ पइज्जा $\le$ प्रतिज्ञा । (७) सरवरि=समानता, होड़ ।

हों श्रस जोगि जान सब कोऊ । बीर सिंगार जिते मैं दोऊ । उहाँ त समुँह रिपुन दर माहाँ । इहाँ त काम कटक तुव पाहाँ । उहाँ त काम कटक तुव पाहाँ । उहाँ त काम कटक तुव पाहाँ । उहाँ त श्राप श्रमिय रस खंडों । उहाँ त खरग निदेन्ह मारौं । इहाँ त बिरह तुम्हार सँघारौं । उहाँ त गज पेलों होइ केहिर । इहाँ त गज गामिनि कर हे हिर । उहाँ त लूसौं कटक खँधारू । इहाँ त जितौं तुम्हार सिंगारू । उहाँ त कुंमस्थल गज नावौं । इहाँ त कुच कलसन्ह कर लावौं । परा बीच धरहरिया पेम राज के टेक । मानहिं भोग छहूँ रितु मिलि दूनौं होइ एक ॥३३४॥

अर्थ—(१) [रत्नसेन ने उत्तर दिया,] "यह सब कोई जानता है कि मैं ऐसा योगी हूँ कि मैंने वीर और श्रृंगार दोनों को जीता है; (२) वहाँ तो मैं शत्रु-दल में उनके सम्मुख रहता हूँ, और यहाँ काम-कटक में तुम्हारे पास रहता हूँ; (३) वहाँ तो मैं कुपित होने पर शत्रु-दल को मंडित करता हूँ और यहाँ [तुम्हारे] अमृत-रस वाले अधरों का खंडन करता हूँ; (४) वहाँ तो मैं खड्ग से राजाओं को मारता हूँ, और यहाँ तुम्हारे विरह का मंहार करता हूँ; (५) वहाँ तो मैं केसरी होकर हाथियों को पछाड़ता हूँ, और यहाँ तू गजगामिनी [मुझसे बचने के लिए] 'हे हिरि' 'हे हिरि' कहती है; (६) वहाँ तो [शत्रु के] कंधार (स्कन्धावार) और कटक को तहस-नहस करता हूँ और यहाँ तुम्हारा श्रृगार जीतता हूँ; (७) वहाँ तो मैं हाथियों के कुंभस्थल निमत करता हूँ, और यहाँ तेरे कुच-कलशों को हाथों में करता हूँ।" (८)[इस प्रकार के दोनों के द्वन्द्व मे] प्रेम राजा टेक करके (दृढता पूर्वक) धरहरिया (वीच-बचाव करने वाला) वनकर मध्यस्थ हुआ। (९) [तदनन्तर] दोनों छओ ऋतुओं में मिल कर और एक होकर भोग मानने लगे।

टिप्पणी——(२) समुँह<सम्मुख । दर<दल=सैन्य । (५) पेल्<पेर्< प्रेरय्=ठेलना, पछड़ाना । केहरि<केसरिन्=सिंह । (६) लूस्<लूषय्=विनाश करना, वध करना, मारना । (७) नाव्<नमय्=निमत करना । (८) धरहरिया= बर-पकड़ कर रोकने वाला, बीच-बचाव करने वाला ।

प्रथम वसंत नवल रितु आई | युरितु चैत वैसाख सोहाई | चंदन चीर पहिरि धनि अंगा | सेंदुर दीन्ह बिहँसि भरि मंगा | कुयुम हार आ परिमल बासू | मलयागिरि छिरिका कविलासू | सोर सुपेती फुलन्ह डासी | धनि औं कंत मिले युखबासी | पिउ सँजोग धनि जोवन बारी | भँवर पुहुप सँग करिह धमारी | होइ फागु भिल चाँचिर जारी | बिरह जराइ दीन्ह जस होरी | धनि सिस सियरि तपै पिउ सूरू । नखत सिंगार होहि सब चूरू । जेहि घर कंता रितु भली त्र्याउ बसंता नित्तु । सुख बहरावहिं देवहरें दुक्ख न जानहिं कित्तु ॥३३५॥

अर्थ—(१) पहले वसंत की नवल ऋतु आई। वह सुऋतु चैत्र और वैशाख में शोभित हुई। (२) स्त्री (पद्मावती) ने चंदन-चीर शरीर पर धारणकर और हँसते हुए (प्रसन्नतापूर्वक) माँग भरकर सिन्दूर दिया। (३) पुष्प-हारों और परिमल की सुवास थी ही, कैलास (धवलगृह) में मलयागिरि (चन्दन) का छिड़काव हुआ। (४) इवेत सौर थी, जो फूलों से ढकी हुई थी, ऐसी सुखवास की शैया में स्त्री और उसका कान्त (प्रिय) दोनों मिले। (५) स्त्री को यौवन की वाटिका में प्रिय का संयोग प्राप्त हुआथा, फलतः भ्रमर (प्रिय) और पुष्प (स्त्री) साथ-साथ धमार करने लगे। (६) भली चांचर का आयोजन कर फाग होने लगा और विरह को इस प्रकार जला दिया गया जैसे होली जलाई गई। (७) स्त्री शीतल शिश था, और प्रिय सूर्य-सा [काम से] तष्त हो रहा था, फलतः शृंगार के नक्षत्र सब चूर होने लगे। (८) जिसके घर में ही उसका कान्त हो उसके लिए यह ऋतु भली होती है, और ऐसा तो उसके लिए नित्य ही आया करे ! (९) क्योंकि दोनों [इस ऋतु के] दिनों को सुख में विताते हैं, और नहीं जानते हैं कि दुःख किधर [गया]।

टिप्पणी—(१) सोहाय्<शोभय् = शोभित होना । (२) चंदन चीर: चंदनी रंग का चीर अर्थात् रेशमी वस्त्र जिसमें जरी आदि का काम किया हो । धनि< धन्या=स्त्री । (३) परिमल=िकसी सुगंधित पत्र-पुष्प से बनाया हुआ गंध-सार । ऊपर 'समीरो परिमल' का उल्लेख हुआ है (२९०.६) । किबलास<कैलास=धवल-गृह के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है । (४) सौर<सउड = चादर । सुखबासी= सुख-निवास : (दे० २२६.३, २९१.१-२९१.५) (५) बारो<वाडिआ=वाटिका । धमारि=वसंत का एक औद्धत्यपूर्ण नृत्य-गीत—समारोह । (६) फागु<फग्गु<फल्गु= वसंतोत्सव । चाँचरि<चच्चरी<चचरी=वसंत का एक प्रकार का बहुप्रचलित गीत, अथवा उसके गानेवालों की टोली । अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में चचंरी-साहित्य पर्याप्त मात्रा में है । (७) |सअर<सीअल<शीतलः। (९) बहराव्=बहलाना, सुखपूर्वक व्यतीत करना । देवहरा<दिवह +डा<िववस ।

रितु ग्रीखम कै तपित न तहाँ | जेठ श्रसाढ़ कंत घर जहाँ | पिहरें सुरँग चीर धिन भीना | पिरमल मेद रहै तन भीना | पहुमावित तन सियर सुबासा | नैंहर राज कंत घर बासा | श्रघर तँबोर कपूर भिवसेना | चंदन चिरच लाव नित बेना | श्रोबिर जूिड़ तहाँ सोवनारा | श्रगर पोति सुख नेत श्रोहारा | सेत बिद्धावन सौर सुपेती | भोग करिह निसि दिन सुख सेंती | भा श्रमंद सिंघल सब कहूँ | भागिवंत सुखिया रितु छुहूँ | दारिवँ दाख लेहिं रस बेरसिहं श्राँब सहार | हरियर तन सुवटा कर जो श्रस चाखनहार ||३२६|| अथं—(१) ग्रीप्म ऋतु की गर्मी वहाँ (उस समय) नहीं होती है, जहाँ (जिस समय) ज्येप्ठ और आपाढ़ के महीनों में कान्त (प्रिय) घर पर होता है। (२) [प्रिय मे मंयुक्त होने पर] स्त्रियाँ [इस ऋतु में] क्षीण और मुदर रंग के चीर धारण करती हैं और उनके बरीर परिमल और मेद से भीगे रहते हैं। (३) पद्मावती का शरीर शीतल और नुवासित था, क्योंकि पीहर में उसका राज था और घर में ही उसके बान्त (पित) का निवास था। (४) उनके अधरों पर ताम्बूल-राग और भीमसेनी कपूर लगे होते थे, और [बरीर पर] चन्दन का लेपकर वह बेना (उशीर) लगाती थी। (५) एक ठडी ओवरी थी, वहाँ उसका शयनागार था, जो अगुरु से पोता जा कर नेत (पर्रेद) से ओहारा हुआ था। (६) [उसमें बैया पर] क्वेत विछौना था जिस पर क्वेत ही चादर थी। इस में वे रात-दिन सुखपर्वक भोग करते थे। (७) सिंहल में सर्वत्र आनद हुआ, क्योंकि जो भाग्यवान होते है, वे छओ ऋतुओं में सुखी रहते है। (८) वे दाड़िम और द्राक्षा रस लेते (पीते) थे और आम तथा सहकार विलसते थे। (९) सुए का तन इसीलिए हरा होता है कि वह ऐसे फलों को चखनेवाला होता है (चखा करता है)।

टिप्पणी—(२) झीन<क्षीण=हलका, पतला । परिमल = सुगंधित पत्रपुष्पादि से बनाया हुआ एक प्रकार का सुगंध-सार । मेद = िकसी जन्तु की नाभि से तैयार किया जाने वाला एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ । सिअर<सीअल<शीतल । (४) तॅबोर <ताम्बूल । भींवसेना कपूर:भीमसेन या भीमसेनी नाम का कपूर जो कि खाने और ओषिवयों के लिए अन्य कपूरों की अपेक्षा उत्कृष्टतर माना जाता है । बेना < बीरणा = खस, उशीर । (५) ओबिर < उव्वरिअ < अपविरक्ता = कोठरी, छोटा कक्ष । सोवनार < शयनागार । नेत < नेत्र = एक प्रकार का रेशमी वस्त्र जो पर्दे बनाने के लिए प्रायः प्रयुक्त होता था यथा : छोटिमोटि डँडिया चननवा के नेतवे ओहारल रे (जर्नल आव रा० ए० सो० १८८४ पृ० २२५), आठो अंग हे बहुआ नेतवे ओहारिह (वही, १८८६, पृ० २४३) । ओहार < अपछट् = [परदे से] बन्द करना । मेरे 'जायसी ग्रंथावली' संस्करण में पाठ 'नेतअवधारा'था । डाँ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने 'नेत ओहारा' का सुझाव दिया है, जिसकी संभावना निश्चय ही अधिक है । (८) सहार < सहआर < सहकार = एक प्रकार का सुगंधित आम्न । (९) हरिअर < हरिअ + डा < हरित = हरा ।

रिनु पात्रस वेरसे पिउ पात्रा । सावन भादों ऋधिक सोहाता । कंकिल वैन पाँति बग छूटी । धनि निसरी जेउँ बीर बहूटी । चमकें विज्जु वरिस जग सोना । दादुर मोर सबद सुठि लोना । रंग राती पिय सँग निसि जागें । गरजे चमकि चौंकि कँठ लागे । सीतल बंद ऊँच चौवारा । हरियर सब देखि संसारा । मले समीर बास सुख बामी । वेडिल फूल सेज सुख डासी । हरियर भुमिन कुमुंभी चोला । ऋंगे पिय मंगम रचा हिडोला । पीन सरक्के हिय हिरिक लागे सियरि बतास । धन जाने यह पोनु हे पोनु सो ऋपनी ऋगन ॥३३७॥।

अर्थ--(१) यदि कोई नारी पावस ऋतु में प्रिय का विलास प्राप्त कर सकी, तो मावन और भादों उसके लिए बहुत ही सुखजनक होते हैं, (२) [क्योंकि] कोकिल का बोल स्नाई पड़ता है, [आकाश में] वक-पंक्ति निकल पड़ती है, तथा स्त्रियाँ बीरबहुटी की भाँति [सज-धंज कर] निकलती हैं ; (३) विजली चमकती है तो जगत् पर [मानो ] सोना बरम जाता है [अथवा सोने जैसा पानी बरस जाता है] , दर्दर (मेटक) तथा मय्रों के शब्द अत्यधिक सुन्दर होते हैं। (४) [काम-] रंग (क्रीड़ा) में अनुरक्ता जो प्रिय के साथ रात में जागती रहती है, बादलों के गरजने पर और विजली के चमकने पर चौककर (प्रिय के) कंठ से लग जाती है।(५) दपित ऊँचे (रत्नसन और पद्मावती) ऊँचे चौबारे में हैं और वहाँ वे शीतल वर्षा की बूँदों का सुख ले रहे हैं, समस्त संसार हरा-भरा दिखाई पड़ रहा है। मलय समीर है, और . सुखबामी सेज में दोनों का निवास है ; वेले के फूलों को विछाकर वह सेज सुख कारिणी बनाई गई है । (७) भूमि हरी है, नारी का चोला कुसुंभी है और प्रिय के साथ उसने हिंडोला साजा (रचा) है। (८) पवन जब [पद्मावती के] हृदय से हिलग कर झरकता है वह वायु शीतल लगता है ; (९) [उस समय] स्त्री समझती है कि यह [सामान्य प्रकार से आया हुआ] पवन है, किन्तू पवन उसके हृदय के स्पर्श की ] अपनी आशा-आकांक्षा लेकर आया हुआ होता है।

टिप्पणी—(१) पावस $\leq$ प्रावृट् = वर्षा । सोहावा<सुहावय<सुखायक = सुखजनक । (२) बैन<वयन = वचन । बीरबहूटी = इन्द्रगोपा । (३) दादुर<दद्दुर<दर्दुर=मेढक । लोन<लवण=लावण्यपूर्ण । (४) चौवारा<चउव्वारअ<चतुर्हारक = चार दरवाजों का (चारोंओर से खुला हुआ) कक्ष जो मकान की ऊपरी छत पर होता है । हरिअर $\leq$ हरिअ+डा = हरित्=हरा । (५) सुखवासी<सुखी-निवास । (द० २९१.१, २९१.५, ३३५.४) (७) हिंडोला<हिन्दोल = झूला । (८) हिरक = हिलगना, पास आना । सिअर<सीअल<शीतल=ठंडा ।

त्र्याइ सरद रितु त्र्यधिक पियारी । नौ कुतार कातिक उजियारी । पदुमावित में पूनिव कला । चौदह चांद उर मिंघला । मोहर करा सिंगार बनावा । नखतन्ह भरे मुरुज सिंस पावा । मा निरमर सब धरिन त्र्यकामू । सेज सँवारि कीन्ह फुल डासू । सेत बिद्धावन त्र्यो उजियारी । हँसि हँसि मिलहिं पुरुख त्र्यो नारी । सोने फूल परिथिमी फूली । पिउ धनि सों धनि पिउ सों भूली । चित्रु त्रांजन दें त्रांजन देंखावा । होइ मारस जारी पिउ पावा । एहि रितृ क'ता पास जेहि सुख तिन्हके हिय माँह । धनि हँसि लागे पिय गले धनि गल पिय के बाँह ॥३३८॥

अर्थ-- (१) अब [और] अधिक प्रियं, शरद ऋतु आई. जिसमे नवीन क्वार तथा कार्तिक मासों की उज्ज्वलता (चाँदनी) होती है। (२) पद्मावती [ इस ऋतु में ] पूर्णिमा की [ ऐसो दोष्तिमतो ] चन्द्र-करा हो गई। [मानो द्वितीया ने पूर्णिमा तक के] चतुर्दश चन्द्र [ उसके रूप में ] एक साथ सिहल में उदित हुए हों। (३) उस चन्द्र ने २८८ पद्मावत

शोडप कलाओं से शृंगार किया और इसलिए सूर्य (प्रिय) ने मानो उस शिंग को नक्षत्रों से भरा प्राप्त किया। (४) समस्त धरती और आकाश निर्मल हो गया। शैंया को सँवार कर उस पर फूलों का विछावन किया गया। (५) श्वेत विछावन था तथा [चंद्रिका की] उज्ज्वलता थी; पुरुष (रत्नसेन) और नारी (पद्मावती) हँस-हँस कर (प्रसन्न होकर) [शैंया में ] मिलते थे। (६) पृथ्वी सोने के सदृश फूलों से फूल उठी, और प्रिय प्रिया से तथा प्रिया प्रिय से भूल उठे। (७) [प्रिया ने] आँखों में अंजन देकर खंजनों का दर्शन कराया तथा सारस की जोड़ी (मादा सारस) होकर प्रिय (नर सारस) को प्राप्त किया। (८) इस ऋतु में कान्त जिसके पास होते हैं, उनके हृदय में सुख [ही सुख] होता है, (९) स्त्री प्रिय के गले हॅसकर लगती है, और स्त्री के गले में प्रिय की वाँहें होती हैं।

टिप्पणी—(१) पिआर<िप्रयालु । उजिआरी<औज्ज्वल्य । [तुल० कातिक सरदचंद उजिआरी ३४८.१] (२) पूनिउँ<पूणिमा । चौदह चाँद = द्वितीया के चन्द्र से लेकर पूणिमा तक के चौदह तिथियों के चन्द्र : तुल० चौसिठ दीवा जोइ किर, चौदह चंदा माँहि। तिहिघर किस कौ चानिणौं, जिहि घरि गोविंद जाँहि।(कबीर ग्रंथा० १.१७) (३) करा<कला। (६) घनि<धन्या=स्त्री। (७) चलु<चक्लु=चक्षु=चेत्र । होइ सारस जोरी: सारस जोड़ी में हो रहते माने गए हैं (दे० ३३.६)

श्राइ सिसिर रिनु तहाँ न मीऊ । श्रगहन पूस जहाँ घर पीऊ । धिन श्रो पिउ महँ सीउ सोहागा । दुहूँक श्रंग एक मिलि लागा । मन सौं मन तन सौं तन गहा । हिय सौं हिय विच हार न रहा । जानहुँ चंदन लागेउ श्रंगा । चंदन रहे न पावै संगा । भोग करहिं सुख राजा रानी । उन्ह लेखें सब सिस्टि जुड़ानी । जुभे दुहुँ जोबन सौं लागा । विच हुत सीउ जीउ ले भागा । दुइ घट मिलि एके होइ जाहीं । श्रेस मिलहिं तबहूँ न श्रघाहीं । हैसा केलि करहिं जेउँ सरवर कुंद्दिं कुरुलहिं दोउ । सीउ पुकारें ठाढ भा जस चक्क कि विक्रोउ ॥३३६॥

अर्थ— (१) शिशर ऋतु आ गई, किन्तु [शिशर के आने से ] वहाँ शीत नहीं [असर करता ] है जहाँ अगहन और पूस के महीनों में प्रिय घर पर ही होता है। (२) स्त्री और उसके प्रिय में वह शीत [दो धातुओं को एक करने वाला ] सुहागा हुआ, जिससे दोनों के शरीर एक-दूसरे से अभिन्न होकर मिल गए। (३) उन्होंने मन से मन और तन से तन को ग्रहण किया तथा हृदय से हृदय को [इस प्रकार ] ग्रहण किया कि बीच में हार भी न रहने पाया [उसे अलग रख दिया गया ]। (४) वे दोनों इस प्रकार चिपक गए जैसे एक-दूसरे के अंग में चन्दन वनकर लग रहे हों, और चन्दन उनके संग [शरीर में लगा ] नही रहने पाया। (५) राजा (रत्नसेन) और रानी (पद्मावती) मुख भोग कर रहे थे, इसलिए उनके लेखे में (विचारों में ) समस्त मृष्टि शीतल हो चुकी थी। (६) वे दोनों ही [मिलकर] यौवन में युद्ध करने लगे, जिससे वह शीत जो दोनों के बीच में पड़ रहा था वहाँ से अपने प्राण लेकर भाग खड़ा हुआ। (७) दोनों के शरीर ऐसे मिलत

थे कि एकमेक हो जाते थे; किन्तु इस प्रकार मिलने के बाद भी वे [ मिलने से ] अघाते नहीं थे। (८) जिस प्रकार हंस सरोवर में केलि करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों क्दते और कुरलते थे; (९) परिणामतः शीत [अलग] खड़ा हुआ [अपनी सुरक्षा के लिए] दुहाई दे रहा था, जैसे वह [रात्रि के आगमन पर चकवेसे हुआ] चकवी का विछोह हो।

टिप्पणी—–(१) + सिसिर : किव ने अगहन-पूस को 'शिशिर' के मास क़हा है। यही भूल उसने पहले (१८३.१ में) भी की है, जहाँ उसने श्रीपंचमी (माघ शु० ५) का आगमन शिशिर के बाद कहा है। अगहन-पूस के मास हेमंत के होते है। सीउ< सीअ<शीत। (६) जोबन<यौवन। (७) अवाय्<अग्धव् [दे०] पूर्ति करना, पेट भरना। (८) कुंद्<कृन्थ् = (१) आलिंगन करना, (२) कराहना, सीत्कार करना। (दे० 'कुन्थन' मो० वि०)। कुहल् [दे०] = कूजन करना।

रितृ हेवंत संग पीउ न पाला । माघ फागुन सुत्र सीउ सियाला । सीर सुपेती महँ दिन राती । दगल चीर पहिरहिं बहु भाँती । घर घर सिंचल होइ सुत्र भागू । रहा न कतहूँ दुत्र कर खोजू । जहँ धनि पुरुख सीउ नहिं लागा । जानहुँ काग देखि सर भागा । जाइ इंद्र सीं कीन्ह पुकारा । हीं पदुमावित देस निकारा । एहि रितु सदा नँग में सोवा । ऋब दरमन हुत मारि विद्योवा । ऋव हाँसे कै सिन म्रहि भेंटा । ऋहा जो सीउ बीच हुत मेंटा । भएउ इन्द्र कर ऋाएस प्रस्थावा यह सोड । कबहुँ काहु कै होइ ॥३४०॥

अर्थ— (१) हेमंत ऋतु में प्रिय यदि साथ हुआ तो पाला नही [ असर करता] है। तब तो माघ-फागुन के महीनों में शीतकाल सुक्कारी शीत होता है। (२) [इस ऋतु में ] दिन-रात [ शैया के ] स्वेत सौर मे ही दोनों रहने और बहुत-मी भांति के दगला और चीर पहिनते। (३) सिंहल में घर-घर सुक-भोग हो रहा था, तथा कहीं भी दुख का चरण-चिह्न नहीं रह गया था। (४) जहाँ स्त्री और पुरप होते है वहाँ शीत नहीं लगता है, [ और इस प्रकार दूर हो जाता है] मानो शर देख कर कौआ भाग गया हो। (५) [ रत्नसेन-पद्मावती के भी एकत्र रहने पर शीत भाग खड़ा हुआ और ] उसने जाकर इन्द्र से पुकार लगाई, "पद्मावती ने मुझे अपने देश से निकाल दिया। (६) इस ऋतु में मैं [ अभी तक ] सदैव उसके साथ सोता था, किन्तु अब उसने मुझे मार-मार कर [निकाल दिया और] अपने दर्शनों से भी मेरा विछोह कर दिया है। (७) अब हिंसकर वह शि [ प्रेमिका ] सूर्य (प्रेमी ) को भेंटती है, और जो कुछ भी शीत [ बचा-क्चा ] था, वह भी [ दोनों ने ] अपने वीच से मिटा दिया है।" (८) इन्द्र का आदेश हुआ, "यह तो वही प्रस्थावा हुआ कि (९) कभी किसी का परिभव होता है, और कभी किमी का होता है।"

टिप्पणी—–(१) हेवंत <हेमंत : कवि ने माघ-फाल्गुन को हेमंत के मास कहा है। वास्तव में ये शिक्षिर के मास होते हैं। पूर्ववर्ती छंद में उसने अगहन-पूम को शिक्षिर के मास कहा है, जो हेमंत के होते हैं। शिक्षिर और हेमंत की यह भूल अन्यत्र भी (१८३.१) हुई है । पाला = तुषार, हिम, कठिन शोत । सीउ < शोत । सिआला < शीत-काल [दे० सीअल्लि = हिम काल का दुदिन । पा० स० म०] (२) सौर < सउड = चादर । दगला = रूई भर कर बनाया हुआ चोगा । (३) खोज = चरण-चिहन । (८) आएसु < आदेश । प्रस्थावा < पत्थाव < प्रस्ताव = प्रसंग, प्रकरण । (९) परिभौ < परिभव = पराभव, तिरस्कार ।

नागमती चितउर पॅथ हेरा | पिउ जो गए फिरि कीन्ह न फेरा | नागिर नारि काहुँ बस परा | तेड़ँ बिमोहि मोसौँ चितु हरा | सुवा काल होड़ ले गा पीऊ | पिउ निहं लेत लेत बरु जीऊ | भएउ नरायन बावन करा | राज करत बिल राजा छरा | करन वान लीन्हेउ किर छुंदू | भारथ भएउ छल मिला इन्दू | मानत भोग गोपीचँद भोगी | ले ऋपसवा जलंघर जोगी | ले कान्हिह भा ऋकरूर ऋलोपी | कठिन विद्योउ जिस्रे किमि गोपी | सारस जोरी किमि हरी मारि गएउ किन खिगा |

अर्थ-- (१) नागमती चित्तौड़ में [ रत्नसेन का ] मार्ग देखती रही ; [उसने मन में कहा,] ''मेरा प्रिय, जो गया तो लौटकर नहीं आया । (२) वह किसी नागरी नारी के वश में पड़ गया, और उसके द्वारा मोहा जाकर उसने मुझसे चित्त हटा लिया है [ अथवा उस नागरी ने मेरी ओर से उसे मोह-( ममता ) रहित करके उसका चित्त हर लिया है ]। (३) सुआ ( हीरामणि ) काल होकर मेरे प्रिय को ले गया। मेरे प्रिय को वह मुझसे न छीनता, भले ही मेरे प्राण ले लेता। (४) नारायण वामन की कला के हुए और उन्होंने राज्य करते हुए बिल को छल लिया था; (५) कर्ण ने [ परशुराम से ] बाण ( ब्रह्मास्त्र ) [ ब्राह्मण होने का ] छद्म करके लिया, किन्तु महाभारत के युद्ध में उसी के साथ छल हुआ जब इन्द्र [ जैसा छलिया ] उसको मिला [ और भिक्षुक बनकर उसने अर्जुन के लिए उससे उसके कवच और कुंडल माँग लिए ]; (६) राजा गोपीचन्द भोगी होकर भोग मान रहे थे, किन्तु उन्हें जालंघर पाद योगी ले भागा [ और उसने उसे भोगी ने योगी बना दिया ]; (७) कृष्ण को लेकर अकूर आलुप्त हो गया ( मथुरा चला गया )। [स्वभावतः ] उस कठिन विछोह में [कृष्ण की प्रेमिकाएँ ] वे गोपियाँ कैसे जीवित रहतीं ? वि कृष्ण के वियोगाग्नि में जल मरी ]। (८) ऐ व्याध-विधक सद्ग म्ए,] तूने मेरी सारस की जोड़ी ( मेरे प्रिय) को क्यों हर लिया ? तू इस खगी को क्यों न मार गया ? (९) विरह की आग लगने के कारण उसमें जल-जल कर यह स्त्री पंजर हो गई है।

टिप्पणी—(३) बरु < वरम् = इससे अच्छा था, भला होता, भले ही । (४) बिल के वामन द्वारा छले जाने की कथा प्रसिद्ध ही है । (५) करन बान लीन्हेंउ किर छंदू : कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने की इच्छा की जो कि परशुराम से प्राप्त हो सकता था, किन्तु परशुराम उसे ब्राह्मण को ही देना चाहते थे, इसलिए कर्ण ने छल किया कि बह ब्राह्मण था, और उनसे उसने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया । जब परशुराम को यह छल

ज्ञात हो गया, उन्होंने ज्ञाप दे दिया कि जिस समय कर्ण को इसकी विशेष रूप से आवश्यकता होगी, ब्रह्मास्त्र काम न देगा । भारत भएउ छल मिला इंदू : इन्द्र ने भिक्षुक का वेष घारण करके इनके नैसर्गिक कवच और कुंडल माँग कर अपने कुंती से उत्पन्न हुए पुत्र अर्जुन को दे दिए थे। यह घटना महाभारत के युद्ध से संबंधित है। भारत, इन्दू : मेरी 'जायसी ग्रंथावली' में पाठ 'भर्थरि' और 'अनन्दू' या किन्तु 'भारत' और 'इन्दू' होना चाहिए । 'भारथ<sup><</sup>भारत=महाभारत के युद्ध के लिए है और रचना <mark>म</mark>ें अनेक बार इसी प्रकार अन्यत्र भी आया है ; 'इन्दू' < इन्द्र है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने चरण का पाठ 'भारत भएउ झिलमिल आनंदू। माना है, किन्तु इस पाठ में त्रुटि यह है कि किसने छल किया, यह नहीं आता है, जो कि इसलिए नितान्त आव-इयक है कि प्रसंग में नागमती सुए के छल के लिए इतिहास से छलियों की कथाएँ प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रही है। (६) गोपीचन्द : बंगाल के एक प्रसिद्ध राजा थे जो जालंधर पाद या जालंधर नाथ के उपदेशों से राज्य छोड़कर योगी हो गए थे। रचना में अनेक बार गोपीचंद के योग का उल्लेख हुआ है। जालंघर पाद या जालंघर नाथ योग-परंपरा के एक प्रसिद्ध महात्माथे। (७) कान्ह < कण्ह=कृष्ण। अकरूर < अकर : कृष्ण को कंस ने मारने के लिए अनेक उपाय किए किन्तु जब उनमें अकृत कार्य रहा, उसने एक यज्ञ का ढोंग रचकर अकूर के द्वारा कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया था । कृष्ण कंस का वध करके तदनंतर मथुरा रह गए और पीछे द्वारिका चले गए । वे लौटकर व्रज नहीं गए। (८) सारसः सारस के संबंघ में यह प्रसिद्ध है कि वह जोड़ों में रहता है और एक के मर जाने पर जोड़े का दूसरा पक्षी भी अपने प्राण दे देता है। जोड़ी: जोड़ी से यहाँ पर तात्पर्य जोड़े के नर पक्षी से है, सारस को मादा के रूप में लिया गया है। खिगा<खगी=मादा पक्षी। (९) झुर्<ज्वल्= जलना । पाँजर<पंजर=अस्य-पंजर । अग्गि<अग्नि ।

पिउ वियोग श्रस बाउर जीऊ । पिपहा तस बोलै पिउ पीऊ । श्रिषिक काम दगधै सो रामा । हरि जिउ ले सो गएउ पिय नामा । बिरह बान तस लाग न डोली । रकत पसीज भीजि तन चोली । सिल हिय हेरि हार मैन मारी । हहिर परान तर्जे श्रव नारी । खिन एक श्राव पेट महँ स्वाँसा । खिनहि जाइ सब होइ निरासा । पौनु डोलावहिं सीचिहें चोला । पहरक समुिक नारि मुख बोला । प्रान प्यान होत केईँ राखा । को मिलाव चात्रिक के भाखा । श्राह जो मारी बिरह की श्रागि उठी तेहि हाँक । हंस जो रहा सरीर महँ पाँख जरे तन थाक ॥३४२॥

अर्थ— (१) [ रत्नसेन के सिहल जाने के बाद ] प्रिय (पित) के वियोग [नाग-मती का] जी ऐसा बावला हुआ कि वह पपीहे के समान 'प्रिय', 'प्रिय' पुकारने लगी। (२) काम से वह रामा अधिक दग्ध होने लगी, क्योंकि प्रिय नामधारी वह पित उसके प्राण हरकर चला गया था। (३) विरह का वाण उसे ऐसा लगा कि वह हिल न सकी, और उसके दारीर से रक्त-प्रस्वेद जो निकला उससे उसकी चोली भीग गई। (४) उसकी सिखयों ने अपने हृदय में देखा कि मदन के द्वारा मारी गई यह बाला हारकर, हहर-कर प्राण त्याग कर रही है; (५) एक क्षण उसके पेट में साँस आ जाती है, तो दूसरे ही क्षण वह चली जाती है जिससे सब (संपूर्ण रूप से) निराशा हो जाती है। (६) उसको बे हवा करती हैं, और उसके चोले को [पानी से] भिगोती हैं, तो एक प्रहर के बाद-चेत में आने पर वह नारी मुख से कहती है, "मेरे प्राण [निकले] जा रहे हैं, चातक की बोल 'पिउ' को कौन मिलावेगा?" (८) [ यह कहकर] उसने जोविरह की आह मारी, उस हाँक [ आह] से आग उठने लगी, (९) परिणाम-स्वरूप जो हंस (जीव) शरीर में था, उसके पंखे जल गए, और उसका शरीर थक गया (शिथल हो गया)।

टिप्पणी——(१) बाउर<वाउल<बातूल=वात-प्रस्त, बावला। (३) पसीज<br/>
पिसज्ज<प्रेस्विद् = प्रस्वेद निकलना। (४) मैने<मयण<मदन=काम। हहर् =<br/>
'हा', 'हा' करना। (६) सींच्<िसच्=सींचना, छिड़कना। (७) पयान<प्रयाण।<br/>
(८) हाँक<हक्क [दे०]=पुकार।

पाट महादेइ हिए न हारू | समुिक जीउ चित चेतु सँमारू |
भँवर कँवल सँग होइ न परावा | सँविर नेह मालित पहँ आवा |
पीउ सेवाित सौ जेस पिरीती | टेकु पियास बाँधु जिय थीती |
धरती जेस गँगन के नेहा | पलिट भरे बरखा रितु मेहा |
पुनि वसंत रितु आव नवेली | सो रस सो मधुकर सो वेली |
जिन आस जीउ करिस तूँ नारी | दिह तिरविर पुनि उठिह सँभारी |
दिन दस जल सूखा का नंसा | पुनि सोइ सरवर सोई हंसा |
मिलिह जो विछुरे साजना गिह गिह भेंट गहंत |
तपिन मिरगिसिरा जे सहिं आद्रा ते पलुहंत ||३४२||

अर्थ— (१) [सिखयों ने कहा,] "हे पट्ट महादेवी, हृदय में हार न मानो, जी में समझकर और चित्त में चेतकर [अपने को ] सँभालो। (२) भ्रमर कमिलिनी के साथ होने पर भी पराया नही हो जाता है, मालती के पास, उसका स्नेह स्मरणकर वह पुनः आता है। (३) जैसी प्रीति पपीहे को स्वाती से होती है, तू भी [उसके दर्शनों की ] प्यास टेंक और अपने जी में स्थिरता ला। (४) जिस प्रकार घरती आकाश के स्नेह में रहती है तो मेघ वापस आकर वर्षा ऋतु में उसे [जल से] भर देता है, (५) नवल वसंत ऋतु पुनः आवेगी और वही रस, वही मध्कर और वही वेल (वल्ली)) पुनः होंगे। (६) तू अपने जी को ऐ नारी, ऐसा न कर; तरुवर भी [ग्रीष्म से] दग्ध होकर पुनः सँभल उठते हैं। (७) दस दिनों के लिए [सरोवर का] जल सूख गया, तो क्या विगड़ गया, पुनः वही [भरा-पूरा] सरोवर होगा और पुनः वही हंस आवेगा। (८) जव विछुड़े हुए स्वजन मिलते हैं, तो वे प्रिया को पकड़-पकड़ कर उसका वार-वार आलिगन करते हैं। (९) जो मृगशिरा नक्षत्र की तपन सहते हैं, वे आर्ढ़ा नक्षत्र में पलुहते ही हैं।"

टिप्पणी—–(१) पाटमहादेइ <पट्टमहादेवी=पट्टमिहषी । (२) पीउ [दे०] = पपीहा । (३) थीति <स्थिति = स्थिरता । (४) मेह<मेघ । (५) वेली <वेली दे०] = लता, (७) नंस्<नश् = नष्ट होना, बिगड़ना । (८) साजन<सजण<

स्वजन । (९) मिरिगिसिरा < मृगिशिरा: अधिक से अधिक गर्मी का नक्षत्र । अद्रा < आर्द्रा: वर्षा का प्रथम नक्षत्र । पलुह < प्ररह = पौदे का अंकुरित होना अथवा बढ़ना ।

चढ़ा श्रसाढ़ गँगन घन गाजा | साजा विरह दुंद दल बाजा | धूम स्याम धौरे घन धाए | सेत धुजा बगु पाँति देखाए | खरग बीज चमकै चहुँ श्रोरा | बुंद वान विरसे घन घोरा | श्रद्रा लाग बीज भुड़ँ लोई | मोहि पिय विनु को श्रादर देई | श्रोने घटा श्राई चहुँ फेरी | कंत उवारु मदन हों घेरी | दादुर मोर कोकिला पीज | करिहं वेम घट रहें न जीज | पुख नछत्र सिर जपर श्रावा | हों विनु नाँह मँदिर को छात्रा | जिन्ह घर कंता ते सुखी तिन्ह गारी तिन्ह गर्व | कंत पियारा बाहिरें हम सुख भूला सर्व ||३४४॥

अर्थ—(१) आपाद ने चढ़ाई कर दी है, [ उसके सैनिक ] बादल आकाश में गर्जन कर रहे हैं और विरह ने उसके दल के बाजे दुद (दुदुभी) को सजाया है। (२) धूमिल. य्याम तथा धवल मेघ दौड़ पड़े हैं, और [मेनाकी] श्वेत ध्वजा वक-पंक्ति के रूप में दिखाई पड़ी है। (३) खड्ग बिजली के रूप में चारों ओर चमक रहे है तथा घोर (भयानक )घन बूँदों के बाण वरम रहे है। (४) आर्द्रा नक्षत्र लग गया और भूमि वीज ग्रहण करने लगी है (खेत बोण जाने लगे हैं), किन्तु प्रिय के बिना मुझे कौन आदर दे? (५) चारों ओर घटा अवनमित हो आई है, हे कान्त, मुझे उबारों, मैं मदन से घिरी हुई हूँ। (६) मेढक, मयूर कोकिल और पपीहा, मुझे अपना वेध्य कर रहे हैं, इमलिए मेरे घरीर में जीव शेप नहीं रह रहा है। (७) पुष्य नक्षत्र मिर के ऊपर आ गया है (शीघ्र ही आने वाला है); किन्तु मैं बिना स्वामी की हूँ, मेरे मंदिर (भवन) को कौन छाएगा? (८) जिनके घरों पर उनके कान्त हैं, वे सुखी हैं, उन्हें गुरुत्व और गर्व है, (९) प्यारे कान्त के बिना, मेरा समस्त सुख भूला हुआ है।

टिप्पणी—(१) गाउज्<गज्ज<गर्ज = गर्जन करता है । दुंद < दुंदुहि<्दुंदुभि (?) = दुंदुभी । (२) घौर < घवल । सेत < इवेत । धुजा < घवजा । (३) बीज < बिज्जु = विद्युत । (४) अद्रा < आर्द्रा : वर्षा का प्रथम नक्षत्र (सत्ताईस नक्षत्र हैं : श्रविष्ठा अथवा धनिष्ठा, शतभिषज्, पूर्वभाद्रपाद, उत्तर भाद्रपाद, रेवती, अिवनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी अथवा ब्राह्मी, मृगिशिरस् अथवा अग्रहायणी, आर्द्रा, पुनर्वसु अथवा यामकौ, पुष्य अथवा सिध्य, अश्लेषा, मया, पूर्वकाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा अथवा राधा, अनुराधा, जयेष्ठा, मूय, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ा, अभिजित् तथा श्रवण। मोटे ढंग पर दो नक्षत्र एक मास में पड़ते हैं । (५) ओनव्<अवणम्<अव + नम् = झुक कर नीचे आना । उबार्< उव्वार < उद्वर्त्तय = बाहर निकालना । (६) बेझ < वेज्झ < वेघ्य = वेध का लक्ष्य । (७) पुख < पुष्प । वर्षा का एक नक्षत्र जिसमें वर्षा प्रौढ़ रूप घारण करती है । (८) गारौ < गारव < गौरव = महत्त्व, गुकत्व, प्रभाव । (९) बाहिर < वर्ज (?) = बिना ।

सावन बरिस मेह श्रितिवानी | भरिन भरह हों बिरह भुरानी | लागु पुनर्वसु पीउ न देखा | भै बाउरि कहँ कंत सरेखा | रकत क श्राँमु परे भुइँ टूटी | रेंगि चली जनु बीर बहूटी | सिविन्ह रचा पिउ संग हिँ डोला | हरियर भुइँ कुसंभि तन चोला | हिय हिँडोल जस डोले मोरा | बिरह भुलावे देइ फँकोरी | बाट श्रसूफ श्रथाह गँभीरी | जिउ बाउर भा भने मँभीरा | जग जल बूड़ि जहाँ लिग ताकी | मोर नाव खेवक बिनु थाकी | परवत समुँद श्रगम बिच बन बेहड़ घन ढंग | किमि करि भेटों कंत तोहि ना मोहि पाँव न पंख ॥३४५॥

अर्थ-- (१) "सावन में मेघ अतिवर्णी होकर वरस रहे हैं, भरनी (धान की खेती के योग्य पानी की भरान ) भर रही है, किन्तु मैं विरह में सूख रही हूँ। (२) पुनर्वसु नक्षत्र लग गया और मैंने अभी तक प्रिय को नही देखा; मैं वावली हो गई हूँ; मेरा समझ-दार-जानकार कान्त कहाँ है ? (३) [मेरे नेत्रों से ] रक्त के आँमू टूट पड़े हैं [ जो ऐसे लग रहे है ] मानो बीरवहूटियाँ (इन्द्र गोपाएँ) रेंग चली हों। (४) मेरी सिखयों ने (अपने-अपने) प्रिय के साथ हिंडोला रचा है, भूमि हरी है और उनके शरीर पर कुसुंभी चोला है। (५) मेरा हृदय भी हिंडोले जैसा डोल रहा है, विरह उसको झुला और झकोर (झोंका) दे रहा है। (६) मार्ग असूझ [और पानी लगने के कारण] अथाह और गंभीर हो गए है; मेरा जी उनमें वावला भँभीरी होकर चक्कर लगा रहा है। (७) सारा जगन् जहाँ तक भी देखिए जल में डूबा हुआ दिखाई पड़ता है, और उसमें मेरी [जीवन] नौका खेने वाले के विना ककी हुई है। (८) [प्रियतम के और मेरे बीच] पर्वत, अगम्य समुद्र, वीहड़ वन और घने ढाक हैं, (९) किस प्रकार मैं, हे कान्त, तुम्हें मिल्टूं. क्योंकि न मुझे [ऐसे] पैर प्राप्त हैं [ जो इनको लाँघ सकें], और न पंखे प्राप्त है [ जिनकी सहा-यता से मैं उड़ कर इन्हें पार कर सक्तूं?"]

टिप्पणी—(१) अतिवानी<अतिर्वाणन्<अति के साथ होने वाला । (२) बाउर<वाउल<वातूल = बावला । सरेख<संलिखित = जिसने तपश्चर्या आदि के द्वारा शरीर को सुखाया हो, ज्ञानी । (४) हिंडोला<हिन्दोल = झूला । (६) भंभीरी<भम्भाराली = एक प्रकार की मक्खी जो बहुत भनभनाती है । (७) ताक् <तक्क<तर्क = तर्क करना, विचार करना, देखना । (८) बेहड़<विहडिय< विघटित = बस्ती से अलग का प्रान्त ।

भर भादों दूभर त्रिति भारी । कैसें भरों रेनि त्रुँधियारी । मॅदिल सून पिय त्रमते बसा । सेज नाग में धे घे इसा । रहों त्र्रकेलि गहें एक पाटी । नैन पसारि मरों हिय फाटी । चमिक बीज घन गरिज तरासा । विरह काल होइ जीउ गरासा । बिरसे मघा भँकोरि भँकोरी । मोर हुइ नैन चुवहि जिस त्र्रोरी । पुरबा लाग पुहुमि जल पूरी । त्र्राक जवास भई हों भूरी । धिन सूखी भर भाँदीं माहाँ । त्र्राबहूँ त्राइ न मींचिस नाहाँ । जल थल मरे ऋपूरि सब गँगन घरित मिलिएक । धनि जोबन ऋौगाह महँ दे बूड़त पिय टेक ॥३४६॥

अर्थ— "(१) भरा भादों मेरे लिए अत्यिधिक दूभर हो रहा है। उसकी अँधेरी रार्ते किस प्रकार भर्छ (काटूँ) ? (२) मेरा मंदिर सूना है, क्योंकि प्रिय अन्यत्र निवास करता है, इसलिए शय्या नागिन होकर मुझे पकड़-पकड़ कर उसती है। (३) मैं [शय्या में] अकेली [ उसकी] एक ही पाटी पकड़े पड़ी रहती हूँ, [नींद न लगने के कारण ] नेत्रों को [ अँधेरे में देखने के लिए] पसारते हुए हृदय के फटने से मर रही हूँ। (४) विजली चमककर और घन गर्जकर मुझे त्रास पहुँचाते हैं तथा विरह काल होकर मेरे जीव को ग्रमता है। (५) मघा नक्षत्र झकोरों के साथ वरसता है, और मेरे नेत्र ऐसे चूते (आँसू गिराते) हैं जैसे [मकान की] ओरी चूती हो। (६) पूर्वा (पूर्व फाल्गुनी) नक्षत्र लग गया और पृथ्वी जल से पूरित हो गई, किन्तु अर्क (मदार) और जवास वनकर मैं सूख रही हूँ। (७) यह स्त्री भरे भादों में सूख गई, किन्तु अव भी आकर तू, ऐ स्वामी, उसे सींच नहीं रहा है! (८) जल और स्थल सभी आपूरित होकर भर गए हैं और आकाश तथा धरती [जल से] मिलकर एक हो रहे हैं, (९) हे प्रिय, इस यौवन के गंभीर जल में डूवती स्त्री को तू [अब भी] अवलंब दे।"

टिप्पणी—(१) भर<भरिअ<भरित=[ जल से ] भरा हुआ, [ जल से ] पूर्ण । तुल० सूखे सावन न भरें भादों । दूभर<हुक्भर<हुर्भर = दुःख से जिसमें निर्वाह हो, जिसका निर्वाह करने में किठनाई हो । (२) अनत<अन्यत्र । (३) प्रसार्< प्रसार्य्=फैलाना । (४) बीज<विज्जु<विद्युत=विज्लो । तरास्<त्रासय< भयभीत करना । (५) ओरी<अपर+इका (?) छाजन के किनारे का वह छोर जहाँ से छाजन के पानी भूमि पर गिरता है । (६) आक<अवक<अर्क= मदार । जवास<यवास = एक कॅटीली छोटी झाड़ी।आक के पौदे वर्षा में निपाते हो जाते हैं, और जवास के प्रायः सूख जाते हैं । (८) अपूर्<आपूर्य=आपूर्ति करना, भलीभाँति भरना । (९) अवगाह<अवगाह=गंभीर, गहरा । टेक=सहारा, अवलंब ।

लाग कुत्रार नीर जग घटा | त्रबहुँ त्राउ पिउ परभुमि लटा | तोहि देखे पिउ पलुहै काया | उतरा चित्त बहुरि करु माया | उए त्रागस्ति हस्ति घन गाजा | तुरै पलानि चढ़े रन राजा | चित्रा मिंत मीर घर त्रावा | कोकिल पीउ पुकारत पाया | स्वाति बुंद चातिक मृख परे | सीप समुंद्र मोति सब भरे | सरवर सँवरि हंस चिल त्राए | सारस कुरुरहि व्वजन देखाए | भए विगास काँस वन फूले | कंत न फिरे विदेसहि भूले |

विरह हस्ति तन सालै खाइ करे तन चूर । बेगि त्र्याइ पिय बाजहु गाजहु होइ सदूर ॥३४७॥

अर्थ— (१)'' क्वार लग गया, जगत् भर में अब जल घट गया है [ इसलिए मार्ग अब यातायात के योग्य हो गए है ]; ऐ परभूमि ( परदेश ) पर लुब्ध प्रिय तू, अब भी आजा। (२) तुझे देख लेने पर यह काया पलुह उठेगी; तेरा चित्त मेरे ऊपर से उत्तर

(हट) गया है, उसको लौटाकर तू स्नेहपूर्ण कृपा कर। (३) अगस्त्य तारे के उदित होने पर हस्त नक्षत्र का मेघ गर्ज रहा है और तुरंगों (घोड़ों) पर पलानें कसकर राजागण रण के लिए चढ़ाई करने लगे है। (४) चित्रा नक्षत्र का सूर्य अब मीन राशि में आ गया है। कोकिल और पपीहे [भी] पुकारते हुएअपना अभीष्टप्राप्त कर रहे हैं। (५) अब तो स्वाती नक्षत्र के जल-विन्दु चातक के मुख में पड़ गए, और समुद्र की समस्त सीपियों ने स्वाति-विन्दु ग्रहण कर ] मौक्तिकों को [उदरमें] भर लिया है। (६) सरोवरों का स्मरणकर हंस वापस आ गए है, सारस कूजन कर रहे तथा खंजन दिखाई पड़ रहे हैं। (५) मूर्य का ] प्रकाश [अधिक] होने पर काँस वन में फूल उठे हैं किन्तु ऐ कान्त, तुम | अब भी | नही फिरे, और विदेश मे भटक रहे हो! (८) विरह का हस्ती मेरे शरीर हो बत्य की भाँति पीड़ा पहुँचा रहा है और खाकर मेरे तन को चूर-चूर कर रहा है; (९) हे प्रिय. तुम शीध्र आकर उससे भिड़ो और शार्द्ण होकर गर्जन करो।"

िटपणी——(१) कुआर < क्वार, आश्विन मास । लटा = लुब्ध । (२) पलुह < प्रुरु = पौदे का अंकुरत होना अथवा बढ़ना । (३) हस्ति < हस्त = वर्षा का एक नक्षत्र, जिसे लोकभाषा में हथिया कहा जाता है । पलान् < पर्याण्य् = पर्याण् ( अश्व-कवच ) पिहनाना, (४) मोति < मौक्तिक । (६) कुरु < कुरुल [दे०] = शब्द करना, कूजन करना । (७) बिगास < विकास = प्रकाश (८) साल् < शल्यय् = शल्य की भाँति पीड़ा पहुँचाना । (९) बाज् < वर्ज्ज < क्वज् = जाना, भिड़ना । सदूर < शार्द्ल = शरभ ।

कातिक सरद चंद उजियारी | जग सीतल हों विरहें जारी |
चांदह करा कीन्ह परगासू | जनहुँ जरे सब घरित ऋकासू |
तन मन सेज करे ऋगिडाहू | सब कहुँ चांद भएउ मोहि राहू |
चहुँ खंड लागे ऋँधियारा | जो घर नाहिन कंत पियारा |
ऋबहूँ निदुर ऋाव एहि बारा | परव देवारी होइ संसारा |
मित्र भूमक गावहिं ऋँग मोरी | हों भूगें विछुरी जेहि जोरी |
जेहि घर पिउ सो मनोरा पूजा | मं कहुँ विरह सवित दुख दूजा |
सित मानहिं तेवहार सब गाइ देवारी खेलि |
हों का खेलों कंत विनु तेहिं रही छार सिर मेलि ||३४८||

अर्ज-- (१),, कार्तिक में शरद-चन्द्र का प्रकाश हो रहा है, (जिससे) जगत् शीतल हो गया है किन्तु मैं विरह-द्वारा (उलटे) देख हो रही हूँ। (२) अपनी चौदह कलाओं को उसने जो प्रकाशित किया है, उससे ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश सभी जल रहे हैं। (३) [इस चादनी रात में] शय्या, शरीरऔर मन का अग्निदाह कर रही है, [क्योंकि ] जो सबके लिए चन्द्रमा है वह मेरे लिए राहु हो गया है। (४) मुझे तो चारो खंड अधवारपूर्ण लगते है, क्योंकि मेरे प्रिय कान्त घर पर नहीं है। (५) ऐ निष्ठुर [कान्ते], तू अब भी इस द्वार पर आ. जब कि संसारभर में दीपावली का पर्व हो रहा (मनाया जह रहा) है। (६) मेरी सम्बयां अंग मोड़-मोड़कर झूमर गाती है, किन्तु मैं सन्तष्त हो रही हूँ, जिसका जोड़ा (प्रिय) विछुड़ा हुआ है। (७) जिसके घर पर [मेरा] प्रिय होगा, वह मनोरा का उत्सव कर रही होगी, [किन्तु मैं कैसे मनोरा मनाऊँ?] मुझे एक विरह तो था ही, दूसरा मपत्नी होने का भी दुःख हो रहा है। (८) मेरी समस्त सिखयाँ गीतों और खेलों के द्वारा दीपावली का त्यौहार मना रही हैं। (९) '[इस समय] मैं दीपावली कान्त के विना क्या [ किस प्रकार] खेलूँ ? [इसलिए] मैं तो सिर पर राख डाल [और होली मना ] रही हूँ।"

टिप्पणी—(१) उजिआरी<औज्ज्वल्य । (२) अगिडाह<अग्गिडाह< अग्रिदाह । (४) जाँ<जओ<यतः = क्योंकि । (५) देवारी<दीप+आविल = दीपावली।(६) झूमक<झोम्बक = एक प्रकार गीत जिसे स्त्रियाँ अंग मोड़-मोड़ कर गाती हैं। झूर्<झुर<ज्वल = जलना, संतप्त होना।(७) मनोरा<मंद + ओल्ल<मन्द + आद्रंय = एक उत्सव जो स्त्रियों के द्वारा वर्षा का अन्त होने पर मनाया जाता है। सवित<सवती, सपत्नी।(९) छार<क्षार = राख । मेल्<मेलय् = डालना।

श्रगहन देवस घटा निसि बाढ़ी । दूभर दुख सो जाइ किमि काढ़ी । श्रुव धनि दंवस विरह भा राती । जरै विरह ज्यों दीपक बाती । काँपा हिया जानवा सीऊ । तो पै जाइ होइ सँग पीऊ । घर घर चीर रच। सव काहूँ । मोर रूप रँग ले गा नाहूँ । पलटि न बहुरा गा जो बिछोई । श्रवहूँ किरैं फिरें रँग सोई । सियरि श्रिगिनि विरहें हिय जारा । सुलिग सुलिग दगधे मैं छारा । यु दुख दगध न जानै कंतू । जोवन जरम करें भसमंतू । पिय सों कहेहु सँदेसरा ऐ भँवरा ऐ काग । सो धनि विरहें जिर गई तेहिक धुश्राँ हम लाग ।।३४६।।

अर्थ——'(१) अगहन में दिन घट गया है और रात बढ़ गई है। मुझे यह दूभर दुःख है, कि किस प्रकार वह [रात] निकाली (विताई) जाए ? (२) अब स्त्री [घट कर] दिवस हो गई है, और उसका विरह [ बढ़कर ] रात हो गया है, उस विरह में [स्त्री] उसी प्रकार जल रही है जिस प्रकार दीपक में बत्ती जलती है। (३) [जब से ] शीत जान पड़ने लगा है, हृदय काँप गया ( काँपने लगा ) है, और यह [शीत और हृदय का कंप] तभी जाएँगे जब कि मेरे साथ प्रिय होगा। (४) घर-घर मे सभी स्त्रियों ने चीरों को रच (रँग) लिया है, [किन्तु, मैं क्या रच (रँग्)?] मेरा रूप-रंग तो मेरा स्वामी ले गया है। (५) वह जो [मुझे], छोड़ कर गया, वापस होकर नही बहुरा है यदि अब भी वह वापस आ जाए, तो मेरा वह पहले का रंग लौट आए। (६) इस विरहिणी को आग शीतल हो (लग) रही है, क्योंकि विरह उसका हृदय जला रहा है, और वह मुलग-मुलग कर राख हो रहा है। (७) मेरा यह दुःख-दाह मेरा कान्त नहीं जानता है, और वह मेरे योवन और जन्म (जीवन) को भस्मान्त कर रहा है। (८) हे भौरे, और हे काग, प्रिय मे यह संदेशा कहना, (९) '[तुम्हारी] वह स्त्री विरह में जल गई, और उसी का घुआं हमें लगा है [ जिसमे हम काले हो गए हैं]'।"

टिप्पणी—–(१) दूभर<दुब्भर<दुर्भर=जिसका निर्वाह कठिनता से किया जा सके । काढ़<कड्ढ<कृष्= छींचना, निकालना । (२) बाती<वित्तआ<वितका= बत्ती । (३) सीउ<सीअ<शीत । (४) रच्<रञ्ज्<रँगना । (५) बहुर्<

बाहुड  $\leq$  व्यायुट् = लौटना । (६) सियर  $\leq$  सीअल < शीतल । सुलुग्  $\leq$  सुलग् =  $\left[\text{आग का}\right]$  भली-भाँति लगना (जलना) । (७) जरम < जन्म = जीवन । भसमंतः  $\leq$  भस्मान्त = भस्मावशेष ।

पृस जाड़ थरथर तन काँपा | सुरुज जड़ाइ लंक दिसि तापा | विरह बाढ़ि भा दारुन सीऊ | कॅपि कॅपि मरौं लेहि हिर जीऊ | कंत कहाँ हों लागों हियरें | पंथ अपार सूफ निहं नियरें | सौर सुपेती आदे जूड़ी | जानहुँ सेज हिवंचल वूड़ी | चकई निसि बिछुरें दिन मिला | हों निसि बासर बिरह कोकिला | रैनि अकेलि साथ निहं सखी | कैसें जिओं बिछोही पँखी | विरह सैचान भँवे तन चाड़ा | जीयत खाइ मुण़ँ निहं छाँड़ा | रकत ढरा माँसृ गरा हाड़ भए सब संख | धनि सारस होइ रि मुई आइ समेटह पंख ||३५०||

अर्थ--- (१) पौष में जाड़े से शरीर थर थर काँप रहा है, और सूर्य [स्त्री भी ] शीत लगने मे [ कप्ट पाकर ] लंका **की** दिशा (दक्षिण ) में [आग] ताप रहा है। (२)**विरह्** की बाढ़ से वह शीत और भी दारुण हो गया है, [जिसके परिणाम-स्वरूप ] मैं काँप-काँप कर मर रही हूँ और वे [दोनों---शीत और विरह] मेरे जीव को हर ले रहे हैं। (३) मेरे कान्त कहाँ है कि मैं उनके हृदय मे लग जाऊँ [ और अपना जीत मिटाऊँ] ? वे निकट तो हैं नही कि उन्हें बुला लूँ, और [उनके पास पहुँचने का ] मार्ग भी अपार है ! (४) क्वेत चादर से जूड़ी आती है, [और ऐसा लगता है] मानो शय्या हिमांचल में डूबी हुई है । (५) चकवी [तक भी] निशा में विछुड़कर [अपने प्रिय से] दिन मे मिल जाती है, किन्तु मैं तो रात-दिन विरह में [ प्रिय की पुकार लगाते-लगाते ] कोकि**ला** हो रही हूँ । (६) रजनी में अकेली रहती हूँ, और हे सखी, [प्रिय का] साथ नही है, ऐसी दशा में मैं विमुक्ता पक्षी किम प्रकार जीवित रहूँ ? (७) विरह का संचान चक्कर लगाता [मंडराता ], और मेरे शरीर को खाता रहता है; वह जीते जी ही मुझ [पक्षी | को खा रहा है, और मृत होने पर भी न छोड़ेगा। (८) मेरा रक्त ढल गया (समाप्त हो गया) आँमु गल [वह] गए, हड्डियाँ सब की सब शंख [के समान भीतर से पोली] हो गईं, (९) [हे कान्त,] तुम्हारी यह स्त्री [वियुक्ता] सारम होकर चिल्ला-चिल्ला कर **मर** गई अब तूम आकर [भला] उसके पंखे ही समेट लो।"

टिप्पणी—(१) जाड़ं<जाड्य = शीत से उत्पन्न जड़ता, ठिठुरन । ताप्< ताप्य् = तप्त करना, सेंकना । (२) बाढ़ी < बिढ्ड < वृद्धि । (३) हिअरा < हिअ + डा = हृदय । निअर < णिअडा < निकट । (४) सौर < सउड [दे०] चादर । बूड़ < बुड्ड < बुड् = बुड़ना, डूबना । (६) पँखी < पंखी < पक्षिन् । (७) सैचान < सञ्चान = एक जाति का बाज । चाड़ < चड्ड [दे०] = खाना । (८) हाड < हुड्ड < अस्थि । (९) रर्< रड्< रट्=रोना, चिल्लाना ।

लागेउ माँह परे अब पाला । बिरहा काल भएउ जड़काला । पहल पहल तन रुई जो भाँपै । हहलि हहलि अधिको हिय काँपै । श्राइ सूर होइ तपु रे नाहाँ । तेहि बिनु जाड़ न छूटै माहाँ । एहि मास उपजै रस मूलू । तूँ सो भँवर मोर बोबन फूलू । नैन चुविहं जस माँहुट नीरू । तेहि जल श्रागि लाग सर चीरू । टूटिहं बुंद परिहं जस श्रोला । बिरह पवन होइ मारें भोला । केहिक सिंगार को पहिर पटोरा । गियँ निहं हार रही होइ डोरा । तुम्ह बिनु कंता धनि हरुई तन तिनुबर भा डोल । तेहि पर विरह जराइ कै चहै उड़ावा भोल ॥३४१॥

अर्थं—"(१) अब माघ लग गया है, पाला पड़ने लगा है, और इस जड़काले (शीत-काल) में विरह काल हो गया है। (२) शरीर को यदि पहल-पहल रूर्ड से यह स्त्री ढकती है, तो उसका हृदय हहर-हहर करके अधिक ही काँपता है। (३) हे नाथ, तू आ जा और सूर्य होकर तप्त हो, तेरे विना माघ मास में जाड़ा नहीं छूट रहा है। (४) इसी मास में रस मूल उत्पन्न होता है, तू [ उस रस मूल के लिए ] भ्रमर है और मेरा यौवन फूल है। (५) मेरे नेत्र इस प्रकार चू रहे हैं, जैसे माघ [की वर्षा] का जल, उस जल से मेरे चीर सदृश शर (सरकंडों) में आग लग जाती है। (६) [माघ की उस वृष्टिः की] बूँदें शरीर पर ओले के समान पड़ती हैं, और [ उसी समय ] विरह भी [माघ का] पवन होकर झकोरा मारता है। (७) किसके लिए श्रृंगार कहूँ ? कौन पटोर पहने ? ग्रीवा में हार नहीं है, क्योंकि स्त्री स्वतः [क्षीण होकर ] तागा हो गई है। (८) तुम्हारे विना, हे कान्त, स्त्री इतनी हलकी हो गई है कि शरीर वहुत हुआ तो तृण होकर हिलने लगा है, (९) उस पर भी [विरह को संतोष नहीं है] वह उसे जलाकर उसको [अपने] झोल (झोंके) में उड़ाना चाहता है।

टिप्पणी—(१) माँह<माघ । पाला=हिम, तुषार । (२) पहल<पहलल< प्रिथत = फैलाया हुआ, फुलाया हुआ : रूई घुन कर जब फुला दी जाती है तो उस फूले हुए रूप को पहल कहते हैं । हहल्='हा'-'हा' करना । (३)जाड़<जाड्य = जड़ता, ठंडक से उत्पन्न हुई ठिठुरन । (५)माँहुट<माघवत्=माघ का । (६)सर<शर=सरकंडा ओला<ओलल<आर्द्रय=हिम । [?] (९) झोल=झुल्ल=झूला, झोंका । (७) पटोर = पट्टकूल< रेशमी वस्त्र । डोर [ दे ] =रस्सी, तागा । (८)हरुअ<लघुक=हल्का । तिनु=तृण । बर<वरम्=बहुत हुआ तो ।

फागुन पवन भँकोरें बहा | चौगुन सीउ जाइ किमि सहा | तन जस पियर पात भा मोरा | विरह न रहे पवन होइ भोरा | तिरवर भरें भरें बन ढाँखा | भइ अनपत्त फूल फर साखा | किरिन्ह बनाफित कीन्ह हुलासू | मो कहूँ भा जग दून उदासू | फाग करिह सब चाँचिर जोरी | मोहिं जिय लाइ दीन्हि जिस होरी | जौं पै पियहि जरत अस भावा | जरत मरत मोहि रोस न आवा | रातिहु देवस इहे मन मोरें | लागों कंत छार जेउँ तोरें | यह तन जारों छार के कहाँ कि पवन उड़ाउ | मकु तेहि मारग होइ परों कंत घरें जहँ पाउ ॥३५२॥

अर्थ— "(१) फाल्गुन में पवन झँकोरों में बह रहा है, जिससे शीत चौगुना हो गया है; वह किस प्रकार सहा जा सकता है? (२) मेरा शरीर [वृक्षों के] पीलें पत्तों के सदृश हो गया है; अब यह तुम्हारे विरह में, [हे कान्त,] ठहर नहीं सकता है, जो (विरह) पवन वनकर उसको झोर रहा है। (३) तरवरों के पत्ते झड़ रहे हैं और वन के ढाक [ जैसे सामान्य वृक्ष ] के भी पत्ते झड़ रहे हैं; [परिणामस्वरूप ] फूलों और फलों की शाखाएँ पत्रहीन हो गई है। (४) किन्तु जहाँ किलकाओं के रूप में वनस्पति उत्लास करने लगी है, मुझे (मेरे लिए) संसार दुगुना उदास हो गया है। (५) [मेरी सिखयों ने] जो चांचर की योजना करके फाग का उत्सव कर रही हैं, मेरे जी में जैसे होली लगा दी है। (६) यदि, हो न हो, प्रिय को मेरा इस प्रकार जलना ही भाया है, तो इस जलने-मरने मे मुझे भी रोप नही आ रहा है; (७) रात-दिन मेरे मन में यही है कि, हे कान्त, मैं तुझे कार (भस्म) के समान लगूँ। (८) [मेरे मन में यही है कि ] मैं यह शरीर जलाकर भस्म कर दूं और पवन से कहूँ कि वह उस भस्म को उड़ा ले चले, (९) जिससे कि सभव है मैं उस मार्ग में जाकर गिर पड़ू जहाँ (जिस मार्ग में), ऐ कान्त, तू पैर रक्खे।"

टिप्पणी—(१) सीउ<सीअ<शीत। (२) पिअर<पीअ + डा<पीत=पीला। झोर्<झोड्—[दे०] = पेड़ों से पत्तों को गिराना। (४) हुलास<उल्लास। (५) फाग <फग्ग्<फल्गु = वसंतोत्सव। चांचरि<चचचरी<चचंरी=एक प्रकार का गीत जो वसंत (फाग) में गाया जाता है, अथवा उसके गाने वालों की टोली। (७) छार<क्षार = भस्म, भूति। डाँ० वासुदेव शरण अग्रवाल इसके स्थान पर 'थार' पाठ को मानते हैं और अर्द्धाली के दूसरे चरण का अर्थ करते है, 'मैं, हे कान्त, तेरे थाल जैसे हृदय से लग जाऊँ किन्तु प्रश्न है कि 'थार' से 'याल जैसा हृदय' अर्थ लेना संभव नहीं है, यह पाठ स्वीकार करने पर अर्थ होगा। 'हे कान्त, मै तुझसे थाल के समान लग जाऊँ जो कि अर्थहीन है। पुनः थाल-समान हृदय से लगने के लिए पूर्ववर्ती अर्द्धालियों का इस उवित से कोई संवंघ नहीं रह जाता है, क्योंकि थाल जैसे हृदय से लगने के लिए जलना-मरना किसी प्रकार सहायता नहीं करता है। पुनः दोहे की पंक्तियों में जो उक्ति आती है उसका संबंघ अर्द्धाली ५ तथा ६ से हो और ७ से न हो यह संभव नहीं है। हृदय में लगकर पैर से लगने में भी कोई संगति नहीं प्रतीत होती है।

चैत बसंता होइ धमारी | मोहि लेखें संसार उजारी | पंचम बिरह पच सर मारे | रकत रोइ सगरो वन ढारे | वृड़ उठे सब तरिवर पाता ! मीजि मंजीठ टेसू बन राता | मीरें श्रांव फरे श्रव लागे | श्रवहुँ सँवरि घर श्राउ सभागे | सहस भाव फूली वनफती | मधुकर फिरे सँवरि मालती | मो कहँ फूल भए जस काँटे | दिस्टि परत तन लागिह चाँटे | भर जोवन एहु नारंग साखा | सोवा बिरह श्रव जाइ न राखा | विरिन परेवा श्राव जस श्राड़ परहु पिय ट्रिट | नारि पराएँ हाथ है तुम्ह विनु पाव न छूटि ||३५३||

अर्थ— "(१) चैत्र में बसंत और धमाल होते हैं, किन्तु मेरी दृष्टि में संसार ही उजाड़ा हुआ है। (२) [मुझे तो लगता है कि] पंचशर [काम] ने अपना पाँचवाँ वाण विरह का मारा है, जिसके कारण समस्त वन रक्त [ के आँसू ] रोकर उसे ढुलका रहे हैं। (३) समस्त तस्वरों के पत्ते उस रक्त में डूब उठे हैं [और इसी कारण लाल हो गए हैं] और उसी से भीग कर मंजीठ और किशुक वन में रक्तवर्ण के हो गए हैं। (४) जिन आम्र के वृक्षों में पहले मौर लगे थे, वे अब फलने लग गए हैं, भला अब भी घर का स्मरण कर, ऐ भाग्यशाली, तू [वापस] आ जा! (५) वनस्पतियाँ सहस्र भाव से फूल उठी हैं, और मधुकर मालती का स्मरण कर लौट पड़े हैं। (६) किन्तु ये फूल मुझे काँटे हो-[कर चुभ] रहे हैं, और दृष्टि पड़ते ही शरीर में चींटे बनकर [काटने] लगते हैं। (७) नारंगी की यह डाली [भी] भरे यौवन में [आ गई] है, अतः सोया हुआ विरह अब रोका नहीं जा रहा है। (८) जिस प्रकार घिरिन परेवा [ आकाश से टूटकर ] आ जाता. है, तुम भी हे प्रिय टूटकर आ पड़ो; (९) क्योंकि नारी पराए (विरह के) वश में हो रही है, और तुम्हारे विना उस [परवशता से ] छूट नहीं सकती है।"

टिप्पणी—-(१) धमारि = एक ऊधमपूर्ण नृत्य-गीत । उजारी < उज्जाडिअ [दे०] = उजाड़ किया हुआ । (२) पंचम [शर] = काम के पंचवाणों में से पंचम विरह शर । सगर< सकल=समस्त । (३) टेसू< किंशुक । रात्=रक्त वर्ण का होना । (४) मौर्< मुकुलय् = मुकुलित होना । (५) बनफनी < वनफकित < वनस्पित । (५) चाँट=चींटा । (७) सोआ< सुप्त । (८) धिरिन परेवा< घूर्ण पारावत = घुमना या लोटना (गिरहबाज) कबूतर ।

भा वैसाख तपिन श्रित लागी । चोला चीर चँदन भौ श्रागी ।
मूरुज जरत हिर्वेचल ताका । विरह बजागि सौंहँ रथ हाँका ।
जरत बजागिनि होउ पिउ छाँहाँ । श्राइ बुभाउ श्रॅगारन्ह माँहाँ ।
तोहि दरसन होइ सीतल नारी । श्राइ श्रागि सों करु फुलवारी ।
लागिउँ जरै जरै जस भारू । बहुरि जो भूँजसि तजौं न बारू ।
सरवर हिया घटत नित जाई । दूक दूक होइ होइ बिहराई ।
बिहरत हिया करंहु पिय टेका । दिस्टि दवँगरा मेरवहु एका ।
श्रवहुँ वेलि फिरि पलुहै जौं पिय सींचहु श्राइ ।।३४४॥

अर्थ—"(१) वैशाख आ गया और गर्मी अत्यधिक बढ़ गई है, जिस कारण चोल ] और चीर का चन्दनपट आग [जैसा तप्त] हो गया है। (२) [विरह में] जलता हुआ सूर्य जब शीतल होने के लिए हिमाचल [की ओर] चला (उत्तरायण हुआ), उसने विरह की वज्राग्नि का अपना रथ मेरे सम्मुख ही हाँक दिया। (३) इस विरह की वज्राग्नि के लिए छाया, हे प्रिय, तुम बनो, और मुझ अंगारों में पड़ी (जलती हुई) को आकर वुझाओ (शीतल करो)। (४) तुम्हारे दर्शनों से यह नारी शीतल होगी; तुम [इसलिए] आकर अग्नि के स्थान पर [मेरे लिए] पुप्पवाटिका का निर्माण करो। (५) मैं तो ऐसी जलने (धिकने) लगी हूँ जैसा भाड़ जलने (धिकने) लगता है किन्तु यदि तुम मुझे तदनंतर ( आने के बाद ) भूनो भी तो मैं [तुम्हारा ] द्वार नहीं छोड़ सकती हूँ [जिस प्रकार भाड़ वालू को नहीं छोड़ता है ]। (६) सरोवर का हृदय नित्य ही घटता जा रहा है, और वह टुकड़े-टुकड़े होकर फट रहा है। (७) उस फटते हुए हृदय को, हे प्रिय, तुम सहारा दो और अपनी दृष्टि का दवँगरा देकर उसके टुकड़ों में ऐक्य डाल दो (उन्हें परस्पर जोड़ दो )। (८) मानसरोवर में जो कमिलनी खिली थी [तुम्हारे द्वारा दिए गए मान से यह नारी जो प्रहिष्त हो रही थी] वह सूखकर धूल में मिल रही है। (९) वह विली अब भी पलुह सकती है, यदि हे प्रिय, तुम आकर उसको [ अपने दर्शनों से] सींचो।"

टिप्पणी—(१) चंदन = चंदनपट्ट [दे॰ 'चंदन चोला' २९९.२, ३२७.३, चंदन चीर १६८.३, २९६.१]। (२) हिवंचल < हिमाञ्चल। ताक्< तकक < तकंय = विचार करना, देखना। (५) भार< माष्ट्र = भाइ। भूँज्< भृज् = भूनना। बारू< वार = द्वार तथा< बालुआ = वालुका। (७) विहर< विहड्< वि+ घट्=फटना। दवँगरा = वर्ष का प्रथम जल। (९) पलुह< प्ररुह=अंक्रित होना या बढ़ना।

जेउ जरे जग बहै लुत्रारा । उठै ववंडर धिकै पहारा । विरह गाजि हिनिवंत होइ जागा । लंका डाह करें तन लागा । चारिहुँ पवन भँकोरे त्रागी । लंका डाहि पलंका लागी । दिह भइ स्याम नदी कालिंदी । बिरह कि श्रागि कठिन त्रासि मंदी । उठै त्रागि श्रो त्रावै श्राँघी । नैन न सूफ मरौं दुख बाँघी । त्राधजर भई माँसु तन सूखा । लागेउ बिरह काग होइ भूखा । माँसु खाइ श्रव हाँडुन्ह लागे । श्रवहूँ श्राउ त्रावत सुनि भागे । परवत समुँद मेघ सिस दिन्त्रपुर सुहि न सकहिँ यह श्राणि ।

मृहमद सती सराहिन्त्री जरें जो न्नास पिय लागि ।।२४५॥ अर्थ—"(१) ज्येप्ठ मास में लू के बहने से जगत् जल रहा है, बवंडर (बगूले) उठ रहे हैं और पहाड़ गर्म हो रहा है। (२) [इस समय ] विरह गर्जन करके हनुमान होकर जाग पड़ा है, और वह मेरे शरीर में लंका-दहन करने लगा है। (३) चारों पवन अपने झोंकों से उस [विरह की] अग्नि को संविधित कर रहे हैं, इसलिए वह आग लंका को जलाकर अब पलंका में लग गई है। (४) [इसी अग्नि से] दग्घ होकर कालिदी स्याम वर्ण की हो गई, विरह की अग्नि ऐसी कठिन और बुरी होती है। (५) [इस ऋतु में] आग [सी] उठ रही है और आँघी आ रही है, नेत्रों से सूझ नहीं रहा है और मैं दुःख में बँधी हुई मर रही हूँ। (६) मैं तो अघजली हो गई, शरीर का मांस सूख गया, और विरह भूखा काग बनकर मेरे शरीर [को खाने] में लगा हुआ है। [ऐ प्रिय,] तू अब भी आ जा, कि तुझे आता सुनकर वह भाग जाए।" (८) पर्वत, समुद्र, मेघ, शिश, दिनकर इस आग को महन नही कर मकते हैं; (९) मुहम्मद (जायसी) कहता है, सती की सराहना कीजिए जो इस प्रकार प्रिय के लिए [विरह की आग में] जलती है।

टिप्पणी--(१) लुआरा<लूआ[दे०] + डाः[लूआ = मृगतृष्णा, सूर्य की किरणों में होने वाली जल की भ्रान्ति] = सूर्य की किरणों से तप्त वायु । धिक् = तप्त होना ।

(२) गाज्<गज्ज<गर्ज् =गर्जना करना। (३) चारिहुँ पवनः चारों दिशाओं से चलने वाली हवा। लंका-पलंका = लंका तथा पलंका( प्रक्ष ?) नाम के द्वीप, जो एक-दूसरे के निकट थे। (देखिए २०६.१-३) (७) हाड<हड्ड<अस्थि। (८) दिनअर<दिनकर = सूर्य।

तपे लाग श्रव जेठ श्रसाढ़ी । भै मो कहँ यह छाजिन गाढ़ी ।
तन तिन वर भा भूरौं खरी । भै विरहा श्रागरि सिर परी ।
साँउ नाहिं लिंग बात को पूँछा । बिनु जिय भएउ मूँ ज तन छूँछा ।
बंध नाहिं श्रों कंध न कोई । बाक न श्राव कहों केहि रोई ।
रिर दूबरि भई टेक बिहुनी । थंभ नाहिं उठि सकै न थूनी ।
बिरसिहं नैन चुविहं घर माहाँ । छप्पर छपर होइ बिनु छाँहाँ ।
को रे कहाँ ठाट नय साजा । तुम्ह बिनु कंत न छाजन छाजा ।
श्रवहूँ दिस्टि मया करु छान्हिन तज्ज घर श्राउ ।
मंदिल उजार होत है नय के श्रानि बसाउ ॥ २५६॥
[नायिका-परक अर्थ]

अर्थ---(१) ''अब ज्येष्ठ-आषाढ़ी (ज्येष्ठ के अंत और आषाढ़ के प्रारंभ की गर्मी) तपने लगी है और मुझ को अपनी छाजन (अपनी काया) दृःखदायक हो रही है। (२) मेरा शरीर [सृखकर] बहुत हुआ तो तृण हो गया है, ओर में अत्यधिक संतप्त हो रही हूँ, और यह छाजन (काया) विरह से अग्र हो कर (वढ़ावा पाकर) मेरे सिर पर आ पड़ी है । (३) सांठि (संस्थिति) [अच्छी] नही है, इमलिए कौन मुझसे वार्तें पूछेगा ( मेरी सहायता करेगा) ? विना जीव के मेरा खाळी गरीर [ऐंठ कर]मूँज [की रस्सी] हो गया है। (४) [ इस संकट मे] न कोई मेरा बन्धु है, और न कोई कंघा लगा रहा है; [मेरे मुख से] वोल भी नहीं निकल रहा है, में [अतः] रोकर किससे कहूँ ? (५) मैं विना टेक (रोक-थाम) के रटती-रटनी दुवली हो गई हूँ ; मेरा स्तंम (थामने वाला) कोई है नहीं, इसलिए मैं स्थूण (कटे हुए पेड़ का घड़) हो गई हूँ और उठ नहीं सकती हूँ। (६) मेरे नेत्र वरस रहे हैं और घर में चू रहे हैं। तुम्हारी छाया के बिना [घर में] 'छपर-छपर' हो रही है । (७) [अव मेरा] कौन है, और वह कहाँ है जो [मेरी काया-छाजन का] नया ठाट मजा दे ? तेरे विना, हे कान्त, यह छाजन (काया) अच्छी नहीं लग रही है। (८) अब मी तू ममता की दृष्टि कर और [अपने] बन्धनों को त्याग कर घर आ जा। (९) मेरा मंदिर अब उजाड़ हो रहा है; तू आकर और उसे नया करके [फिर से] बसा।"

## [छाजन-परक अर्थ]

अर्थ—(१) "अव जेप्ठ-आपाढ़ी तपने लगी है, और मुझे [अपने मंदिर की] छाजन दुःख दायक हो रही है। (२) इस छाजन के लिए तनी (डोरी, बंघन) तथा श्रेष्ठ, (उपयुक्त) तृण (फूस) हो (आ) गण हैं, [फिर भी] मैं संतप्त हो रही हूँ क्योंकि छाजन के अग्र भाग की बल्ली [खिसक कर] सिर पर आ गई है। (३) जब संठा (सन का डंठल) नहीं है, तो बने की कौन सी बात है? और बिना जीव (ऐंठन) के मूँज की डोरी

भी बेकार हो गई है। (४) बंधन (रस्सी) नहीं है [जिससे बॅड़ेर बाँधी जाए], न बॅड़ेर के नीचे खड़ा करने के लिए कंधे हैं और न बाँक (बॅड़ेर या ओरौती के नीचे केचीनुमा लगाए जाने वाले बाँम) हैं। (५) टेक के बिना खिसक कर मेरी छाजन कमजोर पड़ गई है, थाम नहीं है कि वह उठ सके और न कोई थून है। (६) नयन (छाजन के छिद्र) घर में चू रहे हैं, और बिना छाया का होकर छप्पर छः पल्लों का हो रहा है। (७) वह कोरव कहाँ है जिससे [छप्पर का] नया ठाट साजा जाए? हे कान्त, तुम्हारे बिना छाजन और छज्जा सभी नहीं (निर्थक) हैं। (८) अब भी तू ममता की दृष्टि कर और [अन्य] छाजनों को छोड़ कर घर आ जा। (९) मेरा मंदिर उजाड़ हो रहा है; तू आ करके और उसे नया करके [पुनः] बसा जा।"

टिप्पणी—–(१) छाजनि : [१]<आच्छादन=शरीर,[२]<छायण<छादन=मकान की छाजन । (२) तन : [१]<तनु=शरीर, [२]<तनिका=डोरी । तिनु<तृण = [१] घास, [२] फूस आदि जिनसे छाजन बनाई जाती है। वर : [१]वरम् ≕ बहुत हुआ तो, [२] श्रेष्ठ, उपयुक्त । झूर < ज्वल् = [१] सूखना, [२] संतप्त होना । बिरहा = [१] विरह, वियोग, [२] अलग । आगरि : [१]<अग्र = बढ़ी हुई, [२] छाजन में अग्रभाग की बल्ली । (3) साँठ $:[8] \le$ संठिइ<संस्थिति=दशा, स्थिति, अवस्था, [२] सन का डंठल जिसे बत्ते के रूप में ठाट पर फैला कर सरपत या ईख की पत्तियाँ छाजन में बिछाई जाती हैं । बात : [१] < वार्ता = बात, [२] बत्ता = संठे या सरकंडे की कमाचियाँ । जिय : [१]<जीव,[२]ऐंठन : इसी लिए अवधी में रस्सी को 'जेंबर' कहते हैं । मूंज<मुङ्ज=[१] मूंज की रस्सी के समान ऐठा हुआ, [२] मूँज की रस्सी। तन: [१] < तनु = शरीर,[२]तिनका= डोरी। छूंछ< छुच्छ< तुच्छ=खाली,  $[\, ar{\gamma}\,]$  बेकार ।  $\,(\, ar{\gamma}\,)$  बंध :  $[\, ar{\gamma}\,] <$  बन्धु = स्वजन,  $[\, ar{\gamma}\,]$  बन्धन । कंध<स्कन्ध : [१] कन्धा, सहारा, [२] पेड़ के तने का वह भाग जहाँ से शाखाएँ फूटती हैं, जिसे काट कर बंड़ेर आदि को बिठाने के लिए उनके नीचे खड़ा किया जाता है। बाक: [१] < वाक्य = बोल, [2] बाँक = a  $\pi$  (?), वे कैचीनुमा लगी हुई लकड़ियाँ जिन पर बँड़ेर या ओरौती के बाँस रक्खे जाते हैं। (५) रर्ः[१] रड्=रट लगाना, [२] रड्ड [दे०] = खिसक कर गिरना । दूबर<दुर्बल=[१] दुबला, [२] पतला या कमजोर । टेक = [१] सहारा, [२] बँड़ेर के नीचे लगाई जाने वाली लकड़ी। थंभ < स्तम्भ [१] = थामने या सहारा देने वाला--स्वजन, [२] वह लकड़ी जिस पर छाजन की बँड़ेर टिकती है । थूनी < स्थूण = [१] पेड़ का कटा हुआ घड़, [२] थून--वह लकड़ी जो छाजन को उठाने अथवा उसके अग्रभाग को रखने में प्रयुक्त होती है। (६) नयन: [१] नेत्र, [२] छाजन के छिद्र । छप्पर : [१] छप्-छप् की ध्वनि, [२] छद-पट = छाजन । छपर = [१] 'छप्-छप्' की ध्वनि, [२] छः पल्लों की वस्तु । (७) कोरे : [१] कौन ऐ मनुष्यो ! [२] कोरव<कोलम्ब : वे बाँस जो बँडेर से ओरौती की ओर आते हैं । ठाट<यट्ट[दे०] = [ ? ] थाट, सजावट, [ ? ] ठाट-छाजन का ढाँचा । छाज :  $[?] < \overline{\text{gray}}$  [दे०] = शोभा देना,  $[?] < \overline{\text{gray}}$  =  $\overline{\text{gray}}$  । (८)  $\overline{\text{gray}}$ [?]<छन्द = बन्धन, [?]<छादन = छप्पर ।

अवधी-भोजपुरी क्षेत्रों की छाजन-संबंधी प्रक्रियाओं के संबंध में देखिए डॉ॰हरिहरप्रसाद गुप्त लिखित 'ग्रामोद्योग शब्दावली'(पृ० ८२-९२)जिससे यहाँ भी सहायता ली गई है।

रोइ गँवाएउ बारह मासा । सहस सहस दुख एक एक साँसा । तिल तिल बिरस बिरस बरु जाई । पहर पहर जुग जुग न सिराई । सो न न्त्राउ पिउ रूप मुरारी । जासों पाव सोहाग सो नारी । साँम भए भुरि भुरि पँथ हेरा । कौनु सो घरी करै पिउ फेरा । दिह कोइल भै कंत सनेहा । तोला माँसु रहा नहिं देहा । रकत न रहा बिरह तन गरा । रती रती होइ नैनन्हि ढरा । पाव लागि चेरी धनि हाहा । चूरा नेहु जोरु रे नाहा । बिरस देवस धनि रोइ कै हारि परी चित भाँसि ।

मानुस घर घर पूँछि के पूँछै निसरी पाँखि ॥ ३५७॥

अर्थ--(१) [नागमती ने ] रो-रोकर [इस प्रकार] बारह मास गॅवाए। एक-एक साँग में उसने हजार-हजार दुःख [सहे]। (२) एक-एक तिल (क्षण) [का समय] एक-एक वर्ष से भी अधिक हो कर बीतता था, और एक-एक प्रहर [ जैसे ] एक-एक युग में भी नहीं वीतता था। (३) किन्तु मुरारि (कृष्ण) हप वह प्रिय नहीं आया जिससे वह स्त्री सौभाग्य पाती। (४) मंध्या होने पर वह [और भी] मंतप्त हो-हो कर उमका मार्ग देखती [ और कहती, ] ''कौन मो घड़ी ऐसी आएगी जब प्रिय, तू लौटेगा? (५) मैं तेरे एकान्त स्नेह में दाथ होकर कोकिला हो गई हूँ और देह में तोला भर मांम येप नहीं है। (६) विरह में बरीर इतना गल गया है कि रक्त नहीं रहा है, वह घुँघुची [ स्वतिबन्दु ] होकर नेत्रों से ढलक गया है। (७) तेरी सेविका यह स्त्री तेरे पैरों लग कर 'हा हा' कर रही है; हे नाथ, तू तोड़े हुए स्नेह को जोड़।" (८) [इस प्रकार] एक वर्ष तक रो-रोकर और चित्त में संतप्त हो होकर वह स्त्री हार पड़ी, (९) और मनुष्यों से घर-घर प्रश्न करने के अनंतर पक्षियों से पूछने निकली।

टिप्पणी—(२) बरं<वरम् = अपेक्षाकृत अधिक । सिराय्<िसर््मृज्=छोड़ कर जाना, बीतना । (३)-(७) इन पंक्तियों में अनेक शब्द ऐसे आते हैं जो एक ओर नायिका का स्वपरक अर्थ देते हैं और दूसरी ओर सुनारी की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। (३) सोन=[१] वह नहीं, [२] सोना। रूप=[१] रूप, [२] रौप्य, चाँदी। सोहाग = [१] सौभाग्य, [२] सोहागा। सोनारी = [१] वह स्त्री, [२] सुनारिन। (४) झुर् < ज्वल् = [१] संतप्त होना, [२] जलना। घरी < घटिका = [१] घड़ी का समय, [२] घरिया = जिसमें सुनार घातु गलाता है। फेर = [१] वापसी, [२] फेरना, फिराना। (५) कोइल = [१] कोकिला, [२] कोयला। माँस = [१] मांस, [२] माशा की तौल। (५) रती < रिवतका = [१] घुँघुची, [२] रत्ती की तौल। (७) चेरी < चेटी = सेविका। चूरा = [१] त्रुट, तोड़ा हुआ, [२] जूड = पैर की चूड़ियाँ। (८) झाँख् < झंख् [दे०] = संतप्त होना।

भई पुछारि लीन्ह बनबासू | वैरिन सवित दीन्ह चिल्हर्वःसू | कै खर बान कसे पिय लागा | जौं घर त्रावे त्रबहूँ कागा | हारिल भई पंथ में सेवा | श्रव तहँ पटवौं कौनु परेवा | घोरी पंडुक कहु पिय ठाऊँ | जौं चित रोख न दोसर नाऊँ | जाहि वया गहि पिय कँठ लवा | करें मेराउ सोइ गौरवा | कोइल भई पुकारत रही | महर पुकारि लेहु रे दही | पिश्रर तिलार श्राव जलहंसा | बिरहा पैठि हिएँ कट नंसा | जेहि पंवी कहँ श्रद्भों किह सो बिरह के बात | सोई पंवि जाइ डिह तरिवर होइ निपात || २५८ ||

अर्थ--(१) डम प्रकार प्रश्न करने वाली होकर उसने वनवास लिया, यह चिल्ल-वाम उसे उसकी वैरिन मौत ने दिया था। (२) [उसने कहा,] "मेरे प्रिय, तू मेरे वर्ण को खरा करके कसने लगा है। यदि तू अब भी घर आ जाए, तो क्या गया [विगड़ा] है? (३) मैं तेरे पंथ का सेवन करते हुए हारी हुई हो गई; अब वहाँ (तेरे पास) कौन-सा सन्देश-वाहक भेजूँ ? (४) मेरे धरीर में पांदुरता दौड़ गई है, भला तू [अब भी] अपना स्थान बता! यदि तेरे चिन्न में [मेरे प्रति] रोप है, तो भी [मेरे मन में] दूसरा नाम नहीं है। (५) जिसको मैने वाचा ग्रहण कर कठ से 'प्रिय' कहा, वही गौरवपूर्ण तू [पुनः] मिलाप कर। (६) मै तो नुझे पुकारते-पुकारते कोयला जैसी हो रही हूँ, ऐ महल्ल (स्वामी), तू पुकार ले, मै दग्ध हो रही हूँ। (७) हे प्रिय, तू लोल है; हे [मेरे] जल के हंस, तू आ; विरह मेरे हदय में प्रविष्ट होकर कर्नन-युक्त नाग कर रहा है! (८) अपने पक्ष के जिस आदमी को में विरह की यह वात कह कर जाने के लिए नियुक्त करतो हूँ, (९) वहीं मेरे पक्ष का आदमी [इस विरह-संदेश के जलते हुए होने से] जल जाता है. बल्क [उस अग्न में] तला जाकर वह निष्पन्न (नष्ट) हो जाता है।"

## [ पक्षी-पन्क अर्थ ]

(१) वह मोनिनी हुई और उसने बनवास ले लिया। यह बनवास उसकी बैरिन सपत्नी चित्हवाँस ने दिया था। (२) [उनने कहा,] "नरवान पक्षी [के रूप मे] मुझे करके मेरा त्रिय मुझे कसने लगा है, किन्तु ऐ काग, वह अब भी घर आ जाए [तो कुछ विगड़ा नहीं है]। (३) मैं हारिल होकर उसके मार्ग का सेवन कर रही हूँ; अब वहाँ (उसके पास) किस पारावन को भेजूँ ? (४) ऐ देवेत पंडुक, तू ही प्रिय के स्थान पर जा कर उससे कह, 'यदि तू चितरोख भी हो जाएगा, तो भी मैं दूसरा कोई नाम न लूँगी।' (५) ऐ बया, तू ही जा; ऐ लवा, यदि तू उसके गले को लेकर उससे मेरा मिलाप करा दे, तू [लवा नहीं] गौरवा है। (६) मैं कोयल होकर उसे पुकारती रही [किन्तु कोई परिणाम न निकला]; ऐ महरी, तू ही 'दही,' 'दही' कहकर उसे पुकार ले। (७) पीली तिलोर और जल हंस, तुम [दोनों] आओ; ऐ कटनांस, [तुम भी देखों न], मेरे हृदय में विरह प्रविष्ट हो गया है। (८) अपनी विरह-वार्ता कहकर मैं जिस पक्षी को. भी [प्रिय के पास संदेश ले जाने को ] कहती हूँ, (९) वही पक्षी [उस विरह-वार्ता की अगन में ] जल जाता है, और [जिस] तर्कर [पर वह जा बैठता है, वह] पत्रहीन हो जाता है।'

टिप्पणी--यह छंद क्लिष्ट है। कवि ने पक्षियों की नामावली देते हुए नागमती का विरह-निवेदन प्रस्तुत किया है। ऊपर दोनों अर्थ दिए गए हैं। पहले नागमती परक और तदनंतर पक्षी परक। इसी क्रम से शब्दों के दोनों अर्थ भी नीचे दिए जा रहे हैं। (१) पुछारि=[१] पूछनेवाली, [२] पिच्छालु, मयूर । चिल्हवाँस-[१] चिल्लवास-चिल्ल नामक वृक्ष का निवास, [२] चील्ह की जाति का एक पक्षी। खरबान-[१] खर-वर्ण, खराबान, [२] खरबान नाम का पक्षी। काग [१] क्या गया है ? [२] कौआ। (३) हारिल-[१] हारी हुई [२] हारिल पक्षी । परेवा<पारेवय=पारावत-[१]संदेशवाहक, [२] पारावत, कबूतर । पंडुक–[१] पांडु वर्ण की, [२] पंडुक पक्षी । (४) चितरोख-(१) चित्त में रोष, [२] चितरोख नाम का पक्षी। (५) बया-[१] वचस, वाचा, (२) एक पक्षी । लवा-(१) लप्=कहा, (२) लवा नाम की चिड़िया । गौरवा-(१) गौरवयुक्त, (२) गौरैया । (६) महर-[१] महल्ल, महत्=स्वामी : [तुल० दसवॅ दाँवके गा जो दसहरा,पल का सोइ नाउँडँ लै महरा ।] (४२४.३ । (२) एक-पक्षी । दही-[१] दग्ध हुई, [२] महर पक्षी की आवाज [ तुल० दही दही कै महरि पुकारा--२९.६ ] (७) पिअर तिलोर-[१] रे रित-लोल, प्रिय [२] पीला तिलोर नामक पक्षी । कट नैसा-[१]कर्त्तन युक्त नाश,[२]कटनास : एक पक्षी ।(८) पंखी< पक्षिन्=[१] पक्ष का व्यक्ति । अढव्-िकसी कार्य के लिए नियुक्त करना । तरिवर= [१] वरन् तला जाकर [२] पक्षी। (२) तरुवर। निपात-(१) नष्ट, [२] निष्पत्र, पत्रहोन।

कुहुिक कुहिक जिस कोइलि रोई । रकत आँसु घुँघुची बन बोई ।
पे करमुखी नैन तन राती । को सिराव विरहा दुख ताती ।
जह जह ठाढ़ि होइ बनबासी । तह तह होइ घुँचुचिन्ह के रासी ।
बंद बुंद महँ जानहुँ जीऊ । गुंजा गुंजि करहिँ पिउ पिऊ ।
तेहि दुख डहे परास निपाते । लोहू बूिं उठे परभाते ।
राते विंव भए तेहि लोहू । परवर पाक फाट हिय गोहूँ ।
देखित्र जहाँ सोइ होड राता । जहाँ सो रतन कहै को बाता ।
ना पावम स्रोहि देसरें ना हेवंत बसंत ।
ना कोकिल न पपीहा रा केहि सुनि स्राविह करत ॥३५६॥

अर्थ--(१) वह कूक लगा-लगा कर कोयल के समान ोई, और उनने रक्त के आँसू गिरा कर [मानो] वन मे घुँघूची वो दी; (२) किन्तु वह [विरह-नप्ता] नेत्र और शरीर मे राती [होती हुई] भी काले मुख की बनी रही [बंबोिक उने उसका प्रिय नहीं मिला]। उस विरह-दुख-तप्ता को कौन बीतल करता? (३) वह वनवासिनी जहाँ-जहाँ खड़ी होती, वहाँ वहाँ [उसके रक्त के आँमुओं के कारण] घुँघचियों की राशि हो जानी। (४) [आँमुओं की] एक-एक बूँद में मानो जीव था, ओर वे बूँदें घुँचुचियाँ [वन कर] मानो गूँज गूँज कर 'प्रिय', 'प्रिय' कर (कह) रही थी। (५) उसके [विरह] दु:ख से दग्घ होकर पलाश पत्रहीन हो गए, [किन्तु पुनः] उस रुधिर में दूवकर (लाल पुप्पों से लदकर) चमकीले हो उठे। (६) विम्ब (कुंदरू के पके फल)

उसी रुधिर से रक्त हो गए, परवल भी उसी से पक [कर लाल हो] गया, और गेहूँ का हृदय फट गया। (७) जहाँ भी देखिए (वहाँ) वही लाल हो रहा है, फिर भी जहाँ वह रत्न (रत्नसेन) था, वहाँ जाकर कौन यह बात कहता ? (८) [वह कहने लगी] "उस देश में न वर्षा होती है, न हेमंत और न वसंत, (९) और न वहाँ कोकिल और पपीहे होते हैं, इसलिए किसे सुनकर मेरा कान्त आवे ?"

टिप्पणी—(२) रात<रत्त<रक्त=लाल । सिराव्<िसअराव्<शीतलय्≕शीतल करना । तात<तत्त = तप्त ।(४) गुंजा-घुँघुची । (५) डह्<दाह् =दग्घ होना । निपात <िनष्पन्न । बूड़<बुड्ड बुड्<डूबना । प्रभात=चमकीला । (८) पावस<प्रावृट्=वर्षा । देसरा < देश + डा=देश । हेवंत<हेमन्त ।

फिरि फिर रोई न कोई डोला । त्राधी राति विहंगम बोला ।
तै फिरि फिरि दाघे सब पाँखी । केहि दुख रैनि न लाविस क्राँखी ।
नागमती कारन के रोई । का सोवै जौ कंत बिछोई ।
मन चित हुतें न बिसरै भोरेँ । नैन क जल चखु रहै न मोरेँ ।
किहिस जात हो मिंघल दीपा । तेहि सेवाित कहँ नैना सीपा ।
जोगी होइ निसरा सो नाहू । तब हुत कहा सँदेस न काहू ।
निति पूछों सब जोगी जंगम । कोइ निजु बात न कहै बिहंगम ।
चारिउ चक उजारि मे सकिस सँदेसा टेकु ।
कहाँ बिरह दुख क्रापन बैठि मुनहि हॅंड एकु ॥३६०॥

अर्थ—(१) वह (नागमती) वार-वार [इमी प्रकार] रोई, किन्तु कोई भी [उसके इस करण कन्दन पर] हिला नही ( द्रवित नही हुआ )। तव आधी रात को एक पक्षी बोला, (२) "तू ने बार-वार समस्त पिक्षयों को दग्ध किया, तो ऐसा कौन-सा दुःख है जिससे तू रात को भी आँख नहीं लगाती (सोती नहीं) है ? (३) [यह प्रश्न सुनकर] नागमती कारणा करके (वेदना युक्त स्वर में ) रो उठी (और कहने लगी) "यदि कोई स्त्री कान्त में वियुक्ता है, तो वह क्या (किस प्रकार) मोवे ? वह [प्रिय] मन-चित्त से भूलकर भी विस्मृत नहीं होता है, और मेरे नेत्रों का जल चक्षुओं में नहीं रह पाता है। (५) [ उस कान्त ने ] कहा था. 'मैं मिहल द्वीप जा रहा हूँ।' उसी स्वाती (कान्त के दर्शन) के लिए मेरे नेत्र मीप वने हुए है। (६) जबसे वह नाथ योगी होकर निकल गया, तबने उसने किसी में [अपना] संदेश नहीं कहा। (७) मैं नित्य ही समस्त योगियों और जगमों से पृष्ठती हूँ. किन्तु, ऐ विहंग. कोई ठिकाने की वात [ उसके विषय में ] नहीं कहता है। (८) [मेरे लिए अब ] पृथ्वी के चारों चक्र उजाड़ (निर्जन) हो गए हैं, [क्योंकि कोई मेरे दुःख को सुनने वाला नहीं है ] और यदि तुझसे हो सके, तो तू मेरा संदेश मँभाल, (१) मैं अपना विरह-दुःख तब कहूँ, यदि एक दंड तक तू बैठकर उसे सुन।"

टिप्पणी—(२) दाध्=इग्घ करना । (३) कारन<कारणा=पीड़ा, वेदना । (४) बिसर्<िवस्सर<िवस्मृ = भूलना । (५) सीप<सृत्ति<शुक्ति=सीपी । (७) जंगम= शैवसाधृ । निजु=िठकाने की, प्रामाणिक । (९) डँड<डंड<दण्ड=ब्रड़ी ।

तासीं दुख कहिए हो बीरा | जेहि सुनि कै लागै पर पीरा | को होइ भीवँ दंगवैप रिगाहा | को सिंघल पहुँचावै चाहा | जहाँ सो कंत गए होइ जोगी | हौं किंगरी भै भुरों बियोगी | स्रोहूँ सिंगी पूरे गुरु भेंटा | हौं भै भसम न स्राइ समेटा | कथा जो कहै स्राइ पिय केरी | पाँविर होउँ जनम भिर चेरी | स्रोहि के गुन सँवरत में माला | स्रबहुँ न बहुरा उड़िगा छाला | विरह करोइ खपर के हिया | पवन स्रधारि रहा होइ जिया | हाड़ भए भुरि किंगरी नसें भई सब ताँति | रोवँ रोवँ तन धुनि उठै कहेसु विथा एहि भाँति ॥३६१॥

अर्थ--(१) "हे भाई, दुःख उससे कहना चाहिए जिसे सुनने के अनंतर अन्य की पीड़ा का अनुभव होता हो। (२) भीम होकर कौन दंगवै को स्वीकार करेगा? मेरी चाह (खवर) कौन सिहल को ले जाएगा? (३) जहाँ (जब कि) मेरे कान्त योगी होकर गए है, मैं वियोगिनी [उनके वादन के लिए] किन्नरी वीणा होकर सन्तप्त हो रही हूँ। (४) जहाँ (जब कि) वह सिगी पूर रहे और गुरु (प्रेमिका) से मिल रहे हैं, मैं [उनके बरीर पर लगने के लिए] भस्म हो चुकी हूँ, [यद्यपि] वे आकर मुझ भस्म को समेट नहीं रहे है। (५) मेरे प्रिय की कथा जो आकर मुझसे कहे, मैं उसकी पाँवरी (जूती) और जन्म-भर की सेविका होने के लिए प्रस्तुत हूँ। (६) उस [प्रिय] के गुणों का स्मरण करने-करते में [उमके योग्य] जपमाला बन गई हूँ। वह अब भी नहीं वापस हुआ है यद्यपि मेरी खाल [वन-वन भटकते हुए] उथड़ गई है [और वह उस योगी के लिए उपयुक्त चर्म बन गई है]। (७) विरह को करोई (नारियल का करवा) और हृदय को खप्पर करके, मेरा जीव अब पवन का आधारी हो रहा है। (८) मेरी हड़डियाँ ही सूख कर [उसके वादन के लिए उपयुक्त] किन्नरी वीणा बन गई हैं, मेरी नसें उसकी ताँतें हो गई हैं, (९) और मेरे शरीर के रोम-रोम से [उस किंगरी की] घ्वनि उठ रही है, इस प्रकार नुम मेरी व्यथा [मेरे कान्त से] कहना।"

टिप्पणी——(१)बीर=भाई।(२)को होइभीवँ दंगवँ परिगाहा=कौन भीम होकर दंगवँ को स्वीकार करेगा [परिगाह् <पडिगाह् <प्रति+प्रह् =प्रहण करना, स्वीकार करना]: भीम ने दंगवँ को किस प्रकार अंगीकार किया था, इसके लिए दे० १९६.९ की टिप्पणी तथा 'पद्मावत में भीम और दंगवँ' शीर्षक प्रस्तुत लेखक का लेख 'हिंदी अनुशीलन', भाग ११, पृ० १२। दंगवँ: मेरे 'जायसी प्रंथावली' संस्करण में पाठ् 'अंगवँ' था, इस 'अंगवँ' के स्थान पर 'दंगवँ' के सुझाव के लिए डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का आभारी हूँ, यद्यपि अर्थ के संबंध में उनसे मेरा मतभेद है। चाह=कुशल-समाचार, खबर। (३-९) इन पंक्तियों में नागमती कहना चाहती है कि योग के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है वे सभी अब मेरे जीवन में आ गए हैं, और उन्हें मेरा कान्त मुझमें ही प्राप्त कर सकता है। (३)किंगरी <िकन्नरी=एक प्रकार की सारंगी जो ताँतों को बनी होती है और योगियों के द्वारा बजाई जाती है। झुर्<ज्वल्≕सूखना, संतप्त होना। (४) सिगी < शृंग=सींग का बाजा। यह भी योगियों के द्वारा बजाया जाता है। पूर्<प्रय्=रूरना,

फूँक कर बजाना। भसम< भस्म \_विभूति, राख, जो योगियों के द्वारा शरीर पर मली जाती है। (५) पाँवरि <पादत्री = जूती, एक प्रकार की जूती या खड़ाऊँ जो योगियों के द्वारा पैरों में पहनी जाती है। चेरी=चेटी=पेदिका। (६) माला: वह माला जो जयमाला के रूप में योगियों द्वारा फेरी जाती है। छाला < खल्ला [दे०] = चर्म, हिरन की खाल, जिसे योगी आसन लगाने के लिए साथ रखते हैं। (७) करोइ < करव < करक=जलपात्र, जद-पान, नारियल का जलपात्र जिसे योगी लिए रहते हैं। खपर < खप्पर < कर्पर=िक्षा-पात्र, जिसे योगी साथ रखते हैं। अधारि=[१] आधार लेने वाला, [२] अधारी=वह लकड़ी जिसको योगी बँठने के समय टेकते हैं। (८) ताँत < तंत < तंत्र = किंगरी में लगा हुआ चमड़े का तार, जिस पर उसी प्रकार के ताँत की धनुही के रगड़ने से स्वर निकलता है।

रतनसेनि कै माइ सुरसती | गोपीचँद जिस मैनावती | श्राँधिर बृद्धि सुतिह दुख रोवा | जोवन रतन कहाँ भुँइ टोवा | जोवन श्रहा लीन्ह सो काढ़ी | मै विनु टेक करै को टाढ़ी | बिनु जोवन भी त्रास पराई | कहाँ सपूत खाँभ होड़ श्राई | नैनन्ह दिस्टि त दिया वराहीं | घर श्राँधियार पूत जो नाहीं | को रे चलाव सरवन के ठाँऊ | टेक देहि श्रोहि टेकौं पाऊँ | दुम्ह सरवन होइ काँबिर सजी | डारि लाइ सो काहे तजी | सरवन सरवन के रिर मुई सो काँबिर डारिह लागि |

तुम्ह बिन पानि न पानै दसरथ लावे त्रागि ॥३६२॥

अर्थ—(१) रत्नसेन की माता सरस्वती थी, जैसी गोपीचन्द की मैनावती थी। (२) वह अंधी और वूढ़ी थी और पुत्र [के वियोग] के दुःख से रोती रहती थी; वह इसलिए भूमि को टटोलते [हुए चलती] थी, िक उसका यौवन का रत्न (रत्नमेन) कहाँ है, उसे यह पता लग जाए। (३) [वह कहने लगी,] "मेरे पुत्र ने मेरा यौवन निकाल (छीन) लिया; अब मैं बिना टेक (सहारे) की हो गई। मुझे कौन खड़ा करेगा? (४) बिना यौवन के मैं पराये [के आसरे] की मुहताज हो गई हूँ। हे मेरे मुपुत्र, तू कहाँ है? मेरा खंभा (मेरी लकड़ी) वनकर आ जा! (५) नेत्रों में दृष्टि होती है तो दीपक जलते हैं (दीपकों का जलना भी सार्थक होता है): जब पुत्र ही नहीं [तो दृष्टि नहीं और ] तब सारा घर अंधकारपूर्ण है। (६) मुझे मेरे श्रवण कुमार के पाम कौन ले चलेगा? जो मुझे यह टेक (सहारा) दे, उसके पैर मैं टेकू (पकड़ू)। (७) हे पुत्र, नुमने श्रवण कुमार होकर काँवर माजी थी, तो उसे डाल मे लगाकर क्यों छोड़ गए? (८) मैं तेरी माता 'श्रवण' रत्रवगे हुई मर रही हूँ, मेरी काँवर डाल से ही लगी पड़ी हुई है, (९) तुम्हारे बिना मैं पानी नही पा (पी) मकती हूँ, भले ही दशरथ मुझे चिता पर [रखकर] जला दे!"

टिप्पणी——(१) गोपीचंद्र—मैनावती: गोपीचंद बंगाल के राजा थे, जो योगी हो गए थे, मैनावती उन्हीं की माता थीं। उन्हीं के उपदेश से गोपीचंद योगी हुए थे। [दे० गोपीचंद जी की सबरी–सिद्ध सिद्धान्त पद्धति–पूना संस्करण, पृ०८९] (३) काढ्< कड्ड <कृष् — लींचना, निकालना। (४) लाँम < स्कम्भ = लंभ। (५) दिया < दीअअ < दीपक। बर < बल् < ज्वल् = जलना। अँधिआर < अन्धकार। (६)-(९) तरवन: श्रमण मृति, जिनके दशरथ द्वारा मारे जाने की कथा 'वाल्मीिक रामायण' अयोध्याकांड, सर्ग ६३ – ६४ में दी हुई है। [लोक कथा के अनुसार श्रमण अपने वृद्ध और अन्धे माता-पिता को एक काँवर के सहारे कंधे पर लटकाए फिरते थे। एक बार उनके लिए पानी लाने को वे सरयू तट पर गए। दरशय वहीं आखेट के लिए गए हुए थे। जलपात्र के जल में डूबने का जो शब्द हुआ उससे किसी जन्तु का सन्देह कर दशरथ ने शब्द-वेध किया जिससे श्रमण का देहान्त हो गया। पीछे दशरथ को जब यह जात हुआ, वे स्वयं श्रमण के माता पिता के पास जल लेकर गए और उनसे उन्होंने सारी घटना बताई। किन्तु माता-पिता ने दशरथ के हाथ से जल नहीं ग्रहण किया। दशरथ उन्हें वहाँ लिदा गए जहाँ श्रमण का शब था, और उस शब का स्पर्श कर उन्होंने प्राण त्याग दिए। दशरथ ने दाह कर्म किया। (७-८) काँवरि < कम्बि — डी=बाँस की एक फट्टी जिसे दोनों ओर बोझ लटका कर कंधे पर रख लिया जाता है। डारहि लागि: डाल से लगी हुई। कहा जाता है कि श्रवण उस काँवर को एक पेड़ की डाल में लटकाकर पानी लेने गए थे।

ले सो सँदेन बिहंगम चला। उठी त्र्यागि मनसा सिंघला। बिरह बजागि बीच को थेघा। धूम जो उठे स्याम भए मेघा। भिर गा गँगन लूकि तिस छूटी। होइ सब नखत गिरिह भुइँ दूटी। जहँ जहँ पहुमी जरी भा रेहू। बिरह के दगध होइ जिन केहू। राहु केतु जिर लंका जरी। श्री उड़ि चिनिंग चाँद महँ परी। जाइ बिहंगम समुँद डफारा। जरे माँछ पानी भा खारा। दाधे बन तरिवर जल सीपा। जाइ नियर भा सिंघल दीपा। समुँद तीर एक तरिवर जाइ बैठ तेहि रूख। जब लिंग कह न सँदेसरा ना श्रोहि प्यास न भूख।।३६३॥

अर्थ—(१) उस संदेश को लेकर वह पक्षी चल पड़ा; जब उसने सिहल [जाने के] लिए मन में संकल्प किया, [उसके शरीर में] आग उठ पड़ी। (२) उम विरह की वजाग्नि को बीच में [अन्य] कौन यामता? उसमें जो धुआँ उठा, उसमें बादल काले हो गए। (३) [उस आग में] ऐसे लूक (लुकारे) छूटे कि आकाश भर गया, और वे [तद-नंतर] नक्षत्र हो होकर टूटकर भूमि पर [उल्का के रूप में] गिरने लगे। (४) [उससे] जहाँ-जहाँ पर पृथ्वी जल गई, रेह हो गई; विरह के दाह में किसी प्रकार की [वस्तु] न पड़े! (५) राहु और केतु जल गए तथा लंका जल गई और उस आग की चिनगारी उड़कर चन्द्रमा में पड़ गई [जिसमें वह जलकर कुछ अंशों में काला हो गया] (६) बह पक्षी (जब) समुद्र तट पर [पहुँचकर] डफार छोड़कर रोया, तो उसके मच्छ जल गए और उसका जल खारा हो गया। (७) बन के तक्वर और जल की सीपियाँ दग्ध हो गए। तदनंतर वह जाकर सिहल द्वीप के निकट पहुँचा। (८) समुद्र तट पर एक बड़ा वृक्ष था। उसी वृक्ष पर वह जा वैठा; (९) जब तक वह सन्देशा न कह लेता, उसे न प्याम थी और न भूख।

टिप्पणी—(१) मनस्=मन में संकल्प करना। (२) बजागि< वज्राग्नि। थेघ्= थामना, टेकना। (३) लूक<लुक्क<उल्का। (४) रेह=एक प्रकार का क्षार जो ऊसरों में होता है। केह <कीदृश्=कैसा, किसी प्रकार का। (५) चिनगी= चिनगारी। (६) डफार्=डफार (पुकार) छोड़ कर रोना, उच्च स्वर से रोना। (८) रूख<रुख<वृक्ष।

रतनसेनि वन करत श्रहेरा | कीन्ह श्रोहि तस्वर तर फेरा | सीतल विरिछ समुँद के तीरा | श्रात उतंग श्रो छाँह गँभीरा | तुरै वाँधि के बैट्ट श्रकेला | श्रोरु जो साथ करें सब खेला | देखेसि फरी जो तरिवर साखा | देिंड सुनिह पाँ खिन्ह के भाखा | उन्ह महँ श्रोहि विहंगम श्रहा | नागमती जासों दुख कहा | पूँछिं सबै विहंगम नामा | श्रहो मीत काहे तुम्ह स्थामा | कहेसि मीत मासक दुइ भए | जंबू दीप तहाँ हम गए | नगर एक हम देखा गढ़ चितउर श्रोहि नाउँ | सो दुख कहों कहाँ लिग हम दाधे तेहि टाउँ ॥३६४॥।

अर्थ--(१) रत्नसेन ने वन में आखेट करते-करते [संयोग मे] उस बड़े वृक्ष के नीचे फेरा किया (चक्कर लगाया)। (२) समुद्र के तट पर वह शीतल [छायावाला] वक्ष था; वह अत्यधिक उन्तृग ( ऊँचा) था और उसकी छाया गहरी [घनी] थी। (३) तुरग (घोडा) बाँधकर वह वहाँ अकेला जा बँठा, और जो सार्थ (जन-ममूह) था, वह सब खेल (आखेट) करता रहा। (४) जो उसने उस तस्वर की फली हुई शाखाएं देखीं वह वहाँ बैठ कर पक्षियों की बाते मुनने लगा। (५) और उन [पिक्षयों] में वह पक्षी था जिसमे नागमती ने अपना दुःव कहा था। (६) मभी विहंग-नामधारी उसमे पूछने लगे, "अहो मित्र, तुम काले क्यों [हो गए] हो?" (७) उसने [उत्तर में] कहा, "हे मित्र, कोई दो मास हुए मै जम्बू द्वीप गया। (८) (वहाँ) मैंने एक नगर देखा, उसका नाम चित्तौर गढ़ है। (९) वह दुःख मैं कहाँ तक कहूँ ? मैं उसी स्थान पर [इस प्रकार] दग्ध हो गया।"

टिप्पणी—–(१) अहेर<आलेट = शिकार । (२) उतंग< उत्तुंग=अत्यधिक ऊँचा । (३) तुरिअ<तुरय <तुरग=घोड़ा । साथ<सत्थ<सार्थ=जन-समूह । (४) बिहंगम<विहग=पक्षी । (९) दाध=दग्ध होना ।

जोगी होइ निसरा जो राजा। सून नगर जानहुँ घुँघ बाजा। नागमती है ताकरि रानी। जिर विरहें भै कोइलि बानी। स्त्रिय लिग जिर होइहि भै छारा। किह न जाइ विरहा के भारा। हिया फाट वह जबिह कुहुकी। परे ख्राँसु होइ होइ सब लूकी। चहुँ ख़ँड ब्रिटिक पर्रा बह ख्रागी। घरती जरत गँगन कहँ लागी। विरह दवा ख्रस को रे बुभावा। चहैं लागि जिर हियरें घावा। हों पुनि तहाँ डहा दव लागा। तन भा स्थाम जीव ले भागा। का तुम्ह हँसहु गरव के करहु समुँद महँ केलि। मित भोहि विरहे विस परह दहै ख्रागिन जल मेलि।।३६५॥।

अर्थ— "(१) वह (वहाँ का) राजा योगी होकर निकल पड़ा, और वह नगर ऐसा सूना हो गया मानो वहाँ धुंध वज रहा हो। (२) नागमती उसकी रानी है, वह उसके विरह में जलकर कोकिला के वर्ण की हो गई। (३) वह अब तक जलकर राख हो गई होगी। उमकी विरह की ज्वाला (आँच) ऐसी है कि कही नहीं जाती है। (४) जब वह कुहकी, उसका हृदय फट गया, और उसके समस्त आँसू ल्क (उल्का) हो-होकर गिरे। (५) वह आग चारों ओर छिटक पड़ी और धरती के जलते-जलते आकाश में लग गई। (६) ऐसी विरह की दावाग्नि को कौन वुझाए जो [दावाग्नि] जलकर उसके हृदय में भी लगा चाहती थी, जो [उसे वुझाने के लिए] दौड़ता? (७) उस दावाग्नि के लगने से मैं भी दग्ध हो गया, मेरा धरीर श्याम (काला) हो गया और मैं अपना जीव लेकर भाग आया। (८) तुम [इसलिए] गर्व करके वया हँस रहे हो कि समुद्र में केलि कर रहे हो? (९) यदि कही उस विरह [की अग्नि] के वश में पड़ गए, तो वह [समुद्र के] जल में भी अग्नि डालकर [उत्पन्न कर] तुम्हें जला देगी।"

टिप्पणी—-(१) सून<शून्य = सूना । धुंध = धुंधलापन । (२) बान < वर्ण । (३) छार < क्षार = राख । झार < ज्वाला = आँच । (४) लूकी < लुक्क < उत्का । (७) उह्<दह = दन्ध होना । (९) मेल्<मेलय् = मिला, डालना ।

सुनि चित उर राजें मन ग्रुना । बिधि सँदेस मैं कासौं सुना । को तरिवर श्रस पंसी मेसा । नागमती कर कहे संदेसा । को तूँ मींत मन चित्त बसेरू । देव कि दानौ पौन पर्लेरू । रुद्र बग्न सौ बाचा तोही । सो निजु श्रंत बात कहु मोही । कहाँ सो नागमती तुइँ देखी । कहेसु बिरह जस मरन बिसेखी । हीं राजा सोई भा जोगी । जेहि कारन वह श्रेसि बियोगा । जस तूँ पंखि हीहुँ दिन भरऊँ । चाहौं कबहुँ जाइ उहि परऊँ । पंखि श्राँखि तेहि मारग लागी दुनहुँ रहाहिँ । कोइ न सँदेसी श्रावहिं तेहि क सँदेस कहाहिं ॥३६६॥

अर्थ—(१) चित्तौड़ का नाम सुनकर राजा (रत्नसेन ने) मन में विचार करने लगा, "हे विधि, यह सन्देश मैं किसमे सुन रहा हूँ ? (२) तरुवर पर कौन पक्षी के वेष में होकर नागमती का सन्देश कह रहा है ? (३) हे मित्र, मेरे मन और चित्त में निवास करने वाला तू कौन है ? देव है, दानव है, या पवन का पक्षी है ? (४) तुझे रद्र और ब्रह्मा की मो शपथ है, कि तू विलकुल अन्त (तथ्य) की बात मुझ से कहे । (५) उस नागमती को तूने कहा देखा [ यह वतला ], क्योंकि तूने उसके विरह का ऐसा वर्णन किया है जैम मरण का किया हो । (६) मैं वहीं राजा हूँ।जो योगी हो गया है, और जिसके कारण वह ऐसी वियोगिनी हो रही है ! (७) जिस प्रकार तू उसी प्रवार, ऐपक्षी, मैं भी अपने दिन भर (काट) रहा हूँ, और चाहता हूँ कि कभी उड़कर वहाँ जा पड़ूँ। (८) हे पक्षी, मेरी ऑखें उसी मार्ग में लगी रहती है, और रात-दिन स्थिर नहीं रहती है, (९) कोई संदेश-वाहक ऐसे नहीं आते हैं जो उसका संदेश कहें।"

टिप्पणी--(१) गुन्<गुणय्=विचार करना, अनुमान करना। (३) पेंखेरू<पक्ष-

घर = पक्षी । (४) हरि : इसके स्थान पर डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने 'सिव' का सुझाव दिया है और चरण या अर्थ किया है : तेरा वचन रुद्र और द्रह्मा की कल्याणमयी वाणी है । किन्तु 'तोहि' : 'तुर्द्ध' है, 'तेरी' नहीं । निजु : ठीक-ठीक, बिल्कुल । (५) विसेख्<िवर्शे-षय = विशेष-पुक्त करना, विशेषताएँ बताना ।

काह सँदेस वियोगु । जोगी भया न जानसि जोगू । पँ इसि देहिने संख न सिगी पूरैं। बाएँ पूरि वादि दिन सूरैं। बैल जम वाएँ फिरै। परा भौर महँ सौंह न तिरै। तुरी ऋो नाय दाहिन रथ हाँका । वाएँ फिरै कोंहार क चाका । तोहि ऋम नाहीं पंवि भुलाना । उड़ै सो ऋादि जगत महँ जाना । दीप का ज्यावउँ तोरे । सब संसार पाव तर मोरे । दहिनँ फिरै सो अस उजिश्रारा । जस जग चाँद सुरुज श्रौ तारा । मृहमद वाई दिसि तजी एक सरवन एक श्राँखि ।

जब ते दाहिन होइ मिला बोलु पपीहा पौँखि ॥२६७॥

अर्थ-- (१) [पक्षी ने उत्तर दिया] "तू वियोग का संदेश क्या पूछता है ? योगी तू भले ही हो गया किन्तु [सत्रमुच] योग नहीं जानता है। (२) [मुख की] दाहिनी ओर से न तू शंख फूँकता (वजाता) है और न मिगी; वाई ओर फूँक लगाकर तू व्यर्थ ही अपने दिन गँवा रहा है । (३) तू तेली के बैल के जैसे वाएँ फिर रहा है, तू भॅवर में पड़ गया है और सम्मुख नहीं तिर (तैर ) रहा है [िक पार लग जाता ] । (४) घोड़ा, नाव, और रथ दाहिने हाँके जाने हैं, कुम्हार का चक्र ही वाएँ फिरता है। (५) पक्षी तेरी भाँति भुलाया ( भुला ) हुआ नही है, वह उड़-उड़ कर जगत् में जो आदि (मूल) तत्त्व है उसको जानता है। (६) क्या मैं तेरे एक [इसी] द्वीप में आ रहा हूं ? समस्त संसार मेरे पैरों के नीचे है। (७) जो दाहिने फिरना है. वह इस प्रकार उज्ज्वल होता है, जिस प्रकार जगत् में चन्द्र, सूर्य और तारक गण होते हैं। (८) मुहम्मद (जायसी) ने बाई ओर एक कान और एक आँख़ त्याग दिए; (९) जब से वह दक्षिण होकर [प्रियतम से] मिला है, उसका बोल पपीहा पक्षी का ('प्रिय', 'प्रिय') हो गया है।"

टिप्पणी--(२) पूर्<पूरय् = फूँक भरना, बजाना । बादि = व्यर्थ ही। झूर<ज्वल् = संतप्त होना । (३) तिर्<तृ = तैरना। (४) चाक<चक्क<चक=चक्का । (७) उजिआर = उज्ज्वल । (९) पाँखी<पंखि<पक्षिन् । इस छंद में जायसी ने वाम मार्ग की निन्दा की है। और दक्षिण अर्थात् प्रेम, उपासना और भिक्त के मार्गों का समर्थन किया है ।

हौं धुव श्रचल सो दाहिन लावा । फिरि सुमेरु चितउर गढ़ त्र्यावा । मेंदिल धमोई । माता तोरि ऋाँधरि में रोई । बिन् श्रंघी श्रंघा । तस रिर मुई तोहि चित बंघा । जस सरवन कहेसि मरौं ऋव काँवरि रेंई। सरवन नाहिं पानि को देई। गई पियास लागि तेहि साथाँ । पानि दिहें दसरथ के हाथाँ । पानि न पियै त्र्यागि पै चाहा । तोहि त्र्यस पून जरम त्र्यस लाहा । भागीरथी होइ करु फेरा । जाइ सँवारु मरन कै बेरा । तुँ सपूत मनि ताकरि श्रस परदेस न लेहि। श्रव तोई मुई होइहि मुएहुँ जाइ गति देहि ॥३६⊏॥

अर्थ-- "(१) पहले तो मैने अचल ध्रुव को दिहने छोड़ा, तदनंतर मुमेरु से घूमकर मैं चित्तौरगढ़ में आया। (२) तेरे मंदिर में मैंने धमोई [उगी] देखी [ऐसा उजाड़ वह हो गया है ], तेरी माता रो-रोकर अंधी हो गई है । (३) जिस प्रकार श्रमण के विना उनके अंधे माता-पिता हो गए थे, वैसी ही वह भी तूझसे चित्त के वॅधे होने के कारण रटती-रटती मर रही है। (४) उसने कहा, 'मेरी काँवर टॅगी हुई है और मैं मर रही हूं, मेरा श्रमण नहीं है तो कौन मुझे पानी दे ?' (५) उसकी प्यास उस [श्रमण ] के साथ छगी हुई चली गई है, और दशरथ के हाथ से पानी दिए जाने पर (६) वह पानी नहीं पी रही है, हो न हो [ उस दशरथ से ] आग ही चाहती है; तेरे ऐसे पुत्र के जन्म मे उसे यह लाभ हो रहा है! (७) तू भला भागीरथी ही होकर फेरा कर, और मरण की बेला में उसका [ परलोक] सँवार । (८) तू उसका सुपुत्र-मणि है, तू इस प्रकार परदेश को न [अपना] (९) अब तक तो वह मर चुकी होगी, भला उसके मरने ही पर जाकर उसे गति दे !"

टिप्पणी--(२) घमोई<घम्मोई [दे०]=तृण-विशेष, एक घास जो प्रायः खँडहरों और परित्यक्त स्थानों में होती है । (3) = (5)सरवन<श्रमण=श्रमण की कथा के लिए छंद ३६२ की टिप्पणी देखिए। (४) रे व्=टाँगना, लटकाना: लोक कथा के अन्-सार श्रमण अपने अंधे-माता-पिता की काँवर एक डाल से लटकाकर उनके लिए पानी लेने गया था। (६) जरम < जन्म। (७) भागीरथी: गंगा जो भगीरथ के प्रयत्नों से सगर के पुत्रों का उद्घार करने के लिए पृथ्वीतल पर आई थीं। गंगावतरण की कथा के लिए दे० वाल्मीकि रामायण, बालकांड, सर्ग ४२, ४३]।

नागमती दुख बिरह श्रपारा । घरती सरग जरें तेहि भारा । नगर कोट घर बाहिर सूना। नौजि होइ घर पुरुख बिहुना। तूँ काँवरू परा बस लोना। भूला जोग छरा जनु टोना। त्रोहि तोहि कारन मरिभे वारा । रही नाग होइ पवन श्र**धारा ।** कह चील्हन्ह पिय पहँ ले खाहू । माँमु न कया जो रूचें काहू ।

विरह मँजूर नाग वह नारी । तूँ मँजार करु वेगि गोहारी ।

माँमु गरा पाँजर होइ परी । जोगी अबहुँ पहुँचु ले जरी ।

देखि विरह दुख ताकर मैं सो तजा बनबास ।

श्राएँउ भागि समुँद टट तउन्ना न छाँड़ें पास ॥२६९॥

अर्थ--- "(१) नागमती का विरह-दुःख अपार है, जिसकी आँच में घरती और आकाश जल रहे हैं। (२) नगर और परकोटा, घर तथा बाहर मब सुने हो गए हैं; भग-वान करे, ]कोई घर पुरुष-त्रिहीन न हो ! (३) तू [जैसे] कामरूप में आकर लोना के वश में पड़ गया, योग तुझे विस्मृत हो गया, और मानो तू टोना (तंत्र-मंत्र) से छल लिया गया। (४) वह बाला तेरे कारण मृत हो गई है ? अब (नागमती) नाग होकर पवन के आधार पर जी रही है। (५) वह चील्हों से कहती है, ''प्रिय के पास ले [जा] कर मझे खाओ," िकन्तु उसकी काया में मांस ही [शेष] नहीं है कि किसी को वह रुचे ।(६) वह नारी (नागमती) नाग है, और विरह उसके लिए मयूर हो रहा है; तू मार्जार [वन कर] शीध्र उसकी रक्षा के लिए पहुँच। (७) उसका मांस गल गया है और वह ठठरी मात्र हो रही है, ऐ योगी, तू अब भी [इस भयानक रोग से उसे मुक्ति दिलाने के लिए] जड़ी लेकर पहुँच। (८) उसका विरह-दुःव देखकर मैंने उस वन का [जहाँ वह मुझे मिली थी ] निवास छोड़ दिया, (९) मैं समद्र-तट पर भाग आया, किन्तु तब भी वह [उसका विरह-दुःव ] मेरा पास नहीं छोड़ रहा है [साथ-साथ लगा हुआ है ]।"

टिप्पणी—(१)झार<ज्वाला।(२)सून<्र्वन्य = निर्जन। नौजि<नैव= नहीं ही। (३) कांवरू<कामरूप। लोना = कामरूप की एक चमारिन जो टोने-टोटके के लिए लोक-परंपरा में प्रसिद्ध रही है। टोना<तंत्र। (४) वारा<बाला। (६)मँजूर<मयूर। मँजार<मार्जार=बिल्ली। गोहारी<गो+आकार=गाय की पुकार, रक्षा के लिए की गई हकार। (७) पॉज <पञ्जर। (९) टट $\leq$  तट। तउअ = तब भी।

श्रम परजरा विरह कर कठा | मेघ स्थाम में धुश्राँ जो उठा | दाधे राहु केनु गा दाधा | सूरज जरा चाँद जिर श्राधा | श्रों सब नखत तराई जरहीं | ट्रटिहं ल्रिक धरिन महं परहीं | जरी सो धरती ठाँविहं ठाँवाँ | ढंग्व परास जरे तेहि दावाँ | विरह साँस तस निकसे भारा | धिकि धिकि परवत होहिं श्राँगारा | भँवर पर्तग जरे श्रों नागा | कोइलि भुँजइल श्रों सब कागा | बन पंछी सव जिउ ले उड़े | जल पंछी जिर जल महँ बुड़े | हहूँ जरत तहँ निकसा समुँद बुभाएउँ श्राइ |

समुँदी जरा खार भा पानी घूमें रहा जग छाइ ॥२७०॥

अर्थ—''(१) उसका विरह का कप्ट इस प्रकार प्रज्वलित हुआ, कि [उसके प्रज्वलित होने से ] जो घूम उठा, उससे मेघ स्याम हो गए। (२) राहु दग्ध हो गया और केतु भी दग्ध हो गया. मूर्य जल गया और चन्द्र जलकर आधा [रह गया]। (३) और समस्त नक्षत्र और तारिकाएँ जलने लगे. उत्का टूटने लगे और वे धरणी पर गिरने लगे। (४) धरती स्थान-स्थान पर जल गई, और उस दावाग्नि से ढाक-पलाश जल गए। (५) उसकी विरह की माँसों से इस प्रकार ज्वाला निकली कि पर्वत तप्त हो-हो कर अंगार हो गए। (६) [उस ज्वाला से] भ्रमर, पितगे और नाग जल [कर काले हो | गए, और कोकिल, भुंजडल, और सब कौए जल [कर काले हो] गए। (७) उस वन के पक्षी सभी अपने-अपने प्राण लेकर उड़ चले. [और ] जो जल के पक्षी थे, वे जल (झुलम) कर जल से डूवे [तव वच पाए |। (८) मैं भी वहाँ [मे] जलते हुए निकल भागा. और मैने आकर समुद्र मे आग बुझाई. (९) [किन्तु इसमे ] समुद्र भी जल गया और उसका पानी खारा हो गया. तथा उसका धूम [मेघो के रूप में] जगत् पर छा रहा।

टिप्पणी—–(१) परजर्<पज्जल<प्र+ ज्वल = अतिशय दग्ध होना । कठा<कट्ठ <कघ्ट । (३)तराई<तारिका । लूक<जल्का ।(४)परास<पलाश । दावा<दवा =

दवाग्नि । (५) झार<ज्वाला । (६) भुँजइल=एक काली छोटी चिड़िया-भुँजइटी । (८) बुझाव्<विघ्मापय्=आग ठंडी करना ।

राजें कहा रे सरग सँदेसी । उतरु श्राउ मोहि मिलु सहदेसी । पाँच टेकि तोंहि लावों हियरे । प्रेम सँदेस कहै होइ नियरे । कहा बिहंगम जो बनबासी । कित गिरही तें होइ उदासी । जेहि तरिवर तर तुम श्रस कोऊ । कोकिल काग बराबरि दोऊ । धरती महँ बिख चारा परा । हारिल जानि पुहुमि परिहरा । फिरौं बियोगी डारहि डारा । करौं चलै कहँ पंखं सँवारा । जियन की घरी घटत निति जाहीं । साँसहि जिउ है देवसन्ह नाहीं । जौं लहि फोरे मुकुति है परौं न पिंजर माहँ । जाउँ बेगि थिर श्रापनि है जहाँ बिंभ बनाँह ।।३७१॥

अर्थ—(१) राजा ने कहा, "ऐ स्वर्ग के दूत, तू [वृक्ष से ] उतर, [पास] आ और ऐ सहदेशी [मुझसे] मिल। (२) तेरे पैर पकड़कर मैं तुझे हृदय से लगा लूँ; तू प्रेम-संदेश मेरे निकट हो (आ) कर कह।" (३) पक्षी ने, जो वन का निवासी था, कहा, "तू गृहस्थ से उदासीन क्यों हो रहा है? (४) जिस वृक्ष के नीचे तेरे ऐसा कोई [ना-समझ] हो [जो गृहस्थ से उदासीन हो रहा हो], उस [तस्वर के नीचे भूमि पर] कोिकल और काग दोनों वरावर है। (५) धरती में विष-चारा पड़ा हुआ है, यह जान-कर हारिल ने पृथ्वी [पर उतरना—वैटना] छोड़ दिया है। (६) मैं [भी] वियोगी बन डाल-डाल फिरता रहता हूँ, और [मैं अव यहाँ से] चल देने के लिए पंखों को सँभाल रहा हूँ। (७) जीवन की घड़ियाँ नित्य ही घटती जा रही हैं; जीव (जीवन) दिनों में नहीं, साँसों में ही है [ दिन की कीन कहे? एक साँस तक जीवन है, तो संभव है दूसरे में न रहे]। (८) जब तक पुनः मुक्ति [मिली हुई] है, मैं पिंजड़े में न पड़ूगा; (९) मैं शीघ ही वहाँ जा रहा हूँ जहाँ विध्य वन में अपनी [मेरी] स्थली है।"

टिप्पणी——(१) सहदेसी=एक ही देश का निवासी। (३) गिरिही  $< \eta$ हिन्  $= \eta$ हिन् वाला,  $\eta$ हस्थ। (५) परा=मेरे 'जायसी ग्रंथावली' पाठ में 'पारा' छपा हुआ है, जो छापे की भूल है। (९) थरि <स्थली=बसेरे का स्थान। बींझ <विन्ध्य। इस छंद में किव ने  $\eta$ हस्थ से उदासीन बनने का अनुमोदन नहीं किया है,  $\eta$ हस्थ बने रहने का वह समर्थन करता ज्ञात होता है। किन्तु साथ ही वह पृथ्वी के उन आकर्षणों से बचे रहने का उपदेश करता है जो उसकी बुद्धि को नष्ट करते हैं।  $\eta$ ल०——बिखदाना कत दैय अँकूरा। जेहिभा मरन दहन धरि चूंरा।... एइँ विषचार सब बुधि ठगी। औं भा काल हाथ लै लगी। (७०-३-५) धरती महँ विष चारा परा। हारिल जानि पुहुमि परिहरा। (३७१.५)

किह सो सँदेस बिहंगम चला । श्रागि लाइ सगरिउ सिंघला । घरी एक राजैं गोहरावा । भा श्रलोप पुनि दिस्टि न श्रावा । पंथा नाउँ न देखों पाँखों । राजा रोइ फिरा के साँखों । जस हेरत यह पंखि हेराना । दिनेक हमहुँ श्रस करब पयाना । जौं लगि प्रान पिंड एक ठाऊँ । एक बेर चितउर गढ़ जाऊँ । श्रावा भँवर मँदिल जहँ केवा । जीउ साथ लें गएउ परेवा । तन सिंघल मन चितउर वसा । जिउ विसँभर जनु नागिनि इसा । जेत नारि हँसि पूँछे श्रमिय बचन जिमि निंत । रस उतरा सो चढ़ा विख ना श्रोहि चिंत न मिंत ।।३७२॥

अर्थ—(१) वह संदेश कहकर और ममस्त सिंहल में आग लगाकर वह पक्षी [उड़] चला। (२) एक घड़ी तक राजा उसे पुकारता रहा। किन्तु वह ओझल हो गया और पुनः दृष्टि मे न आया। (३) [फलतः] "उस पक्षी नामधारी [जीव]' के पंखों को भी नही देख रहा हूँ," इस प्रकार सांख्य (तत्त्व-विचार) करते हुए वह (राजा) रोकर वापम हुआ। (४) "जिस प्रकार देखते-देखते यह पक्षी गुम हो गया, इसी प्रकार एक दिन मैं भी [इम संसार से] प्रयाण कहँगा। (५) जब तक प्राण और पिंड (शरीर) एकत्र हैं, एक बार चित्तोर गढ़ चला जाऊँ।" (६) [यह संकल्प करके] वह भूमर (प्रेमी) [अपने] मंदिर मे आया, जहाँ उसकी केतकी (पिंचनी) थी, [किन्तु] उसके जीव को वह परेवा (पर्झी) साथ लेकर चला गया था। (७) राजा का शरीर सिंहल में था, किन्तु मन चित्तौर मे जा बमा था, और उसका चित्त इस प्रकार वेसँभाल हो रहा था जैसे वह नागिन [नागमती] के द्वारा उसा हुआ हो। (८) नित्य की भाँति अमृत-वचनों के द्वारा जितना ही नारी (पिंचनी) उसमे हॅमते हुए पूछती, (९) [उतना ही उन अमृत वचनों का रम] उतरता और [उम नाग-दंश (नागमती के विरह) का] विप चढ़ता जाता था, जिसके परिणाम-स्वरूप न उसे कोई [अन्य] चिन्ता थी, और न कोई [अन्य] मित्र था।

टिप्पणी—(२) गोहराव्=गोहार करना, उच्चस्वर से बुलाना। अलोप<आलुप्त= आच्छादित। (३) साँख<सांख्य = तत्त्व-चिन्तन, तत्त्व-विचार। (४) पयान<प्रयाण। (६) केवा<केअअ<केतक=केतकी। परेवा<पारेवय<पारावत=पक्षी। (७) डस्<दंश्=काटना। (८) नित<नित्य। (९) मित<मित्र।

बिरस एक तेहि सिंघल रहे। भोग बेरास कीन्ह जस चहे।
भा उदास जिउ सुना सँदेसू। सँगिर चला मन चितउर देसू।
कँगल उदामी देखा भँगरा। थिर न रहे मालित मन सँगरा।
जोगी श्री मन पोन पराया। कत ये रहे जो चित्त उँचाया।
जो जिय कािंट देड इन्ड कोई। जोगी भँगर न श्रापन होई।
तजा कँगल मालिति हिथँ घ'ली। श्राय कत थिर श्रा छे श्रालि श्राली।
गंग्रपसेनि श्राए मुनि गारा। कम जिउ भएउ उदास तुम्हारा।
मैं तुम्हहीं जिउ लागा दे नैनन्ह महें वास।
जो गुम्ह होहु उदासी तो यह काकर किवलास।।३७३॥

अर्थ—(१) [रत्नमेन ने कहा,] "एक वर्ष तक मैं मिहल में रहा, और जैसा-कुछ चाहा, मैंने भोग-विलास किया; (२) किन्तु एक सन्देश सुनकर मेरा जी उदास हो गया है और मेरा मन (अपने) चित्तौर देश का स्मरणकर वहाँ के लिए चल पड़ा है।" (३) कमलिनी (पिंद्यनी) ने भैंवरे (प्रेमी) को उदासीन देखा, [और देखा कि] मन में मालती

का स्मरणकर वह स्थिर नहीं रह रहा है। (४) [उसने सोचा] "योगी, मन और पवन राए होते हैं; ये कहाँ रह (रुक) सकते हैं, यदि इन्होंने चित्त को उठा (हटा) लिया? (५) इन्हें यदि कोई जीव (प्राण) निकालकर भी दे, तो योगी और भ्रमर (प्रेमी) अपने नहीं होते हैं। (६) [भँवर ने] मालती को हृदय में डालकर (रखकर) कमलिनी को त्याग दिया है, इसलिए हे सखी, भ्रमर अब कैंसे स्थिर रह सकता है?" (७) यह समाचार मुनकर गंधवंसेन द्वार पर आए, और कहने लगे, "[रत्नसेन,] तुम्हारा जी कैंसे (क्यों?) उदास हो गया है? (८) मैंने तुम्हें नेत्रों में निवास देकर तुमसे जी लगाया; (९) यदि तुम उदासीन हो रहे हो, तो यह कैलास (सिंहल) किसका होगा?"

टिप्पणी—(१) बेरास<विलास । (२) सँवर्<समर $\angle$ रमृ=याद करना । (३) उदासी<उदासीन । (४) उँचाव्<उद्+िच=इकट्ठा करना, उठाना । (५) काढ्<कड्ढ<कृष्= खींचना, निकालना । (६) घाल्<घल्ल् [दे $\circ$ ]=डालना । आछ्<अस्=होना । आली<अलि=सखी । (७) बार<वार<द्वार । (९) कबिलास<कैलास=ि शिवलोक : सिहल [ तुल $\circ$ : छाँड़ब यह सिघल कबिलासू । ३७८-२ ]

रतनसेनि बिनवा कर जोरी | ऋस्तुति जोग जीम कहँ मोरी | सहस जीम जौं होइँ गोसाईँ | कहि न जाइ ऋस्तुति जहुँ ताईँ | काँचु करा तुम्ह कंचन कीन्हा | तव मा रतन जोति तुम्ह दीन्हा | गाँग जो निरमल नीर कुलीना | नार मिलें जल होइ न मलीना | तस हौं ऋहा मलीनी करा | मिलेउँ ऋाइ तुम्ह मा निरमरा | मान समुंद मिला होइ सोती | पाप हरा निरमल भै जोती | तुम्ह मनि ऋाएउँ सिघल पुरी | तुम्हतें चढ़ेउँ राज ऋो कुरी | सात समुँद तुम्ह राजा सिर न पाव कोइ घाट |

सबै श्राइ सिर नाविह जहाँ तुम्हारा पाट ॥३७४॥ अर्थ--(१) रत्नसेन ने हाथ ओड़कर विनती की, "मेरी जिह्ना तुम्हारी स्तुति के योग्य कहाँ है ? (२) यदि, हे गोस्वामी (स्वामी) यदि महस्र जिह्वाएँ हों, तो भी जहाँ तक तुम्हारी स्तुति होनी चाहिए, नहीं कही (की) जा सकती है। (३) तुमने [मुझे] काँच के टुकड़े को कंचन कर दिया; मैं [मचमुच] रत्न तव हुआ जव तुमने (मुझे) ज्योति दी। (४) गंगा का जो निर्मल कुलीन जल होता है, उसमे यदि नाले का जल मिल जाए. तो वह मिलन नहीं होता (रहता) है। (५) इमी प्रकार मैं भी मिलन कला का था, और तुम से आ मिला तो निर्मल कला का हो गया। (६) [मै] एक जिल का खोत (सोता) वनकर [तुम जैसे] मान-समुद्र में आ मिला. और [तुम जैसे मान-समुद्र ने] उसका पाप हर लिया, जिससे उसकी ज्योति निर्मल हो गई। (७) मैं तुम्हें मान कर मिहलपुरी आया, और तुम्हारे ही द्वारा राज्य और कुल में चड़ा (ऊँचा हुआ)। (८) हे राजा, तुम सात समुद्रों के जैसे हो, कोई भी घाट तुम्हारी साद्श्यता नहीं प्राप्त कर सकता है, (९) सभी आकर [उस स्थान पर] सिर झुकाते हैं जहाँ तुम्हारा सिहासन है।"

टिप्पणी--(१) विनव्<विष्णव्<विज्ञापय् = निवेदन करना। (३) काच = शीशा।

करा<कला=अंश, भाग । (४)गाँग<गंगा । (६)सोती<स्रोत=जल की घारा । (७) मन् = मानना, जानना : तुल० जेहि मनि आए सो तिन तिन सोवा । (१९२.६ ) कुर <कुल । (८) सरि<सादृश्य । (९) पाट<प $_{\dot{c}}$  = फलक, सिहासन ।

श्चविस विनित एक करौं गोसाई । तब लिंग कया जीउ जब ताई । श्चावा श्राजु हमार परेवा । पाती श्चानि दीन्ह पित देवा । राज काज श्रो भुइँ उपराहीं । सतुरु भाइ श्चस कोइ हित नाहीं । श्चापिन श्चापिन करिह सो लीका । एकिह मारि एक चह टीका । भएउ श्वमायस नखतन्ह राजू । हम के चाँद चलावहु श्चाजू । राज हमार जहाँ चिल श्चावा । लिखि पठएन्हि श्चब होइ परावा । उहाँ नियर टीली सुलितानू । होइहि भोर उठिहि जौ मानू । तुम्ह चिरँजिवहु जौं लिह मिहि गँगन श्रो जौं लिह हम श्चाउ । सीस हमार तहाँ नित जहाँ तुम्हारे पाउ ।।२७५॥

अर्थ—(१) "किन्तु अवज्य, हे स्वामी, एक विनती करना चाहता हूँ; जब तक जीव रहता है, तब तक काया भी रहती है [और संसार के अनेक द्वन्द्व रहते हैं ]। (२) आज मेरा पारावत (पक्षी—सदेशवाहक ) आया है, और हे स्वामि-देव, उसने [यह] पत्रिका लाकर दी है। (३) राज्य के कार्यों और भूमि के ऊपर (विषय में) कोई भी हित-नात ऐसा शत्रु नहीं होता है जैसा कि भाई होता है। (४) फलतः वे अपनी-अपनी लीक (निर्मित) करते हैं, और एक को मारकर एक (राज्य-) तिलक [कराना] चाहता है। (५) [मेरी अनुपस्थित में वहाँ] अमावास्या हो गई है और उसमें नक्षत्रों का राज्य हो गया है, [इसलिए] मुझको चन्द्र बनाकर आज विदा दो। (६) जहाँ पर [बहुत पहले से] मेरा राज्य हुआ चला आ रहा है, [लोगों ने] लिख भेजा है कि [वहाँ पर] अब अन्य का राज्य होना चाहता है। (७) वहाँ निकट ही दिल्ली में सुल्तान [का शासन] है; कहीं यदि वह सूर्य उठ पड़ा, तो भोर (प्रभात) ही हो जाएगा [और मुझ चन्द्र का चित्तौर जाना असंभव हो जाएगा]। (८) जब तक मही और आकाश रहें, और जब तक मेरी आयु रहे, तुम चिरजीवित रहो; (९) मेरा सिर नित्य ही वहाँ रहेगा जहाँ तुम्हारे पर होंगे।"

टिप्पणी—-(१) बिनित<िवज्ञिप्त = निवेदन । (२) परेवा<पारेवय<पारावत = पक्षी, सन्देशवाहक । पाती<पत्तिआ = पित्रका । (३) सतुरु<शत्रु । (४) लीक<रेखा (१) । (७) भोर = प्रभात । (८) आउ < आयु । (९) पाउ<पाअ<पाद = पैर । राजसभा सव उठी सँवारी । ऋनु विनती राखिश्र पित भारी । भाइन्ह माहँ होइ जिन फूटी । घर के भेद लंक ऋसि टूटी । वीरौ लाइ न मूखे दीजे । पावे पानि दिस्टि सो कीजे । ऋनु राखा नुम्ह दीपक लेसी । पे न रहै पाहुन परदेसी । जाकर राज जहाँ चिल ऋावा । उहै देस पे ताकहँ भावा । इम दुहुँ नैन घालि के राखिह । दीरघ ऋगउ होइ पुनि ऋविह । देह देवस सें कुसला सिधाविह । दीरघ ऋगउ होइ पुनि ऋविह ।

सर्विहें विचार परा श्रम भा गवने कर साज । सिद्ध गनेस मनावहु बिधि पुरवै भव काज ॥२७६॥

अर्थ—(१) [रत्नसेन की इस बिनती को] समस्त राजसत्ता सँवार उठी [और, उसने कहा,] "अवश्य, हे भारी (गृरु) स्वामी, आप [रत्नसेन की] इस बिनती को रक्खें [स्वीकार करें]।(२) भाइयों में फूट न होने पाए, क्योंकि घर में फूट पड़ने से ही इसी प्रकार लंका नष्ट हुई थी।(३) पौदा लगाकर उसे सूखने न दीजिए।वह पानी पाए (पाता रहे), ऐसी दृष्टि कीजिए।(४) अवश्य, आपने [रत्नसेन को इस प्रकार रखा है जैसे] दीप को प्रकाशित करके रक्खा जाता है, किन्तु परदेसी पाहुना [सब दिन] नहीं रहता है।(५) जहाँ पर जिसका राज्य चला आता होता है, हो न हो वही देश उसको भाता है।(६) हम इसे दोनों नेत्रों में डाल (बंद) कर रक्खेंगे, [और जाने न देंगे] ऐसी बात हम इस जिह्ना से न कहें।(७) उन्हें आप सुदिन दीजिए, और वे दोनों कुशल-पूर्वक यहाँ में प्रस्थान करें, वे दीर्घाय हों और पुनः आवें।"(८) जब सभी का ऐसा विचार हुआ, तो गवने का साज (गवने का प्रबंध) हुआ; (९) [सबों ने कहा,] "सिद्ध गणेश को स्मरण करो, विधाता समस्त कार्य पूरा करेगा।"

टिप्पणी—(१) सँवार्<समारचय्=ठीक करना, सँभालना। अनु=अवश्य, अनुमोदनात्मक अध्यय। (३) बीरौ<िवटप=पौदा, वृक्ष। (४) अनु = अवश्य, अनुमोदनात्मक अध्यय। लेस् िल्झ्=प्रकाशित करना ['लेक्स्य' तथा 'लेक्स्य' शब्दों में घातु का यही अर्थ है, और अवधी में बहु प्रचलित है ]। (५) पै<परम्=हो न हो, अवश्यमेव। (६) घाल्<घल्ल् [दे०] = डालना। (९) पुरव्<पूरय्=पूरा करना, भरना। इस छंद में श्लेष के आधार पर दो अर्थ रक्खे गए हैं एक नायिकापरक, दूसरा वाटिकापरक। नायिकापरक अर्थ के बाद वाटिकापरक अर्थ कोष्ठकों में दिया गया है। वाटिकापरक अर्थ में फूलों के नाम ही रखने का किव ने यत्न किया है।

विनो करै पदुमावति बारी | हौं पिय कॅवल सो कुंद नेवारी | मोहि श्रिस कहाँ सो मालित वेली | कदम सेवती चाँप चँवेली | श्री मिंगार हार जम ताका | पुहुप करी श्री हिरदे लागा | हों सो बसंत करों निति पूजा | कुमुम गुलाल सुदरसन कूजा | वकचुन विनवौं श्रविस विमोही | सुनि वकाउ तिज जाही जूही | नागेसिर जौं है मन तोरें | पूजि न सके बोल सिर मोरें | होइ सतबरग लीन्ह मैं सरना | श्रागै कंत करहु जो करना | केत नारि समुभावे भँवर न काँटै वेघ |

कहैं मरौं पै चितउर करौं जिंग असुमेघ ॥२७०॥

अर्थ— (१) पद्मावती [पद्मिनी] वाला [वाटिका] विनयं करती है, "हे प्रिय, मैं पद्मिनी [कमिलनी] हूँ, [मुझे स्वीकार कर] उम कुन्द (कृश) [कुन्द पुष्प] का निवारण कीजिए। (२) वह मेरी जैसी कुमारी कन्या [मालती पुष्प] और विलासवती [वेली] कहाँ है ? वह तुम्हारे चरणों [कदम्व] में चाँप मेल कर—उन्हें दबा कर—[चम्पा तथा चमेली पुष्प] सेवा करने वाली [सेवती—शतपित्रका पुष्प] कहाँ है ? (३) और मेरा

श्रृंगार हार [हरशृंगार पुष्प] जैसा है, वह देखते ही हो; वह मेरे हृदय पर पुष्पकिलका के जैसा लगता है। (४) मैं जो हूँ, वह नित्य ही वसंतोत्सव मनाती हूँ और [उसके
प्रसंग में ] फूलों [कुसुम] तथा गुलाल [गुल्लाला पुष्प] के साथ संदर [देव] दर्शन
[सुदर्शन पुष्प] का कूजन करती [कुटजक पुष्प] हूँ। (५) मैं विमुग्ध होकर अवश्य
चुने हुए वाक्य [मुचुकुन्द पुष्प] विज्ञप्त कर रही हूँ । विनती, विनवाती हूँ ] मेरी इस
वक्तृता [वकाउ—वकावली पुष्प] को सुनो और जो तुम्हारे हृदय में जाने की (जाहीजूही) है, उसे छोड़ो। (६) यदि तुम्हारे मन में नागमती [नागकेसर पुष्प] है, तो वह
मेरे सादृश्य की वात [बोल सिर] भी नहीं पूज मकती है। (७) मैंने तो सत्य के वर्ग
(पक्ष) में [मद-वर्ग पुष्प] होकर तुम्हारी शरण ली है; आगे हे कान्त, तुम्हें जो करना
[करना पुष्प] हो, वह करो।"(८) वह नारी कितना भी [केतक—नारी—केतकी]
समझाती है, किन्तु प्रेमी [भ्रमर] को उसके काँट (तर्क) [कण्टक] प्रभावित [बिद्ध]
नहीं करते हैं। (९) प्रेमी [भॅवरा] कहता है, "मैं हो न हो, चित्तौर (चित्रकूट) में
महँगा और अश्वमेय [प्राणों की विल] कहना।"

टिप्पणी—(१)बिनौ<विज्ञप्ति । बारौ<[१] बालिका, [२] < वाटिका। कँवल= [१] कमलिनी--पद्मिनी नारी, [२] कमल पुष्प । कुंद=[१] कृञ, [२] कुन्दपुष्प । नेवारी=[१] निवारित कीजिए--[२] निवारी पुष्प । (२) मालती=[१] कुमारी कन्या, [२] मालती पुष्प । बेली=[१] वेल्ल (विलास)-वती, [२] < वेली = लता। कदम=[?] <कदम [फा०] चरण, [?] कदम्ब पुष्प । सेवती=[?] सेवा करती हुई, [२] सयवतिआ < शतपत्रिका पुष्प । चाँप=[१] दबाव, [२] चम्पक पुष्प । चमेली= [१] च+मेली [ मेल्<मेलय् ]=डालकर, (२) चमेली<चम्पक=मल्लिका पुष्प । (३) सिंगारहार = (१) शृंगार का हार, [२] हर्रासगार पुष्प। (४) बसंत≂[१] वसन्तोत्सव, [२]वसन्त को पूजा । पूज् = [१]पूजना,[२]<पूरय्≕पूरा करना, भरना । कुसुम=[१] = फूल,[२]कुसुम का फूल । गुलाल=[१] वसंतोत्सव में लगाया जाने वाला गुलाल चूर्ण , [२] गुल्लाला फूल । सुदरसन=[१] सुन्दर [देव-] दर्शन, [२] सुदर्शन पुष्प । कूजा = [?] कूजन करती हूँ, [?] कुब्जक पुष्प । (4) बकचुन = [?] चुने हुए वाक्य, [२] मुचुकुन्द पुष्प । बिनवौं=[१] विनय करती हूँ, [२] बिनवाती हूँ । बकाउ= [१] वाक्य, [२] बकावली पुष्प । जाही≔[१] जा रहा है, [२] जाही-जाती पुष्प । जूही=[१] जो हृदय में है,[२]यूथिका पुष्प । (६)नागेसरि=[१] नागमती,[२]नाग-केसर पुष्प । बोलसरि=[१] सादृश्य की वात, [२] मौलिश्री । पूज्<पूरय्=[१] पूरा करना, [२] पूरा पड़ना। (७) सतबरग = [१] सत्य के वर्ग (समूह-पक्ष) की, [२] सदबर्ग पुष्प । करना=[१] करणीय, [२] करना पुष्प । (८) केतनारि=[१] [ <िकयत ] कितना ही वह नारी , [२] केतक-नारी , केतकी । भँवर=[१]प्रेमी, [२] भ्रमर । काँट=[१] कण्टक तुल्य तर्क, [२] कण्टक । बेघ<व्यध=[१] प्रभावित करना, [२] विद्व करना । (९) पै<परम्=हो न हो । चितउर=[१] चित्तौर, [२] चित्रकूट । असुमेध=[१] अश्वमेध, [२] असुमेध, प्राणों की बिल ।

गवनचार पदुमावति सुना । उठा धिक्क जिय त्र्यौ सिर धुना ।

गहबर नैन श्राए भिर श्राँसू । छाँड़ब यह सिंघल किवलासू । छाँड़िउँ नैहर चिलउँ बिछोई । एहि रे दिवस मैं होतिह रोई । छाँड़िउँ श्रापन सखी सहेली । दूरि गवन तिज चिलउँ श्रकेली । जहाँ न रहन भएउ निज्ज चालू । होतिह कस न भएउ तहँ कालू । नैहर श्राएँ का नुख देखा । जनु होइ गा सपने कर लेखा । राखत वारि न पिता निछोहा । कत वियाहि कै दीन्ह बिछोहा । हिएँ श्राइ दुख बाजा जिउ जानहु गा छुँकि । मन तिवानि कै रोवै हर भँडार कर टेकि ॥३७८॥

अर्थ—(१) पद्मावती ने जब गाने की रीति-भाँति [होने] का समाचार सुना, उसका जी धक् से हो गया और उसने सिर पीट लिया। (२) उसके भावाकुल नेत्रों में आँमू भर आए, [और उसने कहा,] "अब इस सिहल के कैंलास को छोड़ रूँगी, (३) अब भैंने अपना पीहर छोड़ दिया और इससे अलग होकर जा रही हूँ; इसी दिवस के लिए मैं [पैदा] होते ही रोई थी। (४) [अव] मैंने अपनी सिखयों-सहेलियों को छोड़ दिया, और इस भवन को छोड़कर मैं अकेली दूर-देश को चल पड़ी। (५) जहाँ (जबिक) [यहाँ] रहना नहीं है, और [यहाँ से] चल देना निश्चित है, वहाँ (तब) [पैदा] होते ही क्यों न मेरा काल (प्राणान्त) हो गया? (६) इस पीहर में आकर मैंने क्या सुख देखा? यह तो स्वप्न का लेखा हो गया। (७) निष्ठुर पिता मुझ बालिका को नहीं रख रहा है, तो उसने मेरा विवाह करके यह विछोह क्यों किया?" (८) उसके हृदय में आकर दुःख बजा (दुःख की डौड़ी पिट गई), [और ऐसा जान पड़ा] मानो उसका जीव उसके द्वारा घर गया। (९) [तदनंतर] वह स्त्री घर-भाण्डार सभी को हाथों से टेक-टेककर और उनको मन में (सोच-सोच) करके रोई।

टिप्पणी—-(१) घुन्<घू=धूनना, पीटना । (२) गहबर=भावाकुल । कबिलास <कैलास=शिवलोक । (५) निजु=निश्चित ।'(६) नैहर<ज्ञातिगृह=गीहर । (७) बारि <बालिका । (९) तिवानि<स्त्री-वर्ण (?)=स्त्री । हर<गृह=घर ।

पुनि पदुमावित सर्खी बोलाई । सुनि कै गवन मिले सव आई । मिलहु सखी हम तहुँ जाहीं । जहाँ जाइ फिरि आवन नाहीं । सात समुंद्र पार वह देसू । कत रे मिलन कत आव सँदेसू । अगम पंथ परदेस सिधारे । न जनहु कुसल कि विथा हमारे । पितें निछोह किएउ हिय माहाँ । तहाँ को हमिह राख गहि वाहाँ । हम तुम्ह एक मिले सँग खेला । अंत विछोउ आनि केंड्र मेला । तुम्ह असि हितू सँघाति पियारी । जियत जीय नहिं करों निनारी । कंत चलाई का करों आएम जाइ न मेंटि ।

पुनि हम मिलहिं कि ना मिलहिं लेहु सहेलिहु मेंटि ॥२७६॥

अर्थ—(१) तब पद्मावती ने सिखयों को बुलाया, और पद्मावती का गौना हो रहा है यह सुनकर वे सभी उससे मिलने आईं। (२) [पद्मावती ने कहा] "हे सिखयो, मिल लो, [क्योंकि] मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ जाकर फिर आना नहीं है। (३) वह देश सात समुद्र पार है; अब मिलना कहाँ होगा और कहाँ संदेश आएगा ? (४) अगम्य पथ के द्वारा मेरे परदेश सिधारने पर, तुम न जानोगी कि मैं कुशलप्र्वंक हूँ या मुझे कोई व्यथा है। (५) जब पिता ने ही हृदय में निष्ठुरता की, तो मुझे कौन बाँहें पकड़कर रख (रोक) सकता है? (६) मैंने और तुम सबने एक साथ मिलकर [अब तक] खेला है; अन्त में किसने यह विछोह लाकर [मेरे और तुम सबके बीच] डाल दिया है? (७) तुम जैसी हित-निरत और प्रिय साथिनों को जीते-जी (मन) से अलग नहीं करूँगी। (८) कान्त (पित) के द्वारा ले जाई जाती हुई मैं क्या कहूँ? उसकी आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती है; (९) पुनः हम मिल पाएँगी या न मिल पाएँगी [कहा नहीं जा सकता है]। इसलिए, हे सहेलियो, आओ भेंट लो।"

टिप्पणी—–(२) आवन<आगमन । (४) विथा<व्यथा । (६) मेल्<मेल्य् = डाल्ना । (७) पिआरी<प्रिय+आलि । निनार<णिण्णार<िर्निगर=बाहर, अलग । (८) आएस् <आदेश ।

इस छंद की दूसरी अर्द्धाली में किव ने इस संसार से विदा होकर परलोक-गमन का संकेत किया है, क्योंकि वही वह देश है जहाँ से पुनः आना नहीं होता है। स्त्री जीव है, पित परमेश्वर है, सिखयाँ संसार के नाते हैं।

धिन रोवत सब रोविह ससीं। हम तुम्ह देखि श्रापु कहँ भसीं। तुम्ह श्रेसी जहँ रहें न पाईं। पुनि हम काह जो श्राहि पराईं। श्रादि पिता जो श्रहा हमारा। श्रोहु निहं यह दिन हिएँ बिचारा। छोह न कीन्ह निछोहें श्रोहूँ। गा हम बेंचि लागि एक गोहूँ। मकु गोहूँ कर हिय बेहराना। पै सो पिता निहं हिएँ छोहाना। श्रो हम देखी सखी सरेखी। एहि नैहर पाहुन के लेखी। तब तेइँ नैहर नाहिं पे चाहा। जेहि ससुरारि श्रिधिक होइ लाहा। चलने कहँ हम श्रोतरीं श्रो चलन सिखा हम श्राइ।

श्रव सो चलन चलावे को राख़े गहि पाइ ॥३८०॥

अर्थ— (१) उस स्त्री (पद्मावती) के रोते ही उसकी समस्त सिखयाँ रोने लगीं, और कहने लगीं, "हम तुम्हें [जाते] देखकर अपने को झंख रही हैं। (२) जविक तुम जैसी [राज-कन्या] पीहर में नहीं रहने पाई, तो हम क्या रह सकेंगी जो पराई (पराधीन) हैं ही ? (३) जो हम सबका आदि पिता (परमेश्वर) था, उसने भी इस दिन का विचार हृदय में नहीं किया। (४) निष्ठुरता-वश उसने भी हम पर दया नहीं की और उसने हमें गेहूँ के एक दाने के लिए बेच दिया। (५) कदाचित् गेहूँ का हृदय तो फट भी गया, किन्तु वह [परम] पिता हृदय में नहीं कृपालु हुआ। (६) और जब हमने अपने सरेखी सखी (तुम) को भी इस नैहर में पाहुने के रूप में रहते देखा, (७) तब [ ऐसा ज्ञात होता है कि ] वह व्यक्ति, हो न हो, पीहर नहीं चाहता है जिसे समुराल में अधिक लाभ [होता] हो। (८) [जहाँ से] चलने (जाने) के लिए ही हमने जन्म लिया है, और जहाँ आकर हमने चल देना ही सीखा है, (९) वही चलना हमको अब चला रहा है, तो कौन हमें पैर पकड़कर रख (रोक) सकता है ?"

टिप्पणी—(१) घिन < घन्या=स्त्री । झंख् [दे०] = संतप्त होना । (२) पराई < परकीया : इसमें मध्ययुग की उस प्रथा का उल्लेख है जिसमें सामंतगण अपनी कन्याएँ राजकन्याओं तथा रानियों की सहचरियाँ बनने के लिए राजकुल में भेजते रहे हैं । (३) गोहूँ < गोघूम = गेहूँ: इसमें आदम के स्वर्ग से पतन की ओर संकेत है । आदम और हब्बा का स्वर्ग से निष्कासन गेहूँ का एक दाना खाने के कारण हुआ था, जिसका खाना उनके लिए निषिद्ध था। (४) बेहराय् = वि+घट् = फटना। (५) सरेख < संलेखित = जिसने तप-इचर्या से अपने को क्षीण किया हो, ज्ञानी। पाहुन < पाहुण < प्राघुण = अतिथि, मेहमान। इस छंद में भी परलोक-प्रस्थान की ओर किय का संकेत ज्ञात होता है।

तुम्ह बारी पिय चहुँ चक राजा । गरब किरोध श्रोहि सब छाजा ।
सब फर फूल त्रोहि कै साखा । चहै सो चूरै चहै सो राखा ।
त्राएसु लिहें रहेहु निति हाथा । सेवा करेहु लाइ भुइँ माँथा ।
बर पीपर सिर ऊम जो कीन्हा । पाकरि तेहि ते खीन फर दीन्हा ।
बँविर जो पौड़ि सीस भुइँ लावा । बड़ फर सुभर त्रोहि पै पाचा ।
श्राँब जो फरि कै नवै तराहीं । तब श्रंबित भा सब उपराहीं ।
सोइ पियारी पियहि पिरीती । रहै जो सेवा श्राएसु जीती ।
पोथा काढ़ि गवन दिन देखहु कवन देवस दहुँ चाल ।
दिसासूर श्रौ चक जोगिनी सौहँ न चिलश्रै काल ॥३८१॥

अर्थ—"(१) तुम बालिका हो, और तुम्हारा प्रिय चारों चक्रों का (चक्रवर्ती) राजा है; गर्व और कोघ करना—उसे सब शोभा देते हैं। (२) समस्त फल-फूल उसकी शाखाओं में [लगे हुए] हैं, उन्हें वह चाहे तोड़े और चाहे रक्खे। (३) उसका आदेश नित्य हाथों पर लिए रहना, और उसकी सेवा भूमि पर मत्था टेककर करना। (४) वट, और पीपल ने जो सिर उठाया, और पाकर ने [जो ऐसा किया], उसी से उन्हें क्षीण फल [पर-मेश्वर ने ] दिया। (५) दूसरी ओर बँवर (यथा कुम्हड़े की लता) ने जो पसरकर सिर भूमि से लगाया, हो न हो, उसी ने बड़ा और सुंदर फल प्राप्त किया। (६) आम जो फलकर नीचे की ओर निमत हुआ, तभी वह सबके ऊपर अमृत फल हो सका। (७) प्रिय की वही प्रिया और प्रीतिपात्र होती है जो उसकी सेवा और उसके आदेशों में जीवन-धारण करनी है। (८) [अव] पोथे-पत्रे निकालकर गौने का दिन देखो, कि किस दिन चलना (यात्रा) है। (९) दिशा-शूल, और योगिनी-चक्र यदि [बाधक] हों, तो काल के सम्मुख यात्रा न करनी चाहिए।"

टिप्पणी—(१) चक<चकक<चक=भूमि-खण्ड। सामान्यतः छः खण्ड भूमि मानी जाती रही है। जायसी चार ही चक्र भूमि मानते हैं। (२) चूर्<चूरय्<चूर्णय्=खंड-खंड करना। (४) ऊभ<उब्भ<ऊर्घित=उठा हुआ, ऊँचा। (५) बँवर=लता। (६) नव्<नम्=निमत होना, झुकना। (७) पिरीत<प्रीत=प्रीतिपात्र। (९) सौंह<सउँह= सम्मुख।

श्रादित सूक पछिउँ दिसि राहू । बिहफै दिखन लंक दिंसि डाहू । सोम सनीचर पुरुव न चालू । मंगर बुद्ध उतर दिसि कालू । श्रवित चला चाहै जों कोई | श्रोखद कहों रोग कहँ सोई | मंगर चलत मेलु मुख धना | चिलश्र सोम देखिश्र दरपना | सूकिह चलत मेलु मुख राई | बिहफे दिखन चलत गुर खाई | श्रादित हीं तँवोर मुख मंडिश्र | बाविभरंग सनीचर खंडिश्र | चुडिह दिधि के चिलिश्र मोजना | श्रोखद यहै श्रोर निहं खोजना | श्रव सुनु चक्र जोगिनी ते पुनि थिर न रहाहिं | तीसौ देवस चंद्रमा श्राठौ दिसा फिराहिं ||२८२||

अर्थ-- "(१) आदित्यवार और शुक्रवार को पिश्चम दिशा में राहु रहता है, और वृहस्पित को दिशा अर्थात् लंका की दिशा में दाह (कप्ट) होता है। (२) सोमवार और शिनवार को पूर्व की यात्रा नहीं होती है, और मंगलवार तथा बुधवार को उत्तर दिशा में काल होता है। (३) यदि कोई [इसके विपरीत] अवश्य ही जाना चाहे, तो मैं उस [यात्रा-] रोग की औषध कह रहा हूँ। (४) मंगल को [उत्तर की यात्रा करते समय] मुख में धान्या (धिनया) डाल लो, और यदि सोमवार को [पूर्व की] यात्रा करनी हो तो दर्पण देख ले। (५) शुक्रवार को [पिश्चम की ओर] जाते समय मुख में राई डाल ले, और वृहस्पितवार को दिश्चण जाते समय गुड़ खा ले। (६) आदित्यवार को [पिश्चम की यात्रा के समय] मुख को पान से मंडित कर ले, और शिनवार को [पूर्व की यात्रा के समय] बाविभिडंग को [दाँतों से] खंडित कर ले। (७) बुधवार को [उत्तर की यात्रा के समय] दही का भोजन करके चले। यह ओपिथाँ हैं, अन्यों की खोज नहीं करनी है। (८) अव योगिनी-चक्र मुनो; वे पुनः स्थिर नहीं रहते हैं (९) और चन्द्रमा।[भी] महीने के तीम दिनों में आठो दिशाओं में होता रहता है।"

टिप्पणी--(१) आदित<आदित्य=रिव । तिहफै<िवहफइ<वृहस्पित । (४) मेल् <मेलय्=डालना । धना<घान्या=धिनयाँ । (६) तँबोर<ताम्बूल =पान ।

वारह त्र्यानइस चारि मताइस | जोगिनि पच्छिउँ दिसा गनाइस | नय सोरह चौविस त्र्यो एका | पुरुव दिखन गौनै के टेका | तीन एगारह छविस त्र्यारह | जोगिनि दिखन दिसा विचारह | हुइ पचीस सत्रह त्र्यो दसा | दिखन पिछुउँ कोन विच बसा | तेइस तीस त्राठ पंद्रहा | जोगिनि होइ पुरव सामुँहा | वीस त्र्याइस तेरह पाँचा | उत्तर पिछुउँ कोन तेहि बाँचा | चौदह बाइम त्र्योनिस सात | जोगिनि उत्तर दिसा कहँ जात | इक्तइस श्रो छ जोगिनि उत्तर पुरुव के कोन | यह गनि चक्र जोगिनी बाँचहु जो चाही सिधि होन ॥३८३॥

अर्थ-- "(१)महीने की १२, १९, ४, तथा २७ की तिथियों में योगिनी की पश्चिम दिशा में गणना होती है [और पश्चिम की यात्रा न करनी चाहिए]। (२) ९, १६, २४ तथा १ की तिथियों में पूर्व-दक्षिण की यात्रा की रोक है। (३) ३, ११, २६ तथा १८ की तिथियों में योगिनी का विचार दक्षिण में किया जाता है [और दक्षिण की यात्रा नहीं की जाती है]। (४) २, २५, १७ तथा १० की तिथियों में, योगिनी दक्षिण-पश्चिम-कोण

में निवास करती है [और दक्षिण-पिश्चम-कोण की यात्रा न करनी चाहिए ]। (५) २३, ३०, ८, तथा १५ की तिथियों में योगिनी पूर्व दिशा में सम्मुख होती है [इसलिए पूर्व की यात्रा न करनी चाहिए]। (६) २०, २८, १३ तथा ५ की तिथियों में उत्तर-पिश्चम-कोण में उसे बचाना (उससे बचना) चाहिए। [और उत्तर-पिश्चम-कोण की यात्रा न करनी चाहिए]। (७) १४, २२, २९, तथा ७ की तिथियों में योगिनी उत्तर दिशा को चली जाती है [इसलिए उत्तर की यात्रा न करनी चाहिए]।(८) २१ और ६ तिथियों में योगिनी उत्तर-पूर्व-कोण में रहती है [और उत्तर-पूर्व-कोण की यात्रा न करनी चाहिए]। (९) यह (इस प्रकार) गिनकर योगिनी-चक्र को वचाना चाहिए यदि [अपने कार्य में] मिद्धि की अपेक्षा हो।"

टिप्पणी- (६) अठाइस : मेरे 'जायसी-ग्रंथावली' संस्करण में भूल से 'अठारह' छप गया है । होना 'अठाइस' ही चाहिए था, जैसा डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है ।

चलहु चलहु भा पिय कर चालू | घरी न देख लेत जिय कालू | समिद लोग धिन चढ़ी वेबाना | जो दिन डरी सो स्त्राइ तुलाना | रोबिहें मानु पिता स्त्री भाई | कोइ न टेक जों कंत चलाई | रोबे सब नेहर सिंघला | ले वजाइ के राजा चला | तजा राज राबन का कोऊ | छाँड़ी लंक भभीखन लेऊ | किरी सखी मेंटत तिज भीरा | स्त्रंत कंत सो भएउ किरीरा | कोउ काहूँ कर नाहिं नियाना | मया मोह बाँघा स्त्रुक्काना | कंचन कया सो नारि की रहा न तोला माँयु | कंत कसौटी घालि के चूरा गढ़ें कि हाँसु ||३८८।|

अर्थ-- (१) "प्रिय की यात्रा [प्रारंभ] हो गई, चलो, चलो", [पद्मावती ने मुना], "काल प्राण लेते समय [अच्छी-बुरी] घड़ी नहीं देखता है।"(२) [तदनंतर] लोगों (स्वज्ञों) को भेंटकर वह स्त्री विमान पर चड़ी; जिम दिन को वह डर रही थी, वह आकर तुल गया (पहुँच गया)। (३) माता-पिता और भाई रो रहे थे, [किन्तु] कोई उमे रोक नहीं सकता था, जब उसे कान्त (पित) ने चलाया था। (४) ममस्त नैहर और सिहल रो रहा था, [इसी ममय] उसे लेकर बाजों के साथ राजा चल पड़ा। (५) रावण ने राज्य छोड़ा [और परलोक को प्रयाण किया] तो कोई भी [राजा] हो [उसे इमसे क्या करना था?] उमने लंका छोड़ दी तो भले ही उसे विभीषण ले रहे। (६) उमे भेंटती हुई उसकी सिखयाँ भीर (भावाकुलता) को छोड़कर लौट पड़ीं, और अन्त में यह हुआ कि कान्त से ही कीड़ा रह गई। (७) अन्त में कोई किसी का नहीं होता है, सभी माया-मोह में वॅथे और उलझे हुए हैं. (सभी माया-मोह के वंथन और उलझाव हैं)। (८) उस नारी की कंचन काया जो थी, उसमें तोला भर मांम भी शेप नहीं रहा, (९) कान्त अब उमे कमौटी में डालकर [उमके वर्ण की परीक्षा कर] चाहे चूड़ा (पैर की चूड़ियाँ) गढ़ें (पैरों में रक्खे) चाहे हॉमली तैयार करें (गले लगाए)।

टिप्पणी—(१) समद्<सम्∔आदा =आलिंगन करना । (२) बेवान<िवमान ।

तुल्=जुलना, पहुँचना। (६) भीर = आकुलता। (७) निआन < निदान। (८) उक्ति में सजीवता लाने के लिए इस चरण में जायसी ने क्लेष द्वारा सुनारी की शब्दावली को भी समावेश किया है। कया=[१] काया,[२] वह धन (घातु राशि) जो सुनार को आभरण बनाने के लिए दी जाती है। सोनारि = [१] उस नारी, [२] सुनार। तोला मांस=[१] एक तोला मांस, [२] तोला-माशा। (९) कसौटी < कष पट्टिका। चूरा < चूडा = चूड़ियाँ, पैर की चूड़ियाँ। हाँस<अंस्य = कंन्चे का [आभरण] हाँसली।

जौं पहुँचाइ फिरा सब कोऊ | चले साथ गुन श्रोगुन दोऊ | श्रों सँग चला गवन जेत साजा | उहैं देंड़ पारें श्रस राजा | डाँड़ी सहज चली सँग चेरी | सबै पदुमिनी सिंघल केरीं | भल पटवन्ह खरबार सँवारे | लाख चारि एक भरे पेटारे | रतन पदारथ मानिक मोंती | काढ़ि भँडार दीन्ह रथ जोती | परित सो रतन पारिखन्ह कहा | एक एक नग सिस्टिहि बर लहा | सहस पाँति तुरियन्ह के चली | श्रों से पाँति हस्ति सिंघली | लिखे लाख जो लेखा कहैं न पारिह जोरि | श्ररबुद खरबुद नील सँख श्रों खँड पदुम करोरि ||३८५॥

अर्थ-- (१) जब सब लोग [रत्नसेन-पद्माक्ती को कुछ दूर तक] पहुँचा कर लौटे तब उनके साथ उनके गुण-अवगुण गए; (२) इनके अतिरिक्त जितना गौने का सामान सजाया गया (निर्मित किया गया) था, वह साथ चला; वही राजा (गंधर्वसेन) ऐसा सामान दे सकता था। (३) एक सहस्र डाँड़ियों में सेविकाऍ साथ चलीं; वे सभी सिंहल की पिद्मितियाँ थी। (४) अच्छे तंतुवायों ने खरबारों को सजाया, और चार लाख पेटारों को भरा। (५) रत्न, पदार्थ (हीरा), माणिक और मोती भांडारों से निकाले गए और उन्हें लादकर रथ चलाए गए। (६) उन रत्नों को परख कर पारिखयों ने कहा, "एक-एक नग से भले ही सृष्टि [मोल] ले लीजिए। (७) सहस्र पंक्तियाँ घोड़ों की चलीं, और सौ पंक्तियाँ सिहली हाथियों की। (८) यदि लाख आदमी [इस समस्त सामान का] लेख लिखें तो वे भी जोड़कर नहीं कह सकते, (९) कि अर्बुद, खर्बुद, नील, शंख, खंड और कोटि पद्मों में [वह सामान] कितना था।

टिप्पणी—(२) पार<पारय्=सकना, समर्थ होना । (३) डाँड़ो<दिण्डका=एक प्रकार की डोली । चेरी<चेटी=सेविका । (४) पटवा<पट्टवायक=रेशमी वस्त्र का बुनने बाला । खरबार<खल्ल+बार=खाल के बने या मढ़े हुए बड़े पेटक । पेटार<पेटाल=बड़ी पेटारी । (६) बर<वरम् = भले ही । (७) तुरिय<तुरग=घोड़ा ।

देखि गत्रन राजा गरेबाना । दिस्टि माहँ कोइ श्रीरु न श्राना । जौ में होव समुँद के पारा । को मोरि जोरि जगत संसारा । दरब त गरब लोभ बिख मूरी । दत्त न रहे सत्त होइ दूरी । दत्त सत्त एइ दूनों भाई । दत्त न रहे सत्त पुनि जाई । जहाँ लोभ तहाँ पाप सँवाती । संचि के मरे श्रान के थाती । सिखन्ह दरब श्रागि के थापा । कोई जरा जारि कोइ तापा ।

काहू चाँद काह् भा राहू। काहू श्रंत्रित बिख भा काहू। तस फूला मन राजा लोभ पाप श्रँघ कूप। श्राइ समँद्र ठाढ़ भा होइ दानी के रूप।।३८६॥

अर्थ-- (१) उस गौने के सामान को देखकर राजा रत्नसेन गर्व से फूळ उठा। वह उस समय [अपने समान] दृष्टि में और किसी को नहीं ला रहा था। (२) [उसने सोचा] "जब मैं समुद्र के पार [अपने देश में] होऊँगा, संसार में मेरी जोड़ी का कौन होगा?" (३) जब द्रव्य होता है, तो गर्व होता है तथा लोभ होता है जो विष का मूल होता है, क्योंकि जब [लोभवश] दत्त (दान) नहीं रह जाता है तब सत (सत्य) दूर हो जाता है। (४) दत्त (दान) और सत (सत्य) दोनों भाई-भाई हैं। दत्त (दान) नहीं रहता है तो उसके बाद सत (सत्य) भी चला जाता है। (५) और जहाँ लोभ होता है, वहाँ उसका संगी पाप भी होता है, और मनुष्य अन्य की थाती का संचय करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त होता है। (६) सिद्धों ने [इसीलिए] द्रव्य को अग्नि करके माना है, कोई उससे जल मरा है और किसी ने उसे जलाकर उसे तापा है; (७) किसी को वह चंद्र हुआ है, तो किसी के लिए राहु, और किसी के लिए अमृत हुआ है, तो किसी के लिए विष। (८) इसलिए राजा [भी] मन में फूल उठा, क्योंकि लोभ पाप का अंधकूप है, (९) और इसी समय समुद्र दानी (दान लेने वालों) के रूप में उसके सामने आ खड़ा हुआ।

टिप्पणी—(१) आन्<आ+नी=लाना । (३) दत्त=दिया हुआ द्रव्य, दान । सत्त <सत्य । (५) संच<सं+चि=संचय करना । थाती<यत्तिअ<स्थातृ=धरोहर । (९) ठाढ<ठड्ढ<स्तब्घ = खड़ा । दानी<दानिन्=दान लेने वाला ।

बोहित भरे चला लै रानी | दान माँगि सत देखे दानी | लोभ न कीजे दीजे दानू | दानिह पुन्य होय कल्यानू | दरबिह दान देइ बिधि कहा | दान मोख होइ दोख न रहा | दान स्राप्त होइ दोख न रहा | दान स्राप्त होइ वाँ ने मूरू | दान लोभ होइ वाँ ने मूरू | दान करे रख्या मँभ नीराँ | दान खेइ लै लावे तीराँ | दान करन दे दुइ जग तरा | रावन संचि स्रागिनि महँ जरा | दान मेरु बिह लोग स्राकाराँ | सैंति कुवेर बूड़ तेहि भाराँ | चालिस स्रांस दरब जहाँ एक स्रांस तहँ मोर | नाहिं तो जरे कि बूड़े कै निर्सि मूसहिं चोर ॥३८७॥

अर्थ—(१) जब राजा रत्नसेन के जलयान भी गए और वह रानी (पद्मावती) को लेकर चल पड़ा, दान माँगकर एक दानी (याचक) उसका सत्य देखने लगा। (२) उसने कहा, "लोभ न कीजिए, दान दीजिए [ अथवा लोभ न करना चाहिए, दान देना चाहिए,] दान-पुण्य से कल्याण होता है। द्रव्य का दान देने के लिए विधाता ने कह रखा है; दान से मोक्ष होता है, और कोई दोष नहीं रहता है। (४) दान सब द्रव्यों का चूरा [मात्र] है [और यह उसी प्रकार फेंक या दे देने योग्य होता है जैसे मिष्ठान्न आदि का बचा खुचा चूरा], दान से लाभ होता है और मूल धन वच जाता है। (५) दान जल में [भी] रक्षा करता है और दान [दाता को] खेकर तीर पर लगाता है। (६) दान

देकर कर्ण दोनों जगत्—इहलोक और परलोक—में तर गया और रावण [द्रव्य का] संचय करके आग (विनाश) में पड़ा। (७) दान से सुमेरु आकार में वढ़ गया और कुवेर संचय करके उस [संचित द्रव्य] के भार से डूव गया (नष्ट हो गया)। (८) जहाँ चालीस अंश द्रव्य होता है, वहाँ एक अंश मेरा (दान का) भी होता है; (९) नहीं तो द्रव्य जल जाता है या डूव जाता है, या उसे रात में चोर चुरा लेते हैं।"

टिप्पणी—(१) बोहित < बोहित्थ [दे०] । वहित्र = जलयान । दानी < दानिन् = दान लेने वाला । (३) मोख < मोक्ख < मोक्ष । (४) चूर < चूर्ण । मूर < मूल = पूँजी । (५) रछ्या < रक्षा । खेव् < क्षिप् = प्रेरणा करना । (७) अकार < आकार । सेंत् = बटोरना, इकट्ठा करना । (८) चालीस अंश : इस्लाम के धर्मशास्त्र के अनुसार ४० में से १ अंश दान (जकात) का होता है ।

सुनि मो दान राजे रिस मानी । केइँ बौराएसु बौरे दानी ।
सोई पुरुप दरव जेहि सेंती । दरविह तें सुनु बातें एती ।
दरव त धरम करम श्रो राजा । दरव त सुद्धि बुद्धि बल गाजा ।
दरव त गरिव करे जो चाहा । दरव त धरती सरग वेसाहा ।
दरव त हाथ श्राव किवलामू । दरव त श्राछरि छाँड न पासू ।
दरव त निरगुन होइ गुनवंता । दरव त कुत्रुज होइ रुपवंता ।
दरव रहे भुइँ दिपै लिलारा । श्रास मिन दरव देइ को पारा ।
कहा समुँद र लोभी वैरी दरव न भाँपु ।
भएउ न काहू श्रापन मूँदि पेटारं साँपु ।।३८८।।

अर्थ—(१) दान की यह वात सुनकर राजा रुप्ट हुआ, [और उसने कहा,] "ऐ वावले दानी (दान लेने वाले), तुझे किसने बावला किया है? (२) वही पुरुप है जिसके साथ (पास) द्रव्य है। द्रव्य ही से सुन, इतनी वातें [होती] हैं: (३) द्रव्य है तो धर्म है, कर्म है, और राज्य है, द्रव्य है तो चेतना, बुद्धि और वल गर्जन करते हैं; (४) द्रव्य है तो भवं करके जो चाहे सो करें. द्रव्य हो तो धरती और स्वर्ग मोल ले लें: (५) द्रव्य हो तो कंलाम हाथ आ जाए, द्रव्य हो तो अप्सरा पास न छोड़े: (६) द्रव्य हो तो गुणहीन गुणवान हो जाए. द्रव्य हो तो कुबड़ा [भी] रूपवान हो जाए: (७) द्रव्य रहे तो भूमि (पृथ्वीतल्ल) पर ललाट चमकता रहे; द्रव्य ऐसी मणि है यह जानते हुए [अथवा द्रव्य को ऐसा मानकर] उसे कौन [दान में] दे सकता है?" (८) समुद्र ने कहा, "ऐ लोभी, अपने शत्रु द्रव्य को मत ढॅक. (९) पेटारे में सांप वन्द किया हुआ रक्खा रहने पर भी वह किसी का अपना नही हुआ है।"

टिप्पणी—–(१) बौरा<वाउल<वातूल = वातग्रस्त, पागल। (२) सेंती<सहं< समम्=साथ। एत<इयत्=इतना। (३) गाज्<गज्ज्<गज्=गजंन करना। '(४) बेसाह<िव+साधय्=पोल लेना। (५) किबलास<कैलास=शिवलोक। आछीर<अप्सरम्=अप्सरा। पास<पाइवं। (६) कुबुज<कुज्ज=कुबड़ा।(७) दिप्<िदप्पट< दीप्=चमकना। लिलार<ललाट। मन्=मानना, जानना। (८) झाँप्<झंप्=ढकना। (९) मूंद्<मुद्दे<मुद्दय्=मुद्रित करना, बंद करना। पेटार<पेटाल=बड़ा पेटक।

श्रापे समुँद श्राए सो नाहीं । उठीं बाउ श्राँधी उपराहीं । लहरें उठीं समुँद उल्लथाना । भूला पंथ सरग नियराना । श्रदिन श्राइ जौं पहुँचे काऊ । पाहन उड़ाइ बहे सो बाऊ । वोहित बहे लंक दिसि ताके । मारग छाँड़ि कुमारग हाँके । जौं ले भार निवाहि न पारा । सो का गरव करें कनहारा । दरब भार सँग काहु न उठा । जेइँ सैंता तेहि सों पुनि रूठा । गिह पसान लें पंलि न उड़ा । मोर मोर जेइँ कीन्ह सो बुड़ा । दरब जो जानहिं श्रापन भूलहिं गरब मनाहँ । जो रे उठाइ न लें सके बोरि चले जल माहँ ।।३८९॥

अर्थ—(१) रत्नसेन आधे समुद्र भी नहीं आया था, कि ऐसी वायु उठी जो आँधी से भी बढ़कर थी। (२) लहरें उठने लगीं और समुद्र उलथने लगा, मार्ग भूल गया और स्वर्ग (आकाश) निकट आ गया। (३) यदि कभी दुर्दिन निकट आता है तो वह (ऐसी) हवा बहती है कि पापाण उड़ जाएँ। (४) जलयान बहकर लंका की दिशा में।देखने (चलने) लगे, मार्ग छोड़कर वे कुमार्ग में हाँक उठे। (५) यदि कोई ऐसा भार ले ले कि उसका निर्वाह न कर सके, तो वह कर्णधार क्या गर्व कर सकता है? (६) द्रव्य के भार के माथ कोई भी नहीं उठ (उवर) सका है; जिसने उसे बटोरा है, वह तदनंतर उसी से क्रूठ गया है। (७) पापाण ग्रहण करने के अनंतर उसे लेकर कोई पक्षी नहीं उड़ सका है; [इमी प्रकार] जिसने भी [द्रव्य को] भरत हैं, 'मेरा हैं' कहा है, वह इ्व गया (नष्ट हो गया) है। (८) जो द्रव्य को अपना जानते हैं, वे मन में गर्व करके [अपने को] भूलते हैं; (९) इसीलिए जो उसे उठाकर ले न जा सके, वे उसे जल में ड्वाकर गए।"

टिप्पणी—(१) बाउ < वायु । (२) उलय्=उल्लत्थ (<उल्लस्त) होना, ऊपर आकर प्रकट होना । निअराय्=ितकट होना । (३) काउ <कआ+उ<कदापि=कभी । पाहन<पाषाण । (४) ताक्<तक्क<तर्कय्=तर्क करना, देखना, (५) पार्<पारय्=सकना, समर्थ होना । कनहार<कर्णधार । (६) सँत्= बटोरना, इकट्ठा करना । (७) बुड्<बुड्=डुबना ।

इस छंद में किव ने द्रव्य और उसके संचय का विरोध किया है।

केवट एक भभीखन केरा । त्रावा मंछ कर करत त्र्रहेरा । लंका कर राकस त्र्रति कारा । त्रावे चला मेघ त्र्रॅंधियरा । पाँच मुंड दस बाहें ताही । डिह भो स्याम लंक जब डाही । धुवाँ उउँ मुख स्वाँस सँघाता । निकसे त्र्राणि कहे जब वाता । फेकरे मुंड चँवर जनु लाए । निकसि दाँत मुँह वाहिर त्र्राए । देह रीछ के रीछ डेराई । देखत दिस्टि धाइ जनु खाई । राते नैन निडरें त्र्रावा । देखि भयावनु सव डर खावा । धरती पाय सरग मिर जानहुँ सहसराबाहु । चाँद मुरुज नखतन्ह महुँ त्र्रस दीखा जस राहु ॥ रेहि।।

अर्थ—(१) [लंकाधिपति] विभीपण का एक केवट था, वह मछलियों का आखेट

करते हुए उघर आ गया। (२) वह लंका का अत्यधिक काला राक्षस था, और वह इस प्रकार चला आ रहा था जैसे अंधकारपूर्ण मेघ हो। (३) उसके पाँच सिर और दस वाहु थे, वह उस समय (दग्घ होकर) क्याम (काला) हुआ था जब लंका दग्घ हुई थी। (४) साँसों के साथ उसके मुख से धुँआ उठता था, और जब बातें कहता था, उसके मुख से आग निकलती थी। (५) वह अपना सिर फेकरे हुए (सिर के बालों को खोले हुए) था, इसलिए लगता था जैसे उसने चामर लगा रक्खा हो। उसके दाँत निकल-निकल कर मुख के बाहर आ गए थे। (६) उसका शरीर भालू का था, भालू भी (उसे देखकर) डर जाता; दृष्टि से देखते ही मानो वह दौड़कर खा लेगा (ऐसा लगता था)। (७) वह अपने रक्तवर्ण के नेत्रों को निडेरे हुए आया; उस भयावने (राक्षस) को देख सब डर गए। (८) धरती पर उसके पैर थे, और आकाश में उसका सिर था, मानो वह सहस्र-बाहु हो, (९) वह चंद्र, सूर्य तथा नक्षत्रों के बीच ऐसा दीख पड़ा जैसे राहु हो।

टिप्पणी—–(१) मंछ<मन्छ<मत्स्य । अहेर<आखेट। (३) दह = दग्ब होना । (५) फेकर्=स्फीती-कृ=स्फीत करना, फुलाना, फेलाना । (६) रीछ<िरन्छ<ऋक्ष = भालू । (७) निडर<बाहर निकालना ।

बोहित बहे न मानिह सेवा । राकस देखि हँसा जस देवा । बहुते दिनन्ह बार भै दूजी । अजगर केरि श्राइ भख पूजी । इहे पदुमिनी भभीखन पावा । जानहुँ श्राजु श्रजोध्या छावा । जानहुँ रावन पाई सीता । लंका बसी रमाएन बीता । मैंछ देखि जैसें बग श्रावा । टोइ टोइ भुईँ पाउ उठावा । श्राइ नियर भे कीन्ह जोहारू । पूँछा खेम प्रुप्तल बेवहारू । श्राइ नियर में कीन्ह जोहारू । पूँछा खेम प्रुप्तल बेवहारू । जो विस्वास घातिका देवा । बड़ विस्वास करें के सेवा । कहाँ मीत तुम्ह भूलेहु श्रो जावेहु केहि घाट । हों तुम्हार श्रस सेवक लाइ देउँ तेहि बाट ।।३६१॥

अर्थ- (१) जलयान वहने लगे, वे खेने से वश में नहीं आ रहे थे, यह देखकर राक्षस दैत्य की भाँति हँस पड़ा। (२) (उसने कहा,) "बहुत दिनों पर यह दूसरी वेला हुई है; अजगर का भक्ष्य (स्वतः) आकर उसे पूरा पड़ा (प्राप्त हुआ) है। (३) यह पद्मिनी यदि विभीषण को मिल गई, तो (उसे ऐसा अनुभव होगा) जैसे वह पुनः अयोध्या में छाए हुए हो (राम का अतिथि बना हुआ पड़ा हो, और यह सुन्दरी मानवी उसे भोग के लिए मिली हो)। (४) अथवा, यह ऐसा होगा मानो रावण को सीता सदैव के लिए मिल गई हो, युद्ध से उजड़ी हुई लंका फिर से बस गई हो, और रामायण (राम का अभियान) (असफल होकर) वीत चुका हो।" (५) जैसे मछली को देखकर वगुला आता है, उसी प्रकार वह भी भूमि को टटोल-टटोल कर (दबे पाँव) आया। (६) निकट आकर उसने रत्तसेन को नमस्कार किया और व्यवहारानुकूल उससे कुशल क्षेत्र का प्रश्न किया। (७) जो विश्वासघाती देव होता है; वह सेवा करके बड़ा विश्वास (उत्पन्न) करता है। (८) उसने कहा, "हे मित्र तुम कहाँ भूल पड़े, और, तुम (समुद्र पार करके) किस घाट लगोगे? (७) मैं तुम्हारा ऐसा सेवक हूँ कि उस मार्ग पर (तुम्हें) लगा दूंगा।"

टिप्पणी——(१) खेबा<क्षेपण=खेमा जाना । देव [फ़ा०] = दैत्य । (२) बार< वार<वेला । (३) छाव्<छावय् = आच्छादित करना । रमाएन<रामायण=राम का अभियान । (६) निअर<णिअड<िनकट (९) बाट<बट्ट<बर्सन्=मार्ग ।

का अभियान । (६) निअर < णिअड < निकट (९) बाट < बहु < बर्त्मन् = मार्ग ।
गाढ़ परें जिउ बाउर होई । जो मिल वात कहे मल सोई ।
राजें राकस नियर बोलावा । श्रागें कीन्ह पैथ जनु पावा ।
बहु पसाउ राकस कहँ बोला । वेगि टेकु पृहुमी सब डोला ।
तूँ खेवक खेवकन्ह उपराहीं । बोहित तीर लाउ गहि बाँहीं ।
तोहि तें बीर घाट जौं पावों । नविगरही टोडर पहिरावौं ।
कंडल स्वन देउँ नग लाई । महरा कै सौंपौं महराई ।
तस राकस तोरि पुरवौं श्रासा । रकसाइँघ के रहै न बासा ।
राजें बीरा दीन्हेउ जानैं नहिं बिसवास ।

बुगु श्रापने भस्य कारन भएउ मंछ कर दास ।।रेहरा।
अर्थ—(१) संकट में पड़ने पर जी वावला हो जाता है, जिससे जो भी भली (सुहानी)
बातें कहता है वही भला [लगता] है। (२) राजा ने राक्षस को निकट बुलाया, और
उसे अपने आगे [पथ-प्रदर्शन के रूप में] किया [और ऐसा समझने लगा] मानो उसे [ठीक]
मार्ग मिल गया हो। (३) बहुत प्रसाद (कृपाभाव) के साथ राक्षस से उसने कहा, "शीघ्र
सहारा दे, [इस समय] समस्त पृथ्वी डोल रही है। (४) तू [अव] मेरे समस्त खेने
वालों के ऊपर (उनका अध्यक्ष) है, [उनकी] वाहें पकड़कर [और ठीक दिशा में
खेने का निर्देश करके] जलयान को समुद्र के किनारे लगा। (५) यदि तेरे [प्रयत्नों] से
हे भाई, मैं किनारा और घाट पा जाऊँगा, तो नुझे मैं नवग्रहीं और टोडर पहिनाऊँगा;
(६) और तेरे कानों में नग लगवाकर कुंडल दूंगा और नुझे महरा बनाकर महराई
माँपूँगा; (७) और हे राक्षस, तेरी आशाएँ इस प्रकार पूरी कहँगा कि राक्षस होने की
नुझ में वू भी [शेष] न रहेगी। (८) राजा ने उसे [यह कहकर] पान का. वीड़ा दिया
(कार्य-भार सौंपा) क्योंकि विश्वास करके उसको जान न सका था। (९) [उसे, यह
नहीं सूझ रहा था कि] वगुला अपने भध्य के लिए मछली का दास वन जाता है।

टिप्पणी—(१) भल भिल्ल भद्र । (३), पसाउ प्रसाद रहुपा भाव । (५) बीर=भाई । नविगरही=नवग्रह के लिए शुभ नौप्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से युक्त एक प्रकार का आभरण जो बाहों में पिहना जाता है । (दे० 'बिहार पीजेंट लाइफ़', पृ० १५४) टोडर मैं र का एक आभरण जिसे पुरुष धारण करते थे : ढुंढा दानव के वर्णन की 'पृथी-राज रासो' (ना० प्र० स०) में इसका उल्लेख आता है : मन सहस पाय टोडर खनिक । (५३,५३७) (६) महरा र महल्ल र महत् : सरदार, प्रमुख ।

राकस कहा गोसाइँ बिनाती | भल सेवक राकस के जाती | जिह्नया लंक डही स्त्री रामा | सेव न छाँडि भएउँ डिह स्यामा | श्रवहूँ सेव करिंह सँग लागे | मानुस भूल होिहं तिन्ह श्रागे | सेत बंघ जहँ राघों बाँघा | तहँ ले चढ़ों भारु में काँघा | पै जब तुरित दान कछु पायों | नुरित खें श्रोहि वाँध चढ़ायों | तुरित जो दान पान हँसि दिया। थोरा दान बहुत पुनि किया। सेव कराइ जो दीजे दानू। दान नाहिं सेवा बर जानू। दिया बुक्ता सतु ना रहा हुत निरमल जेहि रूप। बहुँ आँघी उड़ आइ कै मारि किया अँध कूप।।३६३॥

अर्थ—(१) राक्षस ने कहा, "हे स्वामी, मेरी विनती यह है कि राक्षस जाति अच्छी सेवक होती है। (२) जब श्रीराम ने लंका जलाई थी, मैंने [रावण की] सेवा तब भी नहीं छोड़ी, इसीलिए मैं जलकर ज्याम हो गया। (३) राक्षस अब भी सेवा करते हैं और जब मनुष्य भूल (भटक) जाते हैं, तो वे उनके आगे हो—[कर उनका पथ-प्रदर्शन कर] ते हैं। (४) जहाँ राम ने सेतुबंध बाँधा था, जब मैंने भार कंधे पर ले लिया है, तो वहाँ तक तुम्हें लेकर चढ़ जाऊँगा (तुम्हें पहुँचा दूँगा)। (५) किन्तु यदि तत्काल दान कुछ पा जाऊँ, तो शीघ्र ही जलयान खेकर उसे उस बाँध (सेतुबंध) तक चढ़ा दूँ (पहुँचा दूँ)। (६) त्वरिन् दान जो पान [के रूप में] भी हॅसकर, दिया जाता है, वह थोड़ा दान भी तदनन्तर बहुत सा किए के बरावर होता है। (७) किन्तु यदि सेवा कराकर दान दीजिए तो वह दान नहीं है, भले ही उसे सेवा [का पारिश्रमिक या पुरस्कार] मान लीजिए। (८) दिया (दान) का दीपक बुझ चुका था, इसलिए वह सत्य नही रह गया था, जिससे [पहले] उसका रूप निर्मल था। (९) [परिणामतः] बहुत ही आँधी उड़कर आई और उसने मारकरके सब कुछ चौपट करके अंधकूप कर। दिया।

टिप्पणी—–(१) बिनाती < विज्ञप्ति = कथन, निवेदन । (२) जहिआ < यदा=जब । (५) खेव् < क्षिप्=प्रेरणा करना, ठेलना, आगे बढ़ाना । (७) बह< वरम् = भले ही । (८) दिआ < दीअअ < दीपक । सत< सत्य ।

जहाँ समुँद मँभधार भँडारू। फिरै पानि पातार दुवारू।
फिरि फिरि पानि स्रोहि ठाँ भरई। बहुरि न निकसे जो तहँ परई।
स्रोहि ठाँव महिरावन पुरी। हलका तर जमकातिर जुरी।
स्रोहि ठाँव महिरावन मारा। परे हाड़ जनु परे पहारा।
परी रीरि जहँ नाकरि पीठी। सेतवैध स्रस स्रावै डीठी।
राकस स्रानि तहाँ के छुरे। वोहित भँवर चक महँ परे।
फिरै लाग वोहित स्रस स्राई। जनु कुम्हार धिर चाक फिराई।
राजैं कहा रे राकस बौरे जानि वूमि वौरासि।
सेतवैध जहँ देखिस्र स्रागें कस न तहाँ ले जासि।।३९४।।

अर्थ—(१) जहाँ पर समुद्र का मँझधार का भाण्डार था, वहाँ पानी पाताल के द्वार पर चक्कर लगा रहा था। (२) पानी पुन:-पुन: [भँवर के रूप में] उसी स्थान पर जा भरता था, और जो वहा पड़ जाता, वह उससे लौटकर न निकल पाता।(३) उसी स्थान पर महिरावण की पुरी थी, और पानी के झकोर के नीचे यम की काँती आ जुटी थी। (४) उसी स्थान पर महिरावण मारा हुआ था, और उसकी हिंड्डयाँ इस प्रकार पड़ी हुई थी जैसे पहाड़ हो। (५) जहाँ पर उसकी रीड़ और पीठ [की हिंड्डयाँ] पड़ी

हुई थीं, वहाँ पर सेतुबंघ ऐसा दिखाई पड़ता था । (६) राक्षस [रत्नसेन को] वहाँ छाकर छल रहा था, और जलयान उसी भँवर के चक्र में पड़ रहा था। (७) [वहाँ] आकर जलयान इस प्रकार चक्कर खाने लगा मानों कुम्हार चक्के को पकड़कर फिरा रहा हो। (८) राजा ने कहा, "हे बावले राक्षस, तू जान-बूझकर बावला हो रहा है। (९) जहाँ पर आगे सेतुबंध दिखाई पड़ रहा है, क्यों तू मुझे वहाँ नहीं ले जा रहा है?"

टिप्पणी——(३) जमकातिर<यम्कर्त्तरि=यम की कटार। महिरावण=लोक-कथा के अनुसार रावण का एक पुत्र जो राम-लक्ष्मण को बन्दी बनाकर अपनी पुरी में ले गया था। (४) हाड<हड्ड<अस्थि=हड्डी। (५) रीरि<रीढक=पीठ की बीच की हड्डी, रीढ़। (६) बोहित<बोहित्थ [दे०] विहत्र = जलयान। (७) बौरा<वाउल> बातूल = वातप्रस्त, बावला।

सुनि बाउर राकस तब हँसा। जानहुँ टूटि सरग भुइँ खसा। को वाउर नृहुँ बौरे देखा। सो बाउर मख लागि सरेखा। बाउर पंखि जो रह धरि माँटी। जीम चढ़ाइ भस्ने निति चाँटी। बाउर नृहुँ जो भस्नै कह आने। तबहुँ न समुभहु पंथ भुलाने। महिरावन के रीरि जो परी। कहाँ सो सेतबंध बुधि हरी। यह सो आहि महिरावन पुरी। जहँबाँ सरग नियर घर दूरी। अब पिल्लाहु दरव जस जोरा। करहु सरग चढ़ि हाथ मरोरा। जबहिं जियत महिरावन लेत जगत कर भार। जी रे मुवा लंइ गया न हाड़ों अस होइ परा पहार।।३९४।।

अर्थ—(१) 'वावला' [संबोधन] सुनकर तत्र राक्षस हँस पड़ा, [और उसका हँसना ऐसा लगा] मानो आकाश टूटकर भूमि पर आ गिरा हो। (२) [उसने कहा,] "ऐ वावले, तूने किसको बावला देखा? [जिसे वावला समझा जाता है] वह बावला भी अपने भक्ष्य के लिए सरेख (चतुर) होता है। (२) वावली पाँखी (पितंगा) होती है जो मिट्टी (भूमि) के आश्रय में रहती है, किन्तु वह भी जिह्ना पर चीटियों को चढ़ा-कर नित्य उनका भक्षण करती रहती है। (४) बावले तुम हो जिसे मैं भक्ष्य करने के लिए लाया हूँ, और तुम तत्र भी नहीं समझ रहे हो और मार्ग भूल रहे हो। (५) वहाँ जो महिरावण की रीड़ पड़ी हुई है, वह सेतुबंध कहाँ है? तेरी वृद्धि हर उठी है। (६) यह नो महिरावण की पुरी है, जहाँ पर स्वर्ग निकट है और घर दूर है। (७) अब तुम पश्चात्ताप करो, जिस प्रकार तुमने द्रव्य जोड़ा है; अब तुम स्वर्ग चढ़कर हाथ मलो। (८) जब महिरावण जी रहा था, उसने जगत् भर का भार ले रक्खा था; (९) जब वह मर गया, वह अपनी हिंदुडयाँ भी न ले जा सका, जो इस प्रकार पहाड़ होकर यहाँ पड़ी रह गयी।"

टिप्पणी—–(१) खस् [दे०] = खिसकना, गिरना। (२) सरेख< संलेखित=तपस्या से जिसने अपने शरीर को सुखाया हो, ज्ञानी, चतुर। (४) आन्<आ+नी=लाना। (५) रीरि<रीढक=पीठ की हड्डी। (९) मुवा<मृत। हाड्<हड्ड<अस्य = हड्डी।

वोहित भन्नें भन्ने जस पानी | नाने राकस त्रास तुलानी |
नूड़िहें हिस्ति घोर मानना | चहुँ दिस स्राइ जुरे मॅम्स्ता |
तेनखन राजपंति एक त्रावा | सिखर टूट तस डहन डोलावा |
परा दिस्टि वह राकस खोटा | ताकेसि जैस हिस्त बड़ मोंटा |
स्राइ स्रोहि राकस पर टूटा | गहि ले उड़ा मॅबर जल स्रूटा |
बोहित टूक टूक सब भए | श्रेंस न जाने दहुँ कहँ गए |
भए राजा रानी दुइ पाटा | दूनौ बहे मए दुइ बाटा |
काया जीउ मिलाइ कै कीन्हेसि स्ननँद उछाहुँ |
लवटि विस्तोउ दीन्ह तस कोउ न जानै काहुँ ॥३६६॥

अर्थ—(१) [उस भँवर में पड़कर] पानी के साथ-साथ जलयान भी चक्कर खाके लगा, और आशा तुलती देखकर राक्षस [भी] नाचने लगा। (२) हाथी, घोड़े और मानव—सभी डूवने लगे, और उनके चारों ओर मांसभक्षी [पक्षी] आ-आकर इकट्ठे होने लगे। (३) उसी क्षण एक राजपक्षी आया, जब उसने अपने डैने हिलाए, तो [ऐसा लगा] मानो पर्वत का शिखर टूट पड़ा हो। (४) उस राजपक्षी की दृष्टि में वह खोटा राक्षस पड़ा, तो उसे उसने ऐसा ताका (समझा) कि कोई बड़ा मोटा हाथी है। (५) अतः वह आकर उसी राक्षस पर टूट पड़ा, और उसे पकड़कर उड़ चला; [उसके उड़ने से जो हवा का झोंका उठा] उससे जल में भँवर छूट पड़ी। (६) समस्त जलयान टुकड़े-टुकड़े हो गए, और ऐसे विखरे कि पता नहीं कि कहाँ-कहाँ चले गए। (७) राजा और रानी भी [अलग-अलग जलयान के ] दो फलकों (पल्लों) पर वह निकले और वहकर दोनों दो बाट हो गए। (८) [जहाँ उस परमेश्वर ने दो प्राणियों के] काया और जीवों को मिलाकर आनंद और उत्साह दिया था, (९) वहीं उलटकर उन्हें ऐसा विछोह भी दिया कि कोई किसी को न जान सका [कि वह कहाँ गया]।

टिप्पणी—(१) भवँ्<भम्<भ्रम्=चक्कर खाना। तुल्=तुलना,पहुँचना। (३) तेतलन<तत्क्षण। डहन<डयन=डैना, पंखा। (४) खोटा<खोड[दे $_{0}$ ]=दोषयुक्त, दुष्ट। ताक्<तक्क<तर्कय्=विचार करना, समझना। (७) पाटा<पट्ट=फलक, लकड़ी का पल्ला। बाट<वट्ट<वर्त्म=मार्ग। (८) उछाह<उत्साह=उत्सव।

मुरुछि परी पदुमावित रानी । कहँ जिउ कहँ पिउ ऐस न जानी । जानु चित्र मूरित गिहं लाई । पाटा परी बही तिस जाई । जनम न पौन सहै सुकुमारा । तेहि सो परा दुख समुँद ऋपारा । लखिमिन मान समुँद के बेटी । ता कहँ लिच्छ भई जेंड़ भेंटी । खेलत श्रही सहेलिन्ह सेंती । पाटा जाइ लगा तेहि रेती । कहेंसि सहेलिहु दैखहु पाटा । मूरित एक लागि एहि घाटा । जो देखेन्हि तिरिया है साँसा । फूल मुएउ पे मुई न बासा । रंग जो राती पेम के जानहुँ बीर बहूटि । श्राइ बही दिध समुँद महँ पे रँग गएउ न छूटि ॥३९७॥।

अथे—(१) पद्मावती रानी मूच्छित हो पड़ी, कहाँ उसका जीव था और कहाँ उनका प्रिय था, यह उसे ज्ञात न होता था। (२) मानो चित्र की मूर्ति पकड़कर लगा दी गई हो, काष्ठ-फलक पर इस प्रकार वहती हुई वह जा रही थी। (३) जिम मुकुमार वाला ने जन्म भर पवन [का झोंका] भी न सहा था, उस पर यह अपार दुःख-ममुद्र आ पड़ा! (४) लक्ष्मणा (लक्ष्मी) मान समुद्र की वेटी थी; वह ऐसी थी कि जिमने भी उससे भेंट की, उसको लक्ष्मी (सुख-समृद्धि) प्राप्त हुई। (५) जहाँ वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, काष्ठ-फलक उसी समुद्र की रेती से जा लगा। (६) लक्ष्मणा (लक्ष्मी) ने कहा, "सहेलियों, इस काष्ठ-फलक को देखों, [इस पर आसीन] एक मृत्ति इस घाट से आ लगी है। (७) जव उन्होंने उस स्त्री को देखा, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उसकी साँस शेप है; फूल मृत है किन्तु उसकी वासना नहीं गई है। (८) और वह प्रेम के रंग में रॅगी हुई है, मानो वीर वहूटी हो; (९) वह दिध समुद्र में वहती हुई आई है, किन्तु उसका रंग छट नहीं गया है।

टिप्पणी——(१) ऐस<ईदृ $\eta$ =ऐसा। (२) पाटा<पट्ट=फलक, काष्ठ-फलक। (४) लखिमनी<लक्ष्मणा=लक्ष्मी। (५) सेंती सइं<समम् = साथ। (८) बीर-बहूटी—इन्द्रगोपा, एक लाल मखमली रंग का कीट जो वर्षी में रेगता दिखाई पड़ता है। (९) दिघ समुँद: [ इसके वर्णन के लिए दे० छंद १५२ ]।

लखिमिनि लखन बतीसो लखी | कहेसि न मरे सभाँरहु सखी | कागर पुतरी जैस सरीरा | पवन उड़ाइ परी मँफ नीरा | उदिध फकोर लहिर जल भीजी | तबहु रूप रँग नाहीं छीजी | ख्रापु सीस लें बैठी कोरा | पवन डोलाविह सिख चहुँ स्त्रोरा | पहरक समुिक परा तन जीऊ | माँगेसि पानि बोलि के पीऊ | पानि पियाइ सखी मुँह धोईं | पदुिमिन जानु कँवल सँग कोईं | तब लिसिमिन दुख पूँ छ मरौही | तिरिया समुिक बात कहु मोही | देखि रूप तोर श्रागर लागि रहा चित मोर | केहि नगरी के नागरि काह नाउँ धिन तोर ॥३६८॥

अर्थ—(१) लक्ष्मणा (लक्ष्मी) ने उसे बत्तीसों लक्षणों से युक्त देखा, तो उमने अपनी सिखयों से कहा, "यह मरने न पावे, इसकी सँभाल करों। (२) इसका शरीर काग़ज की बनी उस पुतली के जैमा है, जो पवन में उड़ाई जाकर जल के मध्य आ पड़ी हो। (३) उदिध के झकोरों से उठी हुई लहरों के जल से यह भीगी है, तब भी रूपरंग में यह क्षीण नहीं हुई है।" (४) [यह कहकर] वह आप ही उसके सिर को गोद में लेकर बैठ गई, और उसकी सिखयाँ चारों ओर में वायु करने लगीं। (५) एक प्रहर के बाद पद्मावती के शरीर में जीव (प्राण) समझ पड़ा, और 'प्रिय' कहकर उसने पानी माँगा। (६) उसे पानी पिलाकर सिखयों ने उसका मुँह घोया; उसके साथ वे सिखयाँ ऐसी लगी मानों कमिलनी के साथ कुमुदिनियाँ हों। (७) तब लक्ष्मणा (लक्ष्मी) ने उस मरणासन्ना से उसका दु:ख पूछा, [और कहा,] "स्त्री समझकर मुझसे [विना किसी संकोच के] अपनी वार्त्ता कहो। (८) तुम्हारा ऐसा बढ़ा-चढ़ा हप देखकर तुमसे मेरा

चित्त लग रहा है; (९)बताओ, तुम किस नगरी की नागरी हो, और ऐ स्त्री, तुम्हारा नाम क्या है ? "

टिप्पणी——(१) लखन बतीस=बतीस शुभ लक्षण। (पुरुषों के ३२ लक्षणों के लिए दे० १९३-५ टिप्पणी—स्त्रियों के लक्षण भिन्न हो सकते हैं ) (२) कागर < काग्रज [फ़ा०]। पुतरी < पुत्तली। (३) छीज् < क्षी = क्षीण होना। (४) कोर < कोड < क्षोड = गोद। (७) मरौही = मरने वाली, मरणासन्न। अपने 'जायसी ग्रंथावली' संस्करण में मैंने संशोधन के रूप में 'पिरौही' पाठ रक्खा था, किन्तु प्रतियों में 'मरौही' पाठ ही मिलता है, और वह संगत है, इसलिए संशोधन अनावश्यक है। इस सुझाव के लिए डॉ० वामुदेव शरण अग्रवाल का कृतज्ञ हूँ। (८) आगर < अग्र = बढ़ा चढ़ा। (९) धनि < धन्या = स्त्री।

नैन पसारि चेत धनि चेती । देखे काह समुँद के रेती । श्रापन को उन देखेसि तहाँ । पूँछेसि को हम को तुम कहाँ । श्रापन को उन देखेसि तहाँ । पूँछेसि को हम को तुम कहाँ । श्राप्त को सखीं कँवल सँग कोई । सो नाहीं मोहि कहाँ विछोई । कहाँ जगत मनि पीउ पियारा । जो सुमेरु विधि गरुश्र सँवारा । ताकरि गरुई प्रीति श्रापरा । चढ़ी हिएँ जस चढ़ै पहारा । रहै न गरुई प्रीति सो भाँपी । कैसे जियों भार दुख चाँपी । कँवल करी केइँ चूरी नाहाँ । दीन्ह बहाइ उदिध जल माहाँ । श्राप्त परा वेकरार । तरिवर तजे जो चूरि कै लागे केहि की डार ।।३६६।।

अर्थ—(१) नेत्रों को प्रसारित कर (धीरे-धीरे खोलकर) वह स्त्री जब चेत से चेतित हुई, वह देखती क्या है? समुद्र की रेत! (२) वहाँ उसने अपना आत्मीय कोई नहीं देखा, अतः उसने पूछा, "मैं कौन हूँ और तुम सब कौन हो और मैं कहाँ [आ गई] हूँ ? (३) जो मेरी सिखयाँ कमिलनी के साथ कुमुदिनी रूप में थीं, वे नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहाँ छोड़ दिया? (४) संसार का मिण मेरा प्यारा प्रिय (पित) कहाँ है जो विधाता के हारा मुमेरु सदृश गुरु (गौरवपूर्ण) निर्मित किया गया है? (५) उसकी अपार रूप से गुर्वी प्रीति मेरे हृदय में इस प्रकार चढ़ी हुई है जैसे पहाड़ चढ़ा हो। (६) वह गुर्वी प्रीति डंकी नहीं रह रही है; [उसके] दुःख-भार से दबाई हुई मैं कैसे जीवित रहूँ ? (७) हे नाथ, इस कमल-किलका को किसने तोड़ा और समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया। (८) विछोह का पवन जब आया, पत्ता वेचेत होकर गिर पड़ा; (९) र्याद तरु-वर [अपने] पत्ते को तोड़कर त्याग दे, तो वह किसकी डाल लग सकता है ?"

टिप्पणी--(१) पसार्<प्रसारय् कैलाना : अचेतावस्था से चेत में आते हुए नेत्रों को धोरे-धीरे खोल पाने के अर्थ में 'पसार' का यह प्रयोग किया गया है। (३) कोई < कुमृदिनी। (४) पिआर < प्रियालु = प्यारा। (५) गरुई < गुर्वी। (६) झाँप् < झंप् = खाँकना। चाँप् < चंप् = दबाना। (७) चूर् < चूर्य् < चूर्ण्य् = तोड़ना, टुकड़े-टुकड़े करना। (८) बेकरार < वेकरार [फ़ा०] = बेचेत।

कहेन्हि न जानहिं हम तोर पीऊ । हम तोहि पावा ऋहा न जीऊ ।

पाटा परी स्त्राइ तूँ बही | श्रेंसि न जानिहं दहुँ का स्त्रही | तब सो सुघि पदुमावित भई | सूर बिछोह मुरुछि मिर गई | विवा सिर रकत सुराही ढारी | जनहुँ बकत सिर काटि पबारा | विवहिं चेत खिन होइ बेकरारा | भा चंदन बंदन सब छारा | बाउर होइ परी सो पाटा | देहु वहाइ कंत जेहि घाटा | को मोहि स्त्रागि देइ रिच होरी | जियत जो बिछुरी सारस जोरी | जेहि सर मारि बिछोहि गा देहि स्त्रोहि सर स्त्रागि | लोग कहै यह सर चढ़ी हों सो चढ़ों पिय लागि ॥४००॥

अर्थ--(१) [उन सबों ने कहा,] "हम तेरे प्रिय (पति) को नहीं जानती हैं हमने सुझे ही पाया है, और [उस समय] तूझमें जीव नहीं था। (२) तू काप्ठ फलक पर पड़ी हुई वहती आई थी, और ऐसी आई थी कि न जाने तू क्या थी।" (३) तब उसे उस बात की (पित से विछोह की) सुधि (समझ) हुई, और सूर्य (प्रेमी) के विछोह में वह पद्मिनी मूच्छित होकर मर गई। (४) [वह ऐसी लग रही थी] मानो विना सिर [गर्दन] की रक्त की सुराही ढरका दी गई हो, अथवा कोई बत्तख हो जिसका सिर अलग कर उसे फेंक दिया गया हो। (५) एक क्षण चेत में आती तो दूसरे क्षण बेचेत होती थी, और उसके चंदन और रोली आदि सभी [अलंकरण] क्षार हो गए थे। (६) वह वावली होकर काष्ठ-फलक पर पड़ी हुई थी [और कह रही थी,] "जिस घाट पर मेरा कान्त हो, उसी घाट पर प्रवाहित कर कि मुझे भी भेज दो। (७) मैं मर रही हूँ,] होलिका (चिता) रचकर और उस पर मुझे रखकर कौन मुझे आग देगा (मेरा दाह करेगा) जो जीते जी ही यह सारस-प्रिया [अपने सारस से ] विछड़ गई है। (८) जिस शर (वाण) से [सारस के जोड़े—नर सारस को] मारकर, ऐ अहेरी (विधाता), तूने मुझे उससे वियुक्त किया, उसी शर (सरकंडे) से तु मुझे [चिता की] आग भी दे, (९) जिससे लोग कहें कि इसने चितारोहण किया है, और मैं भी प्रिय के लिए चिता-रोहण कर सकूँ।"

टिप्पणी—(२) पाटा < पट्ट=फलक, काष्ठ-फलक । (३) सुघि < शुद्धि=चेत । (४) बकत < बत्तख [फ़ा॰] = एक लंबी गर्दन की प्रख्यात बड़ी चिड़िया। (५) बेक-रारा < बेकरार [फ़ा॰] = बेचेत । बंदन < वन्दन = रोली, श्री । (७) सारस जोरी = सारस युग्म का मादा पक्षी। (८) सर < शर = वाण। वाणशर (सरकंडे) के टुकड़ों में आगे लोहे के फल लगाकर बनाए जाते थे, वे इसलिए 'शर' कहलाते थे। सर < शर = सरकंडा। चिता में सरकंडे से आग दी जाती रही है। (९) सर < शर = चिता। चिता की रचना तथा उसमें आग लगाने के लिए सरकंडे का प्रयोग होता रहा है, इसलिए यह नाम पड़ा।

कया उद्घि चितवौँ पिय पाहाँ । देखौं रतन सो हिरदै माहाँ । जानु श्राह्वि दरपन मोर हिया । तेहि महँ दरस देखावै पिया । नैन नियर पहुँचत सुठि दूरी । श्रय तेहि लागि मरौँ सुठि भृरी । पिउ हिरदै महँ मेंट न हाई । को रे मिलाव कहीँ केहि रोई । साँस पास नित त्रावे जाई। सो न सँदेस कहै मोहि त्राई। नैन कौड़िया में मँड़राहीं। थिरिक मारि ले त्रावहिं नाहीं। मन भँवरा त्रोहि कँवल बसेरी। होइ मरिजया न त्रानिहं हेरी। साथी त्राथि नित्राथि में सकेसि न साथ निबाहि। जौं जिउ जारे पिउ मिले फिटु रे बीयजिर जाहि।।४०१।।

अर्थ—(१) "मेरी काया उदिष (समुद्र) है, उसमें जब प्रिय पर दृष्टि डालती हूँ, तो उस रत्न (रत्नसेन) को हृदय में देखती हूँ। (२)मानो मेरा हृदय दर्पण है, और उसमें मेरा प्रिय दर्शन दिखाता है। (३) नेत्रों के लिए वह निकट है, किन्तु पहुँचने के लिए अत्यिधिक दूर है, इसलिए अब उसके लिए मैं चिन्तित होकर मर रही हूँ। (४) मेरा प्रिय मेरे हृदय में ही है, किन्तु [विडंबना यह है कि] उससे मिलना नहीं हो रहा है। कौन उससे मुझे मिलाए? किससे मैं [उससे मिलाने के लिए रोकर कहूँ? (५) मेरी साँस नित्य ही उस [दय-निवासी] प्रिय के पास आती-जाती है, किन्तु वह उसका कोई सन्देश वहाँ से आकर नहीं कहती है। (६) मेरे नेत्र कौड़िया पक्षी होकर [इस आशा में] मेंडराते रहते हैं [कि वह रत्न उलयकर उपर झलके, तो वे उसे पकड़ लें], किन्तु वे भी थिरक मारकर उसे नहीं लाते हैं! (७)मेरा मन-भ्रमर भी उसी किल्का निवासी है किन्तु वह मरजीवा बनकर उसे नहीं ढूँढ़ लाता है। (८) यह जीव, अस्ति-नास्ति [की स्थितियों] का सार्थिक होकर भी [उस प्रिय का] सार्थ नहीं निभा सका; (९) इसलिए यदि इस जीव के जला देने से प्रिय मिलता हो, तो यह जीव नष्ट हो जाए और जल जाए।"

टिप्पणी——(१) कया < काया = शरीर । (६) कौड़िया = एक समुद्री पक्षी, जिसके संबंध में धारणा थी कि वह रत्नों को चुगता है जब वे उल्थकर समुद्र में ऊपर आ झलकते हैं । मंडराय् < मण्डलाय् = मंडलाकार उड़ना । थिरक् = [नृत्य की एक विशिष्ट गित की भाँति ] क्षिप्र गित से पद-निक्षेप करना । (७) मर्राजआ < मरजीवय < मरजीवक [दे०] = समुद्र में रत्नादि निकालने के लिए डुबकी लगाने वाला । (८) साथी < सित्थअ < सार्थिक = सार्थ (समूह) का व्यक्ति । आथि निआिथ < अत्थि-णत्थि < अस्ति-नास्ति = भाव-अभाव, जगत् के अस्तित्व-अनस्तित्व की स्थितियाँ । साथ < सत्थ < सार्थ = प्राणियों का समूह । (९) फिट् [दे०] नष्ट होना ।

इस छंद में किव ने पारमाथिक प्रेम और विरह के अपने सिद्धान्तों का अत्यंत भावपूर्ण उद्घाटन किया है। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति किव के सिद्धान्तों के समझके के लिए उपयोगी है।

सती होइ कहँ सीस उघारै। घन महँ बिज्जु घाय जस मारे। सेंदुर जरे स्त्रागि जनु लाई। सिर की त्रागि सँमारिन जाई। छूटि माँग सब मोंति पुरोई। बारिह बार गरिह जनु रोई। टूटिह मोंति विछोहा भरे। सावन बुंद गरिह जनु ढरे। भहर भहर कर जोबन बरा। जानहुँ कनक त्र्रागिन महँ परा। स्त्रानि माँग पै देइ न कोई। पाहन पवन पानि सुनि होई।

कनै लंक टूटी दुख जरी | बिनु रावन केहि बार होइ खरी | रोवत पंखि बिमोहे जनु कोकिला ऋरंभ | जाकरि कनक लता यह बिछुरी कहाँ सो प्रीतम खंम ।।४०२।।

अर्थ—(१) [यह कहकर] सती होने के लिए पद्मावती ने सिर पर का वस्त्र हटाया, तो ऐसा जान पड़ा मानो बादलों (केश) में बिजली (माँग) ने प्रहार किया हो। (२) उसका मिन्दूर जलने लगा, मानो आग लगा दी गई हो, और उसके सिर की वह आग सँभाली नहीं जा रही थी। (३) उसकी समस्त माँग, जो कि मोतियों से पूरी हुई थी, छूट पड़ी, मानो वह माँग वार-वार रो-रोकर गल (गिर) रही थी। (४) उसमें जो मोती [पूरे हुए] थे, वे विछोह से भरकर [क्योंकि वह सती होने के लिए प्रस्तुत थी] [इस प्रकार] टूटने (गिरने) लगे, मानो सावन की वूंदें ढलककर गल (गिर) रही हों। (५) उसका यौवन भहर-भहर (भक्-भक्) कर के इस प्रकार जल रहा था मानो सोना आग में पड़ गया हो। (६) वह [सती होने के लिए] अग्नि माँग रही थी, किन्तु कोई दे नहीं रहा था; उसकी अग्न-याचना को सुनकर पापाण भी पवन और पानी हो रहा था। (७) दुख से जलकर कनक-लंक (किट और लंका) टूट गई थी, विना रावन (रावण और रमण) के वह किसके बल पर खड़ी हो? (८) उसके रुदन से पक्षी विमुग्ध हो गए; [उन्हें लगा] मानो कोकिला ने [रोना] आरंभ किया हो। (९) [वे कहने लगे,] जिसकी यह कनकलता बिछुड़ गई है, वह प्रियतम खंभा [जिस पर यह चढ़ रही थी] कहाँ है?

टिप्पणी—(१) उघार्<उग्घाड<उद्घाटय्=उघाड़ना, खोलना । घाय<घात=चोट । (३) पुरोव् <पूरय्=पूरना, भरना । (५) बर्<बल्<ज्वल्=जलना । (६) पाहन<पाषाण । (७) कर्ने<कनक । लंक= |१] लंका, [२] किट । रावन⇒[१] रावण, [२] रमण, पति । बर<बल । (८) अरंभ<आरंभ=आरंभ करना। (९)खंभ < स्कम्भ=खंभा, सहारा ।

लिखिमिनि लागि बुकावै जीऊ । ना मरु भगिनि जिन्ने तोर पीऊ । पिउ पानी होइ पौन ऋधारी । जस हों तुहूँ समुंद्र के बारी । में तोहि लागि लेब खटबाटू । खोजब पितें जहाँ लिग घाटू । हों जेहि मिलौं तासु बड़ भागू । राज पाट ऋौ होइ सोहागू । के बुकाउ ले मँदिल सिघारी । भई सुसार जेंवे नहिं नारी । जेहि रे कंत कर होइ बिछोवा । का तेहि भुख नींद का सीवा । जिउ हमार पिउ लेवे ऋहा । दरसन देउ लेउ जव चहा । लिखिमिनि जाइ समुँद पहँ बिनई ते सब बानें चालि । कहा समुंद्र ऋहै घट मोरें ऋगिन मिलावों कालि । ४०३॥

अर्थ--(१) लध्मणा (लक्ष्मी) उसके [जलते हुए] जीव को बुझाने लगी, [और कहने लगी,] ''ऐ भगिनी, तून मर, तेरा प्रिय जीवित है। (२) पानी पी और वायु का आधार ले (साँस ले); जैसी मैं हूँ, तूभी समुद्र की कन्या है [यह समझ]। (३) मैं तेरे लिए खटबाट लूँगी (खाट पर पड़ जाऊँगी) और [तब अवश्य ही] मेरे पिता जहाँ

तक भी [समुद्र के] घाट हैं वहाँ तक [तेरे प्रिय की] खोज करेंगे। (४) मैं जिसे मिलती हूँ उसका वड़ा भाग्य होता है, उसे राज्य, सिंहासन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। (५) [इस प्रकार] ममझा-बुझाकर उसे वह मंदिर (राजभवन) में ले गई। सुरस [रसोई] हुई, किन्तु नारी (पद्मावती) ने भोजन करना नहीं स्वीकार किया। (६) [उसने कहा,] "जिसे कान्त का विछोह होता है, उसे भूख, नींद और सोना कहाँ? (७) मेरा जीव प्रिय को लेने (लाने) पर [लगा हुआ] है, उसका दर्शन दो (कराओ) तो जब चाहे [मेरे जीव को] लो।" (८) लक्ष्मणा (लक्ष्मी) ने समुद्र के पास जाकर उन सब बातों को चला (छेड़) कर वह बिनती की [जो पद्मावती ने की थी]; (९) [इस पर] समुद्र ने कहा, "वह (रत्नसेन) मेरे घट में ही है, उसे लाकर मैं कल ही मिलाऊँगा।"

टिप्पणी——(१) लर्खामिनि<लक्ष्मणा=लक्ष्मी । (२) बारी<बालिका । (३) खटवाट<खट्टा-वट्ट<खट्वा-वृत्ति = खाट पर पड़ने की प्रवृत्ति । (४) पाट<पट्ट= सिंहासन । (५) सुसार=सुरस (८) बिनव्<विष्णव्<िवज्ञापय्=कहना, निवेदक करना । (९) कालि<कल्य=आनेवाला कल ।

राजा जाइ तहाँ विह लागा। जहाँ न कोइ सँदेसी कागा।
तहाँ एक परवत हा ढूँगा। जहवाँ सब कपूर श्री मूँगा।
तेहि चिंद हेरा कोइ न साथा। दरव सैंति कछु लाग न हाथा।
श्रहा जो रावन रैनि बसेरा। गा हेराइ कोइ मिलै न हेरा।
धाह मेलि के राजा रोवा। केइँ चित उर कर राज बिछोवा।
कहाँ मोर सब दरब मँडारू। कहाँ मोर सब कटक खँघारू।
कहाँ मोर तुरग वालका बली। कहाँ मोर हस्ती सिंघली।
कहाँ रानी पदुमावित जीउ बसत तेहि पाहँ।
मोर मोर के खोएउँ भूलेउँ गरब मनाहँ॥४०४॥

अर्थ—(१) राजा (रत्नसेन) बहकर वहाँ जा लगा, जहाँ पर कोई सन्देशवाहक [यहाँ तक कि] काग भी न था। (२) वहाँ एक ढूँगा पर्वत था, जहाँ सव कुछ कपूर और मूँगा ही थे। (३) उस पर चढ़कर देखा, साथ में कोई न था। [उसने कहा,] "द्रव्य बटोरकर हाथ कुछ न लगा। (४) जो रावण का रात्रि का निवास था (उसके सदृश मेरा जो सुख-सौख्य था), वह गुम हो गया, और ढूँढ़ने से भी नही मिल रहा है!" (५) [यह कहकर] राजा धाड़ मारकर रो पड़ा, [और कहने लगा], "किसने मेरा चित्तौर का राज्य (राजकीय वैभव) मुझसे अलग किया? (६) मेरा समस्त द्रव्य-भाडार कहाँ है? और, मेरा समस्त कटक स्कन्धावार कहाँ है? (७) मेरा बलशाली वालका नुरंग कहां है? मेरा सिहली हाथी कहाँ है? (८) [मेरी] रानी पद्मावती कहाँ है, जिसके पास मेरा जीव निवास करता है? (९) मैंने 'मेरा', 'मेरा' करके [सब-कुछ] खो दिया, जब मै मन के गर्व में [अपने को] भूल गया!"

टिप्पणी—(१) ढूँगार्=ांठगना, नीचा । (३) साथ<सत्थ<सार्थ = जन-समूह, मंडली । सेंत्=इकट्ठा करना । (४) रैनि<रयणी<रजनी । (५) घार = पुकार, चिल्ला-

हट, धाड़ । (६) खँधार <स्कन्धावार≕सैनिक छावनी । (७) बालका≔बोड़ की जाति-विशेष (८) पाह<पार्श्व ।

चंपा भँचरा कर जो मेरावा । माँगे राजा वेिंग न पावा । पदुमिनि चाह जहाँ सुनि पावों । परों ऋांगि ऋों पानि धसावों । हुँहौं परबत मेरु पहारा । चहौं सरग़ ऋों परों पतारा । कहँ ऋस गुरु पावों उपदेसी । ऋगम पंथ को होइ सँदेसी । परें आइ तेहि समुँद ऋथाहा । जहवाँ वार पार निर्ह थाहा । मीता हरन राम संयामा । हिनवत मिला मिली तब रामा । मोहि न कोइ केहि विचयों रोई । को वर वाँधि गवेंसी होई । भँवर जो पावा कँवल कहँ मन चिंता बहु केलि । ऋषाइ परा कोइ हिस्त तहँ चूरि गएउ सब बेलि ॥ ४०५॥

अर्थ—(१) चंपक और भ्रमर का जो मिलाप होता है, [विधाता से] राजा (रतन-सेन) वह माँगता (चाहता) था, किन्तु वह शीघ्र उसे मिलने वाला नहीं था। (२) [यह देखते हुए] वह कहने लगा, "मैं पिंधनी का कुगल-समाचार जहाँ मुन पाऊँ, [उस स्थान पर पहुँचने के लिए] आग में कूद सकता हूँ और पानी में धँम मकता हूँ, (३) सुमेरु पर्वत में खोज कर मकता हूँ, आकाश पर चढ़ और पाताल में गिर सकता हूँ। (४) कहाँ ऐसा उपदेश देने वाला गुरु मैं पाऊँ जो उस अगम्य पथ का मन्देश देने वाला हो? (५) [अब] मैं उस अथाह समुद्र में आ पड़ा हूँ जिसका न ओर है न छोर और न जिसकी थाह है। (६) सीता-हरण और राम-रावण-युद्ध [भले ही हुए] किन्तु हनु-मान [जैसा संदेशी] मिला तभी तो वह रामा (मीता) [राम को] प्राप्त हुई ? (७) मेरे लिए तो कोई नही है; मैं किससे रोकर विनय करूँ ? कौन वल बाँधकर (माहस कर) [मेरी ओर से] पिंधनी की खोज करने वाला होगा ? (८) भौरे (प्रेमी) ने जो कमिलनी (प्रेमिका) को प्राप्त किया, तो उसने मन में बहुनेरी केलि की कल्पना की; (९) किन्तु [तब तक] कोई हस्ती (संकट) वहाँ आ पड़ा और वह उसकी समस्त [आशा] बल्लरी को तोड़-ताड़ गया।"

टिप्पणी—(१) चंपा भँवरा कर जो मिलावा : चम्पक और ग्रमर का मिलन मृत्यु-दायक होता है । भौरिह मीचु निअर जब आवा । चंपा बास लेन कहें घावा । अब वह जीवन में व्यथित होकर प्राण देना चाहता था किन्तु एक बार अपनी चम्पा (पद्मावती) से मिल कर । (५) वार(<आरओं<आरतस्=पास में)=पास का किनारा, । पार=दूसरा (दूर का ) किनारा। (७) गर्देसी<गर्वेषिण्=स्रोज करने वाला। (९) चूर्<चूर्य्<चूर्य्= चूर्णं करना, तोड़ना, खंड-खंड करना।

कार्युं पुकारों का पहँ जाऊँ | गाढ़ें मीत होड एहि टाऊँ | को यह समुँद मँथे वर वाढ़ा | को मिथ रतन पदारथ काढ़ा | कहाँ सो ब्रह्मा विस्तु महेमू | कहाँ सो मेरु कहाँ सो सेमू | को स्रास्त साज मेरावे स्त्रानी | वासुिक वोढ सुमेरु मथानी | को दिध मथे समुँद जस मँथा | करनी सार न कथनी कथा | जों लिंग मथें न कोइ दें जीऊ । सूधी ऋँगुरी न निकसे घीऊ । ले नग मोर समुँद भा बटा । गांड परें तौ पै परगटा । लीलि रहा श्रव ढील होइ पेट पदारथ मेलि । को उजियार करें जग सापाँ चाँद उधेलि ॥४०६॥

अर्थ—(१) उसने कहा, "किसको पुकारू और किसके पास जाऊँ जो संकट के समय इस स्थान पर मेरा मित्र हो? (२) कौन ऐसा है कि समुद्र-मंथन के लिए जिसका बल वहा हो? उसे मथकर कौन उसमें से रत्न-पदार्थ (रूप पिद्यनी) को निकालेगा? (३) [ उस समुद्र-मंथन के समय जो शिक्तियाँ थी वे आज कहाँ हैं?] वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहाँ हैं? और कहाँ वह मेरु तथा शेप हैं ? (४) आज वैसा साज कौन लाकर जुटाएगा कि वासुकी रस्सी हो और मेरु मंथन दंड हो? (५) [पुनः] कौन दिध [-समुद्र] को उस प्रकार मथ सकता है जैसे [क्षीर] समुद्र मथा गया था? [सिद्धि के लिए] करनी ही सार पदार्थ है, कथनी की कथा नहीं। (६) जब तक जीव (प्राणों को) देकर कोई मंथन नहीं करता है, तब तक [कुछ संभव नहीं है] सीघी उँगली से तो घी भी नहीं निकलता है। (७) मेरा नग (पिद्यनी) लेकर समुद्र अपने रास्ते लगा (चलता बना) है; [अब तो] उसके ऊपर कोई किटनाई, पड़े, तभी वह [उसको लेकर] प्रकट होगा। (८) वह पेट मे पदार्थ (पिद्यनी) को रखकर और अब ढीला (निश्चिन्त) होकर वह उसे निगल गया है। (९) अब कौन उस ढॅके हुए चन्द्र को उद्घाटित करके [मेरे| जगत् को उज्ज्वल (प्रकाशित) करेगा?

टिप्पणी——(२) बर<बल । काढ्<कड्ढ<कृष् = काढ्ना, निकालना । (४) आन्<आ+नी = लाना । वोढ<वोढ्<वोढ्<वोद्=वहन करने वाला, रस्सी । 'जायसी ग्रंथा-वली' संस्करण में मैंने 'बंघ' पाठ स्वीकार किया था, किन्तु मूल पाठ 'वोढ' ही प्रमाणित होता है, जिससे नागरी लिपि के माध्यम से 'वैठ' 'वैह', 'वोइघ' विकृतियाँ हुई, और फ़ारसी लिपि के माध्यम से डेढ [<वोइढ], 'होइ दिघ' विकृतियाँ हुई; 'बंघ' पाठ प्रसंगार्थ समझ कर किया हुआ प्रक्षेप ज्ञात होता है। [तुल० साँस वोढ मन मथनी गाढ़ी। (१५२-४) : वहाँ भी पाठांतर प्रायः इसी प्रकार हैं और प्रसंगार्थ के आधार पर एक प्रति में दवालै '(<दुवालैं) प्रक्षेप किया गया है]। (८) ढील<ढिल्ल [दे०]=ढीला, शिथिल, निर्वचत । (९) उथेल्<उग्धड्<उद्+याटय्=खोलना।

गोसाइँ तृ सिरजनहारू । तृँ मिरिजा यहु समुँद ऋपारू । तृँ जल उपर घरती राखे । जगत भार ले भार न भाखे । तृँ यह गँगन ऋंतरिय थाँमा । जहाँ न टेक न थूनी खाँमा । चाँद मुरुज ऋो नयतन्ह पाँती । तोरे डर घाविह दिन राती । पानी पवन ऋगिनि ऋो माँटी । सब की पीठि तोरि है साँटी । सो ऋमुरुख बाउर ऋो ऋंघा । तोहि छाँ डि ऋगेरिह चित बंघा । घट घट जगत तोरि है डीटी । हौं ऋंघा जेहि सूफ न पीटी । पीन हुतें भा पानी पानि हुतें में ऋगि । श्राणि हुतें में माँटी गोरख घंघे लागि ।।४०७।।

अर्थ—[रत्नसेन विनती करना प्रारम्भ किया,] "(१) ऐ स्वामी, तू निर्माता है, तू ने ही यह अपार समुद्र निर्मित किया है; (२) तूने जल पर घरती को रक्खा है, और जगत् का भार लेकर उसको भार नहीं कहा है (तेरे लिए वह भार नहीं हुआ है); (३) तूने ही अन्तरिक्ष में इस आकाश को थाम रक्खा है, जहाँ न कोई सहारे की लकड़ी, थून और खंभा है; (४) चन्द्र, सूर्य और नक्षत्रों की पंक्तियाँ, तेरे डर से [उस आकाश में] दिन-रात [यथा-समय] दौड़ती रहती है; (५) पानी, पवन, अग्नि, मिट्टी—सभी की पीठ पर तेरी चाबुक रहती है; (६) [इसलिए] वह मूर्ख, बावला और अंधा है, जो तुझे छोड़कर किसी अन्य में चित्त बाँधता है; (७) जगत् में प्रत्येक प्राणी के घट के भीतर तेरी दृष्टि है, किन्तु मैं अंधा हूँ जिसे अपनी पीठ भी नहीं सूझती है। (८) पवन से पानी हुआ, और पानी से आग हुई, (९) और आग से भी [सृष्टि के] गोरखधंधे के लिए मिट्टी हुई।"

टिप्पणी——(१) सिरजन हार<सर्जन-कारिन्=िनर्माण करनेवाला । (२) भाख्< भाष्=कहना । (३) अंतरिख<अंतरिक्ख<अन्तरिक्ष । थूनी<यूण<स्थूण=स्कन्ध तक का पेड़ का तना जो छाजन आदि को टेकने के लिए लगाया जाता है । खाँभ<स्कम्भ=खंभा । (५) माँटी<मिट्टआ<मृत्तिका । साँटी<सटा=बालों की गूथी हुई डोरी, चाबुक । (६) अमुरुख<मूखं । बाउर<वाउल<वातूल= बावला, बातग्रस्त, पागल । (७) घट=शरीर । पीठ<पिट्ट<पृष्ठ ।

इस छंद में सृष्टि-धारण और उत्पक्ति के विषय के जायसी के विचार व्यक्त हुए हैं, जो प्रायः इस्लाम के उन विचारों से मिलते जुलते हैं जो 'क़ुरआन' में प्रति-पादित हैं।

तूँ जिउ तन मेरविस दे श्राऊ । तुँही बिछोविम करिस मेराऊ । चौदह भुवन सो तोरें हाथा । जहँ लिग बिछुरे श्री एक साथा । सब कर मरम भेद तोहि पहाँ । रोम जमाविस दूटै तहाँ । जानिस सबै श्रवस्था मोरी । जस विछुरी सारम कै जोरी । एक मुए सँग मरे सो दूजी । रहा न जाइ श्राइ सब पृजी । भूरत तपत दर्गधं का मरऊँ । कलपों सीस बेगि निस्तरऊँ । मरों सो लै पदुमार्वात नाँऊ । तूँ करतार करिस एक टाँऊ । दुख जो पिरीतम मेंटि कै सुक्ख न सोवे कोइ । इहै ठाउँ मन डरपे मिलि न बिछोवा होइ ॥४०८॥

अर्थ--(१) "तू मनुष्य को आयु देकर उसके घरीर में जीव को डालता है; तू विद्योव (विच्छेद) और तू ही मिलाप करता है. चौदह भुवनों में जहाँ तक भी विछुड़े और एक-साथ (मिले हुए)है. वे सब तेरी मुट्ठी में है। (३) सभी के मर्म और भेद तेरे पास हैं, जहाँ उनके रोएं भी टूटते है. तू ही उन्हें जमाता (पुनः उत्पन्न करता) है। (४) तू मेरी समस्त दशा जानता है; [मैं ऐसा हो रहा हूं] जैसा वह सारस होता है जिसकी जोड़ी (जिसका मादा) विछुड़ गई हो, (५) जिनमें से एक (नर) जब मर जाता है, तो उसके साथ दूसरी (उसकी मादा)भी मर जाती है। अब मुझसे रहा नहीं

जा रहा है, और मेरी आयु पूरी हो गई है। (६) मुखते और तप्त होते, जल कर क्या महाँ ? सिर ही काट डालूँ जिसमे शीध [इस दुःख से] निस्तार पा जाऊँ [यह मैंने निश्चय किया है]। (७) अतः मैं 'पद्मावती' का नाम लेते हुए मर रहा हूँ; हे कर्त्ता, तू हम दोनों को एक स्थान पर करे ! (८) [सब से बड़ा] दुःख यह होता है कि प्रियत्तम से मिल पाने के अनंतर भी मुख से [उसके साथ] सो न सके; (९) [संयोग में भी] इसी स्थित से मन डरता रहता है, कि कही मिलकर भी विछोह न हो।"

टिप्पणी——(१) आउ<आयु । (२) बिछुरा<िबच्छुडिअ<िबच्छुटित = विछुड़ा हुआ, अलग हुआ । (३) पाह<पार्श्व=पास । (४) जमाव्<जन्म + आपय् (?) = जन्माना, (६) झूर<ज्वल्=सूखता, संतप्त होना । कलप्<क्लृप्=काटना । (८) विछोव<विच्छोय<विच्छोद=अलग होना, विरह ।

इस छंद की प्रारंभिक पंक्तियों में मानव-निर्माण के संबंध के जायसी के विचार हैं, जो 'क़ुरआन' के विचारों से मिलते हैं।

किह के उठा समुँद महँ स्रावा । काढ़ि कटार गरे ले स्त्रावा । कहा समुद्र पाप स्रव घटा । वाँमन रूप स्त्राइ परगटा । तिलक दुवादस मस्तक दीन्हे । हाथ कनक वैसाखी लीन्हे । मुँद्रा कान जनेऊ काँघे । कनक पत्र घोती तर बाँघे । पायन्ह कनक जराऊ पाऊँ । दीन्ह स्त्रसीस स्त्राइ तेहि ठाऊँ । कहु रे कुँवर मोसौं यह वाता । काहे लागि करिस स्त्रप्याता । परिहेंसि मरिस कि कोनेहुँ लाजा । स्त्रापन जीउ देसि नेहि काजा । जिन कटार कँठ लाविस समुिक देखु जिउ स्त्रापु । सकित हुँकारि जीव जो काहे महा दोख स्त्रां पापु ॥४०६॥

अर्थ—(१) यह कह कर वह उठा और समुद्र में आया; कटार निकालकर उसे उसने गलें से लगाया [कि सिर काटकर आत्मघात करें]।(२) यह देखकर समुद्र ने [मन में] कहा (सोचा) कि अब इसका पाप घट (कट) चुका था, इसलिए ब्राह्मण के रूप में वह आकर प्रकट हुआ।(३) वह मस्तक पर द्वादश तिलक किए हुए था, और हाथ में सोने की वैसाखी लिए हुए था;(४) कानों में मुद्रा तथा कंधे पर यज्ञोप्पति [धारण किए हुए] था, धोती के नीचे कनक-पत्र बॉधे हुए था;(५) उसके पैरों में कनक की जडावदार पादुका थी। उस स्थान पर [इस वेप में आकर] उसने आशीर्वाद दिया।(६) उसने कहा, "ऐ कुमार. मुझमें एक बात बता; तू किसलिए यह अपघात (आत्मघात) कर रहा है?(७) तू किस परिहास के कारण मर रहा है या किस लज्जा के कारण ? तू अपना जीव किस कार्य के लिए दे रहा है?(८) तू कटार कंठ से न लगा: तू अपने जी में स्वयं समझ ले;(९) अपनी शक्ति को पुकार (आमंत्रित) कर यदि कोई जीव(प्राणो) को निकालता है, तो उसे महादोप और अपराध होता है।"

टिप्पणी—(३)मस्तक तिलक् दुआदस कीन्हें: तुल० द्वादस तिलक चंदन की षौलि। (वीसलदवरास १०२ं२) बैसाखी<वैशाखिन्=वह लकड़ी जिस पर टेक देकर कुश अथवा लूले-लंगड़े चलते हैं। (४) मुंद्रा<मुद्रा। कनकपत्र=एक प्रकार का कपड़ा जिस पर सोने के पत्र (वरक) चिपकाए होते थे। महीन घोतियों के नीचे समृद्ध लोग कदाचित् नगोट के रूप में इसका प्रयोग करते थे। (दे० २८२.९) (५) पाउ<पाउआ<पादुका = खड़ाऊँ। (६) अपघात<अपघात<आत्मवात। (९) काढ्<कढ्ड्<कृष्= निकालना, बाहर करना।

को तुम्हें उतर देइ हो पाँड़े। सो बोलें जाकर जिय भाँड़े। जंबू दीप केर हों राजा। सो में कीन्ह जो करत न छाजा। सिंघल दीप राज घर बारी। सो मैं जाइ वियाही नारी। लाख बोहित तेड़ँ दाइज भरे। नग श्रमोल श्रों सब निरमरे। रतन पदारथ मानिक मोंती। हती न काहु के संपित श्रोती। बहुल घोर हस्ती सिंघली। श्रों सँग कुँवर लाख दुइ बली। तेहि गोहन सिंघल पदुमिनी। एक सों एक चाहि रूपमनी। पदुमावित संसार रूपमिन कहँ लिंग कहीं दुहेल। एत सब श्राइ समुँद महँ खोएउँ हो का जियों श्राकेल। । १९९०।

अर्थ—(१) [रत्नमेन ने कहा,] 'हे पंडित, तुम्हें कौन उत्तर दे ? वही बोल (उत्तर दे) सकता है जिसका जीव उमके भांड (घट) में होता है। (२) मैं जंबू हीप का राजा हूँ। किन्तु मैने वह किया जो करते हुए मुझे शोभा नहीं देता था; (३) सिहल द्वीप के राज गृह में एक कत्या थी, उस नारी को [वहाँ] जाकर मैने व्याहा। (४) उसने (उस राजा ने) एक लाख जलयान दायज से भर दिए: [उनमें] अमूल्य नग थे और वे सब निर्मल थे; (५) रत्न, पदार्थ (हीरे), माणिक, और मौनितक [इतने थे कि] किसी अन्य के पास उतनी मंपिन नहीं थी। (६) [पुनः उसने] बहुलता में घोड़े, सिहली हस्ती तथा दो लाख बलशाली कुमार साथ में दिए। (७) इसके साथ-साथ सिहल की पिद्यानियाँ दीं, जो एक से एक अधिक रूपमणि थीं। (८) पद्यावती तो [इनमें] संसार का रूपमणि थी, कहाँ तक मैं [उस] दुहेंल्य [घटना] को कहूँ ? (९) और इतना सब मैंने आकर समुद्र में खो दिया, इसलिए मैं अकेला क्या (किसलिए) जीवित रहूँ ?"

टिप्पणी—–(१) पाँडे<पंडिअ<पण्डित । भाँड<भण्ड= बर्तन, घट, शरीर । (३) बारी<बालिका । (४) बोहित<बोहित्य [देo] विहत्र = जलयान । (५) पदारथ<पदारथ= बहुमूल्य मणि । (६) बहुल= बहुतेरा । (७) गोहन<साथ । (८) बहुल< दुहेल< दुहेलं= ।

हँसा समुँद होइ उठा श्रॅंजोरा। जग जो यूड़ सब किह किह मोरा। तोर होत तोहि परत न वेरा। वूक्ति बिचारि तुँही केहि केरा। हाथ मरोरि धुनै सिर माँखी। पे तोहि हिएँ न उघरी श्राँखी। बहुतन्ह श्रेस रोइ मिर मारा। हाथ न रहा भूठ संसारा। जों पे जगत होति थिर माया। सेंतत सिद्ध न पावत राया। बड़ेन्ह जों निहं सैंता श्रो गाड़ा। देखा भार चूँवि के छाड़ा। पानी कै पानी महँ गई। जों तू बचा कुसल सब भई।

## जाकर दीन्ह कया जिउ लीन्ह चाह जब भाव । धन लिंछमी सब ताकरि लेइ तौ का पिछताव ॥४११॥

अर्थ—(१) समुद्र [यह सब सुनकर] हॅम पड़ा तो प्रकाश हो गया; [उसने कहा,] "संसार जो डूबा (नष्ट हुआ) है वह सभी 'मेरा' कह-कह कर (ममत्व की भावना के कारण) ही डूबा है। (२) यह सब तेरा होता तो तेरे सामने यह बेला न आती; तू ही विचार करके समझ, कि यह सब किसका है? (३) मक्खी भी हाथ मलकर सिर पीटती [और इस प्रकार पश्चात्ताप करती] है, किन्तु तेरे हृदय में ऑखें अभी तक नहीं खुलीं। (४) बहुतेरों ने इसी प्रकार रो-रोकर सिर पटका है, किन्तु झूठा संसार (संसार की झूठी माया) उनके हाथ में न रह सका। (७) यदि जगत् में माया स्थिर [रहने वाली] होती, तो उसे सिद्ध बटोर लेते और राजा न पाने। (६) बड़ों ने जो उसे बटोरा और गाड़ा नहीं, तो उन्होंने उसका भार देखकर चूमकर उसे छोड़ दिया। (७) बह सब [रत्नादिक वस्तुएँ] पानी की वस्तुएँ थी, और वे पानी में ही गई; [अत:] यदि तू बच गया, तो सब कुशल ही हुआ। (८) जिसके दिए हुए यह काया और जीव है, जब उसे भाता है, वह इन्हें [बापिस] ले लेना चाहता है; (९) धन और लक्ष्मी सब उसी के हैं, यदि वह उन्हें ले लेता है, तो पछतावा क्या (किस बात का)?"

टिप्पणी--(१) अँजोर<औज्ज्वल्य = प्रकाश । बूड्<बुड्ड<बुड्=डूबना । (२) बेरा<वेला । (३) उघर<उद्+घट् = उघड़ना, खुलना । (५) सैत्=संचित करना । (९) पछताव<पश्चात्ताप ।

श्रमु पाँड़े फुर किहिश्र कहानी । जौं पावौं पदुमावित रानी । तिपि के पाव उमिर कर फूला । पुनि तेहि खोइ सोइ पॅथ भूला । पुरुख न श्रापन नारि सराहा । मुगँ गएँ सँवरा पे चाहा । कहँ श्रिस नारि जगत महँ होई । कहँ श्रस जिवन मिलन सुख सोई । कहँ श्रम रहम भोग श्रव करना । श्रैसे जियन चाहि भल मरना । जहँ श्रम वरै समुँद नग दिया । तहँ किमि जीव श्राछे मरिजया । जस एईं समुँद दीन्ह दुख माकाँ । दै हत्या सन्गरौं सिवलोकाँ । का में एहिक नसाया का एईं सँवरा दाउ ।

जाड सरग पर होइहि एकर मोर नियाउ ॥४१२॥

अर्थ—(१) [रत्नसेन ने कहा.] 'हे पाडे, अवब्य; यह स्फुट (ठीक) ही है, किन्तु यह कहानी तब कहो जब मै पद्मावती रानी को पा जाऊँ। (२) यदि कोई तप करके गुलर का पृत्र पाता है. तो तदनन्तर उसको खोकर वह उसके मार्ग में भटकता रहता ही है। (३) पुरुष अपनी स्त्री की सराहता नहीं करता है. किन्तु मृत होने अथवा [कहीं] जाने पर उनका स्मरण. हो न हो, करना चाहता है। (४) ऐसी (पद्मावती के जैसी) नारी स्मार मे होगी. और कहाँ जीवन मे ऐसा मिलन का सुख होगा ? कहाँ इस प्रकार के हुए और मुख भोग तथा करण मिलेगे ? ऐसे जीवन की अपेक्षा मरण भला है। (६) जहाँ पर (जब कि) समुद्र में ऐसे नग-दीपक जलने रहते हैं, वहाँ पर (ऐसी दशा में) मरजीवे का जीवन कैसे रह सकता है [वह अवद्य ही उसमें प्राणों की बाजी लगाकर

हुवकी लेगा] । (७) जिस प्रकार इस समुद्र ने मुझको दुःख दिया है, उसी प्रकार इस पर हत्या लगाकर शिवलोक में उससे झगड़ूँगा [और इसका न्याय कराऊँगा]।(८)मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, और इसने क्या (कौन सा) दाँव सोच निकाला ? स्वर्ग पर जाकर इसका और मेरा न्याय होगा।"

टिप्पणी--(१)अनु = अवदय, अनुमोदनात्मक प्रत्यय । फुर < फुड < स्फुट = स्पष्ट, ठीक । (२) उमर<उदुम्बर=गूलर । गूलर का फूल अत्यंत दुर्लभ माना जाता है । (५) करन <करण ≕ जीविका का साधन । (६)बर्<बल्<ज्वल् = जलना । आछ्<अस् = होना, रहना । मरजीआ<मरजीवय<मरजीवक=समुद्र में रत्नादि के लिए गोता लगाने वाला । (८) दाउ<दाय=खेल की बाजी ।

जौं तू मुवा कस रोवसि खरा। न मुवा मरै न रोवै मरा। जौं मर भया *' ' ' आ' ब्रॉ ड़िसि माया* । बहुरिं न करें मरन के दाया । मर भया न बूढ़ें नीरा । बहुत जाइ लागे पे तीरा । ्एक बाउर मैं भेंटा | जैस राम दसरथ कर बेटा | त्रोहू मेहरी कर परा बिद्धोवा । एहि समुँद्र महँ फिरि फिरि रोवा । पुर्नि जौराम खोइ भा मरा। तत्र एक ऋतं भएउ मिलि तरा। तस मर होहि मूँदु ऋब ऋाँसी । लावौं तीर टेकु बैसासी । बाउर ऋंध पेम कर लुचुधा सुनत ऋोहि भा बाट ।

निमिखि एक महँ लेइ गा पदुमावति जेहि घाट ॥४१३॥

अर्थ--(१) [पंडित ने कहा,] "यदि तू मृत है, तो कैसे खड़े-खड़े रो रहा है ? मृत न [पुनः] मरता है और न वह रोता है । (२) यदि कोई मृत हो चुका है, और [संसार की] माया छोड़ चुका है, तो वह पुनः मरने की दाय नहीं करता है । (३) यदि कोई मृत हो जाता है, तो वह जल में डूबता नहीं है, वह बहता ही जाता है और, हो न हो, तीर पर [भी] लग जाता है। (४) तू भी वैसा ही एक बावला है जिससे मेरी भेंट हो रही है, जैसा दशरथ का पुत्र राम था। (५) उस पर जब स्त्री (सीता) का विछोह पड़ा था, इसी समुद्र में वह बार-बार रोया था। (६) किन्तु जब अपना रामत्व खोकर वह मृत हो गया, तब वह एकान्त हो गया और [उससे] मिलकर तर गया । (७) वैसे ही तू भी मृत हो जा और अब आँखें मूँद ले, मेरी वैशाखी टेक ले तो मैं तुझे तीर पर लगा दूँ।" (८) वह वावला और अंघा, जो प्रेम में लुब्ध था, ऐसा सुनकर उसी बाट हो गया (उस उपाय को मान गया), (९) तो वह उसे एक पल में वहाँ ले गया जिस घाट पर पद्मावती थी।

टिप्पणी--(१) मुवा<मृत । (२) दाय=खेल, दावें । (४) बाउर<वाउल< बातूल = बावला । (७) बैसाखी < वैशाखिन = वह लकड़ी जो चलने-फिरने में अशक्त लोग टेकते हैं। (८) बाट<वट्ट<वर्त्म = मार्ग।

इस छंद में किव मरणान्तर जीवन का उपदेश करता है। उसका मत है कि जीवन में मरकर ही 'एकान्त' स्थिति प्राप्त होती है। किन्तु इस मृत होने का अर्थ है अपना ष्यक्तित्व मिटाकर चेतना-शून्य होना ।

पदुमावितिहि सोग तस वीता । जस श्रसोग वीरौ तर सीता । कनक लता दुइ नारँग फरी । तेहि के भार उठि सकै न खरी । तेहि चिट् श्रलक भुश्रंगिनि इसा । सिर पर रहे हिएँ परगसा । रही मिनाल टेकि दुख दाधी । श्राधा कँचल भई सिस श्राधी । निलिन खंड दुइ तस करिहाऊँ । रोमाविल बिछोउ कर भाऊ । रहे दूटि जम कंचन तागू । कहँ पिउ मिले जो देई सोहागू । पान न खंडे करे उपग्रमू । सूख फूल तन रहा सुनासू । गँगन धरित जल पूरि चखु बूड़त होइ निसाँसु । पिउ पिउ पिउ चात्रिक ज्यों ररे मरे सेवाित पियास् ॥४९४॥

अर्थ—(१) पद्मावती को शोक में ऐसा वीत रहा था, जैसे अशोक वृक्ष के नीचें सीता [का वीता था]। (२) कनक लता [सदृश उसके शरीर] में दो नारंगियाँ (दो कुच) फली हुई थी; उनके भार से वह उठकर खड़ी नहीं हो सक रही थी; (३) उन [नारंगियों—कुचों] पर भुजिगिनियाँ—उसकी अलकें—उस रही थीं; वे सिर पर रहती थी, किन्तु इस समय हृदय पर प्रकाशित (दिखाई पड़ रही) थीं। (४) वह दु:ख-दग्धा [कनक लता] मृणाल [के तन्तु सदृश किटि?] को टेक रही थीं; वह [शोक से] आधी हुई कमिलिनी (पिंचनी) [घटकर] आधा चन्द्रमा हो रही थीं। (५) कमिलिनी-लता के दो खंडों के सदृश उसकी किट थीं, और उसकी रोमावली भी [उन दोनों खंडों के] विछोह का भाव लिए हुए थीं। (६) जिस प्रकार कंचन का तागा टूटकर रह गया हो, [इस प्रकार की उसकी किट थीं,] कहाँ उसका वह प्रिय मिल सकता था जो उसको मुहागा [सौभाग्य] देता? (७) वह पान तक नहीं खा रही थीं और उपवास कर रही थीं; फूल [सा शरीर] सूख चुका था, केवल सुवास [उसके शरीर की पद्म-गंध] उसके शरीर मे शेष थीं। (८) उसके चक्षु जल गिराते-गिराते आकाश तथा धरती को भर चुक थे, और स्वतः उनमें डूबते हुए वे निसाँसे हो रहे थे, (९) चातकी के समान वह 'प्रिय', 'प्रिय' रट रही थीं, और स्वाति-मेघ (प्रियतम) की पिपासा में मर रही थीं।

टिप्पणी—— (१) बीरौ<िवटप=वृक्ष । (२) परगस<प्रकाशय्=प्रकाशित करना, प्रकाशित होना । (५) करिहाउँ = कटि । (८) पूर्<पूरय्=भरना । (९) रर्<रड् = रट्>रटना, चिल्लाना । सेवाति <स्वाति = नक्षत्र विशेष ।

लख़िमिन चंचल नारि परेवा । जेहि सत देखु छुरै कै सेवा । रतनसेनि स्रावा जेहि घाटा । स्रगुमन जाइ बैठ तेहि बाटा । स्रा भे पदुमावित के रूपा । कीन्हेसि छाँह जरै जिन धूपा । देखि सो कँवल मँवर मन धावा । साँस लीन्ह पे बास न पावा । निरखत स्राई लख़िमी डांटी । रतनसेनि तब दीन्ही पीटी । जो भिल होति लख़िमी नारी । तिज महेस कत होत भिख़ारी । पुनि फिरि धिन स्रागे में रोई । पुरुख पीठि कस देसि विद्योई । हों पदुमावित रानी रतनसेनि नूँ पीउ । स्त्रानि समुँद महँ छुँ है स्त्रव रे देव में जीउ ।। १९९५।।

अर्थ—(१) लक्ष्मणा (लक्ष्मी) नारी (मादा) पारावत के समान चंचला है। जिस में वह सत (सत्य) देखती है, उसको वह सेवा करके छलती है। (२) रत्नसेन जिम घाट पर आया, उस मार्ग पर वह आगे से ही जा वैठी (३) और पद्मावती के रूप की होकर उसने वहाँ छाया कर दी कि [रत्नसेन] धूप से जलेन। (४) उस कम-लिनी को देखकर भ्रमर (रत्नसेन) का मन दौड़ पड़ा किन्तु जब उसने साँस ली तो वह वासना (पद्मगंध) उसे न मिली। (५) निरीक्षण करने पर उसे लक्ष्मणा (लक्ष्मी) आई हुई दीख पड़ी, तब रत्नसेन ने उसे पीठ दी (उसकी ओर से मुँह फेर लिया)। (६) उसने सोचा, ''यदि यह लक्ष्मणा (लक्ष्मी) नारी भली होती, तो इसे छोड़कर (न प्राप्त कर) महेश्वर भिखारी क्यों होते? (७) तदनंतर वह स्त्री घूमकर रत्नसेन के आगे आकर रोने लगी, ''ऐ पुरुष, तू मुझे अलगकर (छोड़कर) पीठ क्यों दे रहा है? (८) मैं पद्मावती रानी हूँ, और तू, हे रत्नसेन, मेरा प्रिय है, (९) तू मुझे लाकर समुद्र में छोड़ रहा है, [इसलिए] अब मैं अपना जीव दूँगी।"

टिप्पणी—–(१) ललिमिनि<लक्ष्मणा=लक्ष्मी । परेवा<पारेवय<पारावत=कबूतर। (२) बाट<वट्ट<वर्त्म=मार्ग। (५) पीठी<पिट्ठ<पृष्ठ । (७) बिछोव <विच्छेद = अलग होने की स्थिति ।

श्रनु हों सोइ भॅवर श्रों भोजू । लेत फिरों मालित कर खोजू । मालित नारि भॅवर श्रम पीज । कहँ तोहि बास रहे थिर जीज । तुँ को नारि करिस श्रम रोई । फूल सोइ पे बास न होई । हों श्रोहि बास जीउ विल देऊँ । श्रोरु फूल के बास न लेऊँ । भँवर जो सब फूलन्ह कर फेरा । बास न लेइ मालितिहि हेरा । जहाँ पाव मालित कर बासू । वारने जीउ देइ होइ दासू । कब वह बास पौन पहुँचावै । नव तन होइ पेट जिउ श्रावै । मँवर मालितिहि पे चहै काँट न श्रावे डांठि । सौंहे भाल घाय हिय पे फिरि देइ न पीठि ।।४१६॥

अर्थ—(१) [रत्नसेन ने कहा,] "अवश्य, मैं वही भ्रमर (प्रेमी) और भोज [सदृश भोगी] हूँ; मैं मालती (प्रेमिका) की खोज लेता (करता) फिर रहा हूँ। (२) यदि मालती जैसी नारी हो तो भ्रमर जैसा 'प्रिय' को होना ही चाहिए किन्तु तुझमें मालती की वह वासना कहाँ जिससे [भ्रमर का] जीव स्थिर रहे? (३) ऐ नारी, तू कौन है जो इम प्रकार रुदन कर रही है? [देखने मे] फूल वही (मालती) ही है, किन्तु वासना वह (उसकी) नहीं है। (४) मैं भ्रमर उसी वासना पर अपने जीव को न्यौद्यावर देता हूं और अन्य फूलों की वासना नहीं लेता हूँ। (५) भ्रमर भले ही समस्त फूलों पर फिरता है, वह उनकी वासना नहीं लेता है, वह तो मालती को ढूँइता फिरता है। (६) वह जहाँ पर मालती की वासना पाता है, उसका दास होकर उस पर अपना जीव न्यौद्यावर कर देता है। (७) कब वह वासना [इस भ्रमर को] पवन पहुँचाएगी जिससे [इस भ्रमर का] शरीर नया हो जाएगा और पेट में जीव [पुनः] आएगा? (८) भ्रमर मालती ही को चाहता है, उसके काँटे, हो न हो, उसकी दृष्टि में नहीं आते हैं, (९)

वह सम्मुख से भाले (काँटे) का घाव हृदय पर लेता है, किन्तु उससे मुड़कर उसे पीठ नहीं देता है।"

टिप्पणी—(१) अनु=अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय । भोज : प्रसिद्ध मध्ययुगीन परमार शासक । प्रल० भोग भोग जस माने (७३.८) । चंदन माँझ कुरंगिनि खोजू : दहुँ को पाव को राजा भोजू । (११७.३) जोगिन आहि आहि सो भोजू । (२६४.१) । (५) हेर् = देखना । (६) वारने = न्यौछावर । काँट < कण्ट = काँटा । (९) भाल < भल्ल = भाला । घाय < घात = घाव ।

तब हँसि बोली राजा श्राऊ । देखेउँ पुरुख तोर सित भाऊ । निस्चे भँवर मालितिहि श्रासा । ले गे पदुमावित के पासा । पीउ पानि कँवला जिस तपा । निकसा सूर समुँद महँ छपा । मैं पावा सो समुँद के घाटा । राजकुँवर मिन दिपे लिलाटा । दसन दिपहिं जस हीरा जोती । नैन कचार भरें जनु मोती । मुजा लंक उर केहिर जीता । मूरित कान्ह देखु गोपीता । जस नल तपत दामनिह पूँछा । तस बिनु प्रान पिंड है छुँछा । जस तूँ पिदक पदारथ तैस रतन तोहि जोग । मिला भँवर मालित कहँ करहुँ दोउ रस भोग ॥४१७॥

अर्थ—(१) तव वह हॅस कर बोली, "हे राजा, आओ; हे पुरुष, मैंने तेरा सत्य-निष्ठा का भाव देखा है। (२) ऐ भ्रमर (प्रेमी), तू निञ्चय ही मालती (प्रेमिका) की आशा में है।" [यह कहकर] वह उसे पद्मावती के पास ले गई, [और पद्मावती से उसने कहो,] (३) "ऐ कमिलनी (पिंचनी). जैसे तू तपस्या करती रही है, वैसे ही तू [तपस्या की सिद्धि के अनंतर] पानी पी, तेरा सूर्य (प्रेमी) जो समुद्र में छिपा था निकल आया है। (४) मैंने इसे समुद्र के घाट पर पाया है। यह राजकुमार है, और इसका ललाट मिण जैसा दीप्त हो रहा है। (५) इसके दाँत हीरे की ज्योति की माँति चमक रहे हैं और इसके नेत्र मानो मुक्ता (अश्रु) भरे कच्चोल हैं। (६) भुजाओं, किट तथा वक्षस्थल में इसने केसरी को जीत लिया है; ऐ गोपी, तू इस कृष्ण की मूर्त्त को देख। (७) जैसे नल [विरह में] तप्त होते हुए दमयन्ती को पूछता फिरता था, वैसे इसका भी पिंड (शरीर) बिना प्राणों के खाली है। (८) तू जैसे पदार्थ (हीरा) का पदिक है, वैसे ही यह तेरे योग्य रत्न है; (९) भ्रमर मालती को आ मिला है, [अब] तुम दोनों रस (आनंद) भोग करो।"

टिप्पणी—(१) सित< सत्यिनिष्ठ । (४) दिप्<िदप्प्<दीप्=चमकना, दीप्त होना । (५) कचोर<कच्चोल = प्याला, कटोरा । (६) दामन<दमयन्ती । छूंछ<छुच्छ = खाली । (७) पदिक = चौकी जो हार के बीचोबीच नीचे लगी रहती है ।

पदिक पदारथ स्त्रीन जो होती । सुनतिह रतन चढ़ी मुख जोती । जानहुँ सुरुज कीन्ह परगाम् । दिन बहुरा गा कँवल विगासू । कँवल बिहँसि सुरुज मुख दरसा । सूरुज कँवल दिस्टि सों परसा । लोचन कँवल सिरीमुख सूरू । भए श्रितियंत दुनहुँ रसमूरू । मालित देखि भँवर गा भूली । भँवर देखि मालित मन फ़्ली । डीठा दरसन भए एक पासा । वह ऋोहि के वह ऋोहि के वासा । कंचन डाहि दीन्ह जनु जीऊ । उगवा सुरुज छृटि गा सीऊ । पाय परी घनि पिय के नैनन्ह सों रज मेंटि । ऋवरज भएउ सविह कहुँ सिम कँवलिह भैं भेंट ।।४९८।।

अर्थ—(१) जो पदिक का पदार्थ (पिद्मिनी) श्रीण हो रही थी, रत्न (रत्नमेन) का नाम सुनते ही उसके मुख पर ज्योति दौड़ गई। (२) ऐसा ज्ञात हुआ मानो सूर्य ने प्रकाश किया हो और दिन लौट आया हो जिससे कमिलनी विकसित हो उठी हो। (३) कमिलनी (पिद्मिनी) ने हॅमकर मूर्य (रत्नसेन) का मुख देखा और सूर्य (रत्नसेन) ने भी उस कमिलनी (पिद्मिनी) का दृष्टि से स्पर्श किया। (४) कमिलनी (पिद्मिनी) के लोचन और सूर्य (रत्नसेन) का श्रीमुख दोनों ही आत्यंतिक रूप मे रस के मूल (आनंद के उत्स) हो उठे। (५) मालती (प्रेमिका) को देखकर भ्रमर (प्रेमी) भूल उठा और भ्रमर (प्रेमी) को देखकर मालती (प्रेमिका) मन में फूल उठी। (६) दर्शन दीखने (होने) के अनंतर वे एक-दूसरे के पाम आ गए वह उसकी और वह उसकी स्थिति में हो गए (दोनों एक-दूसरे मे अभिन्न हो गए)। (३) कंचन को आग में डालकर मानो उमे जीवन दे दिया गया हो, अथवा सूर्य उदय हुआ हो जिससे शीत छूट गया हो, [इस प्रकार दोनों की दशा हो गई] (८) [जब] स्त्री पित के पैरों में उसके चरणो को धूल को नेत्रों में मिटाते (पोंछने) हुए पड़ी. (९) तव सवको यह आश्चर्य हुआ कि चन्द्रमा (पिद्मिनी के चन्द्रमुख) और कमल (रत्नसेन के चरण-कमल) में परस्पर भेंट हई।

टिप्पणी—–(१) पदिक = हार के बीच की चौकी। (३) परस्<स्गृश् = छूना। (६) पास<पार्श्व । बास<वास = स्थिति। (७) डाह्<दह् = दग्ध करना। उगव्<उद् + गम् = उदित होना। सीउ<सीअ<शीत। (८) धित<धन्या=स्त्री।

त्र्याहि दिन त्राइ रहे पहुनाई । पुनि भे विदा ममुँद से जाई । लाविमिनि पदुमावित से भेटी । जो साखा उपनी सो मेटी । समदन दीन्ह पान कर बीरा । भिर के रतन पदारथ हीरा । त्रीर पाँच नग दीन्ह बिसेखे । स्रवन जो मुने नैन निहं देखे । एक जो त्रीवित दोसर हंमू । त्री सोनहा पंछी कर बंमू । त्रीर दीन्ह सावक सादूरू । दीन्ह परस नग कंचन मूरू । तरुन तुरंगम दुत्री चढ़ाए । जल मानुस त्रागुवा सँग लाए । मेटि घाट समदन के फिरे नाइ के माथ । जल मानुस तव बहरे जव त्राए जयनाथ ॥४९६॥

अर्थ—(१) उस दिन वे आकर [समुद्र और लक्ष्मी की] पहुनाई में रहे, तदनंतर वे [समुद्र के पास] जाकर समुद्र से विदा हुए। (२) लक्ष्मणा (लक्ष्मी) पद्मावती से गले मिली [और उसने कहा,] "जो स्नेह की शाखा [हम दोनों के मिलने पर] उत्पन्न हुई थी, वह [तुम्हारे जाने से] मिट रही है।" (३) मिलन के उपलक्ष्य में उसने [पिद्मनी को] पान का बीड़ा दिया, जिसमें उसने रत्न, पदार्थ (वहुमूल्य पत्थर) और हीरे भर

रक्ले थे, (४) और पाँच विशिष्ट नग ऐसे दिए जो श्रवणों से ही सुने गए थे आँखों से देखे नहीं गए थे: (५) एक तो अमृत था, दूसरा हंस था, और [तीसरा] स्वान-पक्षी का वंशज था; (६) (चौथा) एक शार्दूल-शावक दिया तथा (पाँचवाँ) स्पर्श नग (पारम) दिया जो कंचन का मूल (निर्माता) था। (७) तरुण तुरगों (अश्वों) पर दोनों को सवार कराया और उनके साथ जल-मानुष लगा दिए। (८) घाट पर पुनः भेंट (मिल) कर और मिलनी कर, वे उन्हें मस्तक झुकाकर लौटे। (९) जल मानुष तो तव लौटे जब वे दोनों जगन्नाथ पुरी में आ गए थे।

टिप्पणी—(१) पाहुन<प्राघुणक=मिहमान, अतिथि। (२) लखमिन<लक्ष्मणा =लक्ष्मो। उपन्=उत्+पत्=उत्पन्न होना। (६) समद्<सम्+आ+दा=आिलगन करना, मिलना। (५) सोनहा<रवान=कुत्ता। (६) सादूर<शार्दूल=शरभ। परस<स्पर्श। (९) बहुर्<बाहुड्<व्यायुट्=लौटना, वापस होना।

जगरनाथ जो देखेन्हि स्राई । भोजन रींघा हाट विकाई । राजें पदुमायति सौं कहाँ । साँठ नाठि किछु गाँठि न रहा । साँठि होड़ जासौं सो बोला । निसँठा पुरुख पात बरु डोला । साँठे राँक चलै मीराई । निसँठ राउ सब कह बौराई । साँठें स्रोद गरब तन फूला । निसँठें बोद बुद्धि बल भूला । साँठें जाग नींद निसि जाई । निसँठें खिन स्रावें स्रोधाई । साँठें द्रिस्ट जोति होइ नैना । निसँठें हियँ न स्राव मुख बैना । साँठें रहे सुधीनता निसठें स्रागरि भूख । बिन गथ पुरुख पतंग ज्यों ठाठ ठाढ़ पे सूख ॥४२०॥

अर्थ--(१) उन्होंने जो जगन्नाथपुरी को आकर देखा, तो उन्होंने देखा कि बाजारों में रींघा हुआ भोजन विक रहा था। (२) राजा (रत्नमेन) ने पद्मावती से कहा, "हमारी स्थिति विगड़ गई और गाँठ में कुछ न रह गयाः (३) जिसके साथ संस्थिति (सुदशा) रहती है, वह बोलता है, जो पुरुप संस्थिति हीन है. उसका बोलना यदि बहुत हुआ तो [ऐमा अर्थ हीन होता है ] जैसे पत्ता डोला (हिला) हो। (४) यदि सुदशा हो जाती है, तो रंक भी मुकुट घारण करके चलता है, और यदि मुदशाहीन राजा भी हो तो सब कहते हैं कि वह बावला हो गया है। (५) मुदशा से आर्द्रता (तरी) आ जाती है, [जिसके कारण] गर्व से गरीर फूल उठता है, और मुदशाहीनता से बोदापन आ जाता है [जिसके कारण] बुद्धि और वल भूल जाते है। (६) सुदशा में आदमी जागता रहता है और रात की नींद भी जाती रहती है, और सुदशाहीनता से प्रतिक्षण [आँखों में] नींद आती रहती है। (७) सुदशा से सुदृष्टि होती है, [जिसके कारण] नेत्रों में ज्योति हो जाती है, जब कि सुदशाहीन व्यक्ति के हृदय में उसके मुख के वचन भी नहीं आते हैं। (८) सुदशा में स्वतंत्रता रहती है, और सुदशाहीनता में भूख उग्र (वही हुई) होती है, (९) बिना पूंजी का पुरुष उस पतंग के वृक्ष के सदृश होता है जिसका पत्रों का ठाट खड़ा हो किन्तु जो सूखा हुआ हो।

टिप्पणी--(१) रींघा <रिद्ध  $[ \hat{c} \circ ] =$ पक्व, पका हुआ। (२) साँठि<संठिइ<

संस्थिति = सुदशा । (३) सौं < समम् = साथ । बरु < वरम् = अपेक्षाकृत अधिक । (४) राँक < रंक = दिद्र । मौर < मउड < मुकुट । (५) ओद < उद्द < आर्द्र = गीला । बोद = बोदा, बुद्धिहीन । (८) सुधीनता < स्वाधीनता = स्वतंत्रता । आगिर < अग्र = बढ़ी हुई । (९) गथ < ग्रथ = प्ँजी, धन । पतंग < पत्रांग = घने पत्तों का एक वृक्ष ।

पदुमावित बोली सुनु राजा | जीउ गएँ धन कवने काजा | श्रहा दरब तब लीन्ह न गाँठी | पुनि कत मिले लिच्छ जौं नाँठी | मुकुर्ते साँबर गाँठि जो करई | सँकरें परे सोइ उपकरई | जौं तन पंख जाइ जहँ ताका | पेग पहार होइ जौं थाका | लखिमिनि श्रहा दीन्ह मोहि बीरा | भिर कै रतन पदारथ हीरा | काढ़ि एक नग बेगि भँजावा | बहुरी लिच्छ फेरि दिनु पावा | दरब भरोस करै जिन कोई | दरब सोइ जो गाँठी होई | जोरि कटक पुनि राजा घर कहँ कीन्ह पयान | देवसिह भान श्रलोपा बासुकि इंद्र सँकान ॥४२१॥

अर्थ—(१) पद्मावती ने कहा, "हे राजा सुनो, जीव (प्राणों) के चले जाने पर धन ही किस कार्य में आता है ? (२) जब धन था तब तो उसे गाँठ में न ले सके, तो जब लक्ष्मी नष्ट हो गई, वह कहाँ मिल सकती है ? (३) [कठिनाइयों से] मुक्त रहने पर यदि संवल गाँठ में कर लिया गया तो वह संकट में भले ही उपकार करे। (४) यदि शरीर में पंखे हों तो जहाँ विचार करे [पक्षी] जा सकता है, और यदि वह रक गया तो एक पग चलना पहाड़ हो जाता है। (५) लक्ष्मणा (लक्ष्मी) ने मुझे [पान का] वीड़ा दिया था, जिममें उसने रत्न, पदार्थ तथा हीरे भर दिए थे। (६) उनमें से एक नग निकालकर उसे मैंने शीघ ही भँजा (तुड़ा) लिया है, जिससे हमारी लक्ष्मी लौट आई है, और पुनः वही [समृद्धि के] दिन हम पा गए हैं। (७) द्रव्य का भरोसा कोई न करे, द्रव्य वही है जो गाँठों में हो।" (८) [उस द्रव्य की सहायता से] सेना जुटाकर राजा ने घर को प्रयाण किया; (९) [जिससे] दिन में ही सूर्य आच्छादित हो गया और [पाताल में] वासुकी तथा [स्वर्ग में] इन्द्र शंकित हो उठे।

टिप्पणी—(२) लिच्छ<लक्ष्मी। नाँठा<णट्ठ<नष्ट। (३) मुक्त<मुक्त। साँबर<शम्बल = यात्रा के समय का खर्चबर्च। साँकर<संकट। (४) ताक् $\leq$ तक्क्< तर्कय्=तर्क करना, विचार करना। (५) लखिमिन<लक्ष्मणा=लक्ष्मी। (८) पयान<प्रयाण। (९) अलोप<आ+लुप्=आच्छादित होना। संक्<शंक्=डरना।

चितउर त्राइ नियर भा राजा । बहुरा जीति इंद्र त्रिस गाजा । बाजन बाजे होइ ऋँदोरा । त्राविह हस्ति बहुल ऋौ घोरा । पदुमावित चंडोल बईठी । पुनि गे उलिट सरग सौं डीठी । यह मन ऋँठा रहै न सूघा । बिपित न सँवरै सँपितिहि लुबुधा । सहस बरिल दुल जरैं जो कोई । घरी एक सुख बिसरै सोई । जोगिन्ह इहै जानि मन मारा । तउव न मुवा यह मन ऋौ पारा । रहै न बाँधा बाँधा जेही । तेलिया मुवा डारु पुनि तही मुहमद यह मन त्र्रमर है कहु किमि मारा जाइ । ग्यान पिला सों जों घँसै घँसतहि घँसत विलाइ ॥४२२॥

अर्थ--(१) राजा (अव) आकर चिन्तौर के निकट पहुँचा; वह विजय की साथ लौटा था. इसलिए उसने इन्द्र के समान गर्जन किया। (२) [उसके स्वागत में] वाद्य बजने लगे और अंदोर होने लगा, बहुनेरे हाथी और घोड़े आने लगे। (३) पद्मावती चंडोल (चतुर्दोल) पर बैठी तो उसकी दृष्टि पुनः (भूमि से) उलटकर आकाश से जा लगी। (४) यह मन [सुदशा के प्राप्त होने पर गर्व से] ऐंठ जाता है और सीधा नहीं रहता है; तब यह विपत्ति को नहीं स्मरण करता है, संपत्ति ही पर लुब्ध हो उठता है। (५) यदि एक सहस्र वर्षो तक कोई दुःख मे जले, तो भी एक घड़ी का सुख प्राप्त होने पर वह उसे भूल जाता है। (६) यही जानकर योगियों ने मन को! [सदैव] मारा है, फिर भी यह मन और पारा कभी मर नहीं सका है। (७) जिस प्रकार भी (?) यहा बाँधा जाता है, यह बंधा नहीं रहता है, जैसे तेलिए में मृन [पारे] को भी यदि डाल दिया जाए। (योंही पड़ा रहने दिया जाए) तो वह पुनः उसी प्रकार का (पूर्ववत्) हो जाता है। (८) मुहम्मद (जायमी) कहते हैं, यह मन अमर है, [इमलिए] बताओं किस प्रकार मारा जा सकता है? (९) [हाँ,] यदि जान-शिला से इसे घिसा जाए, तो घिसते-घिसते विलीन (नष्ट) होता है।

टिप्पणी—(१) बहुर्<बाहुड्<ब्याधुट्=लौटना, वापस आना । गाज्<गज्ज् <गर्ज्=गर्जन करना । (२)अंदोर= शोर, हल्ला । बहुल= बहुतेरा । (३) चंडोल< खउडोल<चतुर्दोल । (४) ऐंठा<अतिष्ठित = अतिकान्त । सूध<शुद्ध = सीधा । सँवर्<समर्<सम्<स्मृ=स्मरण करना । (५) बिसर्<विस्सर्<विस्मृ=भूलना । (७) जेह्<यथा (?) । मुवा<मृत । तेलिया=तैलकन्द, वद्ध पारद तैयार करने में उपयोगी एक प्रकार का विष जिससे पारे को मारा जाता है । बाँधा=[१] मन पक्ष में 'लगाया', और [२] पारे के पक्ष में 'बद्ध' । (९) धँस्<घृष्=िधसना ।

इस छंद में किव ने मन के दुर्दमनीय होने के संबंध में और ग्यान की सहायता. से ही उसके शमित होने के संबंध में अपने विचार रक्खे हैं।

नागमती कहँ श्रगम जनावा। गैं सो तपनि बरखा रितृ श्रावा। श्रही जो मुई नागिनि जिस तचा। जिउ पाएँ तन महँ भैं सँचा। सब दुख जनु कँचुली गा छूटी। होइ निसरी जनु बीर बहूटी। जस भुइँ दिह श्रसाढ़ पलुहाई। परिह बुंद श्रौ सौंघ बसाई। श्रोहि भाँति पलुही सुख बारी। उठे करिल नव कोंप सँवारी। हुलसी गँग जस बाढ़ैं लेई। जोबन लाग तरंगें देई। काम धनुक सर दें भैं ठाढ़ी। भागेउ बिरह रही जिसु डाढ़ी। पूँ छिह सखी सहेली हिरदे देखि श्रनंद। श्राचु वदन तुव निरमल कहाँ उवा है चंद। । धरेरे।

अर्थ--(१) नागमती को रत्नसेन के आगमन (वापस लौटने) का आभास मिल गया, तो उसके [विरह का] ग्रीष्म जाता रहा और [मिलन की] वर्षा आ गई। (२) उसकी जो त्वचा नागिन की मृत त्वचा जैसी हो रही थी, वही जीवन। पारे पर उसके शरीर मे उसका संचय (परिचय) हो गई। (३) उसका समस्त दुःख मानो केंचुल रहा हो, इस प्रकार छूट गया, और वह [जीवन-रक्त से लाल होकर ]मानो बीरबहूटी होकर निकली। (४) जैसे भूमि [ग्रीष्म में] दग्ध होकर आपाढ़ में पलुहती है, और जब उस पर [आपाढ़ की ]गूँदें पड़ती है, वह सुगंध से सुवासित हो जाती है, (५) उसी प्रकार [नागमती की] सुख-वाटिका पलुह उठी, उसमें करिल्लों (करीलों) ने [भी] नई कोंपलें धारण कर लीं। (६) जिस प्रकार गंगा उल्लिसत होकर बाढ़ पर आती है, उसी प्रकार उसका यौवन तरंगें देने लगा। (७) काम धनुप पर वह शर देकर उठ खड़ी हुई, जिसे देखते ही वह विरह भाग गया जिससे वह दग्ध थी। (८) उसकी सिखयाँ-सहेलियाँ उसके हृदय में आनंद [का सचार] देखकर पूछने लगीं, "(९) आज तेरा मुख निर्मल है, यह चन्द्र [आज] कहाँ (किस प्रकार) उदित हुआ है?"

टिप्पणी—(१) अगम<आगम=आगमन। (२) तचा<त्वचा=चमड़ी, खाल। सँच<सञ्चय<परिचय। (३) कँबुली<कञ्बुकी = कँबुल। (४) |पलुह<प्ररुह्= अंकुरित होना। सोंध<सुअंध=सुगन्ध। (५) करिल<करित्ल<करीर=करील, जो अपनी पत्रहीनता के लिए प्रसिद्ध है। कोंप<कुड्म (ल) (?)=कोंपल, नए पत्ते। (७) [ डाढ<डड्ड<दग्ध। (९) बदन<वदन= मुख। उवा<उदित।

श्रव लिंग सर्वी पवन हा ताता । श्राजु लाग मोहि सीतल गाता ।
मिंह हुलसे जस पावस छाँहा । तस हुलास उपना जिय माहाँ ।
दसौँ दाँउ के गा जो दसहरा । पलटा सोइ नाँउँ ले महरा ।
श्रव जोवन गंगा होइ वाढ़ा । श्रोटन घटन मारि सब काढ़ा ।
हरियर सब देखीं संसारू । नए चार जानहुँ श्रवतारू ।
भागेउ विरह करत जो डाहू । भा मृख चंद छूटि गा राहू ।
लहकहिं नैन वाँह हिय खिला । को दहुँ हितृ श्राइ चह मिला ।
कहतिहं वात सिवन्ह सौँ तेतखन ,श्रावा भाँट ।
राजा श्राइ नियर भा मैंटिल विछावहु पाट ॥४२४॥

अर्थ— (१) नागमती ने उत्तर दिया, 'हं मखी, अब तक पवन तन्त था, आज ही मुझे वह गात्र में शीतल प्रतीत हुआ है; (२) जिम प्रकार पृथ्वी वर्षा की छाया पाकर उल्लिसित हो उठती है, उसी प्रकार का उल्लाम मेरे जी में उत्तन्न हुआ है। (३) [किसी समय ]दशम (विरह की दशम अवस्था-मरण) का दाँव चल करके जो। [ज्येष्ठ का] दशहरा गया था, वह नाम (दशहरा) अब महरा (स्वामी) को लेकर आया है [अर्थात् जिस ज्येष्ठ के दशहरे ने प्रियतम के प्रयाण के समय मरण की अवस्था उत्पन्न कर दी थी-नागमती के बारह मासे में प्रथम आपाड़ विषयक है—वहीं मेरे प्रियतम को अब वापस ला रहा है।] (४) अब मेरा यौवन गंगा होकर वह रहा है, और जो कुछ औटन थी, और पटने की स्थिति थी, उस सब को मार-मारकर उसने निकाल दिया है। (५) अब समस्त ससार मुझे हरा-भरा दिखाई पड़ रहा है, या तो वह नए ढंग से अवतरित हुआ है। (६) वह विरह भाग गया जो मुझे दग्ध कर रहा था, उस [विरह] राहु (ग्रहण) के

छूट जाने पर मेरा मुख [पुनः] चन्द्र हो गया है। (७) मेरे नेत्र, और मेरी भुजाएँ लहक रही हैं, और हृदय खिल रहा है, क्योंकि मेरा कोई हितू मुझमे आकर मिलना चाहता है।" (८) यह बात मिलयों से जब वह कह ही रही थी, उसी क्षण भाँट आया [और उमने कहा,] (९) "राजा [बापम] आकर निकट पहुँच गया है, मंदिर में पाट (सिहासन) विद्याओ ।"

टिप्पणी—(१) तात<तत्त<तप्त । (२) पावस<प्रावृट् = वर्षा । हुलास< उल्लास । (३) दाउ<दाय । महरा< महल्ल< महत् = सरदार, प्रमुख, स्वामी । (४) औटन<आवर्तन । काढ्<कड्ढ्<कृष् = खींचना, निकालना । (५) हरिअर<हरिअ +डा<हरित् = हरा (७) लहक् = नवस्फूर्ति से युवत होना । (९) पाट<पट्ट=फलक, सिंहासन ।

युनतिह सिन राजा कर नाऊँ । भा श्रानंद सब टाविहें ठाऊँ । पलटा के पुरस्वारथ राजा । जस श्रासाद श्रावे दर साजा । देखि छत्र भई जग छाहाँ । हस्ति मेघ श्रोनए जग माहाँ । सेन पूरि श्राए घन घोरा । रहस चाउ बिरसे चहुँ श्रोरा । धरित सरग श्राव होइ मेरावा । भिरश्रिह पोखिर ताल तलावा । लहिक उठा सब भुमिया नामा । ठाँविह ठाँव दूव श्रास जामा । दादुर मोर कोकिला बोले । हते श्रालोप जीभ सब खोले । मे श्रासवार परथमे मिले चले सब भाइ । नदी श्राठारह गंडा मिलीं समुँद कहँ जाइ ।।४२४॥

अर्थ—(१) राजा (रत्नमेन) का नाम जिस क्षण सुना उसी क्षण स्थान-स्थान पर समस्त लोक आनंदमय हो गया। (२) राजा उसी प्रकार पुरुषार्थ करके लौट रहा था, जैसे [आकाश में] आपाढ़ का [बादल] दल सजा हुआ आ रहा था। (३) वह (उसका) छत्र देखकर जगत् में छाया हो गई। उसके हस्ती [और वर्षा के) मेघ जगत् में उमड़ पड़े थे। (४) इधर उसके सैनिक भर रहे थे [और उधर] भयावने घन आ गए थे, चारों ओर हर्ष और उमंग की वर्षा हो रही थी। (५) [सेना की उड़ी हुई घूल मे— जिस प्रकार बादलों में ] धरती और आकाश में अब मिलन हो रहा था, और पोखरे, ताल और तालाव [ उस धूल से उसी प्रकार भर रहे थे जैसे वे वर्षा के जल से भर रहे हों ]। (६) भूम्य (भूमि से संबंधित) नाम का समस्त [बनस्पित समुदाय] अब लहक उटा था और स्थान-स्थान पर दूर्वा जैसी [घास] जम आई थी। (७) मेंढक, मोर और कोकिल बोल उठे, और जो अभी तक आलुप्त थे, उन्होंने अपनी जिह्वाएँ खोल दीं। (८) सवार होकर सर्वप्रथम उसके समस्त भाई-बंधु उसमे मिलने चले, (९) जिस प्रकार अठारह गंडा नदियाँ [वर्षा में] दौड़कर समुद्र से मिलनी हैं।

टिप्पणी—(२) पलट्<परि+अस्≕बदलना, लौटना। दर<दल। (३) ओनव्≪ अव∔नम्≕अवनिमत होना, झुकना, उमड़ पड़ना।(४)घोर≕भयानक। रहस्<रभस्≕ हर्ष । (५) पोखर<पुष्कर। (६) लहक≦लवक् [दे०] अंकुरित होना। भुमिआ≪ भूम्य = भूमि से संबंधित। (९) गंडा≪गण्डक≕चार चार की गणना। बाजत गाजत राजा श्रावा । नगर चहूँ दिसि होइ बधावा । विहँसि श्राइ माता कहँ मिला । जनु रामिह भेंटै |कौसिला । साजे मंदिंल वंदनवारा । श्रौं बहु होइ मंगलाचारा । श्रावा पदुमावित क बेवानू । नागमती धिकि उठा सो भानू । जनहुँ खाँह महँ धूप देलाई । तैस कार लागी जौं श्राई । सिह नहिं जाइ सौति कै कारा । दोसरे मंदिल दीन्ह उतारा । मे श्राहानि चहुँ खंड बखानी । रतनसेनि पदुमावित श्रानी । पुहुप सुगंध संसार मिन रूप बखानि न जाइ । हेम सेत श्रौ गौर गाजना जगत बात फिरि श्राइ ॥४२६॥

अर्थ--(१) राजा (रत्नसेन) बाजे-गाजे केसाथ [चित्तौर] आ गया, और नगर में चारों ओर बधावा होने लगा। (२) वह हँसते हुए आकर माता से मिला; [माता ने उसे इस प्रकार गले लगाया] मानो कौसल्या राम को भेंट रही हो। (३) मंदिरों (प्रासादों) में बदनवार सजाए गए, और बहुतेरा मंगलाचार होने लगा। (४) पद्मावती का विमान (चंडोल) आया, तो नागमती को ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य छिप उठा हो, (५) और मानो छाया में धूप दिखाई पड़ी हो; इस प्रकार की झार उसे लगी जब (पद्मावती) आई। (६) सौत की झार नहीं महन की जाती है, इसलिए उसे दूसरे मंदिर (प्रासाद) में उतारा किया (७) यह बात आख्यान (कहावत) हो गई और चारों खंडों में बखानी गई कि रत्नमेन पद्मावती (पिद्यनी) को ले आया है, (८) कि वह पुष्प के मुगन्ध वाली है, संसार की मिण है, और उसका रूप अवर्णनीय है। (९) यह वार्ता हेमकूट, इवेत पर्वत गोर और गजनी तक संसार भर में फिर आई।

टिप्पणी—(१) बबाव<वद्घावण<वर्धात = अभ्युदय सूचक वाद्य। (३) बंदन-वार<वन्दनमाला = मंगल अवसरों पर घर के द्वार पर लगाए जाने वाली पत्र-माला। (४) बेवान < विमान = चौडोल। (५) झार < ज्वाला। (७) अहानि < आख्यान+ इका = किवदन्ती, लोकोक्ति, कहावत। आनय < आ+नी = लाना। (८) बलान < वक्खाण < व्याख्यानय = वर्णन करना। (९) हेमसेत, हेमकूट और क्वेतपर्वतः मत्स्य-पुराण से उद्घरण देते हुए अल्वेष्टनी (सचाउ, ५.२४७) ने लिखा है कि मेरु के चारों और ये बड़े बड़े पर्वत हैं: हिमवंत, हेमकूट, निल्लंध, नील, क्वेत और श्रृंगवंत। गीर = गीर, गौड़ देश को जायसी ने 'गौर बंगाला' कहा है (४९८.२) और 'गौर गरजना' से अलग किया है (४९८.९)। गाजना = ग्रजना।

सब दिन बाजा दान दवाँवाँ । भै निसि नागमित पहँ स्त्रावा । नागमिती मुख फेरि वई उी । सौंह न करें पुरुख सौं डीठी । प्रीखम जरत छाँड़ि जो जाई । पावस स्त्राव कवन मुख लाई । जबिहें जरे परवत बन लागे । स्त्रां तेहि कार पंखि उड़ि भागे । स्त्रव साखा देखिस्र स्त्रौ छाहाँ । कवने रहस पसारिस्र बाहाँ । को निहें थिरिक बैठ तेहि डारा । को निहें करें केलि कुरुस्रारा । तूँ जोगी होइगा बैरागी । हों जिर भई छार तोहि लागी । काह हँससि तूँ मोसौं किए जो ऋौर सीं ने**ह ।** तोहि मृख चमकै वीजुरी मोहि मुख बरसै मेंहु ॥४२७॥

अर्थ— (१) समस्त दिन दान का दमामा बजता रहा। रात हुई तो रत्नसेन नागमती के पास आया। (२) नागमती मुख फेरकर बैठ गई, और वह सम्मुख पुरुष (पित) से दृष्टि नहीं मिला रहीं थीं। (३) उसने कहा, "जो किसी को ग्रीष्म में जलता छोड़ जाए, वह उसके पास वर्षा में कौन मुंह लगाकर आता है? (४) जब पर्वत और वन [ग्रीष्म में] जलने लगे थे, और उसी ज्वाला [से झुलमने के भय] से, ऐ पक्षी, तू [भी] उड़कर भाग गया था, (५) तो अब शाखाएँ और उनकी छाया देखकर तू किस हुर्ष से बाँह पसार रहा है? (६) तब तो कोई भी नहीं उस डाल पर थिरक कर बैठा, और किसी ने भी नहीं केलि और उछल कूद की ! (७) तू योगी, विरागी हो गया, और मैं तेरें लिए जलकर राख हो गई। (८) तू मुझसे क्या हम रहा है, जब तूने अन्य से स्नेह किया है? (९) तेरे मुख में [हुर्ष की] विजली चमक रही है, जबिक मेरे मुख में [रूदन का] मेघ वरस रहा है।"

िष्पणी—(१) दवाँवाँ<दमाम :  $[ {\mathfrak Ho} ] =$  नगाड़ा, ढंका । (२) सौंह<सउँह < सम्मुख । डीठी< दृष्टि । (३) पावस< प्रावृट् = वर्षा । (४) झार< ज्वाला । पंखि< पक्षिन् = चिड़िया । (५) रहस< रभस् = हर्ष । (६) थिरक् = चंचलता के साथ उछलना-कूदना । कुरुआर< कुल्ल+ आर < कूर्द+ जाल= कूद-फाँद, उछल-कूद । (७) छार< क्षार= राख । (९) मेह< मेध= बादल ।

नागमती तृँ पहिजि बियाही | कान्ह पिरीति डही जिस राही | बहुते दिनन्ह श्रादै जौं पीऊ | धिन न मिले धिन पाइन जीऊ | पाइन लोह पोढ़ जग दोऊ | सोउ मिलिहें मन सँपिर बिक्कोऊ | भलेदि सेत गंगा जल डीटा | जउँन जो स्याम नीर श्राति मीटा | काह भएउ तन दिन दस डहा | जौं चरक्वा सिर उपर श्राहा | कोउ केहि पास श्राम कै हेरा | धिन वह दरस निरास न फेरा | कंट लाइ कै नारि मनाई | जरी जो बेलि सींचि पलुहाई | फरे सहस साखा होइ दारिव दाख जँभीर | मबै पंक्षि मिलि श्राइ जोहारे लौटि उहै में भीर | 1872|

अर्थ--(१) [राजा ने उत्तर दिया.] "ऐ नागमती, तू प्रथम विवाहिता है. [इसलिए अवस्य ही तू उसी प्रकार मेरे विरह में दग्ध हुई | जिस प्रकार कृष्ण की प्रीति में राधिका दग्ध हुई थी। (२) किन्तु यदि बहुत दिनो बाद प्रिय आए फिर भी स्त्री न मिले, तो उसका पापाण-हृदय धन्य है। (३) ससार मे पापाण और लौह प्रौड (कटोर) [माने गए] है. किन्तु वे भी मन में विछोह का स्मरणकर [कभी न कभी] मिल जाते हैं। (४) भले ही गगा-जल ब्वेत दिखाई पडता है (पिधनी गौरवर्ण की है), जमुना जो स्याम है. उसका जल अत्यन्त मीठा है [तू सॉवली है. तो मुझे अत्यंत प्रिय भी है]। (५) क्या हुआ जो बरीर दस दिन द्रग्ध हुआ. यदि वर्षा सिर पर (निकट) रहा ? (६) यदि कोई किसी के पास आया पूर्वक देखता है. तो वह दर्शन धन्य है कि जो [दर्शक को] निराश

नहीं लौटाता है।" (७) गले में लगाकर उसने स्त्री को मनाया, और जो [प्रीति की] लता [विरहाग्नि से] जल गई थी, उसे [प्रेम नीर से] सींचकर हरा भरा किया। (८) [परिणाम-स्वरूप नागमती की शरीर-वाटिका के] दाडिम (दाँत), द्राक्षा (ओप्ठ), और जंभीर (कुच) सहस्र-सहस्र शाखाओं के होकर (उमड़कर) फल युक्त हो गए, (९) और सभी पक्षियों (सुख-विलास) ने सम्मिलितरूप में आकर उस [शरीर वाटिका को] नमस्कार किया और उस वाटिका में लाटकर पुनः वही चहल-पहल हो गई।

टिप्पणी—-(१) डह्<दह = दग्घ होना । राहीं<राधिका । (२)पाहन<पाषाण । (३) पोढ<प्रौढ = समर्थ, प्रगल्भ, कठोर । (४) सेत<श्वेत । डीठा<दृष्ट । जउँन< यमुन । (७) पलुहाव् $\le$ प्ररोपय् = अंकुरित करना, हरा-भरा करना ।

जौं भा मेरु भएउ रँग राता । नागमती हँसि पृँछी बाता । कर्हु कंत जो विदेस लोभाने । किस धिन मिली भोग कस माने । जों पदुमावित है सुठि लोनी । मोरे रूप कि सरबिर होनी । जहाँ राधिका श्रञ्छरिन्ह माहाँ । चंद्राविल सिर पूज न स्त्राहाँ । मैंवर पुरुष्व श्रस रहे न राखा । तजे दाख महुश्रा रस चाखा । तिजे नागेसिर फूल सोहावा । कँवल विसैधे सौं मन लावा । जों नहवाइ भिरश्र श्ररगजा । तबहु गयंद धूरि निहं तजा । काह कहीं हों तोसों किछौ न तोरे भाउ । इहाँ वात मुख मोसों उहाँ जी उश्रोहि ठाँउ ॥४२६॥

अर्थ— (१) जब दोनों में मेल हो गया, और दोनों में [अनुराग का] रक्त रंग हुआ. नागमती ने हँसकर यह वात पूछी, (२) "हे कान्त, बताओ, विदेश में जो तुम लुभाए रहे, तो तुम्हें स्त्री कैमी मिली, और कैमा भोग तुमने माना ? (३) यदि पद्मावती अत्यधिक लावण्यवती है, तो भी क्या मेरे रूप की समतुत्यता हो सकती है ? (४) जहाँ [ब्रज की ] अप्सराओं ( सुन्दिरयो) में राधिका हो, चन्द्रावली उसकी छाया की भी सादृत्यता नहीं पा सकती है। (५) भ्रमर और पुरुष ऐसे होते है कि रखने (रोकने) पर रहते (रुकते) नहीं, वे द्राक्षा त्यागकर महुए का रस चखते हैं। (६) वे नागकेसर का मुन्दर फूल त्याग कर विमाइँघ कमल से मन लगाते हैं। (७) गजेन्द्र को स्नान करा कर यदि अरगजा भरिए (लगाइए) तो भी गजेन्द्र धूल नहीं छोड़ सकता है। (८) मैं तुझने क्या कहूँ ? तुझमें कुछ भी प्रेम नहीं है (९) यहाँ बात करते हुए मुख मेरे सम्मुख है किन्तू वहीं तेरा जी उस स्थान पर [पद्मावती के पास] है।"

टिप्पणी—(१) रात<रत्त<रक्त। बात<वत्ता<वार्त्ता। (२) कंत<कान्त = पित। धिन<धन्या = स्त्री। (३) लोनी<लवण+इका = लावण्यवती। (४) अछरी< अच्छिर<अप्सरस् = अप्सरा। (६) नागेसिर<नागकेसर। बिसाइँध<बिस+गन्ध = कमलनाल की गंव जो उसके पानी के भीतर रहने के कारण एक विशेष प्रकार की होती है। (७) गयंद<गजेन्द्र = बड़ा हाथी।

कही दुख कथा रैनि बिहानी | मोर मएउ जहँ पदुमिनि रानी | भान देख सिस बदन मलीनी | कॅवल नैन राते तन खीनी | रैनि नखत गनि कीन्ह बिहानू | बिमल भई जस देेखे भानू | मुरुज हँसा सिंस रोई डफारा | टूटि ऋाँसु नखतन्ह के मारा | रहै न राखे होइ निसाँसी | तहँबिह जाहि जहाँ निसि बासी | हों के नेहु ऋानि कुँव मेली | सींचे लाग सुरानीं बेली | भए दुइ नैन रहँट की घरी | भरी ते ढारीं छूँछीं भरीं | सुभर सरोवर हंस जल घटतिह गएउ बिछोइ | कँवल ग्रीति निहं परिहरें सुखि पंक बरु होई ॥४२०॥

अर्थ— (१) [नागमती ने इस प्रकार अपनी] दुःख-कथा कही और रजनी व्यतीत हो गई। जब प्रभात हुआ, (राजा वहाँ गया) जहाँ पिद्यानी रानी थी। (२) सूर्य (रत्त-सेन) ने देखा कि वह शिश (पिद्यानी) वदन से मिलिन हो गई है, उसके कमल नेत्र (रोते-रोते) लाल हो गये है, और उसका शिश हो गया है। (३) उसके रजनी के नक्षत्रों को गिन-गिनकर व्यतीत किया। था, और वह भानु (रत्तसेन) को देखकर निर्मल हो गई। (४) सूर्य (रत्तसेन) हॅमा, तो वह शिश (पिद्यानी) डफार छोड़कर रो पड़ी, और उसके आँसू जो टूटे, तो मानो नक्षत्रों की माला टूट पड़ी। (५) वह ऐसी निःश्वसित हुई (सिसिकियाँ लेने लगी) कि रोकने से रक नहीं रही थी; वह कहने लगी, "वहीं जाओ जहाँ पर रात्रि में निवासी। थे। (६) मुझ से स्नेहकर तुमने मुझे लाकर कुँए में डाल दिया, और [नागमती की] सूखी हुई प्रीति-वल्लरी को तुम मीचने लगे! (७) मेरे दोनों नेत्र तो रहॅट की घरियाँ हो गए हैं जो भरी होने पर ढाल दी जाती हैं और खाली होने पर पुनः भर जाती है। (८) सरोवर के भली भाँति। भरे होने पर ही उसके जल में हंस था, और जल के घटते ही वह उसे छोड़कर चला गया, (९) किन्तु कमिलिनी (पिद्यानी)। तो उसकी प्रीति को नहीं छोड़ सकती, भले ही वह सूखकर [वही | पंक हो जाए।"

टिप्पणी—(२) स्तीन<क्षीण। (४) मारा<माला। (५) निसाँसी<िनःश्व-सित = निःश्वास छोड़ती हुई। (६)कुंव<कूप। (७)रहँट<अरहट्ट<अरवट्ट = कुएँ से पानी निकालने का चरखा। घरी<घटिका। छूँछ<तुच्छ=खाली। (८) सुभर=भर-पूर। (९) परिहर<परिह्=त्याग करना, छोड़ना। बरू<वरम्=भले ही।

पदुमावित तूँ जीव पराना । जिय तें जगत पियार न स्त्राना । तूँ जस कँवल बसी हिय माहाँ । हों होइ स्त्रिल वेधा तोहि पाहाँ । मालित करी भँवर जौं पावा । सो तिज स्त्रान फूल कित धावा । स्त्रान हों सिंघल के पदुमिनी । सिर न पूज जंबू नागिनी । हों सुगंध निरमिल उजियारी । वह बिख भरी डराविन कारी । मोरें बास भँवर सँग लागिहें । स्रोहि देे हों मानुस डिर भागिहें । हों पूरुख के चितवौं डीटी । जेहिं के जियें स्रिस सहौं पईटी । उँहें करें न नीचेहँ संग ।

जहाँ सो नागिनि हिरगे काह किह स्रो स्रंग ॥४२१॥ अर्थ—(१) राजा ने कहा, ''ऐ पद्मावती, तू मेरा जीव और प्राण है, जगत् में जीव से प्यारा अन्य नहीं होता है। (२) तू कमिलनी की भाँति मेरे हृदय [सरोवर] में वसी हुई है, और में भ्रमर होकर तुझ पर [तेरी सुगंध के द्वारा] विद्ध हूँ। (३) यदि भ्रमर मालती-किलका को पा जाए तो वह उसे छोड़कर अन्य फूल के लिए क्यों दौड़ेगा?" (४) [पद्मावती ने कहा,] "अवश्य; मैं सिहल की पद्मिनी हूँ, जंवू [और जंवू-जामुन का रंग काला होता है] द्वीप की नागिनी (नागमती) मेरा सादृश्य नहीं पा सकती है। (५) में सुगन्धवाली, निर्मल और उज्ज्वल हूँ, और वह विप से भरी हुई, डरावनी और काली है। (६) मेरी वासना से [आकृष्ट होकर] भ्रमर साथ लग जाते हैं, और उसे देखकर मनुष्य भी डरकर भाग जाते हैं। (७) मैं तो पुष्प (पित) की दृष्टि देखती रहती हूँ, और उसके जी में इस प्रकार [उसकी दृष्टि के मार्ग से] प्रविष्ट हो जाती हूँ। (८) जो ऊँचे स्थान पर बैठता हो, नीच का साथ उसे नहीं करना चाहिए। जिस अंग में वह नागिन हि लगती (सटकर लगती) होगी उस अंग को क्या कहा जाए (उसकी क्या नौवत होती होगी)?"

टिप्पणी—(१) पिआर<प्रियालु=प्यारा । (४) अनु=अवश्य, अनुमोदनात्मकः अव्यय । सरि<सादृश्य । पूज्<पूरय् =पूरा करना, प्राप्त करना । (५) उजिआर< उज्ज्वल । (७) डीठि<दृष्टि । पर्ईठी<प्रविष्ट ।

पलुही नागमती कै बारी। सोन फूल फूली फुलवारी। जाउँत पंलि ऋहे सब डहे। ते बहुरे बोलत गहगहे। सारौ सुवा महिर कोकिला। रहसत ऋाइ पपीहा मिला। हारिल भ्रिंग महोख सो ऋावा। काग कोराहर करिहं सोहावा। भोग बेरास कीन्ह ऋब फेरा। बासिहं रहसिंह करिहं बसेरा। नाचिहं पंडुक मोर परेवा। निफल न जाइ काहु कै सेवा। होइ उजियार बैठि जस तपी। खूसट मुहँ न देखाविहं छपी। मामती सब साथ सहेली ऋपनी। बारी माहँ। फुल चुनिहं फर चूरिहं रहस कोड सुख छाँह। १८३२।।

अर्थ—(१) नागमती की वाटिका [पुनः] हरी-भरी हुई, और उसकी पुष्पवाटिका सोने के फलों से फल उठी। (२) [उन वाटिकाओं के] जितने पक्षी थे, सब दग्ध हो गए थे; वे अब हर्षपूर्वक बोलते हुए वापिस हुए। (३) सारिका (मैना), शुक (तोता), महरी, और कोकिला थे, तथा पपीहा हर्षित हुआ आकर [उन में] मिल गया। (४) हारिल, भृंगराज, और महोल भी आए; तथा काग मुहावना कोलाहल करने लगे। (५) [उनके] भोग-विलाम ने पुनः फेरा लगाया, और वे [उन वाटिकाओं में] बोलने, हर्ष मनाने और बसेरा करने लगे। (६) पण्डुक, मयूर और पारावत नाचने लगे, क्योंकि किसी की सेवा निष्फल नहीं जाती है। (७) जब उजाला हो जाता, तब खूसटा (उल्लू) [अवस्य] तपस्वी की भाँति [पत्तों की ओट में] वैठ जाते और छिपकर मुँह नहीं दिखाते। (८) नागमती अपनी समस्त सिखयों के साथ अपनी वाटिका में (९) हर्ष, कौतुक, और सुख की छाया में फूल चुनती और फल तोड़ती।

टिप्पणी—(१) पलुह<प्ररुह् = अंकुरित होना, हरा-भरा होना । (२) डहा<

डड्ट < दग्ध । बहुर् < बाहुड् < व्यायुट् = वापस होना । गह = आनंद । (३) सारौ < सारिक = मैना । रहस - - रहस् = हर्ष । (४) कोराहर < कोलाहल । (५) बास् < वाश् = पशु-पक्षियों का बोलना । (६) परेवा < पारेवय < पारावत = कबूतर। (७) उजिआर < औज्ज्वल्य = प्रकाश । (९) चूर् < चूर्य् < चूर्ण्य = चूर्ण करना, खंड -खंड करना, तोड़ना । कोड < कोड्ड [दे०] = कौतुक ।

जाही जुही तेहिं फुलवारी | देखि रहस सहि सकी न बारी | दूितन्ह वात न हिएँ समानी | पदुमावित सौं कहा सो स्नानी | नागमती फुलवारी वारी | मैंवर मिला रस करी सँवारी | सबी साथ सब रहसिं कूदिह | स्नां सिंगार हार जनु गूँदिह | तहँ ता बकावरि तुम्ह सो लरना | बकचुन कहौं लहौं जस करना | नागमती नागेसिर रानी | कँवल न स्नाछै स्नपनी बानी | जस सेवती गुलाल चँबेली | तैसि एक जिन उहीं स्नकेली | स्नाति जा मुदरसन कूजा तब सत वरगिह जोग | मिला भँवर नागेसिर सेंती दैय दीन्ह सुख भोग ॥४३३॥

अर्थ-(१) [नागमती की] उस पूष्पवाटिका में जाही और जूही [नामकी पद्मा-चती की दो दूतियाँ] थी। वे वालिकाएँ नागमती के उस हर्षोल्लास को देखकर सहन न कर सकीं। (२) उन दूतियों के हृदय में यह बात समा न सकी, और उन्होंने आकर पद्मावती से वह वात कही । (३) [उन्होंने कहा,] "नागमती की फुलवाड़ी और वाटिका ने भौरे (रत्नसेन) के आ मिलने से रस (आनंद)-कलिकाएँ सँवारी हैं। (४) उसके साथ उसकी समस्त सिखयाँ भी हिपत हो रहीं और कूद रही हैं, और मानो उसके लिए श्रृंगार का हार गूय रही हैं । (५) वहाँ पर [उनकी] जो वाक्यावली थी, वह तुमसे लड़ने की थी [उसे सुनकर] हमने जो वाक्य चुन-चुन कर कहे थे [उनका उत्तर] वैसा ही पाया जैसा हमारा करण (साधन) था । (६)[उसकी सिखयों ने कहा,] 'फुलवारी की रानी नागमती है जो नागकेसर है, कमलिनी (पद्मिनी) [सरो-वर के बाहर वहाँ अपनी बान (वर्ण) में नहीं है । (७) जिस प्रकार [इस फुलवारी में] सेवती [सेवा करती हुई] गुलाल और चमेली हैं, वैसी ही मानो वह, [कमिलनी (पिंचनी)] भी यहाँ एक और अकेली है। (८) [नागकेसर (नागमती) ने] [पित के] सुदर्शन के लिए जो अत्यधिक क्रूक लगाई, तब उसके अच्छे वर (पिता) ने उसका योग (संयोग) ग्रहण किया । (९) अब वह भ्रमर (प्रेमी) नागकेसर (नागमती) से आ मिला है, और दैव ने उसे [ पुनः **] सुख-भोग** दिया है।"

टिप्पणी—(१-९) इस छंद में फूलों के नामों का साधन ग्रहणकर एक सार्थक वार्ती की रचना की गई है। इस प्रसंग में जिन फूलों के नाम लाए गए हैं वे हैं: जाही (जाती), जूही (यूथिका), सिंगारहार (हर शृंगार), बकाविर (वकावली) बकुचुन (मुचु-कुन्द), करना (करणक), नागेसिर (नागकेसर), कवँल (कमिलनी), सेवती (शतपत्रिका), गुलाल (गुल्लाला), चँबेली (चम्पक-मिल्लका?) सुदरसन (सुद- र्शन ), कूजा ( कुब्जक), सतबरग (सद्बर्ग-फ़ा०)। इनका वार्त्ता -विषयक अर्थ ऊपर आ चुका है।

मुनि पदुमावित रिस न नेवारीं । सखी साथ आई तेहि वारी । दुओं सवित मिलि पाट बईटीं । हियँ विरोध मुख बातें मीटीं । वारी दिस्टि सुरॅंग सुठि आई । हँसि पदुमावित बात चलाई । वारी सुफल आहि तुम्ह रानी । है लाई पै लाइ न जानी । नागेसिर आ मालित जहाँ । संखदराउ न चाहिश्र तहाँ । आहा जो मधुकर कँवल पिरीती । लागेउ आइ करील की रीती । जो अँबिली बाँकी हिय माहाँ । तेहि न माव नाँरग के छाहाँ । पहिलों फूल कि दहुँ फर देखिआ हिएँ बिचारि । आँब होइ जेहि ठाई जाँबु लागि रहि आरि ।।४३४॥

अर्थ—(१) यह सुनकर पद्मावती रिस का निवारण न कर सकी, और उन सिखयों के साथ उस [नागमती की] वाटिका में आई। (२) दोनों सवतें मिलकर एक पाट (फलक) पर बैठ गई, उनके हृदय में विरोध था किन्तु उनकी वातें मीठी थी। (३) पद्मावती ने हँसकर वार्ता प्रारंभ की, "यह वाटिका अत्यधिक सुरंग दिखाई पड़ी है। (४) हे रानी, यह तुम्हारी वाटिका सुफल है; यह लगाई तो हुई है किन्तु इसे लगाना आया नहीं है। (५) इसमें जहाँ नागकेसर [नागमती] और मालती (पद्मिनी) है वहाँ शंखदाव (अम्लवेतस) न होना चाहिए [दोनों के संबंधों में खटाई न आनी चाहिए] (६) [इस वाटिका में] जो भ्रमर (प्रिय) कमिलनी [पद्मिनी] की प्रीति से आया था, वह [पास ही लगे हुए] करील [साँवली नागमती] की रीति-भाँति (सत्कार) में उलझ गया। (७) [तू] जो इमली है, [अम्ल स्वभाव की है] और हृदय में वाँकी [वक] है, उसे [मुझ] [मधुररसवाली] नारंगी की छाया भी अच्छी नहीं लगती है। (८) पहिले फूल को (नवयौवना-पद्मावती को) होना चाहिए था कि फल (पूर्णयुवती—नागमती) को? तूही हृदय में विचार करके देख! (९) जिस स्थान पर [मैं] [रसाल] आम हूँ, वहीं उसकी आर (पास) में [तू] [नीरस] जामुन भी लगी हुई है।"

टिप्पणी——(१) नेवार्<िनवारय्=िनवारण करना, निषेध करना । बारी< वाडिआ<वाटिका । (२) सर्वति<सपत्नी । पाट<पट्ट = फलक, तस्ता । (४) संख-दराउ<शंखद्राव = अम्लवेतस । (५) नागेसिर<नागकेसर । (६) बाँकी <बंक < वक्र । करील=(१) करील वृक्ष, (२) काला, कृष्ण वर्ण का । (९) आर<आरओ< आसस्=पास ।

श्रम तुम्ह कही नीकि यह सोभा । पै भिल सोइ भँवर जेहि लोभा । साँवरि जाँबु कस्तुरी चोवा । श्राँव जो ऊँच तौ हिरदे रोवाँ । तेहि गुन श्रम भे जाँबु पियारी । लाई श्रानि माँम के बारी । जल बाढ़े ऊभै जो श्राई । हिय बाँकी श्राँबली सिर नाई । सो कस पराई वारी दूखी । तजे पानि धावहि मुँह सूखी । रखती हूँ [उन्हें किसी और को दिखाती भी नहीं] गलगल और जामुन की बात [खटास और नीरमता] भी मैं सौत मे नहीं करती । (४) तेरे [इस प्रकार] कहने से मेरा क्या होता (विगड़ता) है ? [मेरे फलवती होने में कोई बुराई नहीं है] यदि फल नहों तो वृक्षपर कोई ढेला (मिट्टी का डला) भी न चलाए । (५) सदाफल जो निमत होता है, उसका कारण यह है कि वह नित्य (सदैव) फलता रहता है; दाड़िम [तेरी जैमी ईप्यिंलु] भले ही [मेरा यह गुण] देखकर हृदय फटने से मरे । (६) जायफल, लवंग, मुपारी हार गए [मेरी मौतें मेरे इस गुण के कारण मुझ से हार गई] यदि वे इसको सहन न कर सकें, तो वे भले ही मिर्च (कटु) हो जाएँ । (७) मैं वह पान हूँ जिमका रंग कोई नहीं पा सकता है, जो इस विरह 'अभाव विषयक' चिन्ता से जले वह भले ही जिलकर] चूना (चूर्ण) हो जाए । (८) तू [कमिलनी-पिंदानी] लज्जा से डूव नहीं मरती है जो [पानी--मर्यादा से] ऊपर आकर मत्था (सिर) उठाती है ! (९) मैं रानी हूँ, और मेरा प्रिय राजा है, तुझे तो योगी ही स्वामी मिला है।"

टिप्पणी—(१) कोंकाबेरो=कुमुदिनी, अथवा कुमुदिनी का फल। (२) स्यामि स्वामि। (३) नसौर्ताह=(१) सौत से नहीं, (२) निसोत=खालिस, अमिश्रित असत्य। (४) ढेल < डल=लोष्ठ, मिट्टो का टुकड़ा। बाह < वाहय्=चलाना। (५) नव < नमित होना, झुकना। दारिवँ < दाडिम < अनार। (६) जैफर < जातीफल। (७) पूज्<पुज्ज्<पूर्य्=पूरा पड़ना। चून < चूर्ण = चूना। (८) ऊभ < ऊर्ध्वय् = उठना।

हौं पदुमिनी मानसर केवा | भँवर मराल करहिं निति सेवा | पूजा जोग देंय हों गढ़ी | मृनि महेस के माँथें चढ़ी | जाने जगत कँवल के करी | ताहि श्रासि नाहिं नागिन विखभरी | तूँ सब लेसि जगत के नागा | कोईल भइसि न छाँड्सि कागा | तूँ भुँ जइलि हों हंस की जोरी | मोहि तोहि मोंति पोति के जोरी | कंचन करी रतन नग बना | जहाँ पदारथ सोह न पना | तूँ रे राहु हों ससि उजियारी | दिनहि कि पूजे निसि ऋँधियारी | टाढ़ि होसी जेहि टाईं मिस लागे तेहि टाउँ || तेहि हर राँध न वैठों जिन साँविर होइ जाउँ || केटिटा

अर्थ—(१) [पद्मावती ने कहा,] "मैं पिद्मनी मानसर की केतकी हूँ, भौरें और हंम नित्य मेरी सेवा करने हैं; (२) दैव ने मुझे पूजा [में अपित करने] के योग्य गढ़ा है, और मैं महेश स्वामी के सिर पर चढ़ चुकी हूँ। (३) जगत् भर मुझे कमल-किलका के रूप में जानता है, मैं तेरी तरह विपभरी नागिन नहीं हूँ। (४) तू जगत के समस्त नागों को लेती है (उनका सत्कार करती है), तू कोयल है और कागों को भी नहीं छोड़ती है (उन्हें भी अपनाती है)। (५) तू भुजदल है, और मैं हंस की जोड़ी (हंमिनी) हूँ; मेरी-तेरी मोती और काँच की पोन की जोड़ी है। (६) तेरा और मेरा कंचन-किलका तथा [उममें जड़े जाने वाले] रत्न-नग का वर्ण है, जहाँ [मेरे जैमा] पदार्थ हो वहाँ [तेरे जैमा] पन्ना नहीं शोभा देना है। (७) तू राहु है, और मैं उञ्ज्वल शिंब हूँ, [मुझ] दिन को क्या [तू] अधेरी रात पा सकती है? (८) तू जहां खड़ी

होती है, उस स्थान पर स्याही लग जाती है, (९) इसी डर से मैं तेरे निकट नहीं बैठती हूँ कि कहीं साँवली न हो जाऊँ।"

टिप्पणी—(१) केवा <केअअ<केतक । मानसर केवा≔मानसरोवर की केतकी जायसी ने कमिलनी को सरोवर की केतकी कहा है (तुल० सरभ सूर भुइ सरवर केवा  $(२७४.4) \cdot (3)$  कर < किंआ < किंका  $\cdot (4)$  भुँजइलि = भुँजइटी = एक काली छोटी चिड़िया। पोति<पोत्ती (दे०)=काँच की गुरिया। (६) बना<वण्ण≤वर्ण। पना<पर्ण=प्रन्ना । (७) पूज्<पुज्ज्<पूर्य्=पूरा पड़ना । (९) राँघ<राद्ध (?)= निकट लाया हुआ।

कॅंवल सो कवन सृपारी रोटा । जेहि के हिएँ सहस दुइ कोटा । न भाँपे श्रापन गटा । सकति उधेलि चाह परगटा । कॅवल पत्र दारिवें तोरि चोली । देखिस सूर देसि हँसि खोली । राता भीतर पित्ररा | जारौं वहै हरद त्रास हित्ररा | इहाँ भँवर मुख बातन्ह लावित । उहाँ सुरुज हँसि हँसि तेहि रावित । सब निक्षि तपि ति मरित पियासी । भोर भए पावसि पिय बासी । जल सेजवाँ रोइ रोइ जल भरसी । तुँ मोसौं का सरवरि करसी । मुरुज किरिन तोहि रावै सरवर लहरिन पूज।

विहून ए दूनों को उरे घोवि कोउ भूँज ॥४३६॥

अर्थ--(१) [नागमती ने कहा, "कमिलनी ऐसी कौन-सी सुपारी की डली है (सुपारी की डली के समान ठोम पदार्थ है) जिसके हृदय में दो सहस्र (अनेकानेक) कोठे होते हैं [जिनमें वह उतने ही बीजों को धारण करती है]? (२)वह अपने गट्टों (कमलगट्टों के रूप में कुचों) को ढॅककर नहीं रखती है, और भरसक उधाड़कर प्रकट करना चाहती है । (३) कमल की पंखुड़ियो की तेरी फाड़ी हुई चोली है, और उमे तू ज्यो ही मूर्य को देखती है, हॅमकर खोल देती है। (४) ऊपर से जो लाल है और भीतर से पीला है उस तेरे हर्न्दी के सदृश [रसहीन] हृदय को जला दूँ। (५) यहाँ जब कि तू भौरे (प्रिय) को मुख की बातों मे लगाती (फॅमाती) है, वहाँ तिरा जार] म्यं है, जिसके साथ न हंस-हंसकर रमण करनी है। (६) समस्त निशा तू प्यामी तप करते-करते मरती है, तब सबेरा होने पर तू बामी पित को पाती है। (७) जल की शय्या में रो रो कर तू रातें विताती है, ऐसी तू क्या मुझमे समानता करती है ? (८) तुझसे सूर्य की किरणे रमण करती हैं, जबकि मरोवर लहरों से तुझे पूजता है : (९) ये दोनों ही कर्म-विहीन है ; कोई घोबी है [जो लहरों से तेरी गंदगी घोता हैं] तो कोई भूँज है [जो अपनी किरणों से उसी प्रकार समस्त पदार्थों को जलाता है जैसे कोई भड़भूजा धान्य भूनता है । "

टिप्पणी— (१) रोठा<लोट्ठ<लोघ्ठ = डल:। कोठा<कोट्ठ<कोध्ठ = आवास। (२) उबेल्<उग्वाड्<उद्+घाटय्=उबाड़ना, खोलना । (३) दारिवँ (दू=फाड़ना =कटी हुई । (४) पिअर<पीअ + डा<पीत=गीला । (५)राव्<रम्=रमण करना । (६) बासी < वासित=एक दिन का रक्खा हुआ (भोजन)। यहाँ भोर भए पाविस पिय

'बासी' से तात्पर्य है कि रात में वह प्रिय (सूर्य) नहीं मिलता है, कहीं अन्यत्र रात काटकर वह तुझसे दूसरे दिन मिलता है, जब उसकी रात्रि की रमणेच्छा समाप्त हो जाती है।

श्रन हों कँवल सुरुज के जोरी | जों पिय स्नापन तो का चोरी | हों त्र्रोहि त्र्रापन दरपन लेखों | करौं सिंगार भोर उठि देखों | मोर विगास त्रोहिक परगासू । नुँ जरि मरिस निहारि त्रकासू । हौं त्र्योहि सौं वह मो सौं राता । तिमिर बिलाइ होत परभाता । कँवल के हिरदे महँ जौं गटा । हरिहर हार कीन्ह का घटा । जाकर देवस ताहि पे भावा | कारि रैनि कत देखे पावा | त्र उँबरी जेहिं भीतर भाँखा। चाँटिहि उठे मरन कै पाँखा। घोबिनि घोवै बिख हरै ऋंबित सौं सरि पाव । जेहि नागिनि डमु सो मरै लहरि सुरुज के स्त्राव ॥४४०॥

अर्थ--(१) [पद्मावती ने कहा,] "तू ठीक कहती है, मैं कमलिनी हूँ और सूर्य की जोड़ी हूँ ; यदि प्रिय अपना है, तो इसमें चोरी क्या हुई ? (२) मैं उसे अपना दर्पण मानती हूँ, और शृंगार करके सबेरे उठकर [उस के बिम्ब में] अपने मुख की छवि देखती हूँ। (३) मेरा विकास उसी का प्रकाश है, और [रजनी सद्श] तू आकाश में देखती हुई जल-भरती है । (४) मैं उससे अनुरक्ता हूँ, और वह मुझसे अनुरक्त है, [तेरा उपमान] तिमिर तो प्रभात होते ही विलीन हो जाता है। (५) कमिलनी के हृदय में जो गट्टा होता है, उसको हरि और हर ने हार [बनाकर धारण] किया तो इसमे क्या घट गया ? (६) दिन जिसका होता है, उसे हो न हो, वही अच्छा लगता है, क्योंकि काली रजनी में कहाँ देखने को मिलता है ? (७) तू उदुम्बरी (गुलर) है, जिसके भीतर [नन्हीं-नन्हीं] मिक्षकाएँ हैं, और वे मिक्खयाँ भी क्या हैं, वे चीटियां हैं जिन्हें मरने के पंखे उठे हैं। (८) (सरोवर को तू ने घोबी कहा---सो] मुझे धोविन धोती है, तो वह [मल के रूप में लगे हुए मेरे] विप का हरण करती है, जिससे मैं अमृत से सादृश्य प्राप्त करनी हूँ। (९) [दूसरी ओर] जिसे तू नागिन डम लेती है, वह मर जाता है, और उमे सूर्य कि-लूलगने की] [जैसी] लहर आती है।"

टिप्पणी--(१) अनु=अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय । (४) रात<रत्त< रक्त=अनुरक्त । बिला<विली≔िवलीन होना । (६) कत<क्त्र≕कहाँ । (७) उँबरी< उदुम्बरी=गूलर । पाँख<पंख<पक्ष=डैना । (८) सरि<सार्व्य = समानता ।

फ़ुलु न कँवल भान के उएँ । मेल पानि होइहि जरि छुएँ । भवर किरहि तारे नैनाहाँ । लुबुध बिसाइँध सब तोहि पाहाँ । मंद्र कच्छ दाहर तोहि पासा । वग पंत्री निसि वासर वासा । जो जो पैस्ति पास तोहि गए। पानी महँ सो बिसइध भए। महस बार जो घोवे कोई। तबहुँ विसाइँघ जाइ न जीं उजियार चाँद होइ उई। वदन कलैंक डोनें

श्रौ मोहि तोहि निसि दिनकर बीचू। राहु के हाथ चाँद के मीचू। काह कहीं श्रोहि पिय कहँ मोहिं पर धरेसि श्रॅगार। तेहि के खेल भरोसें तुइँ जीता मोरि हार ॥४४१॥

अर्थ—(१) [नागमती ने कहा,] "ऐ कमिलनी, सूर्य के उदित होने पर न फूल; वह जिस समय तेरी जड़ छूएगा, वह तेरा पानी (जल और मान-मर्यादा) [सोखकर] मिलन कर देगा। (२) तेरे नेत्रों में [कितने ही] भ्रमर (प्रेमी) फिरते रहते हैं, वे सब तेरी बिसाइंध (बिस-गंध) पर लुब्ध होकर तुझे घेरे रहते हैं। (३) मच्छ, कछुए और मेंढक तेरे पास रहते हैं, वगुले [तथा अन्य जल के] पक्षी दिन-रात [तेरे साथ] बसेरा लेते हैं, (४) [और इस प्रकार] जो-जो पक्षी तेरे पास रह आए, वे सभी पानी में बिसाइंध (बिस-गंध युक्त) हो गए। (५) [फिर तो,] उन्हें कोई हजार बार धोए, उनकी बिसाइंध (बिस-गंध) घोई नहीं जा सकती है। (६) यदि तू उज्ज्वल चन्द्र (चिन्द्रका) होकर उदित हुई है, तो तेरा बदन (शरीर) कलंकित हो चुका है, क्योंकि तू डोम की छुई है। (७) और, मेरे-तेरे में रात-दिन का अन्तर है, [मैं राहु हूँ यदि तू चन्द्र है और] राहु के हाथ चन्द्र की मृत्यु होती ही है। (८) मैं उस प्रिय (पित) को क्या कहूँ, जिसने मुझ पर अंगार के रूप में तुझे लाकर रख दिया? (९) उसके इस खेल के भरोसे (पिर-णामस्वरूप) [मैंने मान लिया कि] तू जीत गई और मेरी हार हो गई।"

टिप्पणी—(२), (५) बिसाइँब < बिस-गन्घ=कमलनाल की एक विशेष प्रकार की दुग्ध जो उसके पानी में रहने के कारण होती है। (३) मंछ < मच्छ < मत्स्य। कच्छ < कच्छप=कछुआ। दादुर < दद्दुर < दर्दुर = मेंढक। पास < पार्श्व। पंती < पक्षिन् = चिड़िया। (६) उजिआर < उज्ज्वल। डोवँ=डोम, एक अस्पृश्य मानी जाने वाली जाति जिसे चन्द्र ग्रहण के समय कदाचित् इस भावना से दान दिया जाता है कि चंद्रमा राहु का ऋणी होता है (दे० ९७. ७), और डोम राहु की ओर से वह ऋण उगाह कर चंद्रमा को उससे मुक्त कराता है। (७) मीचु < मृत्यु।

तोर श्रकेल जीतेउँ का हारू । मैं जीता जग केर र्सिगारू । वदन जीतेउँ जो सिस उजियारी । वेनी जीतेउँ भुश्रंगिनि कारी । लोयन जीतेउँ मिरिंग के नैना । कंठ जीतेउँ कोकिल के बैना । मौह जीतेउँ श्रर्जुन धनुधारी । गीवँ जीतेउँ तँवचूर पुछारी । नासिक जीतेउँ पुहुप तिल सूता । सूक जीतेउँ वेसरि होड़ उवा । दामिनि जीतेउँ दसन चमकाहीं । श्रथर रंग रिव जीतेउँ सवाहीं । केहिर जीति लंक में लीन्हा । जीति मरालि चाल श्रोइ दीन्हा । पुहुप वास मलयागिरि जीतेउँ परिमल श्रंग वसाइ ।

पुढुप वास मलवागार जागड पारमल अग वसार । तूँ नागिनि मोरि त्र्यासा लुबुधी मरिंस कि हिरकों जाइ ॥४४२॥

अर्थ (१)— [पद्मादिती ने कहा] ''मैने अकेली तेरी हार क्या जीती ? मैंने तो जगत् का शृंगार जीता है। (२) मैं बदन (मुख) से द्याय की उज्ज्वलता जीत ली है, अपनी बेणी से काली भुजिंगिनी को जीता है; (३) लोचनों से मृगों के नेत्रों को जीता है, और कंठ से कोकिल के बचनों को जीता है; (४) भौहों से धनुर्धेर अर्जुन को जीता है, ग्रीवा से कुक्कुट और मयूर को जीता है; (५) नासिका से तिल के पुष्प और शुक को जीता है, और मैने शुक को जीता है जो बेसर [का मोती] वनकर उदित हुआ है, (६) दाँतों की चमक से दामिनी को जीता है और अधरों के रंग (अहणता) से समग्र [प्रातःकालीन] रिव को जीता है; (७) केसरी को जीतकर उससे किट मैंने छीन ली है, और मैंने मराली को जीता है; उसने मुझे अपनी चाल दी है। (८) अंगों में परिमल वसाकर मैं पुष्पों की सुवास और मलयगिरि चंदन को जीता है। (९) तू नागिन (नागमती) मेरी आशा लब्ध है और इसलिए मर रही है कि मेरे पास आकर तू मझसे हिलगे!"

टिप्पणी—— (२) उजिआरी<औज्ज्बत्य । बेनी<वेणी । (३) लोयन <लोचन । बैन<वयण<वचन । (४) गीव<गीवा । तबॅचूर<ताम्मचूड़ = कुक्कुट । पुछारि<िपच्छालु=मोर । (५) बेसिर<द्विस्निगिका (?)=नाक का एक आभरण । (७) केहिर <केसिरिन् =िसह । (९) हिरक् =िहलगना, पास जाना, सटकर लगना । मेरी 'जायसी ग्रन्थावली' में पाठ 'हरकौं' था, 'हिरकौं' पाठ डॉ० वासुदेव शरण का संशोधन है, जो प्रसंग में अधिक संगत प्रतीत होता है, और इसिलए स्वीकार्य है ।

का तोहि गरब सिंगार पर।एँ । श्रवहीं लेहिं लूसि सब टाएँ । हौं सांवरि सलोनि मुभ नैना । सेन चीर मुख़ चात्रिक बैना । नासिक खरग पृत्व धुव तारा । भीहें धनुक गँगन को पारा । हीरा दसन सेत श्रो स्यामा । छपै बिज्जु जौ बिहँसे रामा । बिट्टम श्रधर रंग रस राते । जूड़ श्रमीं श्रम रिव परभाते । चान गर्यंद गरव श्रिति भरी । विसा लंक नागेसिर करी । साँवरि जहाँ लोनि युद्धि नीकी । का गोरी सरवरि कर पीकी । पुहुप वास हों पवन श्रधारी कँवल मोर तरहेल ।

जब चाहीं धरि केस त्र्योनावीं तोर मरन मोर खेला।।४४२।।

अर्थ—(१) [नागमती ने कहा.] "इस अन्यो से प्राप्त ऋंगार पर तुझे क्या गर्व है ? वे सब अभी तुझे इसी स्थान पर मिट्यामेट कर [अपना श्रृंगार] तुझमें ले लेंगे। (२) मैं साँबली हूँ, सलोनी हुँ और शुभ नेवा हूँ, इवेत चीर धारिणी हूँ और मेरे मुख में [सदैब] चातक का बचन ('प्रिय') रहता है (३) मेरी नामिका खड्ग [सदृश] है, उसका फूल ध्रुवतारक [सदृश] है; मेरी भौहे धनुप है, जिनकी समानता आकाश में निकलने वाला इन्द्रधनुप भी नहीं कर सकता है। (४) मेरे दॉत हीरों जैसे द्वेत तथा [मिस्सी के कारण] य्याम है. मैं रामा यदि हँमूँ तो बिजली छिप जाए। (५) मेरे बिद्रुम [सदृश] अधर रंग रस से रक्त हैं, वे अमृत सदृश बीतल और प्रभात के रिब मदृश [लाल] है। (६) मेरी चाल गजेन्द्र की है, जो अति गर्व से भरी हुई है, मेरी किट बिमा (वर्र) की है, ऐसी मैं नागकेसर की कलिका हूँ। (७) जहाँ मै मांबली हूँ, मैं सलोनी और अत्यधिक नीकी भी हूँ; गौरवर्ण वाली कोई स्त्री अपने फीके वर्ण के साथ मुझमे क्या समानता कर सकती है? (८) मैं [नागकेसर की पुप्पदासना हूं, केवल पवन के आधार पर जीवित रहती हूँ, कमिलनी तो मेरी अनुचरी है; (९) मैं जब चाहूं तेरे केशों को पकड़कर तुझे झुका दूँ; तेरा मरण मेरा खेल होगा।"

टिप्पणी—(१) लूस्<लूष = नष्ट करना, मिंटयामेट करना । (२) सलोनी< सलवण + इका=लावण्यवती । बैन<वयण<वचन । (३) पार्<पार्य्=तकना, समर्थ होना । (४) सेत<ठवेत । बिज्जु<विद्युत्=बिजली । (६) गयंद<गजेन्द्र । करी<कलिआ<कलिका । (८) तरहेल=अवीनस्थ । (९) ओनाव्<अवनामय्<अवनमित करना ।

पदुमावित सुनि उतर न सही | नागमती नागिनि जिमि गही |
श्राइँ श्रोहि कहूँ श्रोइँ श्रोहि कहँ गहा | गहा गहिन तस जाइ न कहा |
दुश्रो नवल भर जावन गाजीं | श्रव्धरी जानु श्रक्षारें बाजीं |
भा बाँहिन बाँहिन सौं जोरा | हिया हिया सों वाग न मोरा |
कुच सों कुच जों सौहें श्राने | नविहं न नाए टूटिहं ताने |
कुंभ स्थल जेउँ गज मैमंता | दूनी श्रल्हर भिरे चौदंता |
देव लोक देखत मुए ठाढ़े | लागे बान हियँ जाहिं न काढ़े |
जानहुँ दीन्ह ठग लाड़ू देखि श्राइ तस मींचु |
रहा न कोइ धरहरिया करै जो दुहुँ महुँ वीचु ॥४४४॥

अर्थ--(१) पद्मावती इस उत्तर को मुनकर सहन न कर सकी, और उसने नाग-मती को नागिन के समान पकड़ लिया। (२) उसने उसको और उसने उसको पकड़ा, और ऐसी घर-पकड़ हुई कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। (३) दोनों ही नववयस्काएँ यौवन में भरी हुई इस प्रकार गर्जन करने लगीं, मानो अप्सराएँ अखाड़े में उतर कर एक दूसरे से भिड़ गई हों। (४) बाहों-बाहों से बल का प्रयोग हुआ, और एक के हृदय ने दूसरे के हृदय से बाग न मोड़ी, (५) और जो कुच के सम्मुख कुच लाए गए, तो वे निमत करने से निमत नहीं हो रहे थे, और [ऐसे लगने थे कि] तानने (रोकने) पर टूट जाते। (६) वे ऐसे लग रहे थे मानो मदमत्त गजों के कुम्भ स्थल हों, और वे दोनों अल्हड़ (नववयस्क) हाथी हों जो भिड़कर चौदंत हो रहे हों। (७) देवलोक के देवता [इनका यह भिड़ना] देखते ही मृत [से] हो गए, क्योंकि उनके हृदय में ऐसे [काम के] वाण लगे (चुभ गए) जो निकाले नहीं जा सकते थे। (८) मानो उन्हे ठगों का लड़ड़ दिया गया हो, इस प्रकार उन्होंने अपनी मृत्यु आयी देखीं; (९) इसलिए कोई रोक-थाम करने वाला भी न रहा जो दोनों में बीच-वचाव कर सकता।

टिप्पणी— (३) गाज्<गज्ज्<गर्ज् = गर्जन करना । अछरी<अच्छरि<अप्स-रस्=अप्सरा । अखार<अक्खाड<अक्षवाटक = कुश्ती का अखाड़ा । (५) सौँहं<सज्हर<सन्मुख । (६) भैमंत<मयमत्त<मदमत्त । अल्हर=नव युवा । (९) घरहरिआ=घरहर =रोकथाम करने वाला ।

पवन सवन राजा के लागा | लरहि दुर्श्वो पदुमावति नागा | दूर्श्वो सम साँवरि स्त्रो गोरी | मरिह तो कहँ पाविस स्त्रिस जोरी | चिल राजा स्त्रावा तेहि बारी | जरत बुक्ताई दूर्नो नारी | एक बार जिन्ह पिउ मन बूक्ता | काहे कौं दोसरे सौं जृक्ता | स्त्रेस ग्यान मन जान न कोई | कबडूँ राति कवहुँ दिन होई | धूप छाँह दुइ पिय के रंगा | दूनों मिली रहहु एक संगा | जूभव छाँड़हु वुभहु दोऊ | सेव करहु सेवाँ कछु होऊ | तुम्ह गंगा जमुना दुइ नारी लिखा मुहम्मद जोग | सेव करहु मिलि दूनहुँ श्रो मानहु सुख मोग ॥४४५॥

अर्थ—(१) पवनदेव राजा (रत्नसेन) के कानों में लगकर कहने लगे, "पद्मावती और नागमती—दोनों लड़ रही हैं। (२) दोनों ही साँवली और गोरी स्त्रियाँ समान हैं; यदि ये [लड़कर] मर जाएँगी तो ऐसी जोड़ी तू [पुनः] कहाँ पाएगा ?" (३) [यह सुनकर,] राजा चलकर उम वाटिका में आया, और उन दोनों नारियों को जो [द्वेप से] जल रही थीं, शान्त किया। (४) उसने कहा, "जिन्होंने एक बार भी प्रिय के विचार जान लिए [अथवा मन में प्रिय को जान लिया], वे क्यों दूसरे से युद्ध करेंगी? कोई ऐसा ज्ञान मन में नहीं जानता (लाता) है कि कभी रात होती है तो कभी। दिन भी होता है; (६) धूप और छाया (गौरवर्ण और साँवलापन)—दोनों ही प्रिय के रंग हैं; इसलिए दोनों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। (७) दोनों इस बात को समझो, और युद्ध करना छोड़ो; [प्रिय की] सेवा करो; सेवा से ही कुछ [स्थायी लाभ] हो सकता है। (८) तुम दोनों नारियाँ गंगा (गौरवर्ण की पद्मिनी) यमुनाऔर (श्याम वर्ण की नागमती) हो, [अथवा तुम दोनों शरीर की गंगा, यमुना पिंगला और इड़ा नाम की दो नाड़ियाँ हो] मुहम्मद कि कहता है, तुम दोनों का संयोग होना विधाता द्वारा। लिखित था। (९) [अव] तुम दोनों मिलकर [प्रिय की] सेवा करो और दोनों मुख-भोग मानो।"

टिप्पणी— (१) सवन < श्रवण=कान। (४) जूझ < युध् = युद्ध करना। (७) बूझ् < बुण्झ् < बुध् = जानना। (८) नारी < नाडि = नाड़ी। इस छंद में किव ने विभिन्न साधन-मागियों को पारस्परिक इन्द्व मिटाकर परमेश्वर की सेवा करने का उपदेश किया है। उसका कहना है कि समस्त प्राणियों को परमेश्वर ने बनाया है और सभी प्राणी उसकी सेवा के लिए ही संसार में आते हैं, इसलिए सब को आपस में मिल-जुलकर रहते हुए उसकी सेवा करनी चाहिए। उसकी सेवा से ही कुछ स्थायी लाभ प्राप्त हो सकता है।

रायो चेतिन चेतिन महा | श्राइ श्रोरिंग राजा के रहा | चित चिंता जाने बहु भेऊ | किव बियास पंडित सहदेऊ | बरनी श्राइ राज के कथा | सिघल किव पिंगल सब मथा | किव श्रोहि सुनत सीम पे धुना | स्रवन सो नाद बेद किब सुना | दिस्टि सो धर्म पंथ जेहि सूमा | ग्यान सो परमारथ मन बूमा | जोग सो रहे समाधि समाना | भोग सोग नीकें रँग जाना | बीर हो रित मारे मन गहा | सोइ सिंगार पाँच भल कहा | बेद भेद जस बररुचि चित चिता तस चेत | राजा भोज चित्र्दंस बिद्या भा चेतन सौं हेत ॥४४६॥

अर्थ--(१) राघव चेतन महाचेतन था, वह आकर राजा की सेवा में लग गया ।

(२) वह चित्त में चिन्तन करने वाला था और बहुत-से भेद जानता था, किव के रूप में वह [महाभारतकार,] व्यास तथा पंडित के रूप में वह [महाभारत का] सहदेव था। (३) उसने आकर राजा की [सिंहल-यात्रा की] कथा का वर्णन [काव्य के रूप में] किया था, वह सिंहल का (सिंहल से आया हुआ) किव था और उसने समस्त पिगल (छंदशास्त्र) को मथ डाला था। (४) किवता वह है जिसको सुनते ही [श्रोता] सिर पीटने लगे, श्रवण वह है जो नाद-वेद (संगीत) और काव्य सुनता हो, (५) दृष्टि वह है जिससे सद्धर्म-पथ सूझे, ज्ञान वह है जिससे मन को परमार्थ (परमतत्त्व) का बोध हो, (६) योग वह है जिससे योगी समाधि में समाया (लीन) रहे, और भोग वह है जो शोक को भली भाँति जानता हो, (७) वीरता वह है कि कोध को मारे और मन को पकड़े (नियंत्रण में करे), श्रुंगार वह है जिसे पंच (समाज) भला कहे। (८) वेदों के भेद (रहस्य) के विषय में जैसे वरहिच था, उसी प्रकार जो चित्त की चिन्ताओं को चेतता था, (९) और जो चतुर्दश विद्याओं के विषय में भोज सदृश था, ऐसे चेतन मे [राजा को] स्नेह हो गया।

टिप्पणी—(१) ओरग्<अवलग्=सेवा करना (दे० २६.३ टिप्पणी) (२) चिंता<िचतय<िन्तक । भेउ=भेद। (३) सिंवल किंव : जटमल ने गोरा बादल कीं कथा में भी उसे सिंहल से आया हुआ कहा है दे० छंद २७ (तरुण भारत प्रंथावली, प्रयाग संस्करण) (४) किंब<किंव। (९) चतुर्दस् विद्या=४ वेद + ६ वेदांग + पुराण +मीमांसा+न्याय+धर्मशास्त्र।

इस छंद को अद्धाली ४-७ में किव ने अपने काव्य तथा जीवन दर्शन के कुछ विचारों को संक्षेप में किन्तु स्पष्टता के साथ रक्खा है।

घरी ऋचेत होइ जों ऋाई | चेतन कर पुनि चेत भुलाई | भा दिन एक ऋमावस सोई | राजें कहा दुइज कब होई | राघों के मुख निकसा ऋाजू | पँडितन्ह कहाँ कालि बढ़ राजृ | राजें दुहूँ दिसा फिरि देखा | को पंडित बाउर को सरेखा | पैज टेकि तब पँडितन्ह बोला | फूठा बेद बचन जौं डोला | राघों करत जाखिनी पूजा | चहत सो रूप देखावत दूजा | तेहि बर भए पैज के कहा | फूठ होइ सो देस न रहा | राघों पूजा जाखिनी दुइज देखावा साँक | पंथ गरंथ न जे चलहिं ते भूलहिं वन माँक ॥४४७॥

अर्थ—(१) [किन्तु] जब अचेत होने की घड़ी आई, तब राघव चेतन की चेतना भुला गई (भ्रष्ट हो गई)। (२) [वह इस प्रकार हुआ कि] एक दिन हुआ (आया) और वह अमावस था; राजा ने पूछा, "द्वितीया कब होगों ?" (३) राघव के मृत्व से निकला, "आज"; पंडितों ने कहा, "महाराज, कल।" (४) राजा ने दोनों ओर घूम कर देखा [और यह जानना चाहा कि] कि दोनों पक्षों में से कौन वावला और कौन जानकार है। (५) तब प्रतिज्ञा टेककर पंडितों ने कहा, "यदि हमारा वचन टल जाए तो वेद झूठा है।" (६) राघव यक्षिणी-पूजा करना था [उसके बल पर] जैसा चाहता

था वह दूसरा (वास्तविक से भिन्न) रूप दिखा देता था। (७) उसी बल पर [अवलंबित] होकर उसने प्रतिज्ञा करके यह कहा, ''जो झुठा ठहरे, वह देश में न रहे (देश छोड़कर निकल जाए)। (८) राघव ने यक्षिणी-पूजा की ओर संध्या को द्वितीया दिखा दी। (९) किन्तु जो ग्रंथ (धर्मग्रन्थों) के मार्ग पर नहीं चलते हैं, वे वन (अमार्ग) के मध्य भटक जाते है।

पद्मावत

टिप्पणी— (३) कालि<कल्ल<कल्य=आने वाला दिन। (४) बाउर< वाउल<वातूल=बादला। सरेख<संलेखित=तपदचर्या से जिसने क्षरीर को सुखाया हो, ज्ञानी।(५) पैज<पइज्जा<प्रतिज्ञा। (६) जाखिनी  $\leq$ यक्षिणी। (९) मौज्ञ मध्य।

इस छंद की अन्तिम पंक्तियों में जायसी ने ग्रंथ (शरअ़) के मार्ग पर चलने का समर्थन किया है।

पंडित कहिं हम परा न धोखा । यह सो ऋगस्ति समुँद जेइँ सोखा । सो दिन गएउ साँक भी दूजी । देखि दूजि घरी वह पूजी । पंडितन्ह राजिं दीन्ह ऋसीसा । ऋव किस ऋइ कंचन ऋौ सीसा । जों वह दूजि कालिन्ह कै होती । ऋाजुतीजि देखि ऋति तिस जोती । राघो कालिह दिस्टि वँघ खेला । सभा मोहि चेटक सिर मेला । एहिं कर गुरू चमारिन लोना । सिखा काँवरू पाढ़ित टोना । दूजि ऋमावस महँ जो देखावै । एक दिन राहु चाँद कहँ लावै । राज वार ऋस गुनी न चाहि ऋ जेहि टोना कर खोज । एहिं छंद उमियदा डहँका राजा भोज ॥ १४८ ॥

अर्थ—(१) पंडित कहने लगे, "हमें घोला नही हुआ, यह (राघव) तो वह अगस्त्य है जिसने समुद्र सोख लिया [जिसने ऐसे असंभव को संभव कर दिखाया]।" (२) वह दिन गया, और दूसरी संध्या आई, और जब द्वितीया का चन्द्रमा दीख पड़ता, वह घड़ी पूरी हो गई। (३) पंडितों ने [जाकर] राजा को आशीर्वाद दिया, और कहा, "अव कसकर देखिए कि [जो हमने कहा था वह] कचन था या शीशा। (४) यदि वह दिनीया कल की रही होती, नो आज तृतीया को वैसी (तृतीया के जैसी) ज्योति दिखाई पड़ती। (५) राघव ने कल दृष्टि-वंध खेला है और उसने राजसभा को मुग्ध करके उसके सिर पर चेटक (इन्द्रजाल) डाला है। (६) इसकी गृह लोना चमारिन है, और इसने कामरूप में टोने का शास्त्र पद्दा है। (७) जो अमावस में द्वितीया दिखा सकता है वह एक दिन चन्द्रमा (राजा-रानी) के लिए यह राहु (उनको बन्दी करने वाली कोई शक्ति) भी ला सकता है। (८) राजद्वार पर ऐसा गृणी न होना चाहिए जिसे टोने की खोज हो (जो टोने की खोज में पड़ा रहता हो), (९) इसी प्रकार छद्य और टग विद्या से राजा भोज इहका करता था।"

टिप्पणी--(१) अगस्ति<अगस्त्य=त्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने पुराणों के अनुसार समुद्र को पी डाला था। (२) पूज्<पूरय्=रूरा पड़ना। (६) लोना चमारिन = टोना की प्रसिद्ध गुरु जो कामरूप की निवासिनी मानी जाती है। काँवरू<कामरूप। पाढित< पाठित=सिखाया हुआ मंत्र । (८) बार <वार < द्वार । (९) छंद < छद्म । डहक् = छलना ।

राघो बैन जो कंचन रेखा। कसें वान पीतर श्रप्त देखा। श्रुग्याँ भई रिसान नरेसू। मारों काह निसारों देसू। तब चेतन चित चिंता गाजा। पंडित सो जो वेद मित साजा। कित सो पेम तंत किय राजा। महूँ साच जेहि कहत न साजा। खांट रतन सेवा फटिकरा। कहँ खर रतन जो दारिद हरा। चहै लच्छि बाउर कित सोई। जेहि सुरसर्ता लच्छि कित होई। कि ता सँग दारिद मित भंगी। काँटइ कुटिल पृहुप के संगी। कित ता चेला विधि गुरू सीप सेवार्ता बुंद। तेहि मानस के श्रास्त्र का जो मरिजिशा समुद्द। प्रिप्त सानस के श्रास्त्र का जो मरिजिशा समुद्द।

अर्थ—(१) राघव का वचन जो कंचन की रेखा [लगता] था, कसने पर उसका वर्ण पीतल का सा दिखाई पड़ा। (२) [अतः] राजा रुष्ट हुआ और उसकी आजा हुई, "इसको मारूँ क्या ? इसको दंश से निकालता हूँ।" (३) तब चित्त-चित्तक चेतन गर्ज उठा, "पिडत वहीं है जो वेद (धर्म ग्रंथों) की बुद्धि [अथवा युक्ति] साजता है। (४) किव वहीं है जो प्रेम-तंत्र की किवता से चमके, जिसमें वह सच को कहते हुए झूठ को सजाने का प्रयास न करे। (५) मैंने तो फिटकरी जैसे खोटे रत्न (रत्नसेन) की सेवा की; वह खरा रत्न कहाँ है जो मेरे दारिद्रच का हरण करे ? (६) [किन्तु] जो लक्ष्मी चाहता है, वह किव बावला है; जिसे सरस्वती [इष्ट] होती है, उसे लक्ष्मी कहाँ [प्राप्त] होनी है ? (७) जो किव होता है उसके साथ मित को नष्ट करने वाला दारिद्रच होता ही है, जिस प्रकार कुटिल काँटे पुष्प के साथी होते है। (८) जो विधाता [आदि] गुरु है, किव उसका चेला होता है, [और किव उसी प्रकार उस गुरु का आश्रित होता है] जिम प्रकार सीपी स्वाति-विन्दु की आश्रित होती है। (९) उस [किव जैसे साधक] को जो ममुद्र का मरजीवा है मनुष्य की क्या आशा-अपेक्षा होनी चाहिए?"

टिप्पणी— (१) बान < वण्ण < वर्ण । (३) चिता < चिता < चिता < चिता करने वाला । गाज् < गर्ज् < गर्ज् = गर्जन करना । (४) तंत < तंत्र । किब < किवा । राज्=वमकना । साज् < सस्ज् = सजाना । (६) लिच्छ < लक्ष्मी । बाउर < वाउल < वातूल = बावला । (७) काँट < कण्टक । पुहुप < पुष्प । (८) सेवाती < स्वाति = नक्षत्र-विशेष । (९) मर्जिआ < मरजीवय < मरजीवक (६०) = ग्रमुद्र में डुबकी लगाकर रत्नादि निकालने वाला । इस छंद की पंवितयों में जायसी ने किव-कर्म की पवित्रता का बहुत ही सुन्दर प्रतिपादन किया है । जीवन के मरण-मार्ग का प्रतिपादन किव के लिए भी यहाँ जायसी ने किया है ।

यह रे बात पदुमावित सुनी । चला बिपुरि कै राधी गुनी । कै गियान धिन त्र्यगम विचारा । भल न कीन्ह त्र्यम गुनी निसारा । जेइँ जािननी पूजि मिस काढ़ी । सुरुज के ठाउँ करैं पुनि टाढ़ी । किय कै जीभ खरग हिरवानी । एक दिसि त्र्याग दोसर दिसि पानी । जिन त्र्यजुगत काहै मुख भोरें । जस बहुतें ऋपजस होइ थोरें । राघों चेतिन बेगि हँकारा । सुरुज गरह भा लेहु उतारा । बाँभन जहाँ दिक्खिना पावा । सरग जाइ जौं होइ बोलावा । ऋावा राघो चेतिन धौराहर के पास । ऋैस न जाने हिरदें बिजुरी बसै ऋकास ॥४५०॥

अर्थ—(१) पद्मावती ने यह वार्ता सुनी कि गुणी राघव खिन्न होकर जा रहा है। (२) ज्ञान करके उस स्त्री ने भविष्य के संबंध में विचार किया, और सोचा, 'ऐसा गुणी निकाल (निर्वासित) कर राजा ने भला नहीं किया; (३) जिसने यक्षिणी की पूजा करके चन्द्रमा को निकाल दिया, वह उसे पुनः सूर्य के स्थान पर खड़ाकर [सूर्य-ग्रहण—रत्नसेन को परास्तकर] सकता है। (४) किव की जिह्वा हीरे के वर्ण की खड्ग [सदृश] होती है, एक ओर जहाँ वह आग में [तपाए जाने के लिए] घुसती है, दूसरी दिशा में वह पानी में [ठंडी की जाने के लिए] घुसती है। (५) मुख से भूलकर भी अयुक्त (अयोग्य) शब्द न निकालना चाहिए; क्योंकि यश तो बहुतेरा सत्कर्म करने से मिलता है, किन्तु अपयश जरा सी बात में मिल जाता है।" (६) राघव चेतन को [यह सब सोचकर] उसने शीघ्र बुलाया और कहा, 'सूर्य का ग्रह हुआ है (सूर्य अनिष्ट-कारी ग्रह होकर जन्मपत्री में आ गया है) इसलिए [उसके निवारणार्थ] उसका उतारा (उवारा) लो।" (७) ब्राह्मण जहाँ दक्षिणा पाने को हो, वह स्थान यदि स्वर्ग हो, तो बुलाने पर वह वहाँ भी जा पहुँचता है। (८) [फलतः] राघव चेतन धवलगृह (राज-प्रामाद) के पास आया, (९) किन्तु वह हृदय में ऐसा न जानता था कि आकाश [सदृश उम धवल गृह] पर विजली [सदृश पद्मावती] वसती है।

टिप्पणी—— (१) बिसुर <िवसुर [दे०] =ि खन्न होना । (२) अगम < आगम≔ भिवष्य । (३) जािखनी < यक्षिणी । काढ् < कड्ढ < कृष् = खींचना, निकालना । सुरुज के ठाँउ कर पुनि डाढी = चन्द्रमा जब सूर्य के सामने आ जाता है सूर्य ग्रहण होता है, और यहाँ सूर्य-ग्रहण होने से तात्पर्य रत्नसेन के पराभूत होने और बन्धन में पड़ने से है । (४) अजुगत < अयुक्त = अयोग्य । (६) सुरुज गरह = सूर्य का अनिष्टकारी ग्रह होकर जन्म पत्री में आना । (८) धौराहर < धवलगृह = प्रासाद ।

पदुमावित सो भरोखें त्राई | निहकलंक जिस सिस देखराई |
तेतखन राघों दीन्ह त्रसीसा | जनहुँ चकोर चंद मुख दीसा |
पिहरें सिस नखतन्ह के मारा | धरती सरग भएउ उजियारा |
त्रौ पिहरें कर कंगन जोरी | लहै सो एक एक नग नव कोरी |
कंगन कािं सो एक त्र्राडारा | काढ़त हार टूटि गिय मारा |
जानहुँ चाँद टूट ले तारा | छूटेउ सरग काल कर धारा |
जानहुँ मुरुज टूट ले करा | परा चौंधि चित चेतिन हरा |
परा त्राइ भुइँ कंगन जगत भएउ उजियार |
राघों मारा बीजुरी बिसँभर कहु न सँभार ॥६५१॥
अर्थ--(१) प्यावनी अतः झरोखे पर आई. मानो [आकाश के झरोखे पर] निप्कलंक

शशि दिखायी पड़ा हो। (२) उसी क्षण राघव ने उसे आशीर्वाद दिया, [और उसने पद्मावती को इस प्रकार सतृष्ण नेत्रों से देखा] मानो चकोर को चन्द्रमा दिखाई पड़ा हो। (३) वह चन्द्रमा नक्षत्रों (रत्नों) की माला पहिने था, जिससे धरती से लेकर स्वर्ग तक प्रकाश हो गया था, (४) और वह करों में कंगन की जोड़ी पहने हुए था, जिसका एक-एक नग नवकोटि द्रव्य प्राप्त करने वाला था। (५) [इस जोड़ी में से] एक कंगन निकाल कर उसने [धरती पर] डाल दिया; और जब वह हार [देने के लिए] निकालने लगी, उसकी ग्रीवा की माला टूट गई। (६) [तब तो ऐसा प्रतीत हुआ] मानो चन्द्रमा (कंगन) तारकों (माला की मणियों) को लेकर टूट पड़ा हो, अथवा स्वर्ग (आकाश) में काल की धारा छूट पड़ी हो; (७) [अथवा] मानो सूर्य अपनी कलाओं को लेकर टूट पड़ा हो; फलतः चेतन चौंक पड़ा और उसका चित्त हर उठा। (८) जब कंगन भूमि पर आ पड़ा, जगत् प्रकाशित हो गया, (९) राघव तो [मानो] बिजली से आहत हुआ बेसँभाल हो गया और उसे कुछ भी चेत न रहा।

टिप्पणी— (१) झरोखा<जालाक्ष । (२) तेतखन<तत्क्षण । (३) मारा< माला । (५) अडार्<डालना । (७) करा<कला । (८) उजिआर<औज्ज्वत्य ।

पदुमावित हाँसि दीन्ह भरोखा । श्रव जो गुनी मरइ मोहिं दोखा । सखीं सरेखीं देखिं धाई । चेतन श्रचेत परा विह धाई । चेतन श्रचेत परा विह धाई । चेतन परा विह खां । चेतन परा विह खां । कोइ कह काँप श्राहि सिनपानू । कोइ कह श्राहि मिरिगिया बानू । कोइ कह लाग पवन कर भोला । कैसेहुँ समृक्ति न राघो बोला । पुनि उठारि बैसारिन्हि छाहाँ । पूँबहिँ कौनि पीर जिय माहाँ । दहुँ काहू के दरसन हरा । कै एहि धूत भूत छुँद छरा । के तोहि दीन्ह काहु किछु के रे हसा नूँ साँप । कहु सचेत होइ चेतन देह तोरि कस काँप ॥४५२॥

अर्थ—(१) पद्मावती ने [यह उलटा परिणाम देखकर] हॅसकर झरोखा [बंद कर] दिया और वह [मन में कहने लगी,] "अब यदि गुणी राघव मरता है, तो दोष मुझे होगा।" (२) उसकी जानकार मिखयाँ दौड़कर यह देखने लगीं, िक चेतन किस आघात से [आहत हो] अचेत पड़ा था। (३) सभी सिखयों ने कहा, "चेतन पड़ा हुआ है, उसे तिनक भी चेत नहीं है; [हो न हो] इसे प्रेत बाधा हुई है।" (४) [फिर] कोई कहने लगी, "यह काँप रहा है, इसे सिन्नपात हुआ है।" कोई कहने लगी, "इसे मृगी की वात-व्याधि है।" (५) कोई कहने लगी, "इसे वायु का झोंका लगा है, [जिसके कारण] किसी भी प्रकार से समझकर राघव वोल नहीं रहा है।" (६) तदनंतर उन्होंने उठाकर उसे छाया में बिठाया, और वे पूछने लगी, "तेरे जी में कौन-सी पीड़ा है? (७) क्या तू किसी के दर्शनों से ऐसा हर उठा (अचेत हुआ) है, या इस प्रकार किसी धूर्त अथवा भूत के छद्यों से छला गया है। (८) या तुझे किसी ने कुछ [खिला] दिया है या तुझे साँप ने इसा है ? (९) ऐ चेतन, तू सचेत होकर बना कि तेरी देह कैसे (क्यों) काँप रही है।"

टिप्पणी—(१) झरोखा<जालाक्ष । (२) सरेखी<संलेखित=वह व्यक्ति जिसने तप से शरीर को सुखाया हो, ज्ञानी, जानकार । (७) धूत<धूर्त । छँद<छद्म ।

भएउ चेत चेतन तब जागा । बकति न स्त्राय टकटका लागा । पुनि जों बोला बुधि मित खोवा । नैन स्तरोखा लाएँ रोवा । वाउर बहिर सीस पै धुना । स्त्राप न कहै पराए न सुना । जानहुँ लाई काहुँ उगीरी । खिन पुकार खिन बाँधे पौरी । हों रे उगा एहि चितउर माहाँ । कासों कहौं जाउँ केहि पाँहा । यह राजा सुठि वड़ हत्यारा । जेइँ स्त्रास ठग राखा उजियारा । का कोइ वरज न लाग गोहारी । स्त्रास एहि नगर होइ बटवारी । दिस्टि दिए उगलाडू स्त्रालक फाँस पिर गीव । जहाँ भिखारि न वाँचहि तहाँ बाँच को जीव ॥४५३॥

अर्थ—(१) जब चेन हुआ, तब चेतन जागा, किन्तु [उसके मुख से] कोई उक्ति नहीं निकल रही थी, और [नेत्रों में] टकटकी लगी हुई थी। (२) फिर जब वह बोला भी, तो वह बुद्धि और मित खो बैठा, और नेत्रों को झरोखे पर लगाए हुए रोने लगा। (३) बावला और बहरा वह सिर ही पीटता था, न स्वतः कहता था, और न अन्य की सुनता था, (४) मानो उसे किसी ने ठगौरी लगाई हो; एक क्षण वह पुकार उठता तथा दूसरे क्षण वह मुट्ठी बाँध लेता। (५) [तदनंतर उमने कहा,] "मैं इम चितौर में टगा गया! [अब] किससे यह कहूँ और किमके पास जाऊँ ? (६) यह राजा (रत्नसेन) बहुत बड़ा हत्यारा है जिसने ऐसा उज्ज्वल ठग रख छोड़ा है। (७) न कोई उस ठग को मना करता है, और न कोई [मेरी] गुहार लगता है, इस प्रकार इस नगर में बटपारी होती है। (८) उसने मेरी दृष्टि को टगलाड़ विए, और उसका अलकपाश मेरी ग्रीवा मे पड़ गया। (९) जहाँ भिखारी नहीं बच पाता है, वहाँ कौन जीव बच सकता है ?"

टिप्पणी—— (१) बकित<विक्तः चिक्ति । (२) झरोखा<जालाक्ष । (३) बाउर <वाउल<वातूल = बावला । बिहर <विधर । (४) पोरि <पर्वन् = ग्रन्थि, गाँठ, हड्डी का जोड़ । (६) उजिआर <उज्ज्वल । (७) गोहारी < गो+आकारय् = सहायता या रक्षा के लिए लगाई गई पुकार । (८) गीव<ग्रीवा । (९) भिखारि<भिक्षाकारिन् ।

कत धौराहर त्राइ मरोखें । ले गै जीव दिक्खना घोखें । सरग मूर सिव करें त्रुँ जोरी । तेहि तें त्राधक देउँ केहि जोरी । सित मृरहि जों होति यह जोती । दित भा रहत रैनि नहिं होती । सी मृरहि जों होति यह जोती । दिरित भा रहत रैनि नहिं होती । सो हॅकारि मोहिं कंगन दीन्हा । दिस्टिन परे जीव हिर लीन्हा । नेन निखारि डीट सत छाँड़े । लागे तहाँ वान बिखु गांड़े । नेनहिं नेन जो वेधि ममाने । सीम धुनहिं नहिं निसरहिं ताने । नविं न नाएँ निलज मिखारी । तबहुँ न रहिं लागि मुख कारी । कत करमुखे नैन भए जीव हरा जेहि बाट ।

सरवर नीर विद्योह जेउँ तरिक तरिक हिस फाट ॥४५४॥

अर्थ—"(१) घवलगृह के झरोखे पर आकर वह दक्षिणा के घोखे में क्यों मेरा जीव ले गई ? (२) आकाश में सूर्य और शिश प्रकाश करते हैं उनसे अधिक किससे उसकी समानता दूँ ? (३) यदि शिश और सूर्य को यह ज्योति प्राप्त होती, तो दिन ही हुआ रहता, रात न होती। (४) उसने बुलाकर मुझे कंगन दिया और वह दिखाई भी नही पड़ रही है जिसने मेरा जीव हर लिया। (५) घृष्ठ नेत्र भिखारियों ने सत्य छोड़ दिया और वे वहाँ जा लगे जहाँ उनमें [उसके नेत्रों के] विष-वाण चुभे। (६) उसके नेत्र जो मेरे नेत्रों को बेधकर इनमें समा रहे, तो वे इनमें इस प्रकार तन [कर चुभ] गए हैं कि कितना भी मिर पीटिए निकलते नहीं हैं। (७) [फिर भी] ये निर्लज्ज भिखारी (मेरे नेत्र) झुकाने से झुक नहीं रहे हैं (उसी झरोखे पर लगे हुए हैं), और यद्यपि इनके मुख में कालिख लग गया है किन्तु तब भी इकते (मानते) नहीं हैं। (८) ये मेरे नेत्र क्यों ऐसे अपने मुख में कालिख लगाने वाले हुए, जिनके मार्ग से मेरा जीव हरा गया ? (९) मेरा हृदय तड़फ-तड़फ करके उसी प्रकार फट रहा है जैसे स्रोवर का हृदय जल के विछोह में फटना है।"

टिप्पणी— (१) धौराहर<धवलगृह=प्रासाद । (२) अँजोरी<औज्ज्वल्य । (३) रैनि<रयणी=रजनी । (४) भिखारि<भिक्षाकारिन् । (६) निसर<णस्सर <निर्+सृ=बाहर आना, निकलना । (७) कारी<कालिमा । (८) बाट<वट्ट<वर्स=मार्ग ।

सिलन्ह कहा चेतिन विसँभरा । हिएँ चेतु जिय जासि न मरा । जौं कोइ पावै स्त्रापन माँगा । ना कोइ मरे न काहू खाँगा । वह पदुमावित स्त्राहि स्त्रनूपा । वरिन न जाइ काहु के रूपा । वेइँ चीन्हा सो गुपुत चिल गएऊ । परगट गाहि जीउ बिनु भएऊ । तुम्ह स्त्रास बहुत विमोहित भए । धृनि धृनि सीस जीव दे गए । बहुतन्ह दीन्ह नाइ के गींवा । उतरु न देइ मार पे जीवाँ । तूँ पुनि मरब होब जिर भुँई । स्त्रवहुँ उधेलु कान के रूई । कोई माँगि मरे निहं पावै कोइ बिनु माँगा पाउ । तूँ चेतिन स्रोरहिं समुभाविह दहुँ तोहि को समुभाउ ॥४५५॥

अर्थ—(१) [पद्मावती] की मिखयों ने कहा, "ऐ बेचेत चेतन, हृदय में चेत ला, जी मे मरा न जा। (२) यदि कोई अपना माँगा पा जाए, तो न कोई मरे और न किसी को कुछ खँगे (अभाव हो)। (३) वह पद्मावती अनुपम है; वह किसी के रूप की सहायता से वर्जित नहीं हो सकती है। (४) जिसने भी उसे पहचाना (उसको जान लिया) वह [विना साक्षात्कार किए] गप्त रूप में चला गया. किन्तु जिसने उसे प्रकट में ढंड़ा (उसको प्रत्यक्ष दंखा). वह विना जीव का हो गया। (५) तुम्हारे ऐसे बहुतेरे उस पर विमोहित हुए और अपना सिर पीट-पीटकर अपना जीव देकर गए। (६) बहुतों ने अपनी ग्रीवा उसे (उसके सामने) झुना कर दी; वह उत्तर नहीं देती है. और हो न हो, जीव-वध ही करती है। (७) पुनः तू भी मरेगा और जलकर राख हो जाएगा; अब भी कान की रुई खोल (निकाल) [और हमारी बातों सुन]। (८) कोई माँग कर

मरना (मृत्यु) भी नही पाता है, और कोई विना माँगे ही [उस तत्त्व को] पा जाता है; (९) ऐ चेतन, सवको तो तू समझाता है, [इसलिए] तुझे कौन समझाए ?"

टिप्पणी—(२) माँग्<मार्ग्य्=नाँगना। खाँग्=अभाव होना। (४) गाह= ढूंढ़ना, टोह लगाना, अनुभव करना। (६) गीव<ग्रीवा। पै<परम्=हो न हो। (७) भुई<भूद्द<मूति=राख। उथेल्<उग्घाड्<उद्+घाटय्=खोलना।

इन पंक्तियों में उस सौन्दर्य तत्त्व की रहस्यात्मकता की ओर संकेत किया गया है।

भएउ चेत चित चेतिन चेता । बहुरि न आह सहौं दुस एता । रोबत आह परे हम जहाँ । रोबत चले कवन सुस्र ताहाँ । जहँवाँ रहें साँसौ जिय केरा । कौनु रहिन मकु चलौं !सबेरा । अब यह भीख तहाँ होइ माँगौं । तेत देई जग जरिम न खाँगौं । खी अस कंगनु पावौं दूजी । दारिद हरे इंछ मन पूजी । हीली नगर आदि तुरुकानू । साहि अलाउदीन सुलतानू । सोन जरें जेहि की टकसारा । बाहर बानी परिहं दिनारा । तहाँ जाइ यह कँवल अभासौं जहाँ अलाउदीन । सुनि के चढ़ें भानु होइ रतन होइ जल मीन ।।४५६।।

अर्थ—(१) [यह मुनकर] चेतन को चेत हुआ और चित्त में वह चेत गया; उसने कहा, "मैं पुनः आकर इतना दुःख न सहन कहँगा। (२) जहाँ हम रोते हुए आ पड़े, और जहाँ से रोते हुए ही विदा हुए, वहाँ कौन-सा मुख [माना जाए]? (३) जहाँ रहने में जी का संशय है, वहाँ रहना ही क्या? विल्क वहाँ में सबेरे (शीघ) चल दूँ। (४) अव यह ि भक्षा वहाँ पहुँचकर माँगू जो इतना दे कि जन्म भर मैं अभाव में न पड़ूँ, (५) और ऐसा ही दूमरा कंगन भी पाऊँ, जो मेरे दारिद्रच को हर ले और मेरे मन की इच्छाओं को पूरा करे। (६) दिल्ली नगर तुर्कों का सर्वोच्च स्थान है, जहाँ पर बाह अलाउद्दीन मुल्तान है, (७) जिसकी टकसाल में सोना जलता (गलता है) और वारह वान के दीनार ढलते है। (८) वहाँ जाकर मैं इसा कमिलनी (पिद्यानी) की आभा न दूँ जहाँ पर अलाउद्दीन है, (९) जिसे मुनकर वह [इस कमिलनी के लिए] सूर्य होकर चढ़ाई करे जिससे यह रत्न (रत्नसेन) [उसके जाल में फॅसी हुई] जल की मछली हो जाए।

टिप्पणी——(१) एत र्इयत् : इतना । (३) साँसौ ८ संशय । (४) ग्तेत रितिअ ८ तावत् ८ उतना । लाँग्=अभाव में होना । (५) पूज् ८ पुज्ज् ८ पूर्य = पूरा होना । (६) तुरकाना = तुर्कों की बस्ती । (७) बारह बानी ८ द्वादश विणत=बारह वर्णों का : सबसे अधिक खरा सोना बारह वर्णों का माना जाता था; खरेपन की बारह श्रेणियाँ मानी गई थीं जिन्हें वर्ण या बान कहते थे। (विस्तृत विवरण के लिए दे० आईन-ए-अकबरी) इस छंद की प्रारंभिक पंक्तियों में इस जगत् से मुंह मोड़कर विदा लेने का उपदेश है और कहा गया है कि याचना उससे करनी चाहिए जो जीवन के समस्त अभावों से मुक्त कर सकता है।

राघो चेतिन कीन्ह पयाना । ढीली नगर जाइ नियराना । जाइ साहि के बार पहूँचा । देखा राज जगत पर ऊँचा । छितस लाख त्रोरगिह त्रसवारा । बीस सहस हस्ती दरवारा । जाँवत तपे जगत महँ भानू । ताँवत राज करें सुलतानू । चहुँ खंड के राजा त्राविह । होइ त्रस मर्द जोहारि न पाविहें । मन तिवानि के राघों भूरा । निहं उवारु जिय कादर पूरा । जहाँ भूराहिं दिहें सिर छाता । तहाँ हमार को चाले बाता । त्राविह उपरा मीर । त्राविह जाव पिलि त्राइ परे तेहि भीर ॥४५७॥

अर्थ—(१) राघव चेतन ने प्रयाण किया, और दिल्ली नगर निकट आ गया। (२) [तदनंतर] वह जाकर शाह (अलाउद्दीन) के द्वार पर पहुँचा, और उस राज्य को देखा जो जगत् में सबसे अधिक वैभवशाली था। (३) उसकी सेवा में छत्तीस लाख सवार थे और वीस सहस्र हस्ती दल उसके द्वार पर था। (४) जगत् में जहाँ तक भानु तपता था, वहाँ तक वह सुल्तान राज्य करता था। (५) चारों खंडों के राजा आते थे, और ऐसे मर्द (बल-पौरुष सम्पन्न पुरुष) होकर भी उसे जुहार नहीं कर पाते थे [उसके पास पहुँचना ऐसा किन होता था]। (६) राघव मन में उस स्त्री (पिद्यनी) को किए (लिए) हुए संतप्त हो रहा था, और [उसे] उसके जीव का कोई बचाव नहीं [दिखाई पड़ रहा] था, इसलिए वह पूरा कादर हो गया था। (७) [वह सोचने लगा], "जहाँ पर सिर पर छत्र दिए हुए छत्रपति [जुहार करने के लिए] खड़े-खड़े सूख रहे है, वहाँ मेरी वार्त्ता कौन चलाए? (८) जहाँ नीचा-ऊँचा (ओर-छोर) [कुछ] नहीं सूझ रहा है, और लाखों की संख्या में उमरा और अमीर हैं, (९) मैं ऐसी भीड़ में आ पड़ा हूँ; अब तो घोड़ों की खुरों से उठी घूल [होकर मैं उम] में मिल जाऊँगा।"

टिप्पणी— (१) पयान < प्रयाण । निअर < णिअड < निकट । (२) बार < वार < द्वार । (३) ओरग्< ओलग्ग< अव+ लग् = सेवा करना, चाकरी करना । (दे० २६.३ की टिप्पणी ) दर < दल । (४) जाँवत < यावत् = जितना, जितनी दूर तक । ताँवत < तावत् = उतना, उतनी दूर तक । (६) तिवानि = स्त्री । झूर < ज्वल् = संतप्त होना । उबार < उववार < उद्+ वार < बचाव । कादर < कातर । (८) उमरा = अमीर (फ़ा०) का बहुवचन । मीर < अमीर (फ़ा०) = मुसलमान सामंत । (९) खेह= थूल, गर्द ।

पातसाहि सब जाना बृभ्गः । सरग पतार रैनि दिन सूभाः । जों राजा त्र्यम सगज न होई । काकर राज कहाँ कर कोई । जगत भार विह एक सँभारा । तो थिर रहे सकल संसारा । त्र्यो त्र्यस त्र्योहिक सिंघामन ऊँचा । सब काहू पर दिस्टि पहूँचा । सब दिन राज काज सुख भोगी । रैनि फिरै घर घर होइ जोगी । राँव राँक सब जावत जाती । सब की चाह लेइ दिन राती । पंथी परदेसी जेत त्र्यावहिं । सब कै बात दूत पहुँचाविहें ।

## यहु रे वात तहँ पहुँची सदा छत्र सुख छाँह। वाँमन एक बार है कँगन जराऊ बाँह॥४५८॥

अर्थ—(१) वादशाह (अलाउद्दीन) सब जानता-वूझता रहता था और आकाश-पाताल की [गित] उसे रात-दिन सूझती रहती थी। (२) यदि राजा ऐसा सजग न हो तो किसका राज्य रहे और कहाँ का कोई माना जाए? (३) वह (राजा) अकेला जगत् का भार सँभालता है, तब समस्त संसार स्थिर रहता है। (४) और उस (अलाउद्दीन) का सिहासन ऐसा ऊँचा था (सब सामंतादि पर वह इस प्रकार का नियंत्रण रखता था) कि सब किसी पर उसकी दृष्टि पहुँचती थी। (५) समस्त दिन वह राजकार्य का सुन-भोगी रहता और रात को वह घर-घर योगी होकर फिरता था। (६) राव, रंक सभी जितनी भी जातियों के थे, वह सबकी खबर दिन-रात लेता रहता था। (७) पथिक और परदेसी (विदेशी) जितने भी आते थे, उन सबकी बातें उसके दूत उसके पास तक पहुँचाते रहते थे। (८) [अतः] यह बात वहाँ (उसकी सेवा में) पहुँची, "तुम्हारे छत्र की सुख-छाया सदैब बनी रहे; (९) एक ब्राह्मण द्वार पर उपस्थित हुआ है जिसकी [एक] बाह में जड़ाऊ कंगन है।"

टिप्पणी—-(१) रैनि<रयणी<रजनी । (६) राँक<रंक = निर्धन । जाँवत< यावत्=जितना । (७) जेत<जेत्तिअ<यावत्=जितना । (१) बार<वार<द्वार ।

मया साहि मन युनत भिखारी । परदेसी कहँ पूँ छु हँकारी । हम पुनि है जाना परदेसा । कौनु पंथ गवनव केहि भेसा । हीली राज चित मन गाड़ी । यह जग जैस दूध महँ साड़ी । सिंति विरोरि छाछि कै फेरा । मिंथे विउ लीन्ह माहे उ केहि केरा । एहि ढीली कत होड़ होइ गए । कै कै सरव छार सब भए । तेहि ढीली का रही 'ढिलाई । साड़ी गाड़ि ढीलि जब ताई । रावन लंक जारि सब तापा । रहा न जोवन ख्रौ तरुनापा । भीखि भिखारिहि दीजिद्यै का बाँमनु का माँट । ख्रुग्याँ भई हँकारहु धरती धरै लिलाट ॥४५६॥

अर्थ—(१) 'भिखारी' का शब्द मुनते ही शाह (अलाउद्दीन) के मन में मया (स्नेह-पूर्ण कृपा) उत्पन्न हुई, और उसने कहा, ''वह परदेमी कहाँ है ? उसे बुलाकर पूछो। (२) फिर हमें भी तो परदेस जाना है. [पता नहीं] कौन ना मार्ग होगा और किस वेप में जाना होगा।'' (३) [यह मोचते हीं] दिल्ली के राजा (अलाउद्दीन) के मन में गाड़ी चिन्ता व्याप्त हुई; [वह कहने लगा.] ''इस जगत् की स्थित वही है जो दूध की साड़ी (बालाई) की होती है। (४) लोगों ने [इस साड़ी को] इकट्ठा करके, विलो करके, पुन: छाछ करके और [तदनतर] मथ करके घी ले लिया, मही किसी का भी हो। (५) इस दिल्ली में कितने ही हो-हो कर चले गए, वे गर्व कर-करके मब राख हो गए। (६) इस दिल्ली की ढिलाई (ढिल्ली की विशेषता) भी क्या [सदैव] रहेगी? जब तक उसमें ढीलापन (चिकनापन—घी) रहता है, तभी तक साड़ी गाड़ी रहती है [जैमेही ढीलापन—चिकनापन निकाल लिया गया, साढ़ी का गाड़ापन भी समाप्त हो जाता है]। (७)

रावण की लंका को जलाकर सबने ताप डाला, [सच है] यौवन और तरुणता [सदैव] नहीं रहे हैं। (८) [अतः] भिखारी को भिक्षा देनी चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे भाट।" (९) [यह कहने के अनंतर] बादशाह की आजा हुई, "[उस ब्राह्मण को] बुलाओ, वह धरती पर [मेरे समक्ष] अपना मत्था टेके।"

टिप्पणी—(१) मया<माया (?)=स्नेहपूर्ण कृपा। भिखारी<भिक्षा कारिन्। (३) साढ़ी < सढा < सटा = शिखा, सब से ऊपर का अंश, पके हुए दूध के ऊपर जमा हुआ अंश । (४) सत्≕इकट्ठा करना : साढ़ी इकट्ठी कर ली जाती है, तब मथी जाती है । बिरोर्=बिलोना, साढ़ी में से मक्खन का अंश अलग कर लेना । छाछ=वठा । मही < महिअ < मथित = मक्बन निकालने के बाद बचा हुआ मथित अंश । (७) तहनापा < तरुणत्व ।

राघौ चेतनि हुत जो निरासा । तेतस्रन वेगि बोलाया पासा । सीस नाइ केै दीन्ह ऋसीसा | चमके नग कंगन् कर श्चग्याँ भई सो रात्रो पाहाँ। तुँ मंगन कंगन का बाहाँ। राघौ बहुरि सीस भुइँ घरा । जुग जुग राज भान के करा । पदुमिनि सिंघल दीप की रानी । रतनसेनि चितउर गढ़ स्त्रानी । कँवल न सरि पूजे तेहि वासाँ । रूप न पूजे चंद ऋकासाँ । जहाँ कँ वल सिस सूर न पूजा । केहि सिर देउँ श्रीरु को पूजा । सो रानी संसार मिन दखिना कंगन दीन्ह।

श्राञ्जरि रूप देखाइ कै करि गहनें जिउ लीन्ह ॥४६०॥

अर्थ--(१) राघव चेतन जो निराश था, उसे बादशाह ने तत्क्षण और शीध्रता-पूर्वक पास बुलाया । (२) राघव ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया, [ उस समय] [कंगन के ] नग चमक पड़े इसलिए कंगन उसके [दाहिने] हाथ में दिखाई पड़ा 🛭 (३) राघव को आज्ञा हुई, "तू तो मंगन (भिखमंगा) है, यह कंगन क्या (क्यों) तेरे बाहु में है ?" (४) राघव ने फिर (तव) अपना सिर भूमि पुर रक्खा [और कहा,] "ऐ राजा (बादशाह), तू युगों तक भानु की कला (जैसा देदीप्यमान) रहे; (५) पद्-मिनी नाम की एक सिहल द्वीप की रानी को रत्नसेन चित्तौरगढ़ ले आया है, (६) कमल सुवास में उसकी समानता नहीं कर सकता है, और रूप में आकाश में चन्द्रमा नहीं पाता है । (७) जहाँ पर (जब कि) कमल, शशि और सूर्य समानता नहीं कर पाते, तो और किससे उसकी समानता करूँ ? दूसरा और कौन है [जिससे समानता दी जाए] ? (८) वह रानी संसार की मणि है, और उसी ने यह कंगन मुझे दक्षिणा [ के रूप में ] दिया है । (९) [किन्तु साथ ही ] उस अप्सरा ने [अपना ] रूप दिखाकर मेरे जीव को [अपने पास] गहने (बंधक) के रूप में कर (रख) लिया है।

टिप्पणी— (१) तेतलन<तत्क्षण । (४) करा<कला । (५) सरि<साद्दय । पूज्<पुज्ज्<पूरय्=पूरा करना, पूरा पड़ना । (८) दिखना<दक्षिणा । कंगन<कंकण । (९) आछरि<अप्छरी<अप्सरस् । गहना<गहण [दे०] = बंधक ।

स्नि कै उतर साह मन हँसा। जानहुँ बीज चमकि परगसा।

काँच जोग जहँ कंचन पावा | मंगन तेहि सुमेरु चढावा | नाउँ भिखारि जीभ मुख बाँची | श्रवहुँ सँभारु बात कहु साँची | कहँ श्रमि नारि जगत उपराहीं | जेहि के सिरस सूर सिस नाहीं | जों पदुमिनि तो मंदिर मोरें | सातौ दीप जहाँ कर जोरें | सप्त दीप महँ चुनि चुनि श्रानी | सो मोरें सोरह सौ रानी | जों उन्ह महँ देवविस एक दासी | देखि लोन होइ लोन बेरासी | चहूँ खंड हों चक्कवे जस रिव तवे श्रकास | जों पदुमिनि तो मंदिल मोरें श्राछिरि तो किविलास ॥४६१॥

अर्थ—(१) यह उत्तर सुनकर वादशाह मन में हॅसने लगा [तो ऐसा लगा] मानो विद्युत् चमककर प्रकाशित हुई हो। (२) उसने कहा, "काँच के पाने का पात्र भिखारी जहां (जिसे) कंचन पा जाता है, उसे वह [प्रशंसा करके] सुमेरु पर चढ़ा (पहुँचा) देता है। (३) तेरा नाम भिखारी है, इसलिए तेरे मुख में जिह्वा बची रहने दी गई है; तू अब भी [अपने को] सँभाल और सच्ची बात कह। (४) संसार के ऊपर कहाँ ऐसी नारी है जिसके सदृश सूर्य और शशि नहीं हैं। (५) यदि [संसार में कोई स्त्री भी] पिंचनी हुई, तो वह मेरे मंदिर में [मिलनी चाहिए], जहाँ पर सातो द्वीप [का सौन्दर्य] हाथ जोड़े हुए [प्रस्तुत] है। (६) सातों द्वीपों में से जो चुन-चुनकर लाई गई हैं, ऐसी मेरे [मंदिर में] सोलह सौ रानियाँ हैं। (७) यदि उनमें से तू एक की दासी भी देख हे, तो उसका लावण्य देखकर तू स्वयं लवण होकर विलीन हो जाए। (८) मैं चारों खंडणों का चक्रवर्नी हूँ, [उसी प्रकार] जिस प्रकार सूर्य आकाश में तप्त होता है। (९) यदि [संसार] में कोई पिंचनी हुई तो वह मेरे मंदिर में मिलेगी, यदि अप्सरा हुई तो [भले ही] वह शिवलोक में मिले।

टिप्पणी—— (१) बीज<िवज्जु<िवद्युत् । (३)भिखारि=भिक्षाकारिन्=मंगन । (४) सिरस<सदृश । (७) लोन<लवण=नमक, लावण्य । बेराय्<वि+ली=िवलीन होना । (८) चक्कवं<चक्रवर्तिन् । चक्रपित । तव्<तप् = तप्त होना । (९) आछिर< अच्छरी<अप्सरस् । कबिलास<कैलास=शिवलोक ।

तुम्ह वड़ राज छत्रपति भारी । ऋनु वाँभन हीँ ऋाहि भिखारी । चारिहुँ खंड भीख कहँ बाजा । उदै ऋस्त तुम्ह ऋसे न राजा । धरम राज औ सत कुल माहाँ । भूउ जो कहै जीभ केहि पाहाँ । किछु जो चारि सब किछु उपराहीं । सो एहि जंबु दीप महँ नाहीं । पदुमिनि ऋंबित हंस सदूरु । सिंघल दीप सो भलेहिँ ऋँकूरू । सातो दीप देखि हौँ ऋावा । तब राघौ चेतनि कहवावा । ऋग्याँ होइ न राखौँ घोखा । कहाँ सो सब नारिन्ह गुन दोखा । इहाँ हस्तिनी सिंधिनी ऋौ चित्रिन बनवास । कहाँ पदुमिनी पदुमसरि भँवर फिरहि चहुँ एस ॥४६२॥

अर्थ—(१) [राघव ने कहा] "तुम बड़े राजा हो, और भारी छत्रपति हो; अवश्य मैं ब्राह्मण और भिखारी हूँ। (२) मैं चारों खंडों में भिक्षा के लिए जा चुका हूँ, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक तुम्हारे जैसा राजा नहीं है। (३) [तुम्हारे जैसे] धर्मात्मा राजा और सत्कुल के सम्मुख जो झूठी वात कहे, ऐसी जिह्वा किसके पास है? (४) [किन्तु] जो चार पदार्थ संसार के समस्त पदार्थों के ऊपर हैं, वे इस जंवू द्वीप में नहीं हैं। (५) वे हैं: पिंचनी, अमृत, हंस और शार्द्ल, वे भेले (अवश्य) ही सिंहल द्वीप में अंकुरित (उत्पन्न) होते हैं। (६) में सातों द्वीपों को देख आया, तब राघव चेतन कहलाया। (७) यदि आज्ञा हो तो में कोई धोखा (दुराव) न रखूँ, और समस्त [प्रकार की] नारियों के गुण-दोप कहूँ। (८) यहाँ (जंबू द्वीप में) हिस्तिनी, सिंहिनी और चित्रिणी स्त्रियाँ ही [जैसे सिहल से निष्कासित होकर] वनवास में, रहती हैं। (९) पद्म के सदृश वह पिंचनी यहाँ कहाँ, जिसके चारों ओर भ्रमर फिरते रहते हैं?"

टिप्पणी— (१) अनु=अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय। (२) बाज्<वज्ज< स्रज्=जाना। (३) सतकुल<सत्कुल=सद्वंश। (५) सदूर शार्दूल<शरम। (८) सिंधिनी<शंखनी: जायसी ने शंखिनी को 'सिंधिनी' ही कहा है। बनबास: हस्तिनी (हथिनी), सिंहिनी, चित्रिणी (=मादाचीता) के साथ 'बनवास' की संगति स्पष्ट है। (९) सरि<सदृश।

पहिलें कहों हस्तिनी नारी | हस्ती के परकीरित सारी | कर श्री पाय सुभर गियँ छोटी | उर के सीनि लंक के मोंटी | कुंभस्थल गज मैमँत श्राहीं | गवन गयंद ढाल जनु बाहीं | दिस्टि न श्रावे श्रापन पीऊ | पुरुख पराएँ उपर जीउ | भोजन बहुत बहुत रित चाउ | श्रद्धवाई सों थोर सुभाऊ | मद जम मंद बसाइ पसेऊ | श्रो बिसवास घरें जस देउ | हर श्रो लाज न एको हिएँ | रहे जो राखें श्राँकुस दिएँ | गज गित चले चहूँ दिसि हरित लाइ जगत कहँ चोख | वह हस्तिनी नारि पहिचानिश्र सब हस्तिन्ह गुन दोख ॥४६३॥

अर्थ—(१) "पहले मैं हस्तिनी स्त्री का कथन (वर्णन) करता हूँ: उसकी समस्त प्रकृति हाथी (हथिनी) की होती है। (२) उसके हाथ और पैर सुभर (भरे पूरे) होते हैं और उसकी ग्रीवा छोटी होती है; वह उर (हृदय-वक्ष) की क्षीण और किट की मोटी होती है। (३) उसके कुंभस्थल (कुंच) मद्मन गज के [कुंभ स्थल] जैसे होते हैं, उसकी गित गजेन्द्र की होती है और वाहें मानो [पर्वत की] ढालें हों, ऐसी होती हैं। (४) उसे अपना पित दिखाई नहीं पड़ता है, पर-पुरुष पर उसका जी [लगा] रहता है। (४) भोजन की भूख और रित की चाह वहुत होती है, शरीर की सफाई से (के प्रति) उसका स्वभाव (ध्यान) थोड़ा होता है। (६) मद की भाँति वृरी तरह से उसका अस्वेद गंघ देता है, और वह [मन में] मारने [या आहत] करने की इच्छा घारण करने के कारण देव (दानव) जैसी होती है (७) उसके हृदय में डर और लाज में से एक भी नहीं होती है; वह जो [मर्यादा में] रखने से रहती है, वह अंकुश (नियंत्रण) दिये होने के कारण रहती है। (८) जो जगत् भर को चोखा लगा (मान) कर चारों ओर

देखती हुई गज गति से चलती है; (९) उसे हस्तिनी नारी पहिचानिए; उसमें समस्त गुण-दोष हाथियों हस्ति (हथिनियों) के होते हैं।"

टिप्पणी-- (१) परकीरति < प्रकृति । (२) पाय < पाद=पैर । गिय≔ग्रीवा । स्रीत <क्षीण । (३) मैमँत < मयमत्त < मदमत्त । गयंद < गजेन्द्र । वाही < बाहु । (४) पीउ < प्रिय । (५) अछवाई = स्वच्छता [तुल० आछिर जिस नागिर अछवाई: ४६५.२] (६) बिसवास [९वि े इस् = वध करना, मार डालना ] मारने या आहत करने की इच्छा । (८) चोल < चोक्ल < चौक्षप = सुंदर, निर्मल, अच्छा ।

दोसरें कहों सिघिनी नारी । करें बहुत बल श्रलप श्रहारी । उर श्रित सुभर खीनि श्रित लंका । गरव भरी मन धरें न संका । बहुत रोस चाहे पिय हना । श्रागें घालि न काहूँ गना । श्रपने श्रलंकार श्रोहि भावा । देखि न सकें सिंगार परावा । मोंट माँसु रुचि भोजन तामू । श्रों मुख श्राव विंसाइघि वासू । सिंघ कें चाल चलें डग ढीली । रोवाँ बहुत होहि दुहुँ पीली । दिस्टि तराहीं हेर न श्रागें । जनु मथवाह रहें सिर लागें । सेजवाँ मिलत स्यामिहि लावें उर नख बान । जे गुन सबें सिंघ के सो सिंघिन सुलतान ॥४६४॥

अर्थ—(१) "दूसरे में सिंहनी (जंखिनी) स्त्री का कथन (वर्णन) कर रहा हूं : वह अल्पाहार करके भी बहुत बल करती (दिखाती) है। (२) उसका बक्ष अत्यधिक भरपूर होता है, और उसकी किट अित क्षीण होती है; वह गर्व से भरी हुई होती है और मन में गंका नहीं धारण करती है। (३) उसे कोध बहुत होता है और [जिसके कारण वह] पित को मार डालना चाहती है; [अपने] आगे किसी को वह घलुवा वरावर भी नहीं गिनती है। (४) उसे अपने ही अलंकार अच्छे लगते हैं और दूसरे का शृंगार देख नहीं सकती है। (५) मोटे मांस के भोजन की उसे रुचि होती है और उसके मुख से विष गंध की सी वास आती है। (६) वह ढीले डग से सिंह की चाल चलती है, और उसकी दोनों फीलियों (पिडिलियों) में रोएँ बहुत होते हैं। (७) उसकी दृष्टि नीची होती है वह आगे नहीं देखती है, मानो उसके सिर से कोई मथवाह लगा हुआ हो। (८) वह शब्या में स्वामी के मिलते ही उसके उर पर नखों का वाण लगाती है। (९) जो समस्त सिंहों (सिंहिनियों) के गुण होते हैं, वे ही, हे सुल्तान सिंहिनी नारी में होते हैं।"

टिप्पणी— (१) सिंघिनी=शंखिनी। जायसी ने 'शंखिनी' को 'सिंहिनी' मानकर वर्णन किया है। (२) खीन<क्षीण। (३) घाल< घल्ल=फेंक या डाल दी जाने वाली वस्तु, घेलुआ। (५) मोट माँसु=शरीर के कुछ अंगों का मांस जो मोटा (स्थूल) होता है। (७) मथवाह = मस्तक पर बैठकर चलाने वाला, महावत। (८) स्यामि=स्वामिन् = पति।

तीसरि कहौं चित्रिनी नारी। महा चतुर रस पेम पियारी। रूप सुरूप ।सिंगार सवाई। त्राछिर जिस नागरि ऋछवाई। रोस न जाने हँसता मुखी। जहं श्रिस नारि पुरुख सो सुखी। श्रपने पिय के जाने पूजा। एक पुरुख तिज जान न दूजा। चंद वदन रँग कुमुदिनि गोरी। चाल सोहाइ हंस के जोरी। खीर खाँड किछु श्रलप श्रहारू। पान फूल सीं बहुत पियारू। पदुमिनि चाहि घाटि दुइ करा। श्रोर सबै श्रोहि गुन निरमरा। चित्रिनि जेंम कमोद रँग श्राव न वासना श्रंग। पदुमिनि सब चंदन श्रस भँवर निरहिं तिन्ह संग।।४६५॥

अर्थ—(१) "तीसरी जो चित्रिणो नारी होती है, अब उमका कथन (वर्णन) कर रहा हूं। प्रेम-रस मे वह अति चतुर और प्यारी (प्रिय) होती है। (२) रूप में मुरूप और प्रागर मे वह औरों से सवाई (बढ़ी चढ़ी) होती है, और वह अप्मरा के समान नागरी ओर स्वच्छता प्रिय होती है। (३) रोप करना नहीं जानती है, सदैव प्रसन्न मुख रहती है, जहाँ ऐसी नारी हो, वहाँ पुरुप मुखी होगा ही। (४) अपने पुरुप की ही पूजा करना जानती है, और एक पुरुप के अतिरिक्त दूमरे को नहीं जानती है। (५) चद्र-वदनी ओर कुमुदिनी के रंग की गौरवर्ण की होती है. और उमकी चाल इम प्रकार अच्छों लगती है जैसे हम की जोड़ी की हो। (६) दूब ओर शक्कर का कुछ हत्का आहार होता है और पान-फूल से उसे बहुत प्यार होता है। (७) वह पिश्वनी से [मोलह कलाओं में से] दो ही कलाएँ [जिनका उल्लेख आगे होता है] घट कर होती है. और उसके शेप मभी निर्मल गुण इसमें भी होते हैं। (८) [एक तो] चित्रिणी का रंग जैसा कुमुदिनी का होता है, और [दूसरे] उसके अंग से कोई मुगंध नहीं आती है, (९) [जब कि] पिश्वनी समस्त [अंगो में] चंदन जैसी होती है और [उसके शरीर के मुवास के कारण] भ्रमर उसके साथ-साथ लगे फिरते हैं।"

टिप्पणी-- (१) पिआर<प्रियालु=प्रिय । (२) आछरि<अब्छरि<अप्सरस् । अछवाई=स्वब्छता । [तुल० अछवाई सौ योर सुभाऊ । ४६३.५] (६) खोर<क्षीर । खाँड<खण्ड=शर्करा-खण्ड, शक्कर । (८) कमोद<कुनुद ।

चौर्थे कहौं पदुमिनी नारी। पदुम गंध सो दैय सँवारी। पदुमिनि जाति पदुम रँग त्र्योहीं। पदुम बास मधुकर सँग होहीं। ना सुठि लाँबी ना सुठि छोटी। ना सुठि पातिर ना सुठि मोटी। सोरह करा ऋंग होइ बनी। वह सुलतान पदुमिनी गनी। दीरव चारि चारि लाहु सोई। सुभर चारि चारि खीन जो होई। ऋगे सिस बदन देश्वि सब मोहा। चाल मराल चलत गति सोहा। खीर न सहै ऋधिक सुकुवारा। पान फूल के रहे ऋधारा। सोरह करा सँपूरन ऋंग सोरहो सिंगार। ऋब तेहि भाँति बरनि गुन जस वरने संसार।।४६६॥

अर्थ—(१) "चौथे, पद्मिनी नारी का कथन (वर्णन) करता हूँ; वह दैव के द्वारा पद्म गंघ से निर्मिद्ध होती है। (२) उस पद्मिनी जाति की स्त्री का रंग भी पद्म जैसा होता है; और [उसके शरीर में] पद्म की वासना होती है, इसलिए उसके साथ मयुकर (भ्रमर) होते हैं। (३) न वह अधिक लंबी और न अधिक छोटी होती है, न अधिक पतली और न अधिक मोटी होती है। (४) मोलह कलाओं के अंगों से वह बनी होती है; हे मुल्तान, वह पिंचनी गिनी जाती है। (५) उसके चार [अंग] दीर्घ, चार लघु, चार भरपूर और चार शीण होते हैं। (६) उसका मुख-चंद्र देखकर सब मुग्ध हो जाते हैं और चलते समय उसकी चाल हंसिनी की गित सी शोभित होती है। (७) वह दूध का भी आहार नहीं महन कर सकती है, ऐसी अधिक सुकुमारी वह होती है, वह पत्र-पुष्प ही के सहारे रहती है।" (८) [पिंचनी के ये लक्षण सुनकर बादशाह ने कहा,] "जिस प्रकार वह सोलह कलाओं और सोलहों शृंगारों से संपूर्ण होती है, (९) और जिस प्रकार समार उसका वर्णन करता है. उसी प्रकार तू अब उसका वर्णन कर।"

टिप्पणी— (३) लॉबी < लम्ब = दीर्थ । छोटी < छोडि [दे०] = लघु । पातिर< पत्तल [दे०] = कृष्ठ । (५) लहु < लगु । सुभर = भरपूर । खीन < क्षीण । (७) स्तीर = दूध । सुकुवार < सुकुमार । पान < पण्ण < पर्ण = पत्ता ।

प्रथम केस दीरघ सिर होहीं । श्रौ दीरघ श्रँगृरी कर सोहीं । दीरघ नैन तिक्य तिन्ह देखा । दीरघ गीवँ कंड तिरि रेखा । पुनि लघु दमन होहिं जस हीरा । श्रौ लघु कुच जस उतँग जँभीरा । लघू लिलाट दुइज परगासू । श्रौ नाभी लघु चंदन बासू । नासिक खीन खरग के धारा । खीन लांक जेहि केहिर हारा । खीन पेट जानहुँ नहिं श्राँता । खीन श्रधर बिद्रम रँग राता । युभर कपोल देहिं सुख सोभा । युभर नितंब देखि मन लोभा ।

सुभर वने मुश्रडंड कलाई सुभर जाँघ गर्ज चालि । ये सोरही सिंगार बरनि के करहिं देवता लालि ॥४६७॥

अर्थ—(१) [राघव ने कहा,] "प्रथम तो केश उसके सिर पर दीर्घ होते हैं, और उसके हाथों की दीर्घ (बडी) उँगलियाँ अच्छी लगती हैं। (२) उसके नेत्र दीर्घ होते हैं, और वे तीक्ष्ण (पैने) देखते हैं; उसकी ग्रीवा दीर्घ (बड़ी) होती हैं तथा कंठ में तियंक् रेखाएँ होती हैं। (३) पृतः उसके दाँत लघु होते हैं, [और वे ऐसे चमकते हैं] जैसे हीरे हों, और उसके कुच ऐसे लघु होते हैं जैसे उत्तृंग (ऊँचे उठे हुए) जंभीर हों। (४) उसका ललाट ऐसा लघु होता है जैसे दितीया का प्रकाश [युक्त शिश] हो, और उसकी नाभि लघु होती है जिसमें चन्दन की मुवाम होती है। (५) उसकी नासिका ऐसी क्षीण होती है जिसमें चन्दन की मुवाम होती है। (५) उसकी नासिका ऐसी क्षीण होती है जैसी खड़ग की धार हो, और उसकी किट क्षीण होती है जिससे केसरी हारा हुआ होता है। (६) उसका पेट ऐसा क्षीण होता है मानो उसमें आँत होती ही नहीं और उसके अधर क्षीण होते हैं. जो मुंगे के रंग जैसे रक्त होते हैं। (७) उसके कपोल भरे पूरे होते हैं जो उसके मुख पर शोभा देते हैं, उसके नितंब भरे पूरे होते हैं जिन्हें देखकर मन लुब्ध हो जाता है। (८) उसकी भुजाएँ और उस की कलाइयाँ भरपूर बने हुए होते हैं. और जांघें भरपूर होती हैं तथा उसकी चाल गज की होती है; (९) उसके इन सोलहों शुंगारों का वर्णन करके देवता उसकी चाहकारी करते हैं।"

टिप्पणी-- (२) तिक्ख<तीक्षण=पैना । गीव<ग्रीवा । तिरि<तिरिअ<ितर्यक् ।

(३) उतँग<उत्तुंग=क्रँचा । (४) सीन<क्षीण । केहरि<केसरिन् = सिंह । (६) आँत<अन्त्र=अँतड़ी । (८) भुअडंड<भुजदण्ड । कलाई<कलाचिका । (९) लालि< लिल्ल [दे०] = सुज्ञामद ।

यह जो पदुमिनी चितउर श्रानी । कुंदन कया दुवादस बानी । कुंदन कनक न गंध न बासा । वह सुगंध जनु कॅवल बिगासा । कुंदन कनक कठोर सो श्रंगा । वह कोवॅलि रॅंग पुहुप सुरंगा । श्रोहि छुइ पवन विरिख जेहि लागा । सोड मलयागिरि भएउ सभागा । काह त मूँठि भरी श्रोहि खेही । श्रिस मूरित कै दैंग उरेही । मवै चितेर चित्र के हारे । श्रोहिक रूप कोइ लिखे न पारे । कया कार्र हाड़ जनु मोंनी । तेहितें श्रिधिक दीन्हि बिधि जोती । सूरुज कांत करा जिस निरमल नीर सरीर । सौहँ निरख निहं जाइ निहारी नैनन्ह श्रावै नीर ।४६८॥

अर्थ—(१) "यह पिंचनी जो चित्तौर में लाई गई है, द्वादश वर्ण वाले कुन्द [जैसे] काया की है। (२) कुन्दन सोने में न गंध होती है और न वासना, किन्तु वह ऐसी सुगंध वाली है मानो कमिलनी विकसित हुई हो। (३) कुन्दन सोने का अंग कठोर होता है, किन्तु उसका शरीर कोमल और उसका रंग सुरंग (मुन्दर) पुष्प का है। (४) उसको छूकर पवन जिस वृक्ष को लगा, वह भाग्यशाली मलयगिरि चंदन हो गया। (५) तब [उसके शरीर के निर्माण के लिए] विधाता ने कौन सी मिट्टी मुट्ठी में ली, जिससे ऐसी मूर्ति का निर्माण कर उसको उरेहा? (६) सभी चित्रकार उसका चित्र बनाते-बनाते हार (थक) गए किन्तु कोई भी उसका रूप नहीं अंकित कर सके। (६) उसकी काया मानो कपूर है, उसकी हिड्डयाँ मानो मोतियाँ हैं, बिल्क उनसे भी अधिक विधाता ने उन्हें ज्योति दी है। (८) सूर्यकान्तमिण की कला के जैसी उसके शरीर की निर्मल कान्ति है। (९) इसीलिए वह सम्मुख से निरीक्षण करते हुए देखी नहीं जाती है, क्योंकि [उसे देखते समय] नेत्रों में पानी आ जाता है।"

टिप्पणी——(१) कुंदन=खरा सोना ।बाँरहबानी < द्वादश र्वाणन् : जायसी के समय में सोने के खरेपन की १२ श्रेणियाँ थीं, बारहबानी सोना सबसे उत्तम माना जाता था (दे० ऊपर ८३.५ की टिप्पणी, तथा 'आईन-ए-अकबरी' भाग १, पृ० १८ ) (३) कोंबल < कोमल । (५) मूंि < मुष्टि=मुट्ठी । उटेर् < उल्लिह < उल्लिख् = रेखाओं द्वाराचित्र बनाना । (७) हाड < हड्ड < अस्थि=हड्डी । मोती < मौक्तिक । (८) सूरज कांत < सूर्यकान्त-=एक विशेष प्रकार का पत्थर जिसे धूप में रखने के अनंतर उसके पास रूई रखने पर रूई जलने लगती है । 'आईन-ए-अकबरी' में भी इसे 'सूरजकांत' कहकर विणित किया गया है । (जिल्द १, पृ० ५० ) । करा < कला ।

 काम कटाख दिस्टि बिख बसा । नागिनि ऋलक पलक महँ इसा । भौहँ धनुक तिल काजर ठोड़ी । वह भै धानुक हौं हियँ ऋोड़ी । मारि चली मरतिह मैं हँसा । पार्छे नाग ऋहा ऋोइँ इसा । पार्छे वालि काल सो राखा मंत्र न गारुरि कोइ । जहाँ मँजूर पीठि ऋोइँ दीन्हे कासुँ पुकारौँ रोड़ ॥४६९॥

अर्थ—(१) "क्यों मैं काल का निकाला हुआ था कि जाकर उसके धवलगृह के नींचे खड़ा हो गया ? (२) [फिर] क्यों वह आकर झरोखे से झाँक गई, जिसके नेत्र कुर्रगिनी (मृगी) के थे और जिसकी चितवन वक्र थी ? (३) कब वह शिश [मुखी] हॅम पड़ी. मानो तारिकाएँ गिर पड़ी अथवा रात्रि में [आतशबाजी की] फुलझड़ियाँ छूट पड़ी। (४) जिस प्रकार भादौ की रात में विजली चमकी हो, उसी प्रकार जगत् की दृष्टि में वह डकैत स्त्री भर रही। (५) उसकी काम-कटाक्ष-दृष्टि में विप बस रहा था. ओर उसकी नागिन [-सदृश] अलकों ने पल भर में इस लिया। (६) उसकी भौंहें धनुप थीं, और उसकी चिवुक पर कज्जल का तिल था, [इस रूप से] वह धानुष्क हुई और मैने हृदय पर उसकी चीट को लिया। (७) वह जब [इस प्रकार] मुझे मार चली, और मरते हुए मैं हम पड़ा तो उसके पीछे जो [वेणी का] नाग था उसने मुझे डस लिया। (८) उत्तने अपने पीछे [वेणी के रूप में] ऐसे काल (काले नाग) को डाल रक्खा था, जिसका न कोई मंत्र था और न कोई गाफड़ी, (९) जहाँ मयूर ने भी [ग्रीवा के रूप में] उसको पीठ दे रक्खा था (उसमे मुँह फेर रक्खा था)मैं किसे रोकर पुकारता।"

टिप्पणी— (१) काढ़ा < किंड्डय < कृष्ट=ितकाला हुआ । धौराहर < धवल गृह= प्रासाद । (२) झरोखा < जालाक्ष । बाँक < बंक < वक्र । (५) तरई < तारिका । (४) बाँज < विष्णु < विद्युत् । उड़ैनी < उड्डहण + इका = डकंत स्त्री । (५) कटाख < कटाक्ष । (६) धानुक < धानुष्क = धनुधंर । घोड़=श्रामना, रोकना । (९) गारुर < गारुडिक : मंत्र = शास्त्रज्ञ । (९) मँजूर < मगूर = मोर ।

वेनी छोरि भारु जो केमा । रैनि होइ जग दीपक लेसा ।
सिर हुति सोहरि परिहं भुइँ बारा । सगरे देत होइ ऋँधियारा ।
जानहुँ लोटिहं चढ़े भृवंगा । वेथे बास मलेगिरि संगा ।
सगवगाहिं विख भरे विसारे । लहरिश्चाहिं लहकहि श्विति कारे ।
लुरिहं मुरिह मानिहं जनु केली । नाग चढ़ा मालित की वेली ।
लहरे देइ जानहुँ कालिंदी । फिरि फिरि भँवर भए चित फंदी ।
चेथर ढरत श्वाञ्चिहं चहुँ पासा । भवर न उड़िहं जो लुबुधे बासा ।
होइ श्वाँधियारी बीजु यन लोकै जबिह चीर गिरि भाँप ।

केस काल स्रोड़ कत में देखं सँबरि सँबरि जिय काँपु ॥४७०॥ अर्थ--(१) "जब बह वेणी खोलकर केशों को झाड़ती है. रात्रि हो जाती है, और जगत् भर दीपक जला लेता है। (२) उसके मिर मे बाल जब भूमि पर छिटक पड़ते हैं तब सारे देश मे अधकार हो जाता है। (३) वे ऐसे है मानो [मलय वृक्ष पर] चढ़े हुए भुजग लोट रहे हों, और मलयागिरि (चदन) के संग के कारण उसकी वासना से

बिद्ध हो रहे हों। (४) वे विषैले और विष भरे [सर्प] चौंक-चौंक उठते हैं, और वे अत्यिधिक काले सर्प लहरें लेते और लपकते हैं। (५) वे लोल होते और मुड़ते हैं, मानो केलि मान रहे हों, [और इस प्रकार लगते हैं जैसे] नाग मालती की लता पर चढ़े हों। (६) अथवा मानो कालिंदी (यमुना) लहरें दे रही हो, और उसकी भँवरें पुन:-पुन: चित्त को फॅमाने वाली हो रही हो। (७) पुन: [उसके मुख के आस-पाम] उसकी पद्म-गंध मे लुब्ध हुए जो भौरे नहीं उड़ पाते हैं, वे ऐसे लगते हैं मानो उसके चारों ओर चामर भल रहे हों। (८) वह जब जब चीर पकड़कर उन वालों को ढेंकती हैं, तब तब ऐसा लगता है मानो अधेरे में होकर क्षण भर के लिए विजली चमक जाती हो। (९) मैने उन काल-केशों को क्यों देखा कि उन्हें स्मरण कर-कर जी काँप जाता है?"

टिप्पणी— (१) लेस्<िलश्=प्रकाशित करना ['लेश्य' और 'लेश्या' शब्द ोंमें धातु का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है] । (२) सोहर्=फूलना, खुल पड़ना। (३) भुजंग< भुजंग= सर्प । (४) सगबगाय् = चकपकाना, चौंकना । बिसार<विषालु=विषाक्त । लहक्= उपकना, कुछ लेने के लिए आगे बढ़ना। (५) लुर्<लुल्=लोल होना। (६) फंद<स्पंद=पाश। (८) लौक्== चमक उठना।

कनक माँग जो सेंदुर रेखा। जनु वसंत राता जग देखा। कै पत्राविल पाटी पारी। श्रौ रिच चित्र विचित्र मँगारी। भएउ उरेह पुहुप सब नामा। जनु बग बगिर रहे घन स्यामा। जमुँना माँभ सुरसती माँगा। दुहुँ दिसि चित्र तरंगिह गाँगा। सेंदुर रेख सो उपर राती। बीर बहुटिन्ह की जनु पाँती। विले देवता भए देखि सेंदूरू। पूजे गाँग भोर उठि सुरू। भार साँभ रिव होई जो राता। श्रोहीं सो सेंदुर राता गाता। वेनी कारी पुहुप ले निकसी जमुना श्राइ। पूजा इंदु श्रनंद सों सेंदुर सीस चढ़ाई ॥४७१॥

अर्थ—(१) "उसकी कनक-माँग में जो सिन्दूर रेखा पड़ी हुई थी, वह [ऐसी सुहा-वनी लगती थी] मानो जगत् में रक्त वसन्त दिखाई पड़ा हो। (२) पत्रावली करके उसने जो पट्टी पार रक्खी थी, और रचना करके उसने विचित्र चित्रों का जो सँभार किया था, (३) उसमें जितने भी पुष्प थे उनका उरेह इस प्रकार हुआ था, मानो इयाम घन में वक छिटके हुए हों। (४) वह माँग यमुना में सरस्वती [तुल्य] थी और उसके दोनों ओर बने हुए चित्र [ऐसे लगते थे मानो] गंगा तरंगें ले रही हो। (५) [माँग के] उपर जो रक्त वर्ण की सिन्दूर रेखा थी, वह [ऐसी लगती थी] मानो बीरबहूटियों की पिक्त हो। (६) उस सिन्दूर को देखकर देवता विलहार हुए, और प्रतिदिन सबेरे उठकर मूर्य उस माँग की पूजा करता है। (७) मबेरे और सन्ध्या समय जो सूर्य लाल होता है. उसी सिन्दूर से उसका गात्र लाल हो जाता है। (८) [उसके द्यांग मुख के समीप सिन्दूरित माँग और पुष्पों से अलंकृत वह वेणी ऐसी थी] मानो यमुना अपनी काली वेणी में पुष्प लेकर आई हुई हो। (९) और उसने सिर पर सिन्दूर चढ़ाकर आनन्दपूर्वक इन्दु की पूजा की हो।"

टिप्पणी— (१) पत्रावित=त्रे फूल-पित्याँ जो कस्तूरी तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से मुख पर बनाई जाती हैं। पाटी<पट्टिकः=बालों की पिट्टियाँ जिनके बीच में मांग काढ़ी जाती है। पारना = बनाना। (२) उरेह<उल्लेह<उल्लेख = रेखाओं द्वारा चित्रांकन। बगर्<िइ $\pm$ कृ = फैलना, तितर-बितर होना। अलग-अलग होना। (५) बीर बहूटी—इन्द्र गोपा।

दुइज लिलाट ऋषिक मिन करा । संकर देिष माँथ भुइँ धरा ।
एहि निनि दुइज जगन महँ दीसा । जगन जौहारे देेइ ऋसीसा ।
मिन जो होई निहें सरविर छाजै । होइ जो ऋमावस छिप मन लाजै ।
निलक मँदारि जो चूनी रची । दुइज माहँ जानहुँ कचपची ।
सिम पर करवन सारा राहू । नखनन्ह भरा दीन्ह पर दाहू ।
पारम जोनि लिलाटिह श्रोतो । दिस्टि जो करे होइ तेहिं जोता ।
मिरी जो रतन माँग चैमारा । जानहुँ गँगन टूट निसि तारा ।
सिम ऋौ मृर जो निरमल तेहि लिलाट की श्रोप ।
निसि दिन चलिह न सरविर पाविह तिप तिप होिह ऋलोप ॥४७२॥

अर्थ--(१) 'दिनीया के चन्द्रमा का ललाट मणि की अधिक कलाओं से युक्त (देदीप्य-मान) होता है. यह देखकर शंकर ने [उसके सम्मुख] भूमि पर माथा टेक दिया ! (२) और इसी कारण दितीया का चन्द्रमा जगत् मे देखा जाता है (दर्शन की वस्तु होता है) और जगत् उसे जुहारना और आशीर्वाद देता है । (३) किन्तु वह [पूणिमा का] शिश् होकर भी [कान्ति में] उसकी वरावरी नहीं कर सका, इसलिए जब अमावस्या होती है, वह मन मे लिज्जित होकर छिप जाता है । (४) उसने तिलक स्वारकर उस पर जो चूर्ना रचकर लगाई थी, वह ऐसी लगी मानो दिनीया के चन्द्रमा पर मानो कृत्तिका की नक्षत्रमाला हो । (५) [उसकी माँग ऐसी है मानो] शिश पर राहु ने करवत सारा हो (आरा चलाया हो) अथवा नक्षत्रों से भरे शिश में उसने आग लगा दी है । (६) उस ललाट को इतनी (ऐसी) पारस-ज्योति प्राप्त है कि जो उस पर दृष्टि करता है उसको भी ज्योति प्राप्त हो जाती है । (७) जो रत्न की श्री उसकी माँग में विठाई हुई थी. वह ऐसी लगती थी मानो रात्रि में आकाश में तारा टूटा हो । (८) शिश और सूर्य जो निर्मल हैं. वे उस ललाट की दीप्ति के कारण है (९) वे रात दिन चलते हैं किन्तु वरावरी नहीं कर पाते है. इसलिए तथ्न हो-होकर वे लूप्त होने रहते हैं।

टिप्पणी—–(१) करा < कला । (४) कचपची < कृत्ति प्रचित = कृत्तिका से समृद्ध नक्षत्र माला । (५) करवत < करपत्र । परदाह < प्रदाह । (६) पारस < स्पर्श । (७) सिरी < श्री = बिदिया, एक शिरोभूषण । जायसी ग्रंथावली पाठ में शुद्धिपत्र में 'सिरी' के स्थान पर 'सिरै' दिया गया है, किन्तु जैसा डॉ० अग्रवाल ने कहा है 'सिरी' पाठ अधिक संगत है ।

भौहें स्माम धनुक जन् चढ़ा | बेफ करें मानुम कहँ गढ़ा | चाँद कि मूँठि धनुक तहँ ताना | काजर पनच वरुनि विष्य वाना | जासहुँ फेर छोहाइ न मारे | गिरिवर टरहि मो भौहँन्ह टारे | सेत बंध जेइ धन्क बिडारा | उहीं धनुक मौहॅन्ह सौं हारा | हारा धनुक जो वेघा राहू | श्रोरु धनुक कोइ गने न काहू | कत सो धनुक मैं भौहँन्हि देखा | लाग बान तेत श्राव न लेखा | तेत बानन्ह भाँभर भा हिया | जेहि श्रस मार सो कैंसें जिया | सोत सोत तन वेधा रोवँ रोवँ सब देह | नस नस महँ भै सालहिं हाड़ हाड़ भए वेह | 1180 री।

अर्थ—(१) उसकी काली भौहें ऐसी हैं मानो [प्रत्यंचा] चढ़े हुए धनुप हों, जो मनुष्यों को वेध्य करने के लिए गढ़े हुए हों। (२) चन्द्र [ सदृश ललाट] की मुट्ठियों में वे धनुप ताने हुए हैं, कज्जल उनकी प्रत्यंचा है और वरौनियाँ उनके विप वाण हैं। (३) जिसके सम्मुख वह उन धनुपों को घुमाती है, उन पर कृपा नहीं करती है, और उन्हें मार डालती है और उन भौहों के हटाने (मोड़ने) पर बड़े-बड़े पर्वत डिग जाते है। (४) [राम के] जिस धनुप ने [लंका से लौटते समय] मेतुबंध को तोड़-फोड़ डाला था, वह धनुप भी उन भौंहों से हार गया। (५) [अर्जुन का] वह धनुप हार गया जिसने राधा वेध किया था, अतः कोई और किसी धनुष को [उसके सामने] नहीं गिनता है। (६) क्यों मैंने उस धनुप को उन भौंहों [के रूप] में देखा, जिसमे इतने वाण लगे जिनका लेखा करना नहीं आता है। (७) उतने वाणों से मेरा हृदय जर्जर हो गया। जिस पर ऐसी मार पड़ी हो, वह कैसे जी सकता है? (८) मेरा शरीर अपने प्रत्येक रोमकूप में विद्ध हुआ, समस्त देह में रोम-रोम [विद्ध हो गया], (९) वे वाण नस-नम में होकर शस्य (काँटों) की भाँति पीड़ा पहुँचा रहे हैं, और मेरी हर्ड्डी-हर्ड्डी में वेध (छिद्र) हो गए हैं।"

टिप्पणी— (१) रणबेझ < वेध्य = लक्ष्य । (२) पनच < प्रत्यञ्चा । (३) सहुँ < सम्मुख । (५) राहु < राघा = नाचती हुई पुतली जिसकी बाई आँख का वेध लक्ष्य-वेध कौशल की परीक्षा में किया जाता था । अर्जुन ने इसी प्रकार राघा वेध कर द्रौपदी को प्राप्त किया था । (७) झाँझर< जर्जर । (८) सोत< स्रोत = रोम-कूप । (९) बेह< वेह < वेध = छिद्र ।

नैन चित्र वै रूप चितेरे । कँवल पत्र पर मधुकर घेरे । समुँद तरंग उटहिं जनु राते । डोलहिं तस घूमहिं जनु माँते । सरद चंद महँ खंजन जोरी । फिरि फिरि लुरहिं त्राहोरि बहोरी । चपल बिलोल डोल रह लागी । थिर न रहिंह चंचल बैरागी । निरिल ऋघाहिं न हत्या हतें । फिरि फिरि स्नवनिह लागिहिं मतें । ऋगंग सेत मुख स्याम जो स्रोहीं । तिरिद्ध चलहिं खिन सूध न होहीं । सुर नर गंध्रप लालि कराहीं । उलटे चलिंस सरग कहं जाहीं । स्नुस वै नैन चक दुइ भवँर समुँद उलथाहिं । जनु जिउ घालि हिडोरें लै स्नावहिं लै जाहिं ॥५७४॥

अर्थ--(१) उसके जो नेत्र हैं. वे रूप-चित्रकार के बनाए हुए चित्र है, [वे ऐसे हैं मानो] कमल की पंखुड़ियों पर मधुकर घेरे हुए हों। (२) [और वे ऐसे हैं] मानो समुद्र की उठती हुई लाल (माणिक्य भरी) तरंगें हों वे इस प्रकार डोलते है मानो मत्त हुए घूम रहे हों। (३) वे शरदचंद्र [मुख-मंडल] में खंजन-जोड़े के सदृश हैं, जो बार-बार आकर लोल हो रहे हों। (४) वे इम प्रकार चंचल तथा विशेष लोल हैं [जैसे] हिडोलों में लगे हुए हों, और वे चंचल विरागी के समान स्थिर नहीं रहते हैं। (५) वे केवल देखकर नहीं अघाते [वे अघाते हैं] हत्या से, और वे वार-बार श्रवणों में लग कर मंत्रणा करते हैं। (६) उनके अंग श्वेत किन्तु उनके मुख जो श्याम हैं, वे तिरले हीं चलते हैं, और एक क्षण भी मीघे नहीं होते हैं। (७) देवता, मनुष्य और गंधर्व उनकी खुशामद करते हैं, इसीलिए वे और भी [गर्व से फूलकर] उलटे चलते हैं और आकाश पर पैर रखते हैं। (८) वे दो नेत्र-चक ऐसे हैं कि समुद्र की भवरों के समान ऊपर आते हैं; (९) वे [दर्शक के] जीव को मानो हिडोले में डालकर [कभी] ले आते और [कभी] ले जाते हैं।"

टिप्पणी— (१) चितेरा=चित्रकार । कमल-पत्र = कमलपुष्प की पंखुडियाँ । (२) माँते < मत हुए । रात < रक्त = लाल वर्ण का । [तुल० सुभर समुँद अस नैन हुई मानिक भरे तरंग । (१०३.८) ] (३) लुर्<लुल्=चंचल होना । (४) डोल<दोल=हिंडोला । चंचल बैरागी : [नारद की भाँति ] वह विरागी जो एक स्थान पर नहीं रहता है । (६) तिरिछ<तियंक्=वक्र । सूध<शुद्ध = सीधा । (७) लाल<लिल=खुशामद । सरग< स्वगं = आकाश । (८) उलथ् = उल्लस्त होना [उल्लस्य < उल्लस्त = ऊपर आया हुआ ] ।

नासिक खरग हरे धनि कीरू । जोग सिंगार जिते श्रौ बीरू ।
सिंभ मृत्र सीहँ खरग गिह रामा । रावन सीं चाहै संघामा ।
दुइँ समुंद्र रचा जहँ वीरू । सेत बंध बाँधेउ नल नीरू ।
तिल क पुहुप श्रम नासिक तामू । श्रो सुगंध दीन्हेउ विधि बासू ।
करन फूल पिहरें उजियारा । जानु सरद सिंस सोहिल तारा ।
सोहिल चाहि फ़ल वह ऊँचा । धाविहें नखन न जाइ पहुँचा ।
न जने केंडँ फूल वह गढ़ा । विगिस फुल सब चाहिहें चढ़ा ।
श्रम वह फूल बास कर श्राकर भा नासिक सनमंध ।
जेत फूल श्रोहि फुलहें हिरके ते सब भए सुगंध ॥४७४॥

अर्थ—(१) "उस स्त्री ने सुए से नासिका-खड्ग हरण कर लिया है और उसके योग (उसकी सहायता) से उसने शृंगार और वीर रसों को जीत लिया है। (२) अपने चन्द्रमुख के सम्मुख उस [नासिका-] खड्ग को ग्रहणकरके वह रामा रमण (प्रिय) से संग्राम चाहती है |जिस प्रकार राम रावण से नग्राम चाहते थे] (३) जहाँ दोनों ने [सेनाओं के रूप में] वीर रस का समुद्र रच रक्त्रा था, नल और नील ने वहाँ [दोनों के बीच में] सेतु बंध बाँधा था [उसी प्रकार जहाँ रामा और रमण ने अपनी-अपनी शक्तियों को नैयार कर रक्त्रा है, इस नासिका के दोनों के बीच में सबर्प के लिए एक मार्ग प्रस्तुत कर दिया है। (४) तिल के पुष्प के समान उसकी नासिका है, और विधाता ने उसमें मुगंध को निवास दे रक्त्वा है। (५) वह उज्ज्वल करना पुष्प [के आकार-

प्रकार की फुल्ली] पहने हुए हैं जो [उसके मुख के पास] ऐसा लगता है मानो शरद-चन्द्र के निकट सुहेल तारा हो। (६) वह सुहेल से भी ऊँचा है, और नक्षत्र उसके पास तक दौड़ते हैं किन्तु वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है। (७) न जाने किसने उस फूल को बनाया है कि समस्त फूल विकसित होकर उस पर चढ़ना (न्यौछावर होना) चाहते हैं। (८) नासिका के सम्बन्ध से वह करना-पुष्प इस प्रकार वासना की खान हुआ है, (९) कि जितने भी फूल उस फूल से हिल्गे, वे सभी सुगंधित हो गए।"

टिप्पणी— (१) घिन<धन्या = स्त्री। जोग<योग = सम्बन्ध। (२) सौंह<
सम्मुख। रावन < रमण। (५) करन फूल = करना पुष्प के आकार की नकफुल्छी(?)।
२९८.४ में 'करन फूल' के स्थान पर कुछ प्रतियों में मिलने वाले पाठान्तर 'कनकफूल' को स्वीकार करते हुए यहाँ भी 'जायसी ग्रन्थावली' में मैंने 'कनक फूल' पाठ का सुझाव विया था। अब यहाँ पाठ 'करन फूल' कर रहा हूँ फिर भी मुझे पाठ और अर्थ से अभी सन्तोष नहीं है। किन्तु 'कनक फूल' पाठ यहाँ किसी प्रति में नहीं मिलता है। (५)—(६) सोहिल<सुहेल [अ०] = एक नक्षत्र जिसके उदित होने पर वर्षा समाप्त हो जाती है। (दे० १७५.७, ६२९.३)। (८) आकर = खान। सनमंध<सम्बन्ध। (९) हिरकना—हिलगना, पास आना।

श्राघर सुरंग पान श्रम खीने । राते रंग श्रमिय रस भीने । श्राछिह भीजि तँ बोर सो राते । जनु गुलाल दीसिह बिहँसाते । मानिक श्रघर दसन नग हेरा । बैन रसाल खाँड मकु मेरा । काढ़े श्रघर डाम सौं चीरी । रुहिर चुनै जौं खंडिह बीरी । धारे रसिह रसिहं रस गीले । रकत भरे नै सुरंग रँगीले । जनु परभात रात रिब रेखा । बिगसे बदन कँवल जनु देखा । श्राव्या भुनंगिनि श्राधरन्ह राखा । गहै जो नागिनि सो रस चाखा । श्राधर धरिहं रस पेम का श्रालक मुश्रांगिनि बीच ।

तब श्रंबित रस पाउ पिउ श्रोहि नागिनि गहि र्खींचु ॥४७६॥
अर्थ-(१) "उसके सुन्दर अघर पान के जैसे क्षीण (पतले) हैं। वे लाल रंग
के और अमृत रस से सिक्त हैं। (२) वे ताम्बूल-रस से भींगकर रक्त वर्ण के [हुए.
रहते] हैं, और ऐसे लगते हैं मानो विहँसते हुए (विकसित) गुल्लाला पुष्प दीख रहे हों।
(३) उन माणिक्य जैसे अघरों के साथ उसके दाँत नग जैसे दीखते हैं। उसके वचन
ऐसे रसीले हैं जैसे उनमें खाँड मिली हो। (४) वे अघर ऐसे हैं मानो दर्भ से चीरकर
दो फाँकों के रूप में निकाले (किए गए) हों और जब वे पान की वीड़ी खंडते (कुटकते)
हैं, किघर चूने लगता है। (५) रस धारण किए हुए वे गीले अघर रस टपकाते रहते
हैं; वे रक्त भरे हुए सुंदर और रंगीले हैं। (६) वे ऐसे लगते हैं मानो प्रभात के सूर्य
की रक्तिम रेखाएँ हों। उसके [चन्द्र-] मुख के विकसित होने पर वे ऐसे लगते हैं मानो
कमल [पत्र] दिखाई पड़े हों। (७) उन अघरों पर उसने अलकों को सीपिणयों के रूप
में रख छोड़ा है, परिणामतः जो उन नागिनों को पकड़ सकता है वही उन अघरों का रस
भी चख सकता है। (८) वे अघर प्रेम का रस धारण करते हैं, किन्तु अलकों के रूप

में नागिनें बीच में आती है. (९) इसिलए उसका प्रिय तभी उनका अमृत रस पा सकता है जब बह उन नागिनों को पकड़कर खीचे (दूर करे) ।"

िटपणी—- (१) पान<पण्ण<पर्ण=ताम्बूल । खीन<क्षीण । (२) तँबोर< ताम्बूल । (४) डाभ<दर्भ=एक प्रकार की घास । (६) कमल-पत्र=कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ । (७) भुअंग<भुजंग=सर्प ।

दसन स्याम पानन्ह रँग पाके । बिहँसत कवँल भँवर श्रस ताके । चमतकार मुख भीतर होई । जस दारिवँ श्रौ स्याम मकोई । चमके चोक बिहँसु जौ नारी । बीज चमक जस निसि श्रॅंधियारी । सेत स्याम श्रस चमके डीठी । स्याम हीर दुहुँ पाँति बईठी । केईं सो गढ़ेश्रस दसन श्रमोला । मारें बीज विहँसि जौ बोला । रतन भीजि रँग मिस में स्यामा । श्रोही छाज पदारथ नामा । कत वह दरस देख रँग भीने । लौ गो जोति नैन भौ खीने । दसन जोति होइ नैन पँथ हिरदें माँम बईठि । परगट जग श्रॅंधियार जनु गुपुत श्रोहि पै डीठि ।।४७७॥

अर्थ—(१) "उसके दाँत पानों का रंग लगते-लगते पककर श्याम वर्ण के हो गए हैं, और हॅसते समय वे कमल [मुख़] में भ्रमर जैसे जान पड़ते हैं। (२) मुख के भीतर उन दाँतों की चमक ऐसी होती है जैसे उसमें दाड़िम (अनार) और काली मकोय के दाने [साथ-साथ] हो। (३) जब वह स्त्री हॅम पड़ती है, उसके दांतों के चौके उसी प्रकार चमक उठते हैं जिस प्रकार अंथेरी रात में विजली चमक जाती हो। (४) उनका श्वेत और स्याम वर्ण दृष्टि मे ऐसा चमकता है मानो श्याम वर्ण के हीरों की दो पंक्तियाँ विठाई गई हो। (५) किसने ऐसे अमूल्य दाँतों को गड़ा जो, यदि वह हॅसती हुई वोले, विजली [सी] मार देते हैं? (६) [मानो] रत्न (रत्नसेन) के रंग में भीगकर वे उसकी मिस से श्याम हो गए है, ऐसे वे दाँत हैं; इसलिए उस [स्त्री] का पदार्थ नाम होना उसको ही शोभा देता है। (७) रंग से भीने उन दाँतों का दर्शन ही मैंने क्यों देखा (किया) कि वह दर्शन [मेरे नेत्रों की] ज्योति ले गया और मेरे नेत्र क्षीण हो गए? (८) नेत्रों के मार्ग से होकर वह दशन-ज्योति हृदय में जा वैठी है, (९) [जिसके परिणामस्वरूप] उनके लिए प्रकट (प्रत्यक्ष) मे जगन् मानो अंधकार पूर्ण हो गया है किन्तु गुप्त रूप में हो न हो, वही वह ज्योति [मुझे] दिखाई पड़ती है।"

टिप्पणी—— (१) पाक < पक्क < पक्का = पक्का । ताक् < तक्क < तक्क्य् = तर्क् करना, विचार करना। (३) चौक < चउक < चतुष्क = सामने के चार दाँत : दो ऊपर के और दो नीचे के। बीज < बिज्जु < विद्युत्। (४) डीठी < दृष्टि। (६) छाज् < झछज्ज् [दे०]शोभा देना। (४)-(८) बईठ < बइट्ठ < उपविष्ठ = बैठा हुआ। (९) डीठ< दृष्ट।

रसना सुनह जो कह रम वाता । कोकिल वैन सुनत मन राता । स्र्यंत्रित कोंप जीभ जनु लाई । पान फुल स्रसि वात सुहाई । चात्रिक वैन सुनत होइ साँती । सुनै सो परै पेम मद माँती । बीरौ सूख पाव जस नीरू । सुनत बैन तस पलुह सरीरू । बोल सेवाति बुंद जेंउ परहीं । स्रवन सीप मुख मोती भरहीं । धिन वह बैन जो प्रान श्रिधारू । भूखे स्ववनि देहि श्रहारू । श्रांन्ह बैनन्ह के काहि न श्रासा । मोहिह मिरिंग बिहँसि भिर स्वाँसा । कंउ सारदा मोहिह जीभ सुरसती काह । इंद्र चंद्र रिब देवता सबै जगत मुख चाह ॥४७८॥ अर्थ—(१) "अब उसकी रसना का वर्णन मुनो जो रस-वार्त्ता कहती है, उसके

अर्थ—(१) "अव उसकी रसना का वर्णन मुनो जो रस-वार्ता कहती है, उसके कोकिल वचनों को सुनकर मन रक्त (अनुरक्त) हो जाता है। (२) उसकी जिह्वा ऐसी है मानो अमृत[-तरु] की कोंपल लगाई हुई हो, और उसकी सुहावनी बातें ऐसी है जैसे पत्र-पुष्प हों। (३) उसके चातक-वचनों को सुनकर शांति [प्राप्त] होती है, और जो उन्हें सुनता है, वह प्रेम मद में मत्त हो उठता है। (४) जैसे सूखा (सूखता) विटप जल पा जाए, उसी प्रकार उसके वचनों को सुनते ही शरीर अंकुरित हो उठता है। (५) उसके वोल जब स्वाति विन्दु के समान पड़ते हैं, वे श्रवण-सीपियों के मुखों में मांक्तिक भी देते हैं। (६) उसके वे वचन धन्य हैं जो [सुनने वाले के] प्राणाधार होते हैं, जो भूखे श्रवणों को आहार देते हैं। (७) उन वचनों की किसे आशा नहीं होती है? उनको सुनकर हँसकर और साँसें भरकर मृग भी मोहित हो जाते हैं। (८) उसके कंठ [की ध्वनि] से शारदा मोहित होती है, और उसकी जिह्वा के सामने सर-स्रती क्या है? (९) इसीलिए इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवता तथा समस्त जगत् उसका मुँह देखता रहता है।"

टिप्पणी— (१) बैन<वयन<वचन। (२) कोंप<कुड्म[ल] = कोंपल, नवीन पत्ता। पान<पण्ण<पर्ण = पत्र, पत्ता। (४) बीरौ<विडव<विटप। पलुह  $\leq$ प्ररुह् = अंकृरित होना। (९) चाह=देखना।

स्रवन सुनहु जो कुंद्रन सीपी । पहिरें खुंडल सिंघल दीपी । चौंद सुरुज दुहुँ दिसि चमकाहीं । नखतन्ह भरे निरित्व निहीं जाहीं । खिन खिन करिह विज्जु श्रस काँपे । श्रंवर मेव मह रहिंह निहीं काँपे । सूक सनीचर दुहुँ दिसि मर्ते । होिह निरार न स्रवनिह हुनें । काँपत रहिंह बाल जौं बैना । श्रवनिह जिनलागिह फिरिनैना । जो जो बात सिखन्ह सौं सुना । दुहुँ दिसि करिंह सीस वे घुना । खूँट दुहूँ धुव तरई खूँटीं । जानहुँ परिह कचपचीं दूटी । वेद पुरान यंथ जत सबै सुने सिखि लीन्ह । नाद विनोद राग रस विंदक स्रवन श्रोहि बिधि दीन्ह ॥४७६॥

अर्थ—(१) "अब उसके कानों का वर्णन सुनो जो [मानो] कुन्दन की सीपियाँ हैं। वे सिहल द्वीप के बने हुए कुंडल पहिने हुए हैं। (२) वे कुंडल चंद्र और सूर्य हैं जो दोनों दिशाओं में (ओर) चमकते रहते हैं, और नक्षत्रों [के रूप में मणि-माणिक्य] से भरे होने के कारण वे देखे नहीं जाते हैं। (३) क्षण-प्रति-क्षण विजली की भाँति काँपकर बेंकलते (पीड़ा पहुँचाते) रहते हैं और वे अम्बर (चीर) रूपी मेघ में [ढाँकने

से भी ] ढँके नहीं रहते हैं। (४) वे दोनों ओर शुक्र और शनि की भाँति [मंत्री होकर] मंत्र देते रहते हैं। और [इसलिए] कानों से अलग नहीं होते हैं। (५) जब वह वचन बोलिती हैं, वे काँपते रहते हैं, कि कहीं मुड़-मुड़कर उसके नेत्र उसके कानों से नलिंगें [और उनसे कोई मंत्रणा करने लगें]। (६) जब जब वह सिखयों से बातें सुनती है, [उन बातों पर मुग्ध होकर] वे दोनों ओर सिर पीटने लगते है। (७) दोनों कानों में जो दो ख़ंट है, वे [मानो] दो ध्रुव है, और जो ख़ॅटियाँ है वे [मानो] तारिकाएँ हैं; वे ऐसी लगती है मानो कृत्तिका की नक्षत्र-माला टूट पड़ी हो। (८) वेद, पुराणादि जितने भी ग्रंथ है, सभी को मुन-मुनकर उसने सीख लिया है, (९) क्योदि नादिनोद और राग-रस के जानकार कान उसे विधाना ने दिए हैं।

टिप्पणी--- (१) कुंदन=खरा सोना । सीवी<सृत्ति<शुक्ति । (२) निरख्<िणिरिक्ख<िन्स्+ईक्ष=िनरीक्षण करना, देखना । (३) कर्<कल्य्=पीड़ा पहुँचाना । (४) निरार<िनरालय्=घर के बाहर, अलग । (६) जौ<जउ<यदा=जब ।(७) खूँट, खूँटी=कानों के आभरण-विशेष । कचपची<कृत्ति-प्रचित । (९) बिंदक=जानकार ।

कॅन्नल कपोल श्रोहि श्रस छाजे। श्रौर न काहु देंगें श्रस साने।
पुहुप पंक रस श्रमिश्र सँनारे। सुरँग गेंदु नारँग रतनारे।
पुनि कपोल बाएँ तिल परा। सो तिल निरह चिनिगि के करा।
जो तिल देख जाइ डिह सोई। बाई दिस्टि काहु जिन होई।
जानहुँ भँगर पदुम पर टूटा। जीउ दीन्ह श्रो दिएहुँ न छूटा।
देखत तिल नैनन्ह गा गाड़ी। श्रौरु न सूभैं सो तिल छाँड़ी।
तेहि पर श्रलक मंजरी होला। छुन्ने सो नागिनि सुरँग कपोला।
रख्या करें मँनूर श्रोहि हिरदैं उपर लोट।
केहि जुगुति कोइ छुइ सकें दुइ परवत की श्रोट।।४८०।।

अर्थ—(१) "कमल के [मदृश] कपोल उसी को इस प्रकार शोभा देते हैं; ऐसे कपोल देव ने किसी के नहीं साजे। (२) पुष्प-पराग तथा अमृत रस से निर्मित वे सुंदर गेद [के समान वर्त्तुलाकार] और नारंगियों के समान रक्ताभ वर्ण के हैं। (३) पुनः वाएँ कपोल पर जो तिल पड़ा हुआ है, वह विरह की चिनगारी की कला (विशेषता) का है। (४) जो ही उस तिल को देखता है, वहीं दग्ध हो जाता है, इसलिए किसी की दृष्टि भी बाई ओर (वाम मार्ग पर न) हो। (५) [वह तिल ऐसा है] मानो किसी कमल पर भौरा आ टूटा हो, जिसने अपने प्राण दे दिए हों किन्तु फिर भी जो न छूट सका हो। (६) देखते ही वह तिल मेरे नेत्रों में इस प्रकार गड़ गया कि उस तिल को छोड़कर और कुछ नहीं सूझता है। (७) उन कपोलों पर उसकी जो अलकें आम्र-मंजरी की भाँति हिलती रहती है, वे ऐसी लगती है मानो नागिनें उन सुदर नारंगियों (कपोलों)को छू रही हों।(८)और उन [अलक-नागिनों] की रक्षा मयूर के रूप में ग्रीवा करती है, जब वे हृदय के ऊपर लोटनी है; पुनः वे [अलक-नागिनों] दो पर्वतों के रूप में होने वाले कुचों की ओट में रहती है, इसलिए उन्हें किस युक्ति से कोई [हटाने के लिए] छु सकता है?"

टिप्पणी--(१) छाज्<छज् [दे०] = शोभा देना । साज्<सज्ज्<स्रस्ज् = सजाना ।(२) गेंदु<कन्दुक । (३) करा<कला=विशेषता, गुण । (८) रख्या<रक्षा । मँजूर<मयूर ।

गीवँ मजूर केरि जनु ठाढ़ी | कुंदै फोरि कुँदेरैं काढ़ी | धन्य गीवँ का बरनी करा | बाँक तुरंग जानु गिह धरा | धुरत परेवा गीवँ उँचावा | चहै बोल तवँवूर सुनावा | गीवँ सुराही कै ऋित भई | ऋितय पियाला कारन नई | धुनि तेहि ठाउँ परी तिरि रेखा | नैन ठाँव जिउ होइ सो देखा | स्रूरुज कांत करा निरमली | दीसै पीकि जाति हिय चली | कंज नार सोने कै करा | साजि कँवल तेहि उपर धरा | नागिनि चढ़ी कवँल पर चढ़ि कै बैठ कमंठ | जो श्रोहि काल गिह हाथ पसारे सो लागे श्रोहि कंठ ।। ८८१।।

अर्थ--(१) "उसकी ग्रीवा ऐसी है मानो मयूर की खड़ी ग्रीवा हो;पुन: वह[मानो] कुंदकार के द्वारा खराद पर फेरकर निकाली गई हो। (२) वह ग्रीवा धन्य है, क्या में उसकी कला (विशेषता) का वर्णन करूँ ? कोई वाँका अस्व मानो पकड़ लिया गया हो [तो उसकी उठी हुई] ग्रीवा की भाँति यह ग्रीवा है]। (३) वह ऐसी लगती है मानो वह ग्रीवा ऊँचा कर घूम रहे पारावत की हो. अथवा वह उस ताम्प्रचूड़ (मुर्ग) की हो जो बाँग लगाना चाहता हो। (४) [पुनः] वह ग्रीवा उस सुराही के जैसी है जो अमृत के प्याले के कारण (उसे भरने के लिए) झुकी हुई हो। (५) पुनः उसी [ग्रीवा-] स्थान में तीन रेखाएँ पड़ी हुई हैं, जिन्हें तभी देखा जा सकता है जबिक नेत्रों के स्थान पर जीव भी हो [क्योंकि नेत्र उसे देखते ही जड़ हो जाते हैं]। (६) वह ग्रीवा सूर्यकान्त मणि की जैसी निर्मल कला की है इसलिए जो पान की पीकें वह घुँटती (निगलती) है, वे हृदय में (कठ से नीचे) जाते समय दिखाई पड़ती हैं । (७) उसकी ग्रीवा सोने की कला वाली कञ्ज नाल जैसी और उसके ऊपर [उसका मुख ऐसा लगता है] मानो कमल रक्खा हुआ हो । (८) [अलक-] नागिन उसके [मुख-] कमल पर चड़ी और तदनंतर कमंठ (थाली सदृश वक्ष अथवा कलश सदृश कुचों) पर जा वैठी है। (९) [फलत:] जो उस काल-स्वरूपिणी अलक को पकड़ (हटा) कर हाथ पसारे, वही उस कठ से लग सकता है।"

टिप्पणी—–(१) मॅजूर<मयूर । कुंदेरा<कुंदआर<कुंदकार =कुंदीगर । (२) करा<कला । (३) घुर<युणं = घूमना । तवँचूर<ताम्चचूड =कुंक्कुट, मुर्ग । (४) नई<निमत = झुकी हुई । (६) सूरुज क्रांत<सूर्य कान्त=एक प्रकार का पत्थर जिसको धूप में रखकर उसके पास रूई रखने पर रूई जलने लगती है (दे० ४६८.८ की टिप्पणी तथा 'आईन-ए-अकबरी, जि० १, पृ० ५०)। (८) कमंठ<कमंड [दे०] = (१) दही का कलश, (२) स्थाली (पा० स० म०)।

कनक डंड भुज बनीं कलाई । डाँड़ी कवँल फेरि जनु लाई । चँदन गाभ की भुजा सँवारी । जनु सुमेल कोंविल पोनारी । २६ तिन्ह डाँड़िन्ह वह कँवल हथोरी । एक कँवल कै दूनौ जोरी । सहजहिं जानहुँ मेंहदी रची । मुकुता लिए जनु घुँ घुची पची । कर पल्नो जो हथोरिन्ह साथाँ । वे सुठि रकत भरे दुहुँ 'हाथाँ । देवत हिए कादि जिउ लेहीं । हिया कादि ले जाहिं न देहीं । कनक श्रॅंगूठी श्रो नग जरी । वह हत्यारिनि नखतन्ह भरी । जैसनि भुजा कलाई तेहि विधि जाइ न भाखि । कंगन हाथ होइ जहाँ तहाँ दरपन का साखि ।।४८२।।

अर्थ--(१) "उसकी कनक दंड सदृश भुजाएँ और कलाइयाँ इस प्रकार बनी लगती हैं मानो कमल की डंडी (नाल) उलटकर लगाई गई हो [क्योंकि कमल सदृश हथेली नीचे और डंडी सदृश भुजा ऊपर है]। (२) उसकी भुजाएँ [मानो] चंदन के गाभ की वनाई गई हैं, अथवा मानो वे मेल-ढाल वाली (सुडौल) और कोमल पद्म नालें हों। (३) उन [भूज-] दण्डों में कमल-सदृश हथेलियाँ ऐसी हैं मानो एक ही कमल की वे दोनों जोड़ियाँ हों। (४) वे हथेलियाँ इस प्रकार लाल रहती हैं मानो उनमें स्वभावतः मेंहदी रची हुई है, वे मोतियाँ लेती हैं तो वे ऐसी लगती हैं मानो घुँघुचियाँ पकी हों। (५) उन हथेलियों के साथ उसके जो कर-पल्लव (उँगलियाँ) हैं, वे ऐसे लाल हैं मानो उसके वे दोनों हाथ अत्यधिक रक्त में सने हों। (६) देखते ही वे कर-पल्लव हृदय को निकालकर प्राण ले लेते हैं, और हृदय को निकालकर वे ले ही जाते हैं, [वापिस] नहीं देते है। (७) उसकी सोने की और नग-जटित अँगूठियाँ हैं, जिनके कारण वह हत्यारिन नक्षत्रों से भरी (चन्द्रमा जैसी) लगती है। (८) जैसी उसकी भुजाएँ और कलाइयाँ है, वैसा उनका कथन नहीं किया जा सकता है। (९) जहाँ पर (जबिक) कंगन हाथ में हो वहाँ पर (तव) उसके लिए दर्पण क्या साक्षी हो (उसके साक्ष्य की क्या आवस्यकता हो सकती है) ?" [उसका दिया हुआ कंगन तुम्हारे सामने है, इसी से उसके हाथों और कलाइयों की सुन्दरता का अनुमान कर सकते हो ।] "

टिप्पणी—(१) कलाई < कलाचिका = प्रकोष्ठ । (२) गाभ < गब्भ् < गर्भ=भीतर की लकड़ी । पौनारी  $\leq$  पद्मनिलका । (३) हथोरी  $\leq$  हस्तपुटिका = हथेली । (९) साखि  $\leq$  सक्ति  $\leq$  साक्षिन् = साक्ष्य देने वाला, गवाह ।

हिया थार कुच कनक कचोरा | साजे जनहुँ सिरीफल जोरा |
एक पाट पर दूनौं राजा | स्याम छत्र दूनहुँ सिर साजा |
जानहुँ लट्ट दुत्रौं एक साथाँ | जग भा लट्ट चढ़ै निहं हाथाँ |
पातर पेट त्राहि जनु पूरी | पान त्राधार फूल त्रास कोवँरी |
रोमाविल उपर लटु भूमा | जानहुँ दुत्रौं स्थाम त्रौं रूमा |
त्रालक भुवैगिनि तेहि पर लोटा | हेंगुरि एक खेल दुइ गोटा |
बाँह पगार उठे कुच दोऊ | नाग सरन उन्ह नाव न कोऊ |
कैसेहुँ नवहिं न नाएँ जोबन गरब उठान |
जो पहिलों कर लावै सो पाळुँ रित मान ॥४८२॥

अर्थ--(१) "उसका हृदय थाल है, जिसमे उसके कुच कनक के कच्चोल हैं; अथवा

वे मानो श्रीफल (वेल) के जोड़े हैं जो उसमें साजे हुए हैं। (२) अथवा वे [मानो] एक ही सिंहासन पर [बैठे हुए] दो राजे हैं, और इन दोनों के सिर पर श्याम वर्ण का छत्र साजा हुआ है। (३) अथवा वे दोनों ही मानो लट्टू हैं, जो एक साथ [नाच रहे] हैं; जगत् उन पर लट्टू हो रहा है किन्तु वे उसके हाथ पर नहीं चढ़ रहे हैं [जिस प्रकार नाचते-नाचते लट्टू नचाने वाले के हाथ पर चढ़ जाते हैं]। (४) उसका पतला पेट मानो पूरी हैं, क्योंकि वह केवल पान के आधार पर जीती है और फूल जैसी कोमल है। (५) उसकी रोमावली के ऊपर वे [दोनों] लट्टू (कुच) इस प्रकार झूमते [रहते] हैं मानो वे [जलडमरूमध्य बासफोरस के दोनों ओर स्थित] साम और रूमदेश हों। (६) पुनः उन [कुचों] पर एक अलक-नागिन लोटती रहती है, जो ऐसी लगती है जैसे चौगान की हैंगुरी (लकड़ी) एक हो और उससे दो गोट (गोले) खेले जा रहे हों। (७) बाहु-प्राकारों की सुरक्षा में उठते हुए वे [दोनों] कुच [-दुर्ग] अलक-नाग की शरण में है, इसलिए उन्हें कोई निमत नहीं कर सकता है। (८) यौवन के गर्व की उठान में वे किसी प्रकार भी निमत करने पर निमत नहीं होते हैं; (९) जो पहले उन पर कर लगा सके, वही पीछे [उस रमणी से] रित का आनन्द लाभ कर सकता है।"

टिप्पणी—(१) थार<स्थाल । कचोर ∠कच्चोल = प्याला, कटोरा । (२) पाट <पट्ट = फलक, सिंहासन । (४) पूरी <पूरित=पूड़ी । यह मोटे ढंग की दो प्रकार की होती हैं : एक सादी और दूसरी दाल भरी । दाल भरी प्रायः कुछ मोटी होती हैं, पतली सादी ही होती हैं । सादी में भी मैंदे की लुचुई पूरी सबसे अधिक पतली होती है । (५) स्याम<शाम या सीरिया । रूम = देश-विशेष जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी । (६)हेंगुरि = चौगान जिस लकड़ी से खेला जाता है यथा : बंसी बेत विमान बन गेंद 'हींगुरी जोरि । घरिया सबै दुराय है ले न राघा चोरि ।। पृथीराज रासो ('सभा संस्करण' २.५५०) किसी किसी प्रति में 'हींगुरी' के स्थान पर पाठ 'हइंगुरी' है । [खेल के विवण के लिए दे० ६२६, ६२८] गोटागोला, गेंद । (७) पगार <प्राकार=परकोटा । (८) उठान < उत्थान । (९) कर लगाना=[१] हाथ लगाना,[२]वश में करके करदबाना ।

भ्रिंगि लंक जनु माँक न लागा । दुइ खँड नलिनि माँक जस तागा । जब फिरि चली देख मैं पाछुं । त्राछिर इंद्र केरि जस काछुं । उजिह चली जनु भा पिछताऊ । त्रबहूँ दिस्टि लागि त्र्योह भाऊ । त्रोह के गवन छिप त्रछुरीं गई । महूँ त्रलोप निहं परगट भई । हंस लजाइ समुँद कहँ खेले । लाजि गयंद धूरि सिर मेले । जगत इस्त्रीं देखी महूँ । उदे त्रास्त त्रास नारि न कहूँ । महि मंडल तौ त्रीस न कोई । बसमँडल जौं होइ तो होई । बरनी नारि तहाँ लिंग दिस्टि करोखें त्राइ । त्रीरु जो रही श्रादिस्टि मैं सो कछु बरनि न जाइ ।।४८४।।

अर्थ—(१) "भृंगी की किट में मानो मध्य का भाग लगा हुआ न हो, अथवा निलनी-दंड के दो खंड हो गए हों और उनके मध्य जैसे बिस-तन्तु मात्र रह गया हो, इस प्रकार की उसकी किट है। (२) जब वह [झरोखे से झाँककर] लौट चली और मैंने उसके पीछे की सज्जा देखी तो वह मुझे ऐसी लगी जैसे इन्द्र की कोई अप्सरा वेष-भूषा किए हुए हो। (३) किन्तु वह मानो मुझे [मेरा सर्वस्व लेकर] छोड़ चली, ऐसा पछतावा मुझे हुआ, और अभी तक मेरी दृष्टि उसी भाव (सौन्दर्य) पर लगी हुई है। (४) उसके गमन (उमकी चाल) को देखकर अप्सराएँ छिप गई, और वे [सदैव के लिए] इस प्रकार लुप्त हुई कि फिर प्रकट न हुई। (५) [उस चाल से] लिज्जित होकर हंस समुद्र (मान समुद-मान सरोवर) को चले गए, और गजेन्द्र लिज्जित होकर सिर पर धूल डालता रहता है। (६) मैंने भी जगत् में [सभी प्रकार की] स्त्रियाँ देखी हैं, किन्तु उदयाचल से अस्ताचल तक ऐसी नारी [अन्य] कहीं भी नहीं देखी है (७) पृथ्वी मंडल पर तो ऐसी [अन्य] कोई नही है, ब्रह्ममंडल में यदि हो तो हो। (८) मैंने उस नारी का वर्णन वहाँ तक किया जहाँ तक वह झरोखे में दिखाई पड़ी, (९) और जहाँ तक वह अदृष्ट रही (दिखाई न पड़ी) वहाँ तक कुछ भी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है।"

टिप्पणी—(१) माँझ<मज्झ<मध्य । (२) आछरि<अच्छरी<अप्सरस्= अप्सरा । (३) उजह<उज्झ्=छोड़ देना : साग-सब्बी के खेत फसल के समाप्त होने पर जब फलों को तोड़कर छोड़ दिए जाते हैं, तो वे उजहे खेत कहलाते हैं। (५) खेल्= योगियों और हंसों का एक स्थान को छोड़कर दूसरे को चला जाना खेलना कहा गया है। (८) झरोखा<जालाक्ष=जालियों का गवाक्ष।

का धिन कहाँ जैसि सुकुवारा । फूल के छुएँ जाइ बेकरारा । पँखुरीं लीजिह फूलन्ह सेंती । सो नित डासिश्च सेज सुपेती । फुल समूच रहें जो पावा । ब्याकुलि होइ नींद नहिं स्त्रावा । सहै न खीर खाँड स्त्रो घीऊ । पान स्त्रधार रहे तन जीऊ । निस पानन्ह के कािद्रिस्र हेरी । स्त्रधरन्ह गड़ै फाँस स्त्रोहि केरी । मकरी क तार ताहि कर चीरू । सो पहिरें छिलि जाइ सरीरू । पालँक पाँव कि स्त्राछिहं पाटा । नेत बिछाइस्र जो चल बाटा । घािल नयन जनु रािसिस्र पलक न की जे स्त्रोट ।।४८४।। पेम क लुबुधा पार्वे काह सो बड़ का छोट ।।४८४।।

अर्थ---"(१) वह स्त्री जैसी मुकुमार है, उसको मैं क्या कहूँ ? फूलों से भी छू जाने पर वह वेकरार (वेचैन) हो जाती है। (२) फूलों से पंखुड़ियाँ लीजिए तो उन्हें शस्या की चादर के रूप में विछाइए। (३) यदि कोई फूल समूचा रह गया, तो वह व्याकुल हो जाती है और उसे नींद नहीं आती है। (४) वह दूध, शक्कर और घी तक नहीं सहन करती है; उसके शरीर में जीव केवल पान के आघार पर बना रहता है। (५) और पानों की भी नसें ढूँढ-ढूँढ कर निकाल ली जाती हैं कि उनकी फाँस उसके अघरों में न चुभ जाए। (६) उसका चीर मकड़ी के तारों (तंतुओं) के सदृश होता है किन्तु उसे भी पहिनने पर उमका शरीर छिल जाता है। (७) उसके पैर या तो पर्यक पर या पीढ़ों पर रहने हैं, और यदि वह बाट चलती है तो नेत्र (एक प्रकार वस्त्र, तथा नयन) विछाना पड़ता है। (८) मानो उसको नेत्रों में डालकर

रिवए और पल भर के लिए भी आँखों से ओझल न होने दीजिए; (९) इस प्रकार जो प्रेम का लुब्ध हो वही ऐसी नारी को पा सकता है; वह बड़ा हो तो क्या, और छोटा हो तो क्या?"

टिप्पणी—(१) घिन<धन्या=स्त्री । बेकरार<बेक़रार [फ़ा॰] = बेचैन । (२) थँखुरी<पंख + डी<पक्ष = पत्र, फूल के पत्र । (३) समूँच<समुिच्य<समुिच्य = समूचा । (४) खीर<क्षीर । खाँड<खण्ड = क्षार्करा खण्ड, क्षान्कर । घीउ<घृत । (५) काढ्<कड्ढ<कृष् = खींचना, निकालना । (७) नेत<नेत्र = (१)एक प्रकार का रेक्षमी वस्त्र, (२) नयन । वाट<वट्ट<वर्त्म = मार्ग ।

राघो जौं घिन बरिन 'सुनाई | सुना साह मुरुछा गित श्राई | जनु मूरित वह परगट भई | दरस देखाइ तबिह छिपि गई | जो जो मँदिल पदुमिनी लेखी | सुनत सो कवँल कुमुद जेउँ देखी | मालित होइ श्रिसि चित्त पईठी | श्रोर पुहुप कोइ श्राव न डीठी | मन हैं मँवर मँवै वैरागा | कँवल छाँडि चित श्रोरु न लागा | चाँद के रंग सुरुज जस राता | श्रव नखतन्ह सौँ पूँछ न बाता | तब श्रिलि श्रावाडदीन जग सूरू | लेउँ नारि चित उर के चूरू | जौं वह मालित मानसर श्रील न वेलंबैं जात | चित उर महँ जो पदुमिनी फेरि श्रोहि कहु बात |।४८६।।

अर्थ—(१) राघव ने [इस प्रकार] जो उस स्त्री का वर्णन कर सुनाया, और उसे शाह ने सुना, तो उसे (शाह को) मूर्छा-गित आ गई। (२) [उस मूर्छा में उसे ऐसा लगा] मानो वह [सौन्दर्य-] मूर्ति प्रकट हुई, और उसे दर्शन देकर तत्काल ही छिप गई। (३) उसने अपने मंदिर में जो-जो पिद्मिनियाँ समझ रखी थीं, इस कमिलिनी को मुनते ही वे कुमुदिनियाँ जैसी दिखाई पड़ीं। (४) वह [नारी] अब मालती हो कर उसके चित्त में इस प्रकार प्रविष्ट हो गई कि और कोई पुष्प [अव] उसकी दृष्टि में न आता था। (५) उसका मन [जगत् से] विरक्त होकर भ्रमने (घूमने) लगा, और उस कमिलिनी को छोड़कर उसका चित्त और किसी पर नहीं लग रहा था। (६) अब उसकी दशा ऐसी हो गई जैसी चन्द्र के प्रेम में अनुरक्त सूर्य की हो, जो अब नक्षत्रों से बातें भी न पूछता हो। (७) उसने कहा, "मैं तब जगत् शूर और भ्रमर (प्रेमी) अलाउद्दीन होऊँ जबिक चित्तौर को चूर-चूरकर उस नारी को ले आऊँ। (८) यदि वह मालती मानसरोवर में भी हो तो भ्रमर [उसके पास] जाने में विलंब नहीं कर सकता है। (९) [अतः] चित्तौर में जो पिद्मिनी है, तू पुतः [और आगे की] उस की वार्त्ता कह।"

िटप्पणी—(१) धनि<धन्या=स्त्री । (४) पईठ<प्रविष्ट । डीठी<दृष्टि । (५) भवँ भम्<भ्रम् = भ्रमण करना, घूमना । (६) राता<रत्त<रक्त=अनुरक्त । (७) चूर्र<चूर्ण ।

ऐ जग सूर कहीं तुम्ह पाहाँ । श्रोरु पाँच नग चित उर माहाँ । एक हंस है पंखि श्रमोला । मोंती चुनै पदारथ बोला । दोसर नग जेहि श्रॅनित बसा । सब बिख हरे जहाँ लगि हसा । तीसर पाहन परस पखाना । लोह छुनत होइ कंचन बाना । चौथ श्रहे सादूर श्रहेरी । जेहिं बन हस्ति घरे सब घेरी । पाँचौ है सोनहा लागना । राज पंख पंखी कर जना । हिर रोभ कोइ बाँच न भागा । जस सैचान तैस उड़ि लागा । नग श्रमोल श्रस पाँचौं मान समुँद श्रोहि दीन्ह । इसकंदर निर्ह पाएउ जौं रे समुँद धाँस लीन्ह ॥४८०॥

अर्थ—"(१) ए जगन् सूर्य [तदनुसार] मैं तुमसे कहता हूँ; चित्तौर में और भी पाँच नग है; (२) एक तो अमूल्य पक्षी हंस है, जो मोती चुगता है और पदार्थ (बहुम्लय रत्न) बोलता है। (३) दूसरा एक नग है जिसमें अमृत निवास करता है; जहाँ तक [कोई भी जन्तु] दंश कर सकता है, वह समस्त (उन सभी का) विप हर लेता है। (४) तीमरा पत्थर (नग) स्पर्श-पापाण है, जिसको छूते ही लोहा कंचन के वर्ण का हो जाता है। (५) चौथा नग आखेट करने वाला शार्दूल (शरभ) है, जिसकी महायता से वन के ममस्त हस्तियों को घेर कर पकड़ा जा सकता है। (६) पाँचवाँ नग है [अचूक ढंग में] लगने वाला ब्वान है, जो राजपंख-पक्षी की संतान है। (७) हिरन, और नीलगाय [आदि] कोई भी उस से बचकर भाग नही सकते; जैसे बाज होता है, उसी प्रकार वह उड़-उड़कर [जन्तुओं से] लगता है। (८) ऐसे अमूल्य पाँचों नग उसे मान समुद्र ने दिए हैं; (९) इन्हें सिकन्दर भी नही पा सका था जिन्हें (रहनसेन) उसने समुद्र में पैठ कर प्राप्त किया है।"

टिप्पणी--(४) परस पत्नान<स्पर्श-पाषाण = पारस पत्थर। बान<वण्ण<वर्ण। (५) सादूर<शार्दूल=शरभ । अहेर<आखेट = शिकार । (६) सोनहा<श्वान। (७) रोझ<ऋव्य=नीलगाय। सैचान<सञ्चान=एक जाति का बाज, पक्षी।(९) इसकंदर<िसकंदर [फ़ा०] = प्रसिद्ध विश्व-विजेता ।

पान दीन्ह राघो पहिरावा । दस गज हस्ति घोर सौ पावा । स्रो दाग्तर कंगन कर जोरी । रतन लागि तेहि तीस करोरी । लाख दिनार देवाई जेंवा । दारिद हरा समुद के सेवा । हों जेहि देवस पद्मिनी पार्चों । तोहि राघो चितउर बैसावों । पहिलों के पाँचों नग मूँटी । सो नग लेउँ जो कनक श्रॅगूटी । सरजा सेर पुरुख बरियारू । ताजन नाग सिंघ श्रमवारू । दीन्ह पत्र लिखि वेगि चलावा । चितउर गढ़ राजा पहँ श्रावा । पत्र दीन्ह ले राजिह किरिपा लिखी श्रनेग । सिंघल की जो पद्मिनी सो चाहौं यहिं बेगि ॥४८८।।

अर्थ--(१) बादशाह ने राघव को पान का बीड़ा दिया और उसे [सम्मान के] बस्त्र धारण कराए ; उसने दम हाथी तथा सौ घोड़े भी [बादशाह से] प्राप्त किए; (२) और उसने [पद्मावती के दिए हुए] कंगन का जोड़ा भी पाया जिसमें तीस करोड़ के रत्न लगे हुए थे। (३) बादशाह ने उसे भुक्ति (गुजारे) के रूप में एक लाख पद्मावत ४०७

दीनारें दिलवाई, और प्रसन्नतापूर्वक राघव की सेवा करके उसका दारिद्रच हर लिया। (४) [तदनंतर] बादशाह ने कहा, "जिस दिन मैं पिद्मनी को पाऊँगा, तुझे हे राघव, मैं चित्तौर [की गद्दी] पर विठाऊँगा। (५) पहले [तुम्हारे बताए] पाँचों नगों को मुट्ठी में (हस्तगत) करके [तदनंतर] उस नग को लूँगा जो सोने की अँग्ठी है। (रत्नसेन को-जिसमें ये सभी नग जड़े हुए हैं) (६) सरजा पुरुष-सिंह था और बली था, वह सर्प का चावुक लेकर सिंह पर सवारी करता था। (७) बादशाह ने पत्र लिख दिया और उसे शीघ्र ही रवाना किया, जो चित्तौरगढ़ के राजा रत्नसेन के पास आ गया। (८) उस पत्र को लेकर उसने राजा रत्नसेन को दिया, जिसमें वादशाह की ओर से अनेक कृपाएँ लिखी हुई थीं, (९) किन्तु तदनंतर यह भी लिखा हुआ था, "सिंहल की जो पिद्मनी है, उसे मैं इसी समय शीघ्र चाहना हूँ।"

टिप्पणी—-(३) जेंवा=भोजन, भुक्ति, गुजारा।(६) ताजन < ताजियानः [फ़ा०]= कोड़ा, चाबुक ।

सुनि श्रस लिखा उठा जिर राजा । जानहुँ दैँउ तरिप घन गाजा । का मोहि सिंघ देखाविस श्राई । कहाँ तो सारदूर ले खाई । भलेहँ सो साहि पुहुमिपित भारी । माँग न कोइ पुरुख के नारी । जौं सो चक्कवै ता कहाँ राजृ । मैंदिर एक कहाँ श्रापन साजू । श्राछिर जहाँ इंद्र पे रावा । श्रीम जो सुनै न देखें पावा । कंस क राज जिता जौं कोपी । कान्हिह दीन्ह काहुँ कह गोपी । का मोहि तें श्रस सूर श्रगाराँ । चढ़ौं सरग श्रौ परों पताराँ । का तोहि जीव मरावौं सकति श्रान के दोस ।

जो तिस बुभै न समुँद जल सो बुभाइ कत श्रोस ॥४८६॥

अर्थ-(१) ऐसा लिखाहुआ सुन कर राजा (रत्नसेन) जल उठा, मानो देव (इंद्र) ने तड़पकर घन गर्जन किया हो। (२) [उसने कहा,] "तू मुझे मिंह क्या दिखा रहा है? यदि मैं आजा दूँ तो मेरा जार्दूल उसे ले जाकर खा डाले। (३) भले ही बादगाह भारी पृथ्वीपित है, किन्तु कोई [कितना भी बड़ा हो] किसी पुरुप की नारी नहीं माँगता है। (४) यदि वह चक्रवर्ती है, तो उसका राज्य है, किन्तु एक अपने मंदिर के लिए तो [सभी का] अपना ही साज होता है। (५) जहाँ इन्द्र अप्मरा के माथ, हो न हो, रमण करता है, और कोई न उसे देखने और न मुनने पाना है। (६) कृष्ण ने कंस का राज्य कोपकर के जीता किन्तु क्या कृष्ण को किसी [गोप] ने (अपनी स्त्री) गोपिका दी? (७) वह मुझमे अग्र (वटकर) क्या गूर होगा? मैं वैमा मूर ('शूर' और 'सूर्य') हूँ जो आकाश तक चढ सकता और पाताल तक धॅम सकता हूँ। (८) तुझे मैं जान से क्या मरवाऊँ जो अन्य की शक्ति के आधार पर दोप कर रहा है? (९) जो प्यास समुद्र के जल से नहीं वुझ सकती है, वह ओस से कहाँ तक बुझ सकती है ?"

टिप्पणी—(२) सारदूर<शार्दूल=शरभ । (४) चक्कवं<चक्रपति=चक्रवर्ती । (५) राव्<रम् = रमण करना । (७) अगार<अग्रे = आगे बढ़ा हुआ । सरग<स्वर्ग=

आकाश। (९) तिस<तृषा = प्यास । कत<कुत्र = कहाँ। ओस<अवश्याय ≔ तुहिन-विन्द्र ।

राजा रिसि न होहि श्रस राता । सुनि होइ जूड़ न जरि कहु बाता । श्रावा हों सो मरै कहँ श्रावा । पातसाहि श्रस जानि पठावा । जों तोहि भार न श्रोरिह लेना । पूँ छिहि कालि उतर है देना । पातसाहि कहँ श्रेस न बोलू । चढ़े तौ परै जगत महँ दोलू । स्रिह चढ़त न लागे वारा । धिकै श्रागि तेहि सरग पतारा । परवत उड़िहाँ सूर के फूँके । यह गढ़ छार होइ एक कूँके । धँसै सुमेरु समुँद का पाटा । भुइँ सम होइ धरै जौं बाटा । तासौं का बड़ बोलिस बैठि न चितउर ख़ासि । उपर लेहि चँदेरी का पदुमिनि एक दासि।।४९०॥

अर्थ—(१) मरजा ने कहा, "ऐ राजा, तू कोध से ऐसा लाल न हो, ठंडा होकर सुन, जलभुन कर बाते न बोल । (२) मैं जो यहाँ आया बह तो मरने ही के लिए आया, और बादशाह ने मुझे ऐसा समझकर ही भेजा है। (३) यदि तुझे यह भार लग रहा है, तो भी तुझे ही इसे बहन करना है, किसी और को नहीं; वह कल पूछेगा, और तुझे उत्तर देना होगा। (४) बादशाह को ऐसा न कह, यदि वह चढ़ाई कर दे तो जगत् मे हलचल पड़ जाए। (५) सूर्य के चढ़ते देर नहीं लगती है; उसकी ज्वाला से आकाश और पाताल तप्त हो जाते हैं। (६) शूर की फूंक से पर्वत उड़ जाते हैं, और यह चित्तौर गड़ तो एक झोके में राख हो जाएगा। (७) सुमेरु पृथ्वी में धँस जाता है. और ममुद्र का पाट बया रह मकता है? भूमि समतल हो जाती है जब वह कोई मार्ग पकड़ता है। (८) उससे क्या बढ़-बढ़कर बातें करता है? चित्तौर में बैठे-बैठे क्यों नहीं खाता है? (९) चेंदेरी तू ऊपर से (और) ले जा, उसके आगेपिश्चिनी क्या है. एक दासी ही तो है?"

टिप्पणी--(३) कालि<कल्ल<कल्य = आने वाला दिन । (४) दोल=झूला, हल्चल । (५) सूर<सूर्य । (६) सूर<शूर = योद्धा ।

जों पे ियहिनि जाड़ घर वेरी । का चित उर केहि काज चँदेरी । जिन्नें लंड घर कारन कोई । सो घर देइ जो जोगी होई । हों रनथँ भउर नाँह हमीरू । कलिप मांथ जेड़ँ दीन्ह सरीरू । हों तो रतनसेनि सक बंधा । राहु बेधि जीती सोरिधी । हनिवँत सरिस भार जेड़ँ काँथा । राघो सरिस समुँद हिट बाँधा । विकम गरिस कीन्ह जेड़ँ काका । भिंघल दीप लीन्ह जो ताका । ताहि सिंघ के गहे को मोंछा । जो त्रास लिखा होड़ निहं श्रोछा । दरव लंड़ तो मानों संव करों गहि पाउ । चाहै नारि पदुर्मिन तो सिंघल दीपहि जाउ ॥४६९॥

अर्थ--(१) [राजा ने उत्तर दिया,] "यदि घर की गृहिणी ही चली गई तो चित्तौर क्या रहा और चंदेरी किस प्रयोजन की रही ? (२) घर (गृहिणी) के कारण

भले ही कोई जीवन ले ले जिति जी वह अपना घर नहीं दे सकता है] घर केवल वही दे सकता है जो योगी हो जाए। (३) मैं रणथंभौर-पित हम्मीर हूँ,।जिसने अपना मत्था (सिर) काटकर शरीर दिया था। (४) मैं साका करने वाला (प्राणों पर खेलने वाला) रत्नसेन हूँ, जिसने राधावेध कर इस सैरिन्द्री (द्रौपदी) को जीता [पिंद्यनी को मैंने उसी प्रकार पुरुपार्थ से प्राप्त किया है जैसा राधा वेध करके अर्जुन ने द्रौपदी को पाया था] (५) [पिंद्यनी को प्राप्त करने में] जिसने हनुमान के सदृश भार (भारी कार्य) करना कंधे पर लिया था और राघव (राम) के सदृश हठपूर्वक समुद्र को बाँधा था; (६) जिसने विक्रम के सदृश साका (पुरुषार्थ) किया था, और जब निश्चय कर लिया था, सिहल द्वीप को ले लिया था। (७) ऐसे सिंह [सदृश रत्नसेन] की मूँछ कौन पकड़ रहा है ? यदि [तेरे स्वामी ने] ऐसा लिखा भी है, तो भी [तू उससे कह दे कि] वह इस प्रकार ओछा न हो। (८) यदि वह द्रव्य ले तो [इव्य देना] मैं मान लूँ और उसके पैर पकड़कर उसकी सेवा करूँ, (९) और यदि पिंद्यनी नारी चाहता हो तो वह सिहल द्वीप जाए [चित्तौर की पिंद्यनी उसे नहीं मिल सकती है]।"

टिप्पणी—(२) रनथँभउर नाँह : रणथंभौर नाथ=हमीर ने पराजित होने पर शत्रु के हाथों में अपने को जीते जी बन्दी नहीं होने दिया था, शत्रु के हाथों में पड़ने के पूर्व ही उसने अपना सिर काटकर प्राणान्त कर दिया था, यह कथा हम्मीर संबंधी सभी प्राचीन रचनाओं में मिलती है। (दे० 'संस्कृत और हिन्दी का हम्मीर-विषयक साहित्य' = प्रस्तुत लेखक द्वारा लिखित, हिन्दुस्तानी भाग २१ : अंक ३ (१९६०) पृ०१)। हम्मीर और अलाउद्दीन का युद्ध १३०१ ईस्वी में चित्तौर के युद्ध से दो वर्ष पूर्व हुआ था। (४) राहु<राघा = वह नाचती हुई पुतली जिसकी बाई आँख को लक्ष्य-वंध की परीक्षा में विद्ध करना होता था। (६) साका = प्राणों पर खेलकर पुरुषार्थ दिखाने का आयोजन। संभव है यह रीति शकों से प्रचलित हुई हो इसलिए इस का नाम 'शाक' पड़ा हो। ताक् <तक्क < तर्कय् = विचार करना, निश्चय करना। (७) मोंछा < स्मैश्रु = मूँछ। ओछ < तुच्छ।

बोलु न राजा श्रापु जनाई | लीन्ह उदैगिरि लीन्हि छिताई | सप्त दीप राजा सिर नाविहें | श्री सैं चर्ली पदुमिनी श्राविहें | जाकिर सेवा करें सँसारा | सिंघल दीप लेत का बारा | जिन जानिम नूँ गढ़ उपराहीं | ताकर सर्व तोर कहु नाहीं | जिहि दिन श्राइ गाढ़ के छेंकै | सरवम लेड हाथ को टेके | सीम न मारु खेह के लागें | सिर पुनि छार होइ देखु श्रागें | सेवा करु जो जियनि तोहि फाबी | नाहिं तो फेरि भाँग होइ जावी | जाकिर लीन्डि जियनि पे श्रामन सीस जोहारि |

ताकर के संब जाने काह पुरुख का नारि ॥४६२॥

अर्थ—(१) [सरजा ने कहा,] ''ऐ राजा, तू अपने को इस प्रकार विज्ञप्त करते हुए न बोल ; अलाउद्दीन ने उदैगिरि को ले लिया है, और छिताई को ले लिया है। **आ**काश । (९) तिस<तृषा = प्यास । कत<कुत्र = कहाँ । ओस<अवश्याय = तुहिन-विन्द् ।

राजा रिसि न होहि अस राता । सुनि होइ जूड़ न अरि कहु वाता । त्र्यावा हो सो मरे कहँ त्र्यावा l पातसाहि त्र्यस जानि पठावा l जो तोहि भार न औरहि लेना । पूँ छिहि कालि उतर है देना । पानसाहि कहँ श्रेस न बोलू । चढ़े तो परै जगत महँ दोलू । सुरहि चढ़त न लागे वारा । धिकै श्रागि तेहि सरग पतारा । परवत उड़िहँ सूर के फ़्रूँके। यह गढ़ छार होइ एक फ़्रूँके। <u>धँसै सुमेरु समुँद का पोटा । भुई सम होई धेरै जी बोटा ।</u> तासौं का बड़ बोलांस बैठिं न चितउर खासि ।

उपर लेहि चँदेरी का पदुमिनि एक दासि ॥४६०॥

अर्थ--(१) सरजा ने कहा, ''ऐ राजा, तू कोध से ऐसा लाल न हो, ठंडा होकर मुन, जलभुन कर दातें न बोल । (२) मैं जो यहाँ आया वह तो मरने ही के लिए आया, और बादशाह ने मुझे ऐसा समझकर ही भेजा है। (३) यदि तुझे यह भार लग रहा है. तो भी तुझे ही इसे वहन करना है, किसी और को नहीं ; वह कल पूछेगा, और तुझे उत्तर देना होगा। (४) बादशाह को ऐसा न कह, यदि वह चढ़ाई कर दे तो जगत् में हलचल पड़ जाए। (५) सूर्य के चढ़ते देर नहीं लगती है ; उसकी ज्वाला से आकाय और पाताल तप्त हो जाते है । (६) जूर की फूँक से पर्वत उड़ जाते हैं, और यह चित्तौर गढ़ तो एक झोके में राख हो जाएगा। (७) सुमेरु पृथ्वी में धँस जाता है. और समुद्र का पाट क्या रह सकता है ? भूमि समतल हो जाती है जब वह कोई मार्ग पकड़ता है। (८) उससे क्या बढ़-बढ़कर बातें करता है ? चित्तौर में बैठे-बैंटे क्यों नहीं खाता है ? (९) चॅदेरी तू ऊपर से (और) ले जा, उसके आगेपियनी क्या है, एक दासी ही तो है ?"

टिप्पणी--(३) कालि<कलल<कल्य = आने वाला दिन । (४) दोल = झूला, हरुचल। (५) सूर $\leq$ सूर्य। (६) सूर $\leq$ शूर = योद्धा।

जों पे मिहिनि जाइ घर वेरी । का चितउर केहि काज चँदेरी । जिन्रें लंड घर कारन कोई। सो घर देइ जो जोगी होई। हीं रनवेंभउर नाँह हमीरू। कलपि माँथ जेड़ँ दीन्ह सरीरू। हों तो रतमसेनि सक वैधा । राहु वैधि जीती सौरिधी । हनिवैत सरिस भार जेड़ें काँथा । रावी सरिस समुद हटि बाँधा । विक्रम मरिस कीन्ह जेइँ साका । भिवल दीप लीन्ह जी ताका । ताहि सिंघ के गहे को मोंछा। जो अस लिखा होइ नहिं श्रोछा। दरव लेइ तो मानी संव करी गहि पाउ। चाहै नारि पदुर्मिन तौ सिंघल दीपहि जाउ ॥४६१॥

अथं--(१) [राजा ने उत्तर दिया.] "यदि घर की गृहिणी ही चली गई तो चित्तौर क्या रहा और चंदेरी किस प्रयोजन की रही ? (२) घर (गृहिणी) के कारण

भले ही कोई जीवन ले ले [जीते जी वह अपना घर नहीं दे सकता है] घर केवल वही दे सकता है जो योगी हो जाए। (३) मैं रणथंभौर-पित हम्मीर हूँ, जिसने अपना मत्या (सिर) काटकर शरीर दिया था। (४) मैं साका करने वाला (प्राणों पर खेलने वाला) रत्नसेन हूँ, जिसने राधावेध कर इस सैरिन्द्री (द्रौपदी) को जीता [पिंद्यनी को मैंने उसी प्रकार पुरुपार्थ से प्राप्त किया है जैसा राधा वेध करके अर्जुन ने द्रौपदी को पाया था] (५) [पिंद्यनी को प्राप्त करने में] जिसने हनुमान के सदृश भार (भारी कार्य) करना कंधे पर लिया था और राधव (राम) के सदृश हठपूर्वक ममुद्र को बाँधा था; (६) जिसने विक्रम के सदृश साका (पुरुषार्थ) किया था, और जब निश्चय कर लिया था, सिहल द्वीप को ले लिया था। (७) ऐसे सिंह [सदृश रत्नसेन] की मूँछ कौन पकड़ रहा है ? यदि [तेरे स्वामी ने] ऐसा लिखा भी है, तो भी [तू उससे कह दे कि] वह इस प्रकार ओछा न हो। (८) यदि वह द्रव्य ले तो [इत्य देना] मैं मान लूँ और उसके पैर पकड़कर उसकी सेवा करूँ, (९) और यदि पिंद्यनी नारी चाहता हो तो वह सिहल द्वीप जाए [चित्तौर की पिंद्यनी उसे नहीं मिल सकती है]।"

टिप्पणी—(२) रनथँभउर नाँह : रणथंभौर नाथ=हमीर ने पराजित होने पर शत्र के हाथों में अपने को जीते जी बन्दी नहीं होने दिया था, शत्र के हाथों में पड़ने के पूर्व ही उसने अपना सिर काटकर प्राणान्त कर दिया था, यह कथा हम्मीर संबंधी सभी प्राचीन रचनाओं में मिलती है। (दे० 'संस्कृत और हिन्दी का हम्मीर-विषयक साहित्य' = प्रस्तुत लेखक द्वारा लिखित, हिन्दुस्तानी भाग २१ : अंक ३ (१९६०) पृ०१)। हम्मीर और अलाउद्दीन का युद्ध १३०१ ईस्वी में चित्तौर के युद्ध से दो वर्ष पूर्व हुआ था। (४) राहु < राघा = वह नाचती हुई पुतली जिसकी बाई आँख को लक्ष्य-वेध की परीक्षा में विद्ध करना होता था। (६) साका = प्राणों पर खेलकर पुरुषार्थ दिखाने का आयोजन। संभव है यह रीति शकों से प्रचलित हुई हो इसलिए इस का नाम 'शाक' पड़ा हो। ताक् < तक्क < तर्कय् = विचार करना, निश्चय करना। (७) मोंछा < स्मैंश्रु = मूँछ। ओछ < तुच्छ।

बोलु न राजा श्रापु जनाई | लीन्ह उदैगिरि लीन्हि छिताई | सम दीप राजा सिर नावहिं | श्रौ सैं चलीं पदुमिनी श्रायहिं | जाकरि सेवा करें सँसारा | सिंघल दीप लेत का बारा | जिन जानमि नूँ गढ़ उपराहीं | ताकर सर्व तोर कछु नाहीं | जेहि दिन श्राइ गाढ़ के छेंकै | सरवम लेइ हाथ को टेके | सीम न भारु खेह के लागें | सिर पुनि छार होइ रेम्यु श्रागें | सेवा करु जो जियनि तोहि फाबी | नाहिं तौ फेरि भाँग होइ जावी | जाकरि लीन्हि जियनि पे श्रामुमन सीस जोहारि |

ताकर के संब जाने काह पुरुख का नारि ॥४६२॥

अर्थ--(१) [सरजा ने कहा,] "ए राजा, तू अपने को इस प्रकार विज्ञप्त करते हुए न बोल ; अलाउद्दीन ने उदैगिरि को ले लिया है, और छिताई को ले लिया है।

(२) सातों द्वीपों के राजा उसे सिर झुकाते है, और पिंद्यनी स्त्रियाँ स्वयं [अथवा साथ-साथ] चली आती हैं। (३) जिसकी सेवा संमार करता है, उसे सिहल द्वीप लेते क्या (िकतनी) देर? (४) तू यह न समझे िक तू गढ़ के ऊपर [मुरिक्षत] है; उसी का सब कुछ है, तेरा कुछ भी नहीं है। (५) जिस दिन वह आकर प्रगाढ़ रूप से घेरा डाल देगा, वह तेरा सर्वस्व ले लेगा, उसका हाथ कौन रोकेगा? (६) [इतनी सी] मिट्टी के लगने से ही (िसर न झाड़, क्योंिक आगे पुनः यही सिर राख (िमट्टी) होने वाला है। (७) यदि तुझे जीविका फवती (भाती) है तो तू [वादशाह की] सेवा कर, नहीं तो तू पुनः भाँग [और भँग-नप्ट] हो जाएगा। (८) जिसकी बदौलत तू ने जीविका प्राप्त की है, उसे आगे (पहले) से ही सिर झुका; (९) उसीका करके सबको जानना चाहिए, क्या (चाहे) पुरुप हो, और क्या (चाहे) नारी हो।"

टिप्पणी——(१) उदैगिरि = दक्षिण का एक दुर्ग। छिताई: देविगिरि की राजकन्या, जिसके अपहरण की कथा नारायण दास कृत 'छिताई वार्त्ता' (प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित और नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रकाश्तित) में दी हुई है। (२) सं < सइँ<(१) स्वयं।(२) समम् = [१] अपने-आप, [२] साथ। (३) बार< खेला = समय, देरी। (६) छार<क्षार = राख, घूल। (७) जिअनि = जीविका। भाँग = [१] भंग की नशीली पत्ती, जो मध्ययुग में वेदाम की चीज होती थी, [२] भंग, नष्ट। (८) अगुमन = आगे ही, पहले ही।

तुरुक जाइ कहु मरे न धाई । होइहि इसकंदर के नाई । उनि अंबित कजली बन धाया । हाथ न चढ़ा रहा पिछताया । उड़ि तेहि दीप पतँग होइ परा । अगिनि पहार पाऊ दे जरा । धरती लोह सरग भा ताँबै । जीउ दीन्ह पहुँचब गा लाँबै । यह चितउर गढ़ सोइ पहारू । सूर उउँ धिकि होइ अँगारू । जो पै इसकँदर सिर कीन्ही । समुँद लेउ धँसि जस वै लीन्ही । जौं छिर आने जाइ छिताई । तब का भएउ जो मुक्ख जताई । भहूँ ममुक्त अस असम्भागन सँचि राखा गढ़ साजु ।

नालि होइ जेहि अवना सो चढ़ि ऋावी ऋाजु ॥४९३॥

अर्थ—(१) [राजा ने कहा,] "तू जाकर कह कि वह नुर्के [व्यर्थ] दौड़कर (धावा कर) न मरे; उमकी नाई (दशा) सिकंदर की ही होगी। (२) जैसे वह अमृत [फल] की वात मुनकर कजली वन पर चढ़ दौड़ा किन्तु वह उसके हाथ न आया, पञ्चात्ताप ही [हाथ] रहा। (३) वह उस दीपक पर पितगा वनकर उड़ कर जा पड़ा, वह अग्नि के पर्वत पर [स्वतः] पैर देकर (चढ़कर) जल गया। (४) उसके लिए [उस पर्वत की] धरती [तप्त] लौह, और [उसका] आकाश [तप्त] ताम्र हो गए; अपना जीवन तक उसने दिया, फिर भी उसके लिए [उस कजली वन तक] पहुँचना लंबा (दूर) रहा। (५) यह चित्तौरगढ़ भी वही [अग्नि का] पहाड़ है; [इसके संपर्क में आकर] सूर्य तप्त हो उठता है और अंगार बन जाता है। (६) यदि तुमने सिकंदर की समानता की है, तो तुम भी समुद्र में धॅसकर [मेरे ढारा

समुद्र से प्राप्त की गई वस्तुओं को] ले लो, जैसा उसने किया था। (७) यदि तुम [देविगरि] जाकर छिताई को छल भी लाए, तो [ऐसा] क्या हो गया कि अपने मुख से उसे विज्ञप्त कर रहे हो ? मैंने भी आगे (पहले) से ऐसा समझकर गढ़ में [समस्त] साज (सामान) संचित कर रक्खा है; (९) जिसे कल (कुछ समय वाद) आना (चढ़ाई करना) हो, वह आज ही चढ़ आए।"

टिप्पणी—(१) नाई<न्याय ।(२)कजली बन<कज्जली तीर्थ ।(२)-(४)सुनि अंबित केदली बन धावा : सिकंदर पित्रचम भारत से ही लौटकर चला गया था, संभवतः इसी को लेकर उसके कजली-वन जाने और असफल लौटने की यह लोक-कथा प्रचलित हो गई। (दे० ५०९.८ भी)(५) धिक्<दह्ं (?) = दग्ध होना, तप्त होना। (६) सिर<सादृश्य : अलाउद्दीन 'सिकंदर-सानी' कहा जाता था। (७) छिताई : दे० ४९२.१ की पाद-टिप्पणी। (८) सँच्<सं+िच = संचय करना, इकट्ठा करना। (९) कालि<कल्ल<कल्ल<कल्ल<कल्ल<कल्ल<कल्ल<कल्ल<कल्ल<कल्ल अाने वाला दिन।

सरजा पलिट साहि पहँ श्रावा | देव न मानै वहुत मनावा | श्रािग जो जरा श्रािग पे सूका | जरत रहे न वुकाएँ वूका | श्रेंसे पंथ न श्रावे देऊ | चढ़े सुलेमा माने सेऊ | सृिन के रिसि राता सुल्तानू | जैसे धिके जेठ कर मानू | सहसौं करा रांस तस भरा | जेहि दिसि देखें सो दिसि जरा | हिंदू देव काह वर खाँचा | मरगहुँ श्रव न श्रािग सौं बाँचा | एहि जग श्रािग जो भिर मुँह लीन्हा | सो सँग श्रािग दुहूँ जग कीन्हा | जस रनवँभउर जिर वुका चितउर परी सो श्रािग | एह रे ब्रुकाएँ ना वुक्ते जरेँ दोस की लागि ॥४९४॥

अर्थ—(१) सरजा लौटकर बादशाह के पाम आया, [और कहने लगा,] "मैंने वहुनेरा मनाया, किन्तु वह देव (दैत्य) नहीं मानता है; (२) जो आग से [एक बार] जल जाता है, उसे आग ही सूझती है, वह जलता ही रहता है, उसे कोई बुझाए भी तो वह नहीं बुझता है। (३) वह देव (शैतान) इस प्रकार [कहने सुनने से] रास्ते पर न आएगा, सुलेमान चढ़ाई करे तो वह सेवा करना स्वीकार करेगा।" (४) यह सुनकर मुल्तान कोध से लाल हो गया, जिस प्रकार जेठ मास का सूर्य तप्त हो उठता है। (५) सूर्य की भाँति ही अपनी समस्त सहस्र कलाओं से वह रोप मे भर गया और जिस दिशा में भी उसने देखा, वह दिशा जल उठी। (६) उसने कहा, "इस हिन्दू देव (शैतान) ने क्या बल खींचा है? अब आकाश [का देव-समुदाय] भी [मेरे रोप की] आग से नहीं बचेगा। (७) इस जगत् में जिसने [स्वतः] मुँह में आग भर ली, उसने दोनों जगतों में अपने साथ वह आग कर ली। (८) जिस प्रकार [इस आग से] रंणथंभौर जल बुझा, चित्तौर में भी [अव] वह आग पड़ गई। (९) यह आग दोप के कारण लगी है, इसलिए यह बुझाने मे नहीं बुझ सकती है।

टिप्पणी—–(१) पलट्<परि + अस् (?) = बदलना, लौटा । देव [फ़ा॰]=दैत्य । (२) बुझाव्<विध्मापय् = आग को ठंडा करना । (३) सुलेमा<सुलेमानः प्रसिद्ध

यहूदी ज्ञातक जिसने देवों (जिनों) को अपने वश में कर रक्खा था। (६) बर<बल। (७) रनथँभउर = हम्मीर देव का सुप्रसिद्ध गढ़।

लिखे पत्र चारिहुँ दिसि धाए | जावँत उमरा वेगि वोलाए | दृंद घाउ भा इंद्र सँकाना | डांला मेरु सेंस ऋँगिराना | धरती डांली कुरुँ म खरमरा | महनारंभ समुँद महुँ परा | माहि बजाइ चढ़ा जग जाना | तीम कोम भा पहिल पयाना | चितउर सीहँ बारिगह तानी | जहँ लिग कूच सुना सुलतानी | उठि मरवान गँगन लिह छाए | जानहुँ राते मेघ देखाए | जां जहँ तहाँ सृति ऋस जागा | ऋाइ जोहारि कटक सब लागा | हिस्त घोर दर परिगह जावँत बेसरा ऊँट | जहँ तहाँ लीन्ह पलानी कटक सरह गित छूट ॥४९६॥।

अर्थ—[सुल्तान के द्वारा] लिखे हुए पत्र चारों दिशाओं में दौड़ पड़े ; जितने भी अमीर थे उन्हें बुलाया गया। (२) धौसों पर चोट पड़ी, तो इन्द्र भी शंकित हो गया, मेरु हिल गया और शेप ने अँगड़ाई ली। (३) धरती डोल उठी और कूर्म सकपका उठा ; समुद्र में मंथनारंभ [जैसा उद्देलन] होने लगा। (४) संसार जान गया कि बादशाह ने [धौसे] बजाकर चढ़ाई कर दी है। उसका पहला प्रयाण तीस कोम का हुआ। (५) चित्तौर के सम्मुख वहाँ तक वारगह तानी गई जहाँ तक सुंत्तानी [सेना का] प्रयाण सुना गया। (६) सरवन आकाश तक उठ-उठकर इस प्रकार छा उठे मानो रक्तवर्ण के मेघ दिखाई पड़े हों। (७) जो भी जहाँ पर था वह वहीं पर मानो सोकर जाग उठा हो, ऐसा जात हुआ, और सभी कोई जुहार करके सुन्तानी कटक में आ लगा। (८) हाथी, घोड़े, दल और परिग्रह तथा जितने भी खच्चर और ऊँट थे (१) जहाँ-तहाँ सभी ने पलानें लीं और [शाही] कटक शरभ (शार्द्ल) की गित से छूट पड़ी।

टिप्पणी—(२) दुंद<दुन्दुभि (?)=धौंसा (दे० १८९२.२, ६३९.७) (३) कुरुँभ<कूर्म = कच्छप जिनके पीठ पर पृथ्वी टिकी हुई मानी जाती है । महनारंभ<मन्थनारंभ := मन्थन का आरंभ ।(४) पयान = प्रयाण । (५)सौहँ<सम्मुख । बारिगह = एक प्रकार का शामियाना जो वड़ा बनाया जाने पर १०,००० मनुष्यों के बैठने के लिए पर्याप्त होता थः (शाईन-ए-अकबरी, जिल्द १, पृ० ५५)(६) सरवान = एक प्रकार का तम्बू । (८) दर<दल । धरिगह<परिग्रह<प्रति ग्रह=सेना का पिछला भाग । (मो० वि०) (९) पलायी<पर्याण=धोड़े-हाथियों का साज ।

चर्ला पंत्र परिगह मुलितानी । तीख तुरंग बाँक कैकानी । पखरें चली मो पॉतिन्ह पाँती । वरन वरन स्त्री भाँतिन्ह भाँती । काले कुमँडत लील सनेवी । वंग कुरंग बोरदुर केबी । स्रबलक स्रवसर स्रगज निराजी । चोधर चाल समंद सब ताजी । खुरुमुज नोकिरा जरदा भले । स्रो स्रगरान बोलिसर चले । पँचकल्यान सँजाब बखाने । महि सायर सब चुनि चुनि स्राने । मुमुकी स्त्रों हिरमिजी इराकी। तुरुकी कहे भोथार वुलाकी। सिर स्त्रो पोंछि उठाए चहुँ दिस साँम स्त्रोनाहिं। रोस भरे जस बाउर पवन तरास उड़ाहिं॥४९६॥

अर्थ—(१) सुल्तान की परिग्रह पथ पर अग्रसर हुई, जिसमें तीक्ष्ण (तेज) त्वरा पूर्वक चलने वाले और वाँके कैंकानी (घोड़े) थे। (२) उनकी पंक्तियों की पंक्तियाँ पासरी हुई चल पड़ीं; वे वर्ण-वर्ण की और भाँति-भाँति की थों। (३) काले. कुम्मैत, नील, सनेवी, खंग, फुरंग, बोरदुर, केंवी, (४) अवलक, अवसर, (अफसर) अगज, शीराजी, चौधर, चाल, समंद और समस्त प्रकार के ताजी (५) खुरमुज, नुकरा, अच्छे जर्दा, अगरान, और बोलसिर चल पड़े। (६) प्रकांक्षित पंचकल्याण, और संजाब घोड़े भी थे, जो पृथ्वी और सागर [के देशों] मे चुन-चुनकर लाए हुए थे, (७) और वे भी थे जो मुक्की, हिर्रामंजी, ईराकी, तुर्की, भोथार और वुलाक़ी कहे जाते हैं। (८) वे सिर और पूँछ उठाए हुए चारों ओर [आदेश की] साँमों को मुनते रहते थे; (९) और वे [चावुक का त्रास (भय) दिखाए जाने पर] रोप से भरकर पागल जैसे हो जाते थे, और पवन वेग से उड़ने लगते थे।

टिप्पणी——(१) परिगह<परिग्रह<प्रतिग्रह=सेना का पिछला भाग (सो० वि०) । कैकानी=केकाण देश के घोड़े, किन्तु यह शब्द पीछे 'घोड़ा' का पर्याय-सा हो गया था। (२) पालर=अश्व कवच, अश्व कवच से सुसज्जित अश्व-सेना। (३-७) इन पंक्तियों में अनेक जातियों के घोड़ों का उल्लेख हुआ है। इनके नाम तथा लक्षण मध्ययुगीन अश्व-परीक्षा और अश्व-चिकित्सा के ग्रंथों में मिलते हैं (दे० प्रेमी अभिनंदन ग्रंथ, पृ० ८१)। कुछ नाम जायसी के प्रायः समकालीन पद्मनाभकृत 'कान्हड् दे प्रबंध' (३.४४) और नारायणदास तथा रतनरंग कृत 'छिताई वार्ता' (छंद ७२४)। तथा जटमल की 'गोरा वादल की कथा' (छंद ७२) में मिलते हैं। (८) ओनाय्=सुनना, आज्ञामानना। (९) वाउर<वाउल<वातूल = वातग्रस्त, पागल, बावला। तरास<तरस्=वेग, बल; गित।

लोहें सारि हस्ति पहिराए | मेघ घटा जस गरजत आए | मेघन्ह चाहि अधिक वै कारे | भएउ असूफ देखि अधियारे | जनु भादों निसि आई डीटी | सरग जाइ हिरगे तिन्ह पीटी | सवा लाख हस्ती जब चला | परवत सिस चलत जग हला | किलत गयँद माँते मद आविहें | भागहिं हस्ति गंध जहँ पाविहें | अपर जाइ गँगन सब खसा | औ धरती तर गह धसमसा | भा भुइँचाल चलत गज गानी | जहँ पो धरहिं उटै तहँ पानी |

चलत हस्ति जग काँपा चाँपा सेस पतार । कुरूँभ लिहें हुत घरती बैठिंगएउ गज भार ॥४९७॥

अर्थ--(१) लोहे के गज-पर्याण हाथियों को पिन्हाए गए थे, और वे घन-घटा के जैसे गरजते हुए आ रहे थे (२) वे बादलों से भी अधिक काले थे, और उन अंधकार-पूर्ण हाथियों को देखकर कुछ सूझ नहीं रहा था। (३) ऐसा लगता था मानो भादों की रात दृष्टि में आई हो। [वे ऊँचे इतने थे कि] उनकी पीठ आकाश से जा लगती

थी। (४) [ऐसे] सवालाख हाथी जब चले, वे पर्वत के समान चल पड़े और जगत् हिल गया। (५) वे सजे हुए हाथी मद से मत्त आ रहे थे, औरजहाँ (जभी) उन्हें [अपने मद की] गंध मिलती, वे भागने लगते। (६) ऊपर [उनकी ऊँचाई से] समस्त आकाश गिरा पड़ रहा था, और [उनके भार से]नीचे धरती धसमस (ध्वस्ता) ग्रहण कर रही थी। (७) गज-प्रमुखों के चलने से भूचाल हो उठा ;वे जहाँ पर पैर रखते थे, वहाँ पानी उभड़ आता था। (८) हाथियों के चलते ही जगत् काँप उठा, और शेष पाताल में [उनके भार से] दब गए, (९) और कूर्म, जो धरती को लिए हुए थे, उन गजों के भार से बैठ गए।

टिप्पणी——(१) सारि<शारि = युद्ध के लिए प्रयुक्त गज-पर्याण। (५) किल्त सिज्जित। गयंद<गजेन्द्र = बड़ा हाथी। (६) खस् [दे $\circ$ ]=िखसकना, गिरना। (७) गानी<गणिन्=गण का नायक, प्रमुख।(९) कुरुँभ<कूर्म= कच्छप। हुतः मेरे 'जायसी ग्रंथावली' में पाठ 'होत' था; डॉ $\circ$  अग्रवाल ने 'हुत' का सुझाव दिया है, जो अधिक संभव है, और इसलिए स्वीकार्य है।

चले सो उमरा मीर बखाने | का बरनौं जस उन्हके थाने |
स्नुरासान श्रो चला हरें जारे बंगाले रहा न कें जा ।
रहा न रूम साम मुलतानू | कासमीर उद्घा मुलतानू |
जावँत वीदर तुरुक कि जाती | माँडौ वाले श्रो गुजराती |
पाटि श्रोडैसा के सब चले | ले गज हस्ति जहाँ लिंग भले |
काँवरू कामता श्रो पँडुश्राई | देविगिरि लेत उदयगिरि श्राई |
चला सो परवत लंत कुमाऊँ | खिसया मगर जहाँ लिंग नाऊँ |
हम सेत श्रो गौर गाजना बंग तिलंग सब लेत |
सातो दीप नवौ खँड जुरे श्राइ एक खेत ॥४६८॥

अर्थ—(१) प्रशंमित अमीर व उमरा चल पड़े; उनके स्थान जैसे-जैसे (जो जो) थे, उनका क्या वर्णन करूँ ? (२) खुरासान और हिरात चल पड़ा, गौड वंगाल में कोई न रह गया।(३) रूम और शाम का सुल्तान भीन रहा [वह भी आया] न काश्मीर, ठट्टा और मुल्तान में कोई रहा। (४) वीदर में जितनी जातियाँ तुर्कों की थीं माँड् वाले और गुजरात के जो तुर्क थे पाटी (महानदी और गोदावरी के वीच का प्रदेश) तथा उड़ीमा के जो थे, वे सव [भूमि को] जहाँ तक भले (भद्र जाति के) गज और हस्ती प्राप्त हो सके उन्हें लेकर चले। (६) कामरूप, कामता और पंडुआ, देविगिर को साथ लेते हुए उदैगिरि आ गई। (७) कुमाऊँ, खिनया, मगर आदि [पर्वतीय प्रदेशों के] नाम जहाँ तक जात हैं, वे पर्वतीय प्रदेश चल पड़े। (८) हेमपर्वत, स्वेत पर्वत्, और ग्रजनी तथा वंग—तिलंग तक [आदि] समस्त [देशों] को लेते हुए [पृथ्वी के] सप्त द्वीप तथा नवखंड एक [युद्ध-] क्षेत्र में आ जुटे।

टिप्पणी——(२) हरेउ<िहरात । (३) ठट्ठा = थट्टा, मध्ययुग में सिंघ का एक प्रांत । (४) वीदर=इक्षिण भारत का एक प्रदेश । माँडौ<मंडप = वर्त्तमान मांडू जो मालवा में है (५) पाटि<पट्टिका=महा नदी और गोदावरी के बीच की पट्टी । ओडैसा=

पद्मावत ४१५

ओड़ देश, उड़ीसा। (६) काँवरू < कामरूप। कामता < पूर्व वंग का कूच बिहार प्रदेश। पँडुआ=मध्ययुग में पिश्चम वंग की राजधानीथी। देविगरि = महाराष्ट्र काप्रसिद्ध राज्य। उदयगिरि = आंध्र अथवा दक्षिण कोसल का एक गढ़। (७) कुमाऊँ < कूर्माचल। खिसया = बस जाति के निवास का पर्वतीय प्रदेश। मगर=मगर जाति के निवास का पर्वतीय प्रदेश। (८) हेम = मेरू के पास का एक पर्वत। (दे० ४२६.९ की टिप्पणी) सेत = मेरू के पास का शब्त पर्वत।

घिन सुलतान जेहिक संसारू । उहै कटक श्रम जोरै पारू ।
सबै तुरुक सिरताज बखाने । तवल बाज श्रो बाँधे बाने ।
लाखन्ह मीर बहादुर जंगी । जंत्र कमानें तीर खदंगी ।
जेबा खोलि राग सों मढ़े । लेजिम घालि इराकिन्ह चढ़े ।
चमकें पखरें सार सँवारीं । दरपन चाहि श्रिधिक उजियारीं ।
बरन बरन श्रो पाँतिहि पाँती । चली सो सैना भाँतिहि भाँती ।
बेहर बेहर सब के बोली । विधियह खानि कहाँ सौं खोली ।
सात सात जोजन कर एक एक होइ पयान ।
श्रागिल जहाँ पयान होइ पाछिल तहाँ मेलान ।।४६६।।

अर्थ—(१) वह सुल्तान (अलाउद्दीन) धन्य था, जिसका [वशवर्ती] संसार था, वही ऐसी सेना इकट्ठी कर सकता था। (२) तुकों के समस्त प्रशंसित सरताजों ने जैसे ही युद्ध का तवल बजा, बाने बाँध लिए। (३) इनमें युद्ध करने वाले लाखों वीर अमीर थे, जिनके साथ यंत्र परिचालित कमानें और खदंगी तीर थे। (४) वे जेवा (एक प्रकार का शरीर-त्राण), खोल (कुलाह) और राग (टाँगों का कवच) मे मढ़े हुए थे; लेजिम (एक प्रकार का धनुप जिसमें सामान्य प्रत्यंचा के स्थान पर लोहे की प्रत्यंचा होती थी) डाल (रख) कर वे ईराकी घोड़ों पर सवार हुए। (५) उनकी पाचरें (अश्व कवचें) सार (फौलाद) से सँवारी हुई ऐसी चमकती थीं कि वे दर्पण से भी अधिक उज्ज्वल थीं। (६) वर्ण-वर्ण (रंग-रंग) की और पंक्तियों-पंक्तियों में वह भाँति-भाँति की सेना चल पड़ी। (७) सवकी वोलियाँ भिन्न भिन्न थीं। ऐ विधाता! तू ने [वोलियों की] यह खानि कहाँ खोल दी (उत्पन्न की)? (८) सात-सात योजन (अट्ठाईस कोस) का एक-एक प्रयाण (कूच) होता था और जहाँ अगला प्रयाण (कूच) आता था (प्रारंभ होता था), वहाँ पर पिछला मिलान (पड़ाव) होता था।

टिप्पणी—(२) तबल [तु०] = बड़ा ढोल, डंका। किताब आदाब-उल-हरब-अल श्रुजाअत के आधार पर शीरानी [पृथ्वीराज रासो पृ० ३५३] ने लिखा है, "कूच के वक्त तबल या बौक की पहली आवाज पर सवार को होशियार हो जाना चाहिए। दूसरीआवाज पर वह घोड़ा जीन करके और हथियार बाँध करके तैयार रहे और तीसरी आवाज पर सवार हो जाए। (३) जंत्र कमान=लोहे के वे धनुष जो चरखों की सहायता से चलाए जाते थे। खदंगी [फ़ा०]=वह एक प्रकार का लंबा तीर था, जो जंत्र कमान के साथ प्रयुक्त होता था ( शीराजी—पृथ्वीराज रासो पृ० ३५६) 'जायसी-ग्रंथावली' संस्करण में मैंने 'खंडंगी' पाठ दिया था, किन्तु जैसा डॉ० वासुदेव शरण जी का सुझाव है 'खदंगी' अधिक

संगत है। (४) जेबा=एक प्रकार का शरीर-त्राण (आईन-ए-अकबरी, जिल्द १, पृ० ११८)। खोल=कुलाह। राग=टाँगों का कवच। लेजिम: एक प्रकार का धनुष जिसमें लोहे की प्रत्यंचा होती थी। (५) पखर < पक्खर = अश्व-कवच। सार = फौलाद।(७) बेहर < विहडिअ < विघटित = विच्छित्र।

होले गढ़ गढ़पित सब काँपे। जीउ न पेट हाथ हिय चाँपे।
काँपा रनथँमउर डिर डोला। नरवर गएउ सुराइ न बोला।
जूनागढ़ स्रो चंपानेरी। कांपा माँडी लेत चँदेरी।
गढ़ गवालियर परी मथानी। स्रौ खंघार मठा होइ पानी।
कालिजर महँ परा मगाना। माजि स्रजैगिर रहा न थाना।
काँपा बाँघो नर स्रौ प्रानी। डर रोहितास विजैगिरि मानी।
काँप उदैगिरि देवगिरि डरा। तब सो स्रिताई स्रब केहि घरा।
जावँत बढ़ गढ़पित सक काँपे स्रौ डोले जस पात।
का कहँ बोलि सौंह भा पानसाहि कर छात।।४००॥

अर्थ--(१) गढ़ डोल उठे, और गढ़पित काँप उठे; उनके पेटों में जीव नहीं रहा, और उन्होंने अपने हृदयों को हाथों से दबा लिया। (२) रणयंभौर काँप उठा और डरकर डोल गया; नखल सूख गया और [कुछ भी] न बोला। (३) जूनागढ़, चोपानेर और चंदेरी को लेते हुए (के साथ) मांडव गढ़ काँप उठा। (४) ग्वालियर गढ़ में जैसे मथानी पड़ गई, और उसका स्कंधावार मट्ठे का पानी होने लगा। (५) कालिजल में भगदड़ पड़ गई; और अजयगिरि ऐसा भागा कि [वहाँ का] थाना ही न रहा। (६) वांधवगढ़ अपने निवासी नरों और प्राणियों के माथ कॉप उठा, तथा रोहतासगढ़ और विजयगिरि ने भय माना। (७) उदयगिरि काँप उठा तथा देविगिर डर गया; वे डरे कि तव (उस वार) तो यह छिताई को ले गया था, अब (इस वार) किसे लेगा। (८) जितने भी गढ़ और गढ़पित थे सव काँप उठे और पत्तों के समान डोल उठे। (९) [वे कहने लगे,] "वादशाह का छत्र किसको लक्ष्य कर उसके सम्मुख हो रहा है?"

टिप्पणी—(२-६) रतथँभउर (रणथंभौर), नखर(नखल),जूनागढ़, चंपानेरि, मांडव, चंदेरी ग्वालियर, कालिजर, अजयगिरि (अजयगढ़), बांघवगढ़, रोहतास, विजयगिरि— ये मध्यभारत और राजस्थान के तत्कालीन प्रसिद्ध गढ़ थे। (७) उदयगिरि=आंध्र अथवा दक्षिण का सत्र (दक्षिण भारत) का एक गढ़। देविगिरि=प्रहाराष्ट्र के यादवों का प्रसिद्ध गढ़, जहाँ की राजकन्या छिताई का अलाउद्दीन ने अपहरण किया था (दे० ४९२.१ की टिप्पणी) (८) पात<पत्त<पत्र=पत्ता। (९) छात <छत्त<छत्र।

चितउर गढ़ श्रौ कुंभलनेरै। साजे दूनौ जैस सुमेर । दूतन्ह श्राइ कहा जहँ राजा । चढ़ा तुरुक श्रावे दर साजा । सुनि राजें दोराई पाती । हिंदू नाँव जहाँ लगि जाती । चितउर हिंदुन्ह कर श्रस्थानू । सतुरु तुरुक हठि कीन्ह पयानू । श्रावा समुँद रहै नहिं वाँघा । में होइ मेंड़ भारु सिर काँघा । पुरवहु श्राइ तुम्हार बड़ाई | नाहि त सत को छाँड़ि पराई | जो लगि मेंड़ रहे युख साखा | टूटे बार जाड़ नहिं राखा | सती जो जिय महँ सतु करे मरत न छाँड़े साथ | जहँ बीरा तहँ चून हे पान युपारी काथ ॥५०१॥

अर्थ—(१) चित्तौरगढ़ और कुभलनेर—दोनों इस प्रकार [युद्ध के लिए] सिज्जित किए गए जैसे सुमेरु हों। (२) दूनों ने वहाँ आकर. जहाँ राजा (रत्नसेन) था. कहा, "तुर्क (अलाउद्दीन) दल साजकर आ रहा है।" (३) राजा ने यह सुनकर वहाँ तक पित्रकाएँ दौड़ाईँ जहाँ तक हिन्दू नाम धारण करने वाली जाति थी। (४) [उसने लिखा.] "चित्तौर हिन्दुओं का स्थान है, [जिस पर] तुर्क शत्रु ने हठपूर्वक प्रयाण किया है। (५) वह समुद्र है जो आ रहा है; इसे वाँचकर रोका नहीं जा सकता है. फिर भी मैंने मेंड़ बनकर इस [को रोकने] का भार अपने सिर पर उठा लिया है। (६) यदि तुम आकर [मेरे उस, मेंड़ बनने के संकल्प को] पूरा करने हो, तो तुन्हारा बड़प्पन है, नहीं तो सन को छोड़कर कौन पलायित होगा। (७) जब तक मेंड़ रहता है, सुख-शाखा रहती है, उसके टूटने पर द्वार की रक्षा नहीं हो सकती है। (८) नती यदि जी में सत कर लेती है तो वह [पित के] मरते नमम भी उसका साथ नहीं छोड़नी है; (९) जहाँ पर [पान का] बीड़ा होता है वहाँ चूना, पान, सुपारो और कत्था होता है [तुम्हारे महयोग से ही मैं जो कुछ हुँ को हूँ]।"

डिप्पशी—–(१) कुंभलनेर : विसाँद के पास यह एक पह, जहां के देव गर राय से रत्निन का अन्तिभ युद्ध इस रचना में आगे विज्ञ हुआ है। (१) दर<दल= सैन्य। (३) पात्री<पत्तिभा<पत्रिभा । (४) प्रयान  $\angle$ प्रशास । (७) वार<रार<हार। (१) बीरा<दीडय<बीटक= मिल्जत तास्बुल। चून<कुण्य<चूर्म=चूरा। जन<पण्य<पर्ण। सुक्षरी<दूर्मिदका। काल<व्याप (१) =कत्या।

करत जो राय साहि के सेना | तिन्ह कहँ पृनि ऋस घाउ परेवा | सब होइ एकिह मनें सिघारें | पानमाहि कहँ श्राइ जोहारें | चितउर है हिंदुन्ह के माता | गाढ़ पर तिज जाइ न नाता | रतनसेनि हे जोहर साजा | हिंदुन्ह मोह ऋहे वड़ राजा | हिंदुन्ह केर पतँग कर लेखा | दोरे परिहें श्रागि जहँ देखा | किरिपा करिस त करिस समीरा | नाहिं त हमिंड देहि हँसि बीरा | हम पुनि जाइ मरिहं श्रोहि टाऊँ | मेटि न जाइ लाज कर नाऊँ | दीन्ह साहि हँसि बीरा श्राविहं तीन दिन बीच |

तिन्ह सीतल को राखे जिन्हें त्रागि महँ मीच ॥५०२॥

अर्थ—(१) पुनः जो राजे बादयाह की सेवा करते थे, उनके लिए भी इस प्रकार का संदेश आया। (२) वे सब एक मत होकर चल पड़े और उन्होंने शकर बादयाह को जुहार की। (३) [उन्होंने कहा.] ''चित्रोर हिन्दुओं की माता है; और मता पर बिएिन पड़ने पर उसका नाता छोड़ा नहीं जाता है। (४) रत्नतेन ने चोहर का साज किया है, और वह हिन्दुओं में एक बड़ा राजा है। (५) हिन्दुओं का पित्रों का हिसाब

हैं ; वे जहाँ पर भी आग देखते हैं. दौड़कर उसमें गिरते हैं।(६)यदि तू [चित्तौरपित पर] कृपा करता है तो समीर (बीतर उपचार) करता है, अन्यथा हमें भी हॅमकर (प्रसन्नतापूर्वक) बीड़ा दें, (७) जिनसे कि हम भी जाकर उस स्थान पर मरें; लज्जा का साम नहीं मिटाया जाता है। (८) बादशाह ने उन्हें हॅमकर (प्रसन्नतापूर्वक) बीड़ा दिया और कहा, 'तीन दिनों के भीतर आ जाओ। (९) उन्हें कौन बीतल रख सकता है जिन्हें [पितगों की भौति] आग में मृत्यु लिखी है ?"

टिप्पणी——(१) परेवा<पारेवय<पारावत = कबूतर, सन्देश-वाहक । मध्ययुग में संदेश भेजने के लिए कबूतरों का उपयोग किया जाता था इसी से संदेश-वाहकों को पारावत कहा गया । (५) पतंग=र्तिंगा । (६) समीर=एक सुगंधित पदार्थ (पौदा) जिसका एक परिमल बनता था ( दे० २९०.६ ) । बीरा<बीडय<बीटक= सज्जित ताम्बूल । (९) मीच<मृत्यु ।

रतनसेनि चितउर महँ साजा | स्त्राङ्ग बजाइ पैठ सब राजा | तोवर बैस पवाँर जो स्त्राए | स्त्रो गहिलोत स्त्राइ सिर नाए | स्वर्ता स्त्री पँचवान बधेले | स्त्रगरवार चौहान चँदेले | गहरवार परिहार सं कुरी | मिलन हंस टकुराई जुरी | स्त्रागे टाइ बजाविहें हाड़ी | पार्छे धजा मरन कैं काढ़ी | बाजिहें सींग संख स्त्रों तूरा | चंदन धेवरें भरें सेंदूरा | सँचि संयाम बाँधि सत साका | तिजि कै जिवन मरन सब ताका | गँगन धरित जेई टेका का तेहि गुम्स्त्र पहार | जब लिंग जीव कया महँ परै सो स्त्रगवैभार ॥४०३॥

अर्थ——(१) रत्नमन ने चित्तौर में सज्जा (तैयारी) की, तो सभी [हिन्दू] राजे चित्तौर में वाद्यादि के साथ आ प्रविष्ट हुए। (२) तोमर, वैस, पॅवार जो थे, वे आए, और गहलोतों ने आकर सिर झुकाजा। स्वत्री, पंचवान, वघेल, अग्रवाल, चौहान, चंदेल, (४) गाहरवार, पिरहार जैसे कुर्छानों और मल्हनंस की ठकुराई (ठाकुरों-क्षत्रियों की जाति) आ जुटी। (५) आगे-अगे वे खड़े हुए हाड़ी बजा रहे थे, और पीछे मरने की ध्वजा निकाल हुए थे। (६) सिगे, शंख और तूर्य वज रहे थे, और वे चंदन का लेप लगाए हुए तथा सिन्दूर भरे हुए थे। (७) संग्राम का संचयकर और सत का साका बाँधकर जीवन [के मोह] का त्यागकर सबने मरने का निश्चय कर लिया था। (८) जिसने आकाज और धरनी को टेक रक्खा हो, उसके लिए पर्वत क्या भारी होगा ? (९) जब तक काया में जीव रहना है, जो भी भार उस पर आ पड़ना है. उसे वह अगीकार (शरीर पर धारण) करता है।

टिप्पणी—(४) मत्ह नंस : जाति-विशेष । इस जाति के राजपूतों का उल्लेख 'पृथ्वीराज रासो' में भी हुआ है ( 'पृथीराज रासो' ८. भुजं० १ ) (५) ठाढ़ ८ठड्ढ <स्तब्ध = चुपचाप, खड़ा । हाडी ८ हड्ड ८ अस्थि । धजा ८ ध्वजा । मरण-ध्वजा : वह ध्वजा जिसको रक्षा प्राण देकर भी करना धर्म समझा जाता था । (दे० ५१५.३) । (६) धेवर=डेप करना । (७) साका रिशाक = शत्रु से पराजित होने की संभावना देखकर

सामूहिक रूप से लड़ मरना । यह प्रथा संभवतः शकों से आई इसिलिए इसका यह नाम पड़ा । ताक्<तक्क्<तर्क्य् = विचार करना, निश्चय करना ।

गढ़ तस मँचा जो चाहि श्र संाई । बिरम बीस लिह साँग न होई । बाँ ने चाहि बाँक सुि कीन्हा । श्रो सब कोट चित्र के लीन्हा । खंड खंड चोखंडी सँवारी । धरी विखम गं।लन्ह की नारी । ठाँविह टाँव लीन्ह गढ़ बाँटी । वीच न रहा जो सँचरे चाँटी । वेठे धानुक कँगुरिह कँगुरा । पुहुमि न खाँटी ऋँगुरिह ऋँगुरा । ख्रो बाँघ गढ़ि गढ़ि मँतवारे । फाटे धरित होहि जिवधारे । विच विच बुरुज बने चहुँ फेरी । वाजें तबल ढोल ऋौ भेरी । मा गढ़ गरिज सुमेरु जेंड सरग छुवै पे चाह । सुरुशी

अर्थ——(१) [चित्तौर] गढ़ में इस प्रकार [समस्त आवश्यक पदार्थों का] संचय किया गया कि जो चाहिए (जिस पदार्थ की आवश्यकता पड़े) वही [उपस्थित ]हो, और [यदि युद्ध चलता रहे तो] बीस वर्षों तक वह कम न पड़े।(२) गढ़ पहले से ही बाँका था, उसे और भी अधिक बाँका किया गया और समस्त कोट (परकोटे) को चित्र [की भाँति सुनिर्मित] कर लिया गया। (३) उसके एक-एक खंड में चौंखंडियाँ सॅवारी गईं और उन पर गोला बरसाने वाली विपम नारियों (तोपों) की मालिकाएँ (पंक्तियाँ) रक्खी गई। (४) गढ़ को भी [सुरक्षा के लिए] स्थान-स्थान पर बांट लिया गया और इतनी भी भूमि दोप न रही कि चीटी चल नकती। (५) प्रत्येक कॅगूरे पर धानुष्क वैठ (बैठाए गए) इस प्रकार [धानुष्कों के हिस्से में] अंगुल-अंगुल तक भूमि न जॅटी (पूरी पड़ी)। (६) पुनः गढ़-गढ़ कर मतवाले बाँधे (बनाए) गए, जो जब सजीव होते थे, धरती फट जाती थी। (७) वीच-बीच में चारों ओर वुर्ज वने, और तबल, ढोल और भेरियाँ बजने लगे। (८) वह गढ़ गर्जन करता हुआ सुमेरु जैसा हो गया और हो न हो आकाश को छूने की कामना करने लगा। (९) वह शत्रु-सेना के लिए उसी प्रकार का हो गया] जैसे समुद्र हो, जो भले ही [उसकी ओर] सहस्र गंगाएँ प्रवाहित हों, उनका लेखा न करता हो।।

टिप्पणी—(१) खाँग्=कम पड़ना, पूरा न पड़ना। (२) बाँक<बंक<वक।(३) नारी<निल्का = तोप। (जायसी के समय की तोपों के लिए दे० 'आईन-ए-अकबरी' जिल्द १, पृ० ११९) मारी<मालिका। (५) धानुक<धानुष्क = धनुर्विद्या में पढ़ धनर्थर। (६) मतवारा<तोपों में प्रयुक्त बारूद का गोला। (७) तवल [तु०]=बड़ा खोल, डंका। (९) बाहु<वह् = प्रवाहित होना।

पातसाहि हठि कीन्ह पयाना । इंद्र फिनेंद्र डोलि डर माना । नवे लाख श्रासवार सो चढ़ा । जो देखिश्र सो लाहें मढ़ा । चढिहें पहारन्ह भे गढ़ लागू । बनयँड खोह न देखिहें श्रागूं । बीस सहस घुम्मरिहें निसाना । गल गाजिहें विहरे श्रासमाना । बैरख ढाल गँगन गा छाई । चला कटक घरती न समाई । सहस पाँति गज हस्ति चलावा । खसत ऋकाम घँसत भुइँ ऋावा । बिरिख उपारि पेंडि सौं लेहीं । मस्तिक भारि डारि मुँह देहीं । कोउ काह् न सँमारे होत ऋाव तस चाँप। धरति ऋापु कहँ काँपै सरग ऋापु कहँ काँप ॥५०५॥

अर्थ—(१) वादशाह ने जब हठपूर्वक प्रयाण किया. तब इन्द्र और फणीन्द्र (शेप) हिल गए और वे डर गए । (२) ऐसे नवे लाख सवारों ने चढ़ाई की कि जिनमें से जिसे देखिए वही लोहें के शरीर-त्राणों ने मढ़ा हुआ था। (३) वे पहाड़ों पर इस प्रकार चढ़ते थे जैसे किसी गढ़ को घेर [कर उस पर चढ़] रहे हों, वे आगे आने वाले वनखंड और खोहो को नहीं देखते थे। (४) बीस महस्व धौंसे बुमड़ रहे (शब्द कर रहे) थे, और इस प्रकार गल गर्जन कर रहे थे कि मानों आकाश फट रहा हो। (५) पताकाओं और ढालों से आकाश आच्छादित हो उठा। इतना दिशाल कटक चला कि धरती में नहीं समा रहा था। (६) हाथियों की जो सहस्व पंक्तियाँ चलाई गई, उनसे आकाश गिरा पड़रहा था और भूमि दबती आ रही थी। (७) वे हाथी वृक्षों को पीड़ के साथ (जड़ से) उखाड़ लेते थे और उनसे अपने मस्तक झाड़कर उन्हें अपने मुख में डाल देते थे। (८) कोई किसी को नहीं संभाल रहा था, इस प्रकार का दबाव होता आ रहा था।(९) धरती अपने लिए कंपित हो रही थी और आकाश अपने लिए कंपित हो रहा था।

टिप्श्णी—(१) प्यान <प्रयाण=कूच । (४) गलगाज्<गलपर्ज् = गड़गड़ाना । बिहर<िएड्<बियह् = पटना ।(५) पैरप्<वैरक्ष [तु०] = हांडा, पताका । (६) खस् [दे०] = खसकार, गिरना । (७) पेटी<िए =तने या वह गीचे का शाप जो भूनि के भीतर रहता है । (९) सरा<स्वर्ग = धारापा ।

चलीं क्षमानें जिन्ह मृत्र गोला । त्रायिंड चलीं घरति सब डोला । लागे चक्र बन्न के गर्ड । क्षमहिंह रथ सब सोने भर्ड । तिन्ह पर विल्यम कमानें घरीं । गाजिंड त्रास्य घानु की भरीं । सो सो मन पीत्रिहं वे दारू । हेरिहं जहाँ सो दृष्ट पहारू । माँती रहिंह रथन्ह पर परी । सनुरुन्ह कहँ सो होिहं उठि खरी । लागिहं जों संतार न डोलिहें । होई भोकंप जीभ जों खोलिहें । सहस सहम हस्तिन्ह के पाँती । लाँचिह रथ डोलिहं निह माँती । नदी नगर सब पानी जहाँ घरिंह वे पाउ । जैन लाल बन बेहड़ होत बराबिर त्राउ ॥ १०६॥

अर्थ—(१) [सेना के साथ] कमानें (तोषें) चली जिनके मुहों में गोले थे ; वे इस प्रकार चली आ रही थीं कि समस्त धन्ती हिल रही थी। (२) [उन के रथों में] चक्के ऐसे लगे थे जो वज्र (फीलाद) के गड़े हुए थे, और उनके समस्त रथ सोने से मड़े हुए होने के कारण भमक (चमचमा) रहे थे। (३) उन [रथों] पर वे विषम कमाने (तोषें) रक्षी हुई थीं, जो अष्टधानु [के गोलों] से भरी हुई होने पर गर्जन करती थीं। (४) वे मौ-सौ मन बाक्द पीती (लेती) थीं और जहाँ (जिधर) देखती

(गोले वरसाती) थीं, वहाँ (उधर) पर्वत भी टूट जाते थे । (५) वे मन्त हुई रथों पर पड़ी रहती थी, और सबओं के लिए (उनके विषद्ध)ये उठ कड़ी होती थी। (६) यदि संसार भी उनके विरुद्ध लग जाए, वे हटने वाली नहीं थीं, और जब वे जिल्ला खो<mark>लती</mark> थीं, भक्त दो उठका था । 😉) दलार-तजार दायियों की पंक्तियाँ उनके रथों को वीच**ती** थी, किन्त वे कर कसाने हिण्ती रही की । (८) इहाँ पर भी वे पैर स्वती थी,**नदी-**नाले पानी-पानी हो जाते थे ; (६) ऊँची-नीची भृमि वन और वीहड़ सपी (समतल) होते आते थे।

हिष्पणी--(१) कमान [का०] = तीर ।(३)अस्टयानु : गोचे अष्ट बानु के बनते थे : अस्ट धातु के गोला छुटींह ( ५२५.५ ) । (४) दाङ [फ़ा०]=ब्रारूद । (५) माँत < यत्त । (६) भौकंप<भवन्य । जीन< जिल्ला । (८) पाट<पाद । (९) बेहड्< विहडिय<ि विटित = बस्ती से अलग का प्रान्त ।

कहीं सिंगार सां जैसी नारी | दारू पित्रहि सहज मँतवारी | उटै त्रागि जौं छाँड़िहं स्वाँसा । तेहिं डर कोउ रहे नहिं पासा । सेंद्र त्र्यागि सीस उपराहीं । पहिया तरिवन भमकत जाहीं । क्च गोला दुइ हिरदें लाए । श्रंचल धुजा रहिह छिटकाए । रसना गूँगि रहिं मुख खोले। लंका जरी सो उन्हंक बोले। त्रालक जैजीर फेरि गियँ वाँधे । खाँचिहं हस्ती ट्रटहिं वीर सिंगार दुवी एक टाऊँ । सनुरु साल गढ़ भंजन नाऊँ । तिलक पलीता नुपक तन दुहुँ दिसि बज्ज के बान । जह हेरहि तह परे भगाना हँसहिं त कहि के मान ॥४०७॥

अर्थ--(१) वे जैमी नारियाँ (नलिकाएँ--नोपें तथा नारियाँ--स्त्रियाँ) थीं, उनका श्रृंगार मैं वर्णन कर रहा हूं । वे दारू (वारूद और मदिरा) पीतीं और <mark>स्वभाव</mark> से ही मतवारी (मतवालों–गोलोंबाली ओर मत्त) रहती थीं। (२) वे साँस छोड़तीं तो आग उठती, इसलिए कोई उनके पास नहीं रहता था। (३) उनके सिर के ऊपर जो आग लगाई जाती थी, वही उनके सिर का सिदुर था, उनके पहिये जो थे वे ही उन नारियों के ताटंक थे जो झमकते (चनचमाते) जा रहे थे। (४) उनके हृदय से लगे हुए दो गोले थे जो उनके दोनों कुच थे, और उनको जो ध्वजा थी वही उनका अं<mark>चल</mark> था जिसे छिटकार (हटाए) रखर्ता थी। (५) वे रसना से गुँगी (हीन) थी और मुख खोले रहती थी। किन्तु उनके बोलने से लंका जल गई थी। (६) उनकी जो जंजीरें थीं, वे ही उन नारियों की अलकें थी, जिन्हें उन्होंने अपनी ग्रीवा से लपेटकर वॉब र**क्खा** था । जो हाथी उन्हें सींचने थे, उनके कंधे टूटते थे । (७) [इस प्रकार] वीर और शृंगार दोनों रस इन नारियों में इकट्ठा थे, और इनके नाम 'शत्रुसाल' तथा 'गड़भं**जन'** थे। (८) इन तुपकों के तन में लगा हुआ पलीता इन नारियों का तिलक था, और ये दोनों ओर वज्र के वर्ण से (वज्र के सद्य) (९) जहाँ भी देखती थीं, वहाँ भगदड़ पड़ जाती थी, और यदि हॅसतीं (गोले वरमाती) तो किसके वश की थीं?

टिप्पणी--(१) नारी<नलिका = तोप। इन तोपों के प्रसंग में 'आईन-ए-अकबरी'

( जिल्द १, पृ० ११९ ) में दिए हुए विवरण दुलनीय हैं। अवुलक्षज्ञल ने लिला है "आज कल बहुत-सी तोषें इतनी यड़ी बनाई जाती हैं कि उनके गोले १२-१२ मन के होते हैं और उनमें से एक-एक को खींचने के लिए अनेरा हाथी और एक हजार तक जानवर चाहिएँ।" दारू [फ़ा॰]=मदिरा, बाहद। (३) तरिवन < तालार्ण=एक प्रकार का कर्णमरण। (४) घजा < ध्वजा = झंडा, पताका। (६) गिव < गीवा = गर्दन। (७) सपुरुक्ताल < धानु-शल्य=धानु को कथ्य पहुँचाने वाली। गढ़ भंज्य=गपु को तोड़ने वरकी। 'गढ़भंजन' नाम की एक तोप का उल्लेख जुगल इतिहास में भी गिलता है (इरविन: आर्थी आव् दि इंडियन मुगल्स, पृ० ११८) (८) बान < वरण = धर्म।

जेहि जेहि पंथ चली वे श्राविह । श्रावे जरत श्रागि तिम लाविह । जरिहं सो परवत लागि श्रकामा । वन लॅंड ढंख परास को पासा । गेंड गयंद जरे भए कारे । श्रो वन मिरिंग रोक मौंकारे । कोकिल काग नाग श्रो भँवरा । श्रोरु जो जरिहं तिन्हें को सँवरा । जरा समृंद्र पानि भा खारा । जमृना स्थाम भई तेहिं मारा । धुश्राँ जामि श्रॅंतिरख में मेवा । गॅगन स्थाम में भार न थेवा । सूरुज जरा चाँद श्रो राहू । घरती जरी लंक भा डाहू । घरती सरग श्रम्क भा तवहुँ न श्रागि बुकाइ । श्रदी वज्र दंगवे मारा चहें जुकाइ ॥४०८॥

अर्थ—(१) वे जिस-जिस मार्ग में चली आ रही थीं, वह-वह [मार्ग] जलता आ रहा था, ऐसी आग वे लगाती थीं। (२) जब आकाश तक उठते हुए पर्वत जल जाते थे, तब बनखंड और ढाक-पलाश कौन उस आग के पाम टिक सकता था? (३) गैंडे और गजेन्द्र उससे जलकर काले हो गए और वन के मृग तथा नीलगाय उसकी लपक से झुलस [कर काले पड़] गये। (४) कोकिल, कौए, नाग और भौंरे [जलकर काले हो गए, और जो जल गए उन्हें कौन स्मरण कर सकता है? (५) समुद्र जल गया, इमीलिए उसका पानी खारा हो गया, और यमुना उसकी झार (आंच) से स्याम वर्ण की हो गई। (६) उसका धुआँ जो अंतरिक्ष में जम गया, मेघ हो गया। आकाश स्याम वर्ण का हो गया जब वह [उन मेघों के] भार को टेक न सका। (७) सूर्य, चन्द्र और राहु जल गए। घरती जल गई और लंका-बाह हो गया। (८) घरनी और आकाश नहीं सूझ पड़ते थे, तब भी वह आग वुझ नहीं रही थी। (९) ऐसा ज्ञान होना था कि मानो साढ़े तीनों वध्य दंगवै को युझ में लिप्त कर मारना चाहने हों।

दिष्पणी—(२) ढंख <ढंखर [दे०] = पत्र-फल-हीन डाल । पलाम का वृक्ष जो वसंत के पूर्व पत्रापड़ में पत्र-फल-हीन होता है । परास < पलाम । (५) झार < ज्वाला । (६) ॲलिएख < अप्तरिक्ष । थेण्=टेवनम । (९) अहुठ < अर्थ चतुर्थ । अप्युष्ठ = साड़े तीन । ६ंपवै < दंगणीत [दंग=महानगर ] । मेरी 'जायती-प्रंथावली' में पाठ 'दिनकोई' या, जिसके स्थान पर ठाँ० अग्रवाल ने 'दंगथै' का सुझाव दिया है जो अद्यय ही अधिक संगत है, इसलिए स्वीकार्थ है । यद्यपि जनका किया गया अर्थ स्वीकार्थ नहीं है । अहुठौ बज्यदंगवै : जुझाइ : इसमें एक लोक कथा की ओर संकेत है जिसके लिए दे० १९६.८ की

टिप्पणी तथा 'पर्मावत में दंगवै और भीम' कीर्पक मेरा लेख 'हिंदी अनुरक्तिन', भाग ११, अंक १, पृ० १२।

त्रावै डोलत मरग पतारू। काँपे घरति न त्रॅगवै भारू।
टूटहिं परवत मेरु पहारा। होइ होइ चूर उड़िह होइ छारा।
सन खँड घरित भई खट खंडा। उपर त्रास्ट भए ववांडा।
इंद्र त्राइ तेहि खँड होइ छावा। त्रो सब कटक घार दौरावा।
जेहि पँथ चला एरापित हाथी। त्रावहुँ मो डगर गँगन महँ त्रावा।
त्रो जहँ जामि रही वह धूरी। त्रावहुँ वसी मो हरिचँद पृर्ग।
गँगन छपान खेह तिम छाई। मूरुज छपा रैनि होइ स्राई।
इसिकंदर कजली वन गवने स्रम होइ गा स्राधियार।
हाथ पसार न मूम्हे वरे लागु मसियार।।४०६॥

अर्थ—(१) [इस सेना के चलने से] आकाश और पाताल हिलते आ रहे थे, धरती काँप रही थी और [सेना के] भार को अंगों पर नहीं थारण कर पा रही थी। (२) पर्वत तथा सुमेर पहाड़ टूट रहे थे, तथा चूर हो-हो कर क्षार बनकर उड़ रहे थे। (३) सात खंड की धरती छ: खंड की हो गई थी [क्योंकि उसका एक खंड धूल के रूप में ब्रह्मांड तक पहुँच गया था] और [इसलिए] ऊपर ब्रह्मांड आठ [खंडों का] हो गया था। (४) इन्द्र इसी [आठवें] खंड में आकर उसे आच्छादित कर रहाथा. और उनकी समस्त सेना [उस खंड में] घोड़े दौड़ा रही थी। (५) जिस मार्ग मे [उन खंड में] डंड का ऐरापित हाथी चल रहा था, वह मार्ग अब भी आकाश में बना हुआ है। (६) और जहाँ पर वह धूल जम रही, अब भी [वहाँ] हरिश्चन्द्र पुरी बसी हुई है। (७) धूल इन प्रकार छा गई कि आकाश छिप गया, सूर्य छिप गया और रजनो हो आई। (८) जैसा अंबकार सिकंदर को कजलीवन में जाने पर मिला था, उस प्रकार का [गहन] अधकार हो गया। (९) हाथ का पसारा नहीं सुझ रहा था, इसलिए मशाल जलने लगे (जलाये जाने लगे)।

टिप्पणी—(१) सरग<स्वर्ग=आकाश । पतार<पाताल । (२)छार<क्षार = राख । (५)छगर= [पैदल चलने का]मार्ग ।आथ्<अस् = होना । (८)कजली बन< कज्जली तीर्थ । (८) इसकंदर कजली बन गवने : [दे० ४९३.२] । (९)मिस आर< मशअल [अ०] = मशाल ।  $\cdot$ 

दिनिह राति श्रसि परी श्रचाका । मा रिव श्रस्त चंद रथ हाँका । दिन के पंथि चरत उठि भागे । निभि के निमिर चर नव लागे । में दिलन्ह दीप जगत पर्मिसे । पंथिक चलत वमेरे वसे । कवँ ल सँकेता कुमुदिनि फ़ली । उकई विहुरि श्रचक मन भुली । तैम चलावा कटक श्रवृत्री । श्रमिलिह पानी पिल्लिह धूरी । मिर उजरी सायर सब मूखा । वनखंड रहा न एकी रूवा । गिरि पहार पब्बे मे मांटी । हिस्त हेरान तहाँ को चाँटी । जिन्ह जिन्ह के घर खेह हेराने हेरत फिरिह ते खेह । श्रवती दिस्टि तबिह पे श्राविह उपजिंह नए उरेह ॥५१०॥

अर्थ--(१) दिन ही में अचानक रात्रि ऐसी पड़ गई कि सूर्य अस्त हो गया । और चंद्र [आकाश में] रथ हाँकने लगा। (२) दिन के पक्षी चरना (चुगना) छोड़कर [बसेरा हेने को ] ३३ भागे. और रात्रि के समस्त पक्षी निकलकर चरने (च्गने) लगे । (३) जगत में मंदिरों (भवनों) में प्रकाशित हो गए और प्रथिकों ने चलते हुए बसेरा ले लिया । (४) कमल सक्चित हो गया. कुमुदिनी फूल उठी. चकवी चकवे से अलग होने के कारण चिक्रित होकर मन में भूल गई। (५) कटक आपुरित करके इस प्रकार चलाया गया कि जहाँ अग्रभार को पानी सिला वहाँ पिछले भाग को धुल मिली। (६) धरती उजड गई. समस्त सागर सुख गये, बनखड में एक भी वृक्ष न रहा । (३) गिरि, पहाड और पर्वत सिट्टी हो गए और हानी गुप्त हो गए, वहाँ चीटियाँ किस गिनती में रहती। (८) जित-जिन के घर उस धुल में गुम हो गए वे उस धुल में उन्हें खोजते फिरने थे। (९) अब तो वे तभी दृष्टि में आ सकते थे जब नए निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न होने । टिप्पणी--(२)निसर<णिस्सर<निद्+तु=बाहर निकलना । (४)भूल्<भुल्ल्< म्रंश् = स्मृति खोना । (५) अपूर<आयूरय् = आपूरित करना । अगिल≕अग्रभाग । पछिल = पश्च भाग । (६)साएर<सागर । रूख<रुख<वृक्ष । (७)पब्वै<पव्वय<पर्वत । (९) उरेह< उल्लेह< उल्लेख = रेखा-चित्र । इस छंद में पशु-पक्षियों की चेप्टाओं का जो वर्णन किया गया है, वह सूर्य ग्रहण के समय की उनकी चेष्टाओं से तुल-नीय है ( यथा : देखिए जून १९५५ के सूर्य ग्रहण के विवरण, जो पत्रों में प्रकाशित हुए थे)।

एहि विधि होत पेयान मां श्रावा । श्राइ साहि चितउर नियरावा । राजा राउ देख मव चढ़ा । श्राउ कटक सव लोहें मढ़ा । चहुं दिमि दिस्टि परी गज जृहा । स्थाम घटा मेघन्ह जग रूहा । श्राय उरध कछु सूफ न श्राना । यरग लौक घुम्मरहिं निसाना । घरम होल गँगन भै छाहाँ । रैनि होत श्रावे दिन माहाँ । चिह घीराहर देखिं रानी । धिन नूँ श्रिस जाकर सुलतानी । के धिन रतनसेनि नूँ राजा । जाकहँ वोलि कटक श्रस साजा । श्राय कूप भा श्रावे उड़त श्राव तिम छार । नाल तलाव श्रपूरि गढ़ धूरि भरी ' जेवँ नार ॥५११॥

अर्थ—(१) इस प्रकार वह प्रयाण होता आया, और वादणाह आकर चित्तीर के निकट पहुँच गया। (२) राजा (रत्नमेन) ओर रावों सवने [गढ़ पर] चढ़कर देखा कि समस्त कटक जो कि लोहे [के कवच] से मढ़ा (मड़ित) था, आ रहा था। (३) चारों ओर गज-यथ इस प्रकार दृष्टि पड़ा, जैसे स्याम घटा के सेघों ने जगत् को रुद्ध कर लिया हो। (४) नीचे और ऊपर कुछ अन्य सूझ नहीं रहा था, केवल यही जान हो रहा था कि तलवारें [उस अंधकार में] चमक रही हैं और धौसे घुमड़ रहे हैं। (५) झंडों और ढालों से आकाश में भी छाया हो गई थी, और दिन में ही रात होती आ रही थी। (६) धवल गृहों (ऊँचे राज प्रामादों) पर चढ़कर रानियाँ देख रही थीं, [और कह रही थी,] "अलाउद्दीन, तू धन्य है, जिसका ऐसा सुल्तानी वैभव है। (७) अथवा

राजा रताबेन. तू धन्य है, जिसको लक्ष्य करके इस प्रकार का कटक साजा गया है।" (८) ऐकं पूरा उड़तों आ रही थीं कि अन्धकूप [के जैसा अंधकार] होता आ रहा था। (९) पह धुल ताल-तालाबों को आपुरित कर ज्यौनार में भर गई।

ियणी—(१) प्यान<प्रयाण=कूच।(२) जह<प्रथ=त्रुंड, सत्रूह।(३) एह <ह्य्=ोन्ना।(४) अरय<अध्स् = नीते। उरध<ऊर्ध्व=ऊपर।(५) वैरल< दैरक [दु०]=त्रंडा, प्रताका। रैनि<रपणी<रजनी।(६) धौराहर<ध्रवलगृह= प्रासाद।(८) छार<क्षार=प्रात्त, धूल।(१) तलाब<तडाय=त्ररोधर। अपूर्< आपूरद्=प्राप्तित करना, भरणा। जेवनार<जीवनवारि=रसोई। इस छंद में जो वर्णन हुआ है वह सूर्य ग्रहण के वर्णनों से तुलनीय है (दे० जून १९५५ के सूर्य ग्रहण के विषय का विवरण)।

राजें कहा कीन्ह जस करना | नएउ श्रम्भ सुक्त जस गरना | जहँ लिगि राज साज सब होज | तेतलन भएउ सँजोउ सँजोज | वाजे तबन श्रकूत जुकाज | चढ़ा कोपि सब राजा राज | राग सनाहा पहुँची टोपा | लोहैं सारि पहिरि सब कोपा | करिंहें तोखार पवन सों रीसा | कंघ ऊँच श्रमवार न दीसा | का बरनीं जस ऊँच तोखारा | दुइ पैरीं पहुँचै श्रमवारा | वाँघे मौर छाँह सिर सारिहें | भाँजिह पूँछि चँवर जनु ढार्राह | टैश्रा चँवर बनाए श्रो घाले गज भाँप | श्री गजगाह सेत तिन्ह वाँघे जो देखें सो काँप |।४१२॥

अर्थ—(१) राजा ने कहा, "जैसा करणीय था वह मैंने किया; अब [सभी कुछ] समूझ हो रहा है। केवल मरण सूझ रहा है। (२) [फलतः] जहाँ तक राज्य हो, सब सज जाए।" [तदनुसार] ऐसा तत्क्षण [निश्चय] हुआ कि संयोजन किया जाए। (३) तबल और युद्ध के बाद्य अपिरमेय रूप में बजने लगे और समस्त राजे और राव कुपित होकर युद्ध के लिए चढ़ चले। (४) राग, सन्नाह, पहुँची और टोप [आदि] फौलादी लोहे के कबच पहनकर सब कुपित हो उठे। (५) उनके घोड़े हवा से समानता कर नहे थे। उनके कंथे इतने ऊँचे उठ रहे थे कि उनके सवार नहीं दील रहे थे। (६) वे घोड़े जैसे ऊँचे थे, उसका क्या वर्णन करूँ ? दुहरी पैरी पर पैर देकर सवार[उनकी पीठो पर] पहुँच पाते थे। (७) [लोहे के] मौर बाँघे हुए [सूर्य-ताप से बचने के लिए] वे निरको छाया[बार.बार]में ले जा रहे थे, और अपने पूँछ इस प्रकार भाँज रहे थे सानो चामर ढाल रहे हों। वे टैया और चामर बनाए (लगाए) हुए तथा गज-झाँप डाले हुए थे, (९) और वे द्वेत गजगाह बाँघे हुए थे; [फलतः] उन्हें जो देखता था. काँप उठता था।

टिप्पणी—(२) तेतखन<तत्क्षण । संजोअ्<सं+योजय्=तंपुक्त करना, संबद्ध करना, इकट्ठा करना । (३) तबल  $[g_0]$  = बड़ा ढोल, डंका । अक्त<अ+कुत्त  $[d_0]$  = जिसका परिमाण निश्चित न हो, (४) राग=गँगों का कवच । सनाह<सन्नाह = शरीर-त्राण । पहुँची=बाहों का कुहनी के नीचे के भाग का कवच । टोप = कुलाह ।

सार=गौलाद । (५) तो खार=तुलारिस्तान का घरेड़ा, घरेड़ा ।(६) पैशे=पायदान । (७) मॅंद< शउड< सुकुर=िर का साज । सार्< सार्य= प्रेरणा करना, सरकाना, खिसकाना, एक प्यान से अन्य स्थान को छे जाना। साँग< सञ्ज्= [पुर्पर की भाँति] हिलाना। (८-९) टैफा= गले की पट्टी [हायी की टैआ के विषय में देश काईन-ए-अक- बरी, जिल्ह १, पृ० १३६] गजझाँप=एक झून जो पाखर के अपर ओड़ाई जाती है [हायी की नजजाँय के विषय में देश आईन-ए-अकबरी, जिल्ह १, पृ० १३६] गजनाह = गले से गर तक लटकती हुई एक झालर।

राज तुरंगम वरनों काहा | आने छीरि इंद्र रथवाहा | अप्रैम तुरंगम परे न डीटी | घिन अपवार रहिंह तिन्ह पीटी | जाित वालका नमंद न भाए | माँथ पूँछि गँगन सिर लाए | वर न वरन पत्ररे अति लाेने | सार सँवारि लिखे सब सोंने | मािनक जरे मिरी औं काँचे | चँवर मेिल चौरासी बाँचे | लांगे रतन पदारथ हीरा | पहिरन देहिं देहिं तिन्ह बीरा | चढ़े छुवँर मन करिंह उछाहू | आगें घािल गनिह निह काहू | में दुर सीस चढ़ाएँ चंदन घेवरें देह | मो तन काह लगाइ अर्जंत भरें जो सेह ।।५१२॥

अर्थ—(१) राजा (रत्नसेन) के तुरंगों (घोड़ों) का मैं क्या वर्णन कहूँ ? वे तो [मानो] इन्द्र के रथवाह थे, जो [इन्द्र-रथ मे] खोलकर लाए हुए थे। (२) ऐसे घोड़े कभी दृष्टि में नहीं पड़े हैं ; वे सवार धन्य थे जो उनकी पीठों पर [चड़े] रहते थे। (३) [उनके सामने] बालका जाति के समंद (घोड़े) नहीं भरते थे। वे अपनी पूँछ मस्तक पर तथा सिर आकाश पर लगाए हुए थे। (४) वे वर्ण-वर्ण के पाखरों से अति लावण्यपूर्ण ढंग से पाखरे हुए कवच से (सज्जित) थे; उन पाखरों में जो सार (फौलाद)लगा हुआ था, वह समस्त संवारा जाकर सोने से पिचत था। (५) उनकी निरी और उनके कंधे माणिक्य-जिटत थे, औरवे (चौरी)चामर[की डोरी] में डाली हुई चौरामी बाँधे हुए थे। (६) रत्न, पदार्थ (बहुमूल्य पत्थर) और हीरे लगे हुए परिधान [उन पर चढ़े हुए कुमारों को] दिए जा रहे थे, और उन्हें [युद्ध के लिए] वीड़े दिए जा रहे थे। (७) उन पर चढ़ते हुए कुमार मन में उत्साह कर रहे थे और अपने आगे किसी को घलुवे के बराबर भी नहीं गिनने थे। (८)वे सिर पर सिन्दूर चढ़ाए हुए और देह में चन्द्रन पोते हुए थे। [वे कह रहे थे], "उम घरीर पर खिन्य कुछ] का लगाइए, जो अंत में यूल भरता (यूल में मिलता) है ?"

हिष्पणी—(१) रथबाह < एवबाएं=एव कीं अने बाले। (२') बालका=ोड़ों की जाति विशेष (६० २६.४, ४०४.७), उनलक ? समंद [क्षा०]=भोड़ा, बादामी रंग का घोड़ा। (४) प्राप्तर: एक प्रथार के अवस जो कीलाद के बने होते थे (दे० आईन-ए-अकबरी,' किंद्य १,पृ० १३६)। (५) सिरी=एक प्रकार का हाथियों का शिर का कवच (दे० ५१४.४)। काँघा=कन्धों पर की साज। चाँरासी=अनेक (प्रायः ८४) घंटियों या घूँघुरुओं की एक माला जो घोड़ों को गले में पहनाई जाती थी।(दे० आईन-ए-अकबरी

जित्द १, पृष्ठ १३५ (७) घालि < घत्र = देलुवा। (दे० १४७.३) (८) घेवर = पोतना, लेप करना।

गज मेंमँत पग्वरे रजवारा | देखिश्र जातहुँ मेघ श्रकारा | सेत गर्यंद पीत श्रो राते | हरे स्थाम घूमहि मद माँते | चमकहिं दरपन लोहें सारी | जनु परवत पर परी श्रॅवारी | सिरी मेलि पहिराई मूँहैं | कटक सृहाए पाय तर गूँहें | सोनें मेलि सो दाँत सवारे | गिरिवर टरहिं मो उन्हकें टारे | परवत उलटि पृहुमि सबमारहिं | परे ज्यों भीर तीर जेउँ टारहि | श्रम गर्यंद साजे सिंघली | गवनत कुठँम पीटि कलमर्ला | जपर कनक मँजूसा लाग चँवर श्रौ हार | मलइत बैठ माल ले श्रो बैठे धनुकार ॥५१८॥!

अर्थ—(१) राजद्वार पर मदमत्त गज पान्तरे हुए (कवच-सिंजित) थे; उन्हें देखिए तो वे मानो मेघों के आकार के थे। (२) वे गजेन्द्र इवेत, पीले, लाल, हरें और स्याम वर्णों के थे और मदमत्त घूम(झूम) रहे थे। (३) उनकी लोहे की सारें (झूलें) दर्पण जैमी चमकती थीं, और वे ऐसी लगती थीं मानो पर्वतों पर अंबारियाँ पड़ी हुई हों। (४) [ऊपर] मिरी लगावर उन्हें मूंड पहनाई हुई थीं, और नीचे उनके पैरों को सुन्दर कटक (कड़ें) आच्छादित कर रहें थे। (५) मोना (मोने के छल्लें) लगाकर उनके दाँत संवारे हुए थे; और उनके हटाने (ढकेलनें) से श्रेष्ठ गिरि स्थान से हट जाते थे। (६) पर्वतों को उलटकर वे ममस्त पृथ्वी को मारने में समर्थ थे और उन पर जिस प्रकार की भी भीर (किंटनाई अथवा भीड़) पड़ती थी, उसे वे तीर के समान बढ़कर हटा देते थे। (७) ऐसे-ऐसे सिहली गजेन्द्र सजाए गए थे कि जिनके गमन करते समय कूर्म की पीठ कलमलाती थीं (चर्र-मर्र करती थी)। (८) उनके ऊपर मोने की मंजूपा (हाँद) थी, जिसमें चानर और ढाल लगी हुई थी। (९) [उन मंजूपाओं में] भाला चलाने वाले भाला लेकर तथा धानुष्क वैठे हुए थे।

टिप्पणी—(१) पाखर=एक प्रकार के कवच जो फौलाद के बने होते थे (दे० 'आईन-ए-अकबरी', जिल्द १, पृ० १३६ ) । रजवार < राजद्वार । अकार < आकार । (२) सेत < श्वेत । गयंद < गजेन्द्र । (३) सारि < शारि=गज-कदच । (४) सिरी, सूँठ : हाथियों के शरीर त्राणमें जो फौलाद का होता था, सिर और रूँड के दुकड़े अलग-अलग होते थे (दे० आईन-ए-अकबरी', जिल्द १, पृ० १३६) । पूंच्<गुण्य्=आच्छादित करना। (७) कुरुँम < कूर्म । (९) धमुकार < धाणुषक < धाणुष्ट = धमुष्ट चलाने वाले।

त्र्यमु दल गज देश दूनी साजे । स्रो पन तवल जुन्हि कहँ बाजे । माँथें मटुक छत्र सिर साजा । चढ़ा वजाड़ इंद्र होड़ राजा । स्रागें रथ सैना नइ टाढ़ी । पार्छे घजा स्रचल सा काढ़ी । चढ़ा वजाइ चढ़ै जस इंदू । देव लोक गोहन सव हिंदू । जानहुँ चाँद नखत लें चढ़ा । सुरुज कि कटक रैनि मसि मढ़ा । जौं लिह मुन्ज चाह देखरावा । निकिस चाँद घर बाहेर आवा । गँगन नखत जस गर्ने न जाहीं । निकिस आइ तस भुइँ न समाहीं । देखि अनी राजा के जग होइ गएउ असूक । दहुँ कस होइ चलन ही चाँद सुम्ज के जुक्त ॥४१५॥

अर्थ—(१) अब्बयल तथा गजदल, दोनों साओ गए, ओर युद्ध के लिए सघन रूप से तबल (बड़े होल) बज उठे। (२) मस्तक पर मुकुट और सिर पर छप साजकर इंद्र होकर वाजध्विन के साथ राजा (रत्नकेष) बढ़ चला। (३) आगे रथवेना खड़ी हुई, और उसके पीछे अचल ध्वजा निकालों गई। (४) राजा इस प्रकार बाजधि के साथ चड़ा जैसे इन्द्र चड़ाईकरता है और जैसे देवलोक [इन्द्र के] साथ हो, उती प्रकार समस्त हिन्दू [योद्धा] उसके साथ थे। (५) अथवा, जैने चन्द्रमा नक्षत्रों को लेकर चड़ पड़ा हो, और पूर्व (अलाउद्दीन) के कटक को रजनी के अन्वकार से नड़ रहा हो। (६) जब तक सूर्य (अलाउद्दीन) [अपने आप को] दिखाना (प्रकाशित करना) चाहता था, तब तक चन्द्र (रत्नसेन) निकलकर अपने घर से बाहर आ गया। (७) जिस प्रकार आकाश के नक्षत्र तहीं गिने जा सकते हैं, उसी प्रकार निकल आकर [रत्नसेन के योद्धा] भूमि पर नहीं समा रहे थे। राजा की सेना देखकर संसार अपूझ हो गया; (९) [लोग कहने लगे,] "पता नहीं सूर्य (अलाउद्दीन) से युद्ध के लिए चन्द्र (रत्नसेन) के चलने समय क्या होगा!"

टिप्पणी—(१) असु < अश्व । तबल [तु०]=बड़ा ढोल, डंका । (३) अचलधजा= वह ध्वजा जिसकी रक्षार्थ प्राण दिया जाना धर्म समझा जाता था। (दे० पृ० ३.५) । (४) इंद < इन्द्र । गोहन = साथ । (५) नखत < नक्षत्र=तारागण। (७) अनी < अनीक = सेना ।

इहाँ राजा श्रिसि साज बनाई । उहाँ साहि की भई श्रवाई । श्रिगिली घोरी श्रागें श्राई । पाछिल पाछु कोस दस ताँई । श्राइ साहि मंडल गढ़ वाजा । हस्ती सहस वीस सँग साजा । श्रोने श्राइ दूनों दर गाजे । हिंदू तुरुक दुश्रो सम वाजे । दुश्रों समुँद दिध उदिध श्रिपारा । दूश्रों मेरु सिसिंद पहारा । कोपि जुकार दुहूँ दिसि मेले । श्रों हस्ती हस्तिन्ह कहँ पेले । श्रांकुस चमिक बीज श्रस जाहीं । गरजिहं हस्ति मेघ घहराहीं ।

धरती सर्ग दुझो दर चृहिहं उपर चृह । कोऊ टरे न टारे दूझो वज्र समृह ॥५१६॥

अर्थ--(१) यहाँ नाजा ने यह सज्जा बनाई, और वहाँ बादबाह का आगमन हुआ।
(२) [बादबाही] सेना की अगली धौरी (पंक्ति) आगे आई थी, सेना का पिछला
भाग दस कोस पीछे तक था। (३) बादबाह मंडल गढ़ पर आ धमका। बीस सहस्र
हस्ती माथ माजे हुए था। (४) उन्नमित होकर दोनों दल गर्जन करने लगे, और
हिन्दू और तुर्क दोनों समान [बेग से] भिड़ गए। (५) दोनों अपार दिध और उदिध
समुद्र थे, दोनों मेरु और किष्किधा पर्वत थे। (६) कुपित होकर दोनों पक्षों ने योद्धाओं

पद्मावत ४२९

को आगे बढ़ाया और हाथी हाथियों को ढकेलने लगे। (७) उनके अंकुश बिजली जैसे चमक जाते थे, और हस्ती गरजते थे तो [मानो] मेच घहरा उठते थे। (८) घरती से आकाश तक (अथवा धरती और आकाश की भाँति) दोनों दल थे, यथ के ऊपर यूथ [आक्रमण करता] आ रहा था। (९) कोई भी दल हटाने से हटता नहीं था, दोनों [जैसे] बज्र के समूह थे।

टिप्पणी—(१) धौरी<घोरणी=वंक्ति, कतार । (३) मंडलगढ़ : चित्तौड़ के कुछ पहले ही दिल्ली के मार्ग में आने वाला एक गढ़ । (४) ओनव्<अवनम् = नीचे झुकना । दर<दल । बाज्<वज्ज्<क्र्=जाना, सिड़ना । (५) दिध, उपियः इन समुद्रों का वर्णन अन्यत्र हुआ है (दे० छंद १५२,१५३ ) । (६) पेल<पेर्<त्रेरप्=आगे बढ़ाना । (७) बीज<विज्जु<विद्युत् । (८) जूह<पूथ ।

हस्तिन्ह सौं हस्ती हिंठ गाजिहं। जनु परवत परवत सौं वाजिह। गरुश्च गयंद न टारे टरहीं। ट्रेटिहं दं त सुंड भुइँ परहीं। परवत स्त्रांड भुइँ परहीं। परवत स्त्रांड जो परिह तराहीं। दरमिर चाँप खेह मिलि जाहीं। कोइ हस्ती स्त्रस्वारन्ह लेहीं। सुंड समेटि पाय तर देहीं। कोइ स्रसवार सिंघ होइ मारिहं। हिन मस्तक सिउँ सुंड उतारिह। गरव गर्यंदन्ह गँगन पसीजा। रहिर जो चुवै घरित सब भीजा। कोइ मैमंत सँमारिहं नाहीं। तव जानिहं जब सिर गड़ खाँही। गंगन रहिर जम विसे घरती भीजि मिलाइ। सिर घर ट्रिट विलाहिं तव पानी पंक विलाइ। १५१७।।

अर्थ—(१) हाथियों के सम्मृत हाथी इस प्रकार सर्घ रहे ने, मानो पर्वत से पर्धत सिड़ रहे हों। (२) वे सुक मजेन्द्र हटाने से हटो नहीं थे; उनके दात ट्रट रहे थे और उनके सूँउ पूर्ण पर पर रहे थे। (३) यदि उनके नीचे पर्वत जा गरे, तो उनके दवाव से रिलिन-पृदित होकर धूल में सिल जाएं। (४) कोई हाथी सकारों को छे लेते थे और मूँउ से उन्हें समेटकर पैरों के नीचे [दवा] देते थे। (५) और, कोई सवार ही सिह होकर हाथियों को मार डालते थे, और उन पर प्रतार कर उनके मस्तक के साथ उनका मूँड काट लेते थे। (६) गर्विले गजेद्र [के मद] के रूप में मानो आकाश पसीज रहा था, और उनका जो रुधिर चू रहा था उससे समस्त धरती भीग रही थी। (४) कोई-कोई मदमत्त हाथी [अपने को] सँभाल नहीं रहे थे; वे तब जानते (चेतते) थे जब गड़ खाते थे। (८) [इन हाथियों का रुधिर दस प्रकार गिरता था] जैसे आकाश रुधिर की वर्षा कर रहा हो, और उस [रुधिर वर्षा] में घरती भीगकर विलीन हो रही थी; (९) पुन: [हाथियों के] सिर और घड़ टूट-टूटकर उसमें इस प्रकार विलीन हो रहे थे, जैसे पानी में पंक विलीन होता हो।

टिप्पणी—(१) गाज्<गर्ज् = गर्जन करना । याज<वज्ज्<बज् = जाना, भिड़ला । (२) गरुअ<गुरु । गयंद<गरुन्द्र । (३) दरमर = दिल्ल-मृदित । (४) सिउँ<समम् = साथ । (६) पसीज्<पिसज्ज्<प्रस्यिद् = प्रस्थेद के रूप में बहना । (७) भैमंत<मयसत्त<मदमत्त । गड़ = दो फर्जो वाला एक भाला जो हाथियों को

नियंत्रण में रखने के लिए प्रयुक्त होता है (दे० आईन-ए-अकबरी, जिल्द १, पृ० १३६)। [देखिए गड़ किल्ली:—-'बिहार पीजेंट लाइफ़', पृ०४८] इसे चलाने वाले को गड़दार कहते थे, यथा: 'जैसे गड़दार अड़दार गजराज को'।—भूषण

श्रहुटो वस्र जृिक्क जिस सुना । तेहि तें श्रिधिक होइ चोगुना । वाजिहं खरग उटे दर श्रागी । भुइँ जिर चहै सरग कहँ लागी । चमके बीज होड उजियारा । जेहि सिर परे होइ दुड फारा । सैन मेघ श्रम दुहुँ दिसि गाजे । खरग जो बीच बीज श्रम बाजे । बिरिस सेल माँमु होइ काँदो । जम बिरिस सावन श्री भादों । दूटिहं कुंन परिहं तरवारी । श्री गोला श्रोला जम भारी । जूके बीर लिखों कहँ ताईं। ले श्राइरि किवलाम सिधाईं। स्थामी काज जे जूके सोइ गए मुख रात । जो भागे सत छाँदि के मिस मुख चढ़ी परात ॥५१८॥।

अर्थ—(१) साढ़े तीन बजों का जैसा युद्ध सुना गया था, उसमें भी चौगुना अधिक यह युद्ध हो रहा था। (२) जब खड्ग से खड्ग बजते (टकराते) थे, तब दल में आग उठने लगती थी, और भूमि जलकर आकाश से मिलना चाहनी थी। (३) [जब खड्ग चमकते थे,]ऐमा उजाला होता था जैसे विजली के चमकने से हो, और जिसके निर पर वे खड्ग पड़ते थे, वह दो फाँकों में हो जाता था। (४) सेनाएँ दोनों भोर मेंधों के समान गर्ज उठी, और उनके खड्ग जो उनके मध्य थे विजलियों के समान परस्पर बज (भिड़) गए। (५) बर्छों की वर्षा हो रही थी, जिससे [निकली हुई रक्त-धारा ने] मांम कर्दम (कीचड़) हो जाता था, और यह वर्छे भी इन प्रकार वरस रहे थे जैन सावन-भादों के माम वरसते है। (६) कृत (भाले) टूट रहे थे, और तलवारें गिर रही थीं और गोले इग प्रकार गिर रहे थे, जैसे भारी ओले हों। (७) जो वीर युद्ध करने हुए गिरे, उनका कहाँ तक उल्लेख कहें ? उन्हें अप्मराएं ले-लेकर शिवलोंक को चली गई। (८) जो स्वामी के कार्य में युद्ध करते हुए मारे गए, वे ही रक्तवर्ण के मुख (नत्य के तेज) के साथ [स्वर्ग] गए; (९) किन्तु जो सत छोड़कर भाग निकले, पलायित होते हुए उनके मुखों पर कालिमा चढ़ी।

टिप्पणी—(१) अहुठ <अर्घचतुर्थ <अध्युष्ठ = साढ़े तीत । अहुठाँ वजः दंगवै से कृष्णा का जो युद्ध हुआ था, उसमें साढ़े तीन वज्र कृष्ण की ओर से सिम्मिलत हुए थे। (दे० १९६.८ की टिप्पणी तथा 'पद्मावत में दंगवै और भीम' शीर्षक प्रस्तुत लेखक का लेख 'हिंदी अनुश्तीलत', भाग० ११, अंक १, पृ० १२) (२) दर < दल।(३) बीज < विज्जु < विज्जु = बिजली । उजिआरा < औज्ज्वल्य । (४) गाज्< गर्ज = गर्जन करना । (५) सेल < शल्य = एक प्रकार का बर्छा। काँदौ < कहस < कंत्र = एक प्रकार का बर्छा। (६) कांत्र = अप्सर । कबिलास < कंत्र = हावलोक । (८) स्यामि< स्वामिन् । (९) पराय < प्रताय = भगगना ।

भा संप्राम न त्र्यस भा काऊ । लोहें दुहुँ दिसि भएउ ऋघाऊ । कंघ कर्वंघ पूरि भुइँ परे । रुहिर सलिल होइ सायर भरे । श्रनँद वियाह करहिं मँसुलाए । श्रव भल जरम जरम कहँ पाए । चौसँठि जोगिनि खप्पर पूरा । विग जँमुकन्ह घर वाजिह ं तृरा । गीध चील्ह सव माँड़ी छाविहें । काग कलोल करिह श्रो गायि । श्राजु साहि हिठ श्रनी वियाही । पाई भुगुति जेस जियँ चाही । जेन्ह जस माँसू भला परावा । तस तेन्ह कर लें श्रोरन्ह खावा । काहूँ साथ न तनु गा सकित मुश्रे पे पोस्व । श्रोछ पूर तब जानव जब भिर श्राउब जोसि ॥५१६॥

अर्थ—(१) [जैसा] नंप्राग यह हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था; दोनों दिशाओं (पक्षों) में लोहे (शस्त्रास्त्र) [की मार] से अवाना हो गया। (२) कंबे और कवंब (धड़) पूरित होकर भूमि पर पड़े हुए थे, और रुधिर जल होकर सागर को भर रहा था। (३) मांस भक्षी [पशु-पक्षी] आनंद और विवाहोत्सव कर रहे थे, [और कह रहे थे] "अव हमने जन्म-जन्म के लिए भक्ष्य प्राप्त कर लिया।" (४) चौंसठ योगिनियों ने अपने खप्पर [वीरों के रक्त से] भर लिए। वृक्त और जम्बुकों के घर तूर्य वजने लगे (आनंद मनाया जाने लगा)। (५) गीध, और चीलह सभी [विवाहोस्तव के लिए] मंडप छाने लगे, कौए किलोलें करने और गाने लगे। (६) [वे कहने लगे]. "आज बादशाह ने हठ पूर्वक सेना का [अमरता से] विवाह किया है, इमलिए हम जैसा जी में चाहने थे वैमा भोजन हमने पा लिया है।"(७)[किन्तु]जिन्होंने जिस प्रकार दूसरों का मांस-भक्षण किया, उसी प्रकार उनके मांस को लेकर औरों ने खाया। (८) किसी के भी साथ यह शरीर नहीं गया है, शक्ति भर उसका पोपण करने हुए भले ही कोई क्यों न मरे। (९) यह ओछा रह गया था पूरा हुआ, इस बात का ज्ञान तो तव होगा जब यह [न्याय के दिन] तौलने पर भरा (पूरा) उत्तरेगा।

टिप्पणी—(१) काउ<कआ+उ = कदािष । अघा=ऊतृिष्त, अग्युव = पूर्ति करना । डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने मेरे 'जायसी ग्रंथावली' के 'अगा' पाठ के स्थान पर 'अधाऊ' पाठ रवखा है, जो अधिक संगत है । उनके अर्थ से अवश्य में सहमत नहीं हूँ । उन्होंने उसे अग्ध से उसे व्युत्पन्न माना है, जिसका अर्थ शोभित होना या चमकना होता है । (२) रुहिर<रुधिर । साएर<सागर । (४) बिग<बृक = भेड़िया । (५) माँडा<मण्डप । (६) अनी <अनीक = सेना । भुगुति <भिक्त = भोजन । (८) सकति <शक्ति भर । (९) ओछ <तुच्छ = खाली । जोख् = तौलना ।

चंद न टरै सूर सौं कोपा। दोसर छत्र सौहँ कै रोपा।
मुना साहि श्रस भएउ समृहा। पेले सब हिस्तिन्ह के ज़ृहा।
श्राजु चंद तोहि करौं निपान्। रहै न जग महँ दोसर छान्।
सहस कराँ होइ किरिन पसारा। छिप गा चाँद जहाँ लिग तारा।
दर लोहें दरपन भा श्रावा। घट घट जानहुं भानु देखावा।
बहु किरोध कुंताहल धावे। श्रिगिन पहार जरत जनु श्रावै।
खरग बीज जस तुरुक उठाएँ। श्रोड़ुन चंद कँवल कर घाएँ।

## चकमक अनी देखि कै धाइ दिस्टि तिस लागि । हुई होइ जौं लोहें रुई माँभ उठ आगि ॥५२०॥

अर्थ--(१) सूर्य (अलाउद्दीन) से कृपित होकर चंद्र (रत्नमेन) हट नहीं रहा था ; उसने [बादशाह के] सम्मुख ही दूसरा छत्र लगाया। (२) वादशाह ने सुना कि रत्नसेन इस प्रकार सम्मुख हुआ है, तो उसने हाथियों के समस्त युथों को आगे बढ़ाया । (३) [उसने कहा,] "ऐ चंद्र मैं आज तुझे नष्ट करता हूं, [जिसमे] जगत में दूसरा छत्र न रहे" (४) उसने अतः सहस्र-कला (सूर्य) होकर किरणों का प्रमार किया, और [परिणामस्वरूप] जहाँ तक चाँद (रत्नसेन) और उसके तारागण (योद्धा सामंतराण) थे, वे छिप गए। (५) [अलाई] दल लौह [-कवचों और शस्त्रास्त्रों] के कारण दर्पण जैसा [चमकता] हुआ आ गया ; उसके घट-घट (प्रत्येक सैनिक) में [प्रतिविम्बित होकर] मानो भानु (अलाउद्दीन ही) दिखाई पड़ रहा था । (६) कुत (बर्छे) धारण करने वाले सैनिक बहुत कोध के साथ इस प्रकार दौड़े आ रहे थे मानो जलता हुआ अग्नि का पहाड़ ही आ रहा हो। (७) तुर्क विजिलियों के समान खड़ग उठाए हुए [कह रहे] थे, "ऐ चन्द्र (रत्नक्षेन), तू अपने कमल [जैने कोमल] करीं से हमारे आघातों को रोके तो (भला रोके तो सही) !" (८) चक्रभक [जैती] [वाद-शाह की ]सेना को देखकर [ रत्नसेन की सेना की लौह-दृष्टि ] दौड़कर उनने ऐसी टकराई (९) कि जैसे [चक्रमक से टकरानेवाले] उस लोह से छुई हुई होने पर रुई में आग उठ पड़ी हो।

िष्पणी——(१) सोहँ<हउँ ्राय्यसुख । (२) सापूर्<संपुह<ांमुख । पेळ<पेर <श्रेग्य् = लागे बद्याना । (३) निया (२०१०) = पत्रहीय,-नव्य १ स्ट । धात<छल <छत्र । (४) करा<कला । प्याप्त्र (५) पर = ४० । (६) मुंसाहल< कुल्ल + फल = प्रकें का फल । (७) सोड़ = बाए धारा, पीताला । (८)-(९) चहमक...सोधि = चलमका पत्र पि होंहे की स्वकार होने पर होंहे ने धिनगारियाँ निकलती हैं । इस समय थिंद को घोड़े के तोकों से एस की वार्ता हें की व्ह जलने लगती है ।

सूरज देखि चाँद मन लाजा | चिगसत चदन कुमुद मा राजा | चंद बड़ाई भलेहँ निित पाई | दिन दिनन्नार सो कोंनु चड़ाई | म्रिह जो नखत चंद संग तपे | मृर की दिस्ट गँगन महँ छपे | के चिंता राजा मन चूमा | जेहि सिउँ सरग न घरती चूमा | गढ़पित उतिर लारे निह धाए | हाथ परें गढ़ हाथ पराएँ | गढ़पित इंद्र गँगन गढ़ गाजा | देवस न निसर रैनि को राजा | चंद रैनि रह नखतन्ह माँमा | मुरुज न सौंह होइ चह साँना | देखा चंद भीर भा सूरुज के वड़ भाग |

चाँद किरा भा गढ़पति सुरुज गँगन गढ़ लाग ॥५२१॥ अर्थ--(१) मूर्य (अलाउद्दीन) को देखकर चंद्र (रत्नोन) मन में लिजित हुआ। राजा की दबा बह हो गई वो [सूर्य को देखकर] विकास करते हुए मुख बाले कुमुद की होती है। (२) चंद्र भले ही रात्रि में बड़प्पन पाले, किन्तु दिन में दिनकर से (उसके सम्मुख) उसकी कौन सी बड़ाई संभव है? (३) जो नक्षत्र (सामंत) चन्द्र (रत्नसेन) के साथ तप्त हो रहे थे, सूर्य (अलाउद्दीन) की दृष्टि पड़ते ही वे आकाश (गढ़) में छिप गए। (४) चिन्ता करके राजा (चन्द्र) ने मन में समझ लिया कि जिसके साथ (पास) सर्ग (गढ़) हो उसे घरती पर (गढ़ के बाहर आकर) गुद्ध न करना चाहिए (५) इमलिए वह गढ़पित (रत्नसेन) [आकाश (गढ़) से] उतरकर दौड़कर युद्ध नहीं कर रहा था; वह डर रहा था कि यदि वह [सृलतान के] हाथ में पड़ गया तो गढ़ भी पराए (सुल्तान) के हाथ में चला जाएगा। (६) वह गढ़पितयों का इन्द्र गढ़-गगन में ही गर्जन कर रहा था; दिन में वह नहीं निकलता था। और रजनी में [निकलने वाला] राजा कौन (कब) होता है? (७) वह चंद्र (रत्नसेन) रजनी में नक्षत्रों के मध्य रहता था, और संध्या को भी सूर्य (अलाउद्दीन) के सम्मुख नहीं होना चाहता था। (८) जब चंद्र (रत्नसेन) ने देख लिया कि प्रभात हो गया और सूर्य का बड़ा भाग्य [उदित हो गया] है. (९) वह चंद्र (रत्नसेन) [गढ़ में] लौट गया और गढ़पित हो गया, जबिक सूर्य (अलाउद्दीन) गढ़-गगन पर लग (चढ़) गया।

टिप्पणी—(२) दिनिअर<दिनकर = सूर्य । (३) नखन<नअत्र = तारागण । (६) गाज्<गज्ज्<गर्ज् = गर्जन करना । रैनि<ण्यगी<रजनी । (७) सौंह<सउँह <सम्मुख । (८) भोर=प्रभात ।

करैक अर्मूम अलावल साड़ी। आवत कोंड न मॅनारें ताही। उदिध समुँद जेउँ लहरें देखी। नैन देखि मुँह जाहिं न लंखी। वेत वजावत उतरे घाटी। केत वजाइ गए मिलि माँटी। केतन्ह नितिहि देइ नव माजा। कवहुँ न माज घटे तम राजा। लाख जाहिं आवहिं दुइ लाखा। परहिं मरहिं उपनहिं नो साखा। जो आवै गढ़ लांगे सोई। धिर होइ रहे न पावै कोई। उमरा मीर आहे जहुँ ताई। सबई बाँटि अलंगे पाई। लागि कटक चारिहु दिसि गढ़ सो परा अगिडाहु।

सुरुज गहन भा चाँदिह चाँद भएउ जस राहु ॥५२२॥

अर्थ——(१) अलाउल याह (अलाउद्दीन) की सेना अस्व थी ; उसके आने (आक्रमण करने) पर कोई उसे संभाल नहीं पाना था। (२) जिस प्रकार उद्दिश्व समुद्र की लहरों को देख भर लीजिए। नेत्रों ने देखकर मुख से उनका लेखा (विवरण) नहीं दिया जा सकता है [उसी प्रकार वह सेना थीं]।(३) [उस सेना से के | क्लिने ही गाजे-वाजे के साथ घाटी उतर गए (कृतकार्य हुए) और कितने ही गाजे-वाजे के नाथ मिट्टी में भिल गए। (४) कितनों ही को वह (अलाउद्दोन) दिन्य नए साज देना था, और वह ऐसा राजा था कि कभी भी उस्ता साज घटना नहीं था। (५) एक लाख जाते (मरते) थे तो दो लाख नए अते थे. तैसे वृज एलके है, जहरे हैं, और नवीन गाखाएँ उनमे उत्पन्न होती रहाी है। (६) जो भी आता वह गढ पर लग जाता

**४३**४ पद्मावत

था, कोई भी स्थिर होकर रहने नहीं पाता था। (७) जहाँ तक भी अमीर-उमरा थे, सभी ने गढ़ की कोई न कोई अलंग बाँट कर लेली। (८) वह [अलाई] कटक [गढ़ के] चारों ओर से लग गया, और गढ़ [मानो] अग्निदाह में पढ़ गया। (९) सूर्य (अलाउद्दीन) चन्द्र (रत्नसेन) के लिए ग्रहण बन गया और चद्र (रत्नसेन) जैसे उसके लिए गहु हो गया।

टिप्पणी--(२) उदिध समुंद : दे० छंद १५३ में उदिध समुद्र का वर्णन । (३) घाटी = दो पहाड़ों के बीच का सॅकरा मार्ग । (७) अलंग<पार्व्व, पहलू । (८) अग्नि-खाह<अग्नि-दाह ।

श्रॅंथवा देवस सुरुज भा बासाँ । परी रैनि सिस उवा श्रकासाँ । चाँद छत्र दें बैठेउ श्राई । चहुँ दिसि नखत दीन्ह छिटकाई । नखत श्रकासहुँ चढ़े दिपाहीं । टूटिहं ल्क परिहं न बुफाहीं । परिह सिला जस परें वजागी । पाहनिह पाहन बाजि उठ श्रागी । गोजा परिहं कोल्हु ढुरुकाविह । चून करत चारिहुँ दिसि श्राविहें । श्रविन श्रॅंगार विस्टि भिर लाई । श्रोला टपके परे न बुफाई । नुरुक न मुँह फेरिहि गढ़ लागें । एक मरें दोसर होइ श्रागें । परिहं वान राजा के मुख न सके कोइ काढ़ि । श्रवी साहि के सब निसि रही भोर लहि टाढ़ि ।।४२३॥

अर्थ—(१) दिवस अस्त हो गया और सूर्य (अलाउद्दीन) ने बसेरा लिया; रात पड़ गई और चन्द्र (रत्नसेन) आकाश (गढ़) में उदित हुआ। (२) चन्द्र (रत्नसेन) छत्र धरण कर आ बँधा, और चारों ओर उनने नक्षत्रों (सामंतों) को छिटका दिया। (३) वे नक्षत्र (सामंत) आकाश [जैसे उन्हें] (गढ़) पर चढ़ें हुए होने पर भी दिप (चसक) रहें थे। वे ट्ट-टूटकर [जव] उत्काएँ वनकर गिरते थे, वे बुझते न थे (गिरने पर भी शौर्य-प्रदर्शन करने रहते थे)। (४) [गढ़ पर से] शिलाएँ गिर रही थीं, जैसे बजागिन गिर रहीं हो, पापाण से पापाण वज (टकरा) रहे थे, जिससे आग उठ रहीं थीं। (५) गोले गिर रहें थे, जिन्हें कोल्हू [गढ़ के नीचे] ढुलका रहे थे; वे चारो ओर [सब कुछ] चूर्ण करने आ रहे थे। (६) अवनी पर [गढ़ से की जाती हुई] अंगार-वृष्टि ने झड़ी लगा रक्ष्वी थीं; आग ओलों के समान गिर रहीं थीं और बुझती नहीं थीं। (७) गढ़ पर लगे हुए (गढ़ को घेरे हुए) तुर्क मुँह नहीं फेर रहें थे; एक मरता था, तो दूसरा [उस के स्थान पर] आगे आता था। (८) [गढ़ पर से] राजा के वाण पड़ (आ) रहे थे, जिनके कारण कोई मुख नहीं निकाल पाता था। (९) [इस प्रकार] वादशाह की सेना सारी रात प्रभात होने तक खड़ी रहीं।

टिप्पणी—(१) ॲथव<अत्थम्<अस्तम् + इ = अस्त होना, अदृइय होना । (३) दिप्<िदण्< दीप् = दीप्त होना, चमकना । लूक< उल्का । (४) बजागी < बज्राग्नि । पाहन<पाषाण । पाहर्नाहं  $\dots$  आगी : उस समय शिलाओं के फॅकने के यंत्र होते थे, यथा अरादा, भुंजनीक । बरानी ने रणथंभीर के युद्ध में संग-ए-मग़रबी के फॅके जाने का उल्लेख किया है (बरानी, पृ० २७२) और खुसरो ने 'तारीख-ए-अलाई'

में लिखा है कि गढ़ के ऊपर और गढ़ के भीतर से जो पत्थर फेंके जा रहे थे वे बीच में प्रायः टकरा जाते थे और विजलों की भाँति आग उत्पन्न करते थे (इलियट, जिल्द ३, पृ० ७५)। (६) अविन : डॉ० अग्रवाल ने 'ओनइ' पाठ रक्खा है। अंगारे यदि आकाश में कहीं पर कुछ समय के लिए थमते होते तो 'ओनइ' पाठ अधिक संगत होता। ब्रिस्टि<वृष्टि। (७) अनी<अनीक = सेना। ठाड<ठड्ड<स्तब्ध।

भए 3 विहान भानु पुनि चढ़ा । सहसहुँ करा जैस विधि गढ़ा । भा ढोवा गढ़ लीन्ह गरेरी । कोषा कटक लाग चहुँ फेरी । वान करोरि एक मृत्र छूटहिं । वाजिह जहाँ फोंक लिग फूटहिं । नखत गँगन जस देखिश्र घने । तस गढ़ भा तिन्ह वानन्ह हने । वानन्ह वेघ साहि कै राखा । गढ़ भा गरुर फुलाएँ पाँखा । खोरगा केरि किठन खो जाता । तो पे लहै होइ मुख राता । पीठ देहिं नहिं वानिह लागे । चाँपत जाहि पगिहिं पग खागे । चारि पहर दिन वीता गढ़ न दूट तस बाँक । गरुव होत पे खावै दिन दिन टाँकिह टाँक ॥४२४॥

अर्थ--(क) प्रभात होने पर सूर्य (अलाउद्दीन) पुनः चढ़ पड़ा--और अपनी सहस्र कराओं के साथ [चढ़ा] जंसा उसे विधाना ने निर्मित किया था। (२) ढोबा हुआ, और गढ़ को भली भाँति घेर लिया गया। [चाह़ी] कटक कुंफ्ति हुआ और वह [गढ़ के] चारों ओर लग गया। (२) करोड़-करोड़ वाग एक-नृख (एक दिशा में) छूटते थे और वे जहाँ टकराते थे, [उनके] फोंक तक फूट निकलते थे (पार हो जाते थे)। (४) जिस प्रकार आकाश में घने नक्षत्र देखे जाते हैं, उन वाणों के मारे जाने (लगने) पर उसी प्रकार का वह गढ़ हो गया। (५) वादशाह ने [गढ़ को] वाणों से ऐसा वेध रक्ता था कि मानो उसे साही बना रक्त्या हो; पुनः वह पंखों को फुलाए हुए गरुड़ हो रहा था। (६) ओरंगा (सेवक) की जाति कठिन होती है (कठिनाइयों को झेलने के लिए बनी होती है); यदि उसका मुख़ [कर्त्तव्यपालन से] रक्त वर्ण का होता है, तभी वह [शोभा-] लाभ करता है। (७) वे वाणों के लगने पर पीठ नहीं देते है, और वे एक-एक पग चाँपते हुए आगे वढ़ते हैं। (८) चार प्रहर दिन व्यतीत हो गया किन्तु गढ़ ऐसा बाँका था कि टूटा नहीं; (९) [उल्टे] वह, हो न हो, दिन-दिन टंक-टंक करके (थोड़ा-थोड़ा करके) गुरु (भारी) होता आता था।

टिप्पणी—(१) बिहान < विहाण [दे०] = प्रभात । (२) ढोवा = सैनिक सहायता (दे० छिताई वार्ता छंद ३०२, ३१८, ३२५, ४९६)। गरेर् = वारों ओर से घेर लेना । (३) फोंक = फुक्का, सरकंडा (जो बाण के फल में लगा हुआ होता है)। (५) साहि = साही: एक जन्तु जिसके शरीर पर भी काँटे होते हैं। गरर < गरुड़। (६) ओरंगा < ओलगा < अवलग = भृत्य, सेवक (दे० २६.३ की टिप्पणी)। लह् < लभ्=प्राप्त करना, शोभा प्राप्त करना: यथा—भले भलाई है पै लहींह, लहींह निचाइहि नीच। (मानस १) (९) टाँक < टंक = एक प्राचीन वज्ञन। छटाँक में छः टंक होते थे।

खेंका गढ़ जौरा श्रस कीन्हा । खिसया मगर सुरँग तेइँ दीन्हा । गरगज बाँधि कमानें धरीं । चलिहें एक मुख दारू भरीं । हबसी रूमी श्रो जो फिरंगी । बड़ बड़ गुनी श्रो तिन्ह के संगी । जिन्ह के गोट जाहिं उपराहीं । जेहि ताकिहें तेहि चूकिहं नाहीं । श्रस्ट धातु के गोला छूटिहें । गिरि पहार पच्चे सब फूटिहें । एक बार सब छूटिहं गोला । गरजे गँगन धरित सब डोला । फूटे कोट फूट जस सीसा । श्रोदरिह बुरुज परिहं कोसीसा । लंका रावट जिस भई डाह परा गढ़ सोइ । रावन लिखा जो जैर कहँ किम श्रजरावर होइ ॥५२५॥

अर्थ—(१) [बादशाह ने] गढ़ को छेंककर [उसके घेरे को] वेड़ी सा कर दिया और उसने खिसया तथा मगर [के पर्वतीय] जैसी सुरंगें लगाते हैं, उस प्रकार की सुरंगें [गढ़ तक] लगवाई। (२) गरगजें बॅधवाकर उसने तोपें रखवाई, जो बारूद से भरी हुई एक-मुख होकर (एक ही लक्ष्य पर) चलने लगीं। (३) हब्बी, रूमी, फिरंगी और जो [तोपों के चलाने में] विशेप कुशल थे, ऐसे उनके साथी हुए (उन पर नियुक्त किए गए)। (४) वे तोपें ऐसी थीं जिनके गोले [गढ़ के] ऊपर जाते थे, और जिसे वे देखते (लक्ष्य करते) थे, उसे चूकते नहीं थे। (५) अप्टधानु के गोले उनसे छोड़ें (फेंके) जा रहे थे, [जिनके लगने पर] गिरि, पहाड़, पर्वत सभी फूट (टूट) जाते थे। (६) वे गोले सब एक बार (साथ) छूटते थे, जिससे आकाश गरजने (गूजने) लगता था और समस्त धरनी डोलने लगनी थी। (३) उनके लगने से परकोटा इस प्रकार फूट (टूट) जाता था जैसे बीबा फूटना हो, और बुर्ज फट जाते तथा किपशीर्प गिर पड़ने थे। (८) लंका [जिन अग्नि-दाह में] जलकर राबट (काला पत्थर) हो गई थी, उसी प्रकार के अग्निदाह में वह गढ़ (चित्तौर) भी पड़ गया। (९) रावण का यदि जल मरना ही [विधाता-द्वारा] लिखा हुआ था, तो वह किस प्रकार अजरभ् अमर हो सकता था?

टिप्पणी——(१) जोरा < जौलाँ [फ्रा॰] = बेड़ी। खिसया = क्ष्यजाति के निवास का हिमालय का प्रदेश। मगर = मगर जाति के निवास का हिमालय का प्रदेश। (२) गरगज = कृत्रिम रूप से बनाया गया ऊँचा टीला जिस पर तोपें रक्ष्कर गोले गढ़ के भीतर फेंके जाते थे। (दे॰ इलियट, जिल्द ३, पृ॰ १७२)। दाह [फ़ा॰] = बारूद। (३) फिरंगी = फराँसीसी। (४) गोट = गोला (तुल० 'गुटिका')। ताक् < तक्क < तर्क = विचार करना, अनुमान करना, देखना। (५) पब्बै < पव्चय < पर्वत। (७) कोट = परकोटा। बुर्ज [अ०] = किसी ऊँचे स्तम्भ या मीनार का ऊपरी भाग। कौसीस < किपशीर्ष = [परकोटे में] में बने हुए कॅगूरे। (९) अजरावर < अजरामर < अजर + अमर = जरा-मृत्यु से परे।

राजा केरि लागि रहि टोई। फूटै जहाँ सँवारहि सोई। वाँके पर सुठि वाँक करेई। रातिहि कोट चित्र के लेई। गाजे गँगन चढ़े जस मेघा। वरिसहिं वज्र सिला को थेघा। सौ सो मन के बिरसिहं गोला | बिरसिहं तुपक तीर जस स्रोला | जानहुँ परी सरग हुति गाजा | फाटे धरित स्राइ जहँ बाजा | गरगज चृर चृर होड़ परहीं | हस्ति घोर मानुस संघरहीं | सबिहं कहा स्रव परला स्रावा | धरती सरग जूफ दुहुँ लावा | स्रहटी बस्र जुरे सनमुख होड़ एक दंगवै लागि | जगत जरे चारिहँ दिसि को रे बुकावै स्रागि ॥५२६॥

अर्थ—(१) राजा की ढोई (मदद) लगी हुई थी ; जहाँ [गोलो के बरमने से गढ़ का] कोई भाग फुटता था, वे उसे संवारते रहते थे। (२) गढ़ बाँका था ही उसे वे अधिक बाँका (दुर्जेय) करते रहते थे, और रातो-रात परकोटे को वे चित्र [जैमा मन-वाछित] कर लेते थे। (३) किन्तु तोपें इस प्रकार निरंतर गर्जन कर रही थीं, मानो मेघों के चढ़ने पर गगन गर्जन कर रहा हो, ओर वे ऐसी वज्र-शिलाओं की वर्षा कर रही थी कि उन्हें कौन टेकता ? (४) वे मौ-सौ मन के गोले बरमा रही थी और तुपकें तथा तीर इस प्रकार बरम रहे थे जैमे ओले बरम रहे हों। (५) मानो आकाश में विजली गिरी हो, इसी प्रकार जहाँ वे आकर टकराते थे, धरती फट जाती थी। (६) [उनके गिरने से] गरगज च्र-च्र होकर गिर पड़ते थे, और हाथी, घोड़े तथा मनुष्यों का महार हो जाता था। (७) सभी ने कहा, अब प्रलय आ गया है, क्योंकि घरती (नीचे की शत्रु-सेना) और आकाश (गढ) दोनों में युद्ध छिड़ गया है। (८) इम समय मानो [ साद्दे तीनों वज्र एक दंगवै के लिए सम्मुख होकर [युद्ध-जेत्र में] आ जुटे हैं। (९) जगत् [उनकी ज्वाला से] चारों ओर जलने लगा है। कौन उस आग को बुझाए ?"

टिप्पणी—(१) ढोई<मजदूरों आदि की मदद। (२) बाँक<बंक = वक। (३) गाज्<गज्ज् = गर्जन करना। थेथ्<टेकना। (५) गाज<गज्ज = गर्ज = विजली। (६) गरगज = वे कृत्रिम मचान या टीले जो गढ़ में गोले फेंकने के लिए तोषों के रखने को बनाए जाते थे।(७)परलौ<प्रलय। (८) अहुठ<अध्युष्ठ = साढ़े तीन। अहुठौ-दंगवैलागि: यहाँ पर भी दंगवै (द्रंगपति) और कृष्ण के उसी युद्ध का उल्लेख है जिसका उल्लेख अन्यत्र हुआ है (दे० १९६.८ की टिप्पणी तथा 'पदमावत में दंगवै' शीर्षक प्रस्तुत लेखक का लेख, 'हिंदी अनुशीलन' भाग ११, अंक १, पृ० १२) दंगवै: भेरी 'जाउर्जा ग्रंथावली' मे पाठ 'दिन कोई' था; डॉ० अग्रवाल ने दंगवै का सुझाव दिया है, जो निश्चव ही अधिक रांगत है और इरालिए स्वीकार्य है यद्यपि 'दंगवै' से अर्थ उन्होंने भिन्न लिया है, जिप्पने सहनत होना संभव नहीं है।

तबहूँ राजा हिएँ न हारा। राज पँतरि पर रचा श्रहारा। सोंहँ साहि जहँ उतरा श्राल्ठा। उपर नाच श्रवारा काल्ठा। जंत्र पखाउम श्राउम वाजा। मुरमंडल रवाव भल साजा। बीन पिनाकि कुमाइच कहे। वाजि श्रॅंबिरती श्रिति गहगहे। चंग उपंग नाग सुर तृरा। महुत्ररि वाज वंसि मल पूरा। हुरुक वाज डफ वाज गँनीरा। श्रो तेहि गोहन भाँभ मँजीरा। तैत बितैत सिखर घनतारा | वाजर्हि सबद होइ मनकारा | जस सिंगार मन मोहन पातर नाँचिहें पाँच | पातसाहि गढ़ छेंका राजा भूला नाँच ॥५२७॥

अर्थ—(१) तब भी राजा (रत्नसेन) हृदय में न हारा; उसने राजपौरि पर [नृत्य] का एक अखाड़ा आयोजित किया। (२) सम्मुख ही जहाँ पर बादशाह उतरा हुआ था, ऊपर (गढ़ पर) नृत्य का अखाड़ा काछ उठा (वस्त्रादि से सज उठा)। (३) यंत्रों में पखावज और आउझ वजने लगे, और भले सुरमंडल तथा रदाब सज गए। (४) वीणा, पिनाक, और जो कुमाइच कहे जाते हैं, तथा इमरती अत्यधिक गहगह (आनन्दोल्लाम) के साथ वज उठे। (५) चन, उपंग, नागसुर, तूर्य तथा महुवर बजने लगे और वंशी को भरी-भांति [स्वर से] पूरित किया गया। (६) हुड्य दजा, इफ गंभीर [इप मे] वजा, और उसके साथ झाँझ तथा मंजीरे [बजे]। (३) तंत्र, वितंत्र, शिखर और धनताल [आदि] शब्द (वाद्य) वजने लगे, जिससे झनकार होने लगी। (८) जैसा उनका मनोमोहक श्रृंगार था, वैसे ही [मनोमोहक हन से] पाँच पातरें नाचने लगी। (९) उधर बादशाह ने गढ़ को [घेरा डालकर] छेंक रक्ष्या था, इधर राजा (रत्नसेन) नृत्य में मूला हुआ था।

टिप्पणी——(१) पंचरि<प्रतोली = मुख्य द्वार । अखारा<अक्षवाटक<आघाट = नृत्य-संगीत मंडली । (२) आछ्<अस् = होना ।' (३) जंत्र<यंत्र = वाद्य यंत्र । पखाउझ<पक्षवाउजज<पक्षातोद्य = मृतंग की भाँति का एक बाजा । आउझ<आओजज<आओद्य = हुड़ुक की जाति का एक बाजा । सुरमंडल = स्वर-मण्डल = एक प्रकार की वीणा । रवाव = सारंगी की जाति का एक बाजा ।(४) वीन<वीणा । पिनाकि<पिनाकी = एक प्रकार की तंत्री । कुमाइच<कूमिका (१) एक प्रकार की वीणा या सारंगी । अँबिरती<एक प्रकार की तंत्री । गह = आनंद । (५) चंग = एक प्रकार की डक । उपंग< उपांग; = डोल की भाँति का एक बाजा । नागसुर = एक प्रकार का कूंक से बजाया जाने वाला बाजा । तूर<तूर्य = तुरही । महुआर< मधुकरी = तूमड़ी का बना एक प्रकार का फूँककर बजाया जाने वाला बाजा, (६) हुडुक = एक प्रकार का चमड़े से मढ़ा डमक की आकृति का बाजा। (७) तंत, वितंत, सिखर घनतार = वंतंत, वितंत, शिवर, घनतार । वाद्य-विशेष। जायसी के समय के वाद्य-यंत्रों के संबंध में दे० आइन-ए-अकवरी' जिल्द ३, पृ० २६९-७० । इस प्रकार के प्रसंग की योजना अनेक कार्यों में मिलती है। दे० प्रस्तुत लेखक का 'मध्ययुगीन' युद्ध-वर्णन का एक रोचक प्रसंग, भारतीय साहित्य, जुलाई १९५७, पृ० ४३।

वीजानगर केर सब गुनी | करहिं त्रालाप वुद्धि चौगुनी | प्रथम रान मेरों तेन्ह् कीन्हा | दोसरें मालकोस पुनि लीन्हा | पुनि हिंडोल राग तिन्ह् गाए | चौथें मेघमलार सोहाए | पुनि उन्ह सिरी राग मल किया | दीपक कीन्ह उटा वरि दिया | छवउ राग गाएन भल गुनी | श्रो गाएन छत्तीस रागिनी | उपर मई सो पातर नाँचिह | तर में तुरुक कमानें खाँचिह |

सरस कंड भल राग सुनावहिं। सवद देहिं मानहुँ सर लागहि। सुनियुनि सीस धुनहिं सव कर मिल मिल पिछताहिं। कव हम हाथ चढ़िह ये पानिर नैनन्ह के दुख जाहिं।।५२८॥

अर्थ--(१) विजयनगर के समस्त गुणी (कलावन्त) चौगुनी वृद्धि (प्रतिभा) के साथ आलाप कर रहे थे। (२) पहले उन्होंने भैरव राग किया (गाया). दूसरी बार उन्होंने मालकौम लिया। (३) पुनः (तीमरी बार) उन्होंने तिडोल राग गाया, और चौथी बार मुन्दर मेघमलार गाया। (४) पुनः (पाँचवीं वार) उन्होंने भले थी राग को किया; [छटी बार] उन्होंने दीपक किया. [जिसके गाते ही] दीपक जल उठा। (५) इन अच्छे गुणियों ने छहीं राग गाये, और [पुनः] छनीम रागिनियों को गाया। (६) [गढ़ के] ऊपर [स्थित] होकर वे पातरें माचती थी. और नीचे [स्थित] हो कर तुर्क [उन्हें लक्ष्य बनाने के लिए] अपनी घनती थी. और नीचे [स्थित] हो कर तुर्क [उन्हें लक्ष्य बनाने के लिए] अपनी घनतों चीच रहे थे। (७) वे पातरें सरम कंठ से भले राग मुना रही थी, और जो इच्च उच्चारण कर रही थी, वे इन तुर्क मैनिकों-मामंतों को बाणों के समान लग रहे थे। (८) [उन चच्चों को] मुन-मुन-कर वे सिर पीट रहे थे, और हाथ मल-मलकर पछना रहे थे। (९) [वे कहने थे,] "ये पातरें कब ऐसा होगा कि हमारे हाथ आएंगी जिससे हमारे नेवों के द ल जाएंगे?"

टिप्पणी——(१) बीजानगर——जायसी के समय का दक्षिण का एक नगर जो पहले विजयनगर के नाम से प्रस्थात था।

पतुरिनि नाँचै दिहें जो पीठी । पिग्गि मोहँ साहि के डीठी ।
देखत साहि मित्रामन गूँजा । कब लिंग मिरिंग चंद रथ मूँजा ।
छाँड़हु बान जाहिं उपराहीं । गरव वेर तिर मदा तराही ।
बोलत बान लाख भा ऊँचा । कोइ मो कोट कोइ पँवरि पहूँचा ।
मिलक जहाँगिर कनउज राजा । श्रीहिक बान पातरि कहँ बाजा ।
बाजा बान जंघ जस नाँचा । जिउ गा सरग परा भुईँ नाँचा ।
उदसा नाँच नचिन्या मारा । रहसे तुनक बाजि गए तारा ।
जो गढ़ साजा लाख दम कोटि नवारिन्ह स्रोट ।
पातमाहि जब चाहै बचहिन कोनिहु स्रोट ॥४२६॥

अर्थ—(१) वे पातरें जो [बादबाह की ओर] पीठ देकर नाच रही थी. [इस बात पर बादबाह का ध्यान गया] जब सम्मुख [स्थित] बादबाह की दृष्टि उन पर पड़ी। (२) यह देखते ही बादबाह सिंहालन पर [अपने सामतो से] गर्ज उठा... कब तक मृग चंद्र-रथ का भोग करेगा (ये गुणी तथा पातरें अपने स्वामी रत्नसेन की सरक्षा का मृख उठाती रहेंगी) ? [इन्हें लक्ष्य करके] याण छोड़ों जो ऊपर जाएं : गर्व का सिर सदैव नीचा होता है।" (४) [बादबाह के] ऐसा कहते ही एक लाव बाण उठ गए, किन्तु कोई गढ़ के परकोटे तक और [अधिक से ध्यिक] कोई राज-प्रतीली तक पहुँचा। (५) मलिक जहांगीर कन्नांज का राजा था उमी का बाण [नाचनी हुई] पातर से टकराया। (६) बहु बाण लगा और [उसके लगते ही] पातर की जाँच जैसे नाच उठी उसका जीव स्वर्ग चला गया और उसका साँचा (गरीर) भिम पर

गिर पड़ा। (३) नाच उदम (उठ) गया जब नर्तकी मारी गई; नुर्क हर्षित हुए और उनकी तालियाँ वज गई। (८) जिस गढ़ को दस लाख ने सजाया हो और जिसके परकोटे को करोड़ों ने सॅबारा हो. (९) उसे जब बादबाह चाहे ही तब वह किसी की ओट (आड—सरका) में नहीं बच सकता है।

टिप्पणी—–(१) सौह<सउँह<सम्मुख । (४) पॅवरि<प्रतोली =मुख्य द्वार । (६) सर्य<स्दर्ग=आकाश । (७) उदस = बिटाई या फैलाई हुई वस्तु का समेटा जाना । रस्टह<रभस् = हर्ष । तार<ताल=नाली, हथोड़ी । (८) कोट=परलीटा ।

राजें पँवरि स्रकाम नाहे। परा बाँघ चहुं फेर स्रालाई। मेतर्वध जप राघो बाँघा। परा फेरु भुड़ें भारु न काँघा। हिन्वत होइ सब लाग गृहारा। स्राविह चहुँदिति केर पहारा। सेत फटिक सब लागे गहा। बाँघ उठाइ चहुँ गढ़ मढ़ा। खँड उपर खँड होहिं पटाऊ। चित्र स्रानेग स्रानेग कटाऊ। सीड़ी होति जाहिं बहु भाँती। जहाँ चढ़हिं हस्तिन्ह के पाँता। भा गरगज स्रान कहत्व स्रावा। जनहुँ उठाइ गँगन कहँ लावा। राहु लाग जस चाँदि गढ़हि लाग तस बाँघ। सब दर लीलि ठाढ़ भा रहा जाइ गढ़ काँघ। पर्रा

अर्थ--(१) [इस घटना के बाद वह पौरि बन्द करके] राजा ने आकाश-पौरि चालू की. तो अलाउद्दीन का बाँध [गढ़] के चारो ओर पड़ गया। (२) जिस प्रकार राघव ने सेतुबंध बाँधा था, उसी प्रकार [के बाँध] का फेरा पड़ गया, जिसका भार भूमि नहीं बहन कर [पा] रही थी। (३) हनुमान [सदृश] होकर सब [सैनिक] गुहार में लग गए और चारों ओर के पहाड़ आने लगे। (४) गढ़ा हुआ ब्वेत स्फटिक ही समस्त रूप से लग रहा था, इस प्रकार [सैनिकों ने] बाँध उठाकर चारों ओर से गढ़ को मद दिया। (५) एक लड़ के ऊपर दूसरा खंड पाटकर बन रहा था, जिसमें अनेक वित्र और अनेक कटाव हो रहे थे। (६) बहुत-सी भाँति की सीढियाँ बनती जा रहो थी, जिन पर हाथियों की पिवतयाँ चढ़ रही थी। (७) इस प्रकार ऐसा गरगज नैयार हो गया कि कहने में नहीं आता है, मानों उँचा उठाकर बह गगन से लगा (मिला) दिया गया हो। (८) जिम प्रकार चन्द्र को राहु लगता है, उसी प्रकार गढ़ को बह बाय एए गया। (९) समस्त दल को निगल (ले) कर वह खड़ा हो गया, और गढ़ के कंधे तक पर्नच रहा।

हिष्पर्शा—-(१) आक्षाक्ष-पंजीहर्याक्ष-प्रतिक्षिः वह पौर जो गढ़ में सबसे अधिक असाई पर बगाई गई हो। अलाई = अलाउद्दीत का। (२) काँध = जंधे पर लेना, यहन कराया। (२) गृहाय्य र्थित्वकार्य र्थो-- आकार= प्रकार, मदद। (७) गरगज = वह ऊष्ण बाँध या टीला लो गढ़ के भीतर गोलावारी करने के उद्देश्य से तीयों को रखने के छिए बनाया जाता था। (९) दर $\leq$  वल।

राजनमा सब मतें वईडी | देखि न जाइ मंदि भै डीडी | उटा बाँघ तस सब गढ़ बांघा | कीजै वेगि भार जस काँघा | उपजै श्रागि श्रागि जौं बोई । श्रव मत किएँ श्रान नहिं होई । भा तेवहार जो चाँचिर जोरी । खेलि फागु श्रव लाइश्र होरी । समदहु फागु मेलि सिर धूरी । कीन्ह जो साका चाहिश्र पूरी । चंदन श्रगर मजैगिरि काढ़ा । घर घर कीन्ह मरा रचि टाढ़ा । जोहर कहँ साजा रिनवांसू । जेहि सत हिएँ कहाँ तेहि श्राँम् । पुरुखन्ह खरग में मारे चंदन धेवर देह । मेहिरिन्ह सेंदुर मेला चिहिन्हि नई जिर खेह ॥५२१॥

अर्थ—(१) राजा की पूरी नभा संत्रधा के लिए बँठी। उसने कहा, "कुछ सूझ नही पड़ रहा है, दृष्टि [ऐसी] मद हो गई है। (२) बाँव उठने के नाथ-साथ समस्न गढ़ बँध गया है; अब जैसा भार कंघे पर लिया गया है [तदनुसार] ग्रीघ्र [कार्य] करना चाहिए। (३) यदि आग बोइएगा तो आग ही उत्पन्न होगी; अब मंत्रणा करने से अत्य कुछ नहीं हो सकता है। (४) चांचर का आयोजन करके जो त्यौहार हमें मनाना था वह [त्यौहार] हो चुका; अब तो फाग खेलकर (युद्ध में रक्त-स्नान करके) होली लगाइए (जाँहर कीजिए)। (५) अब सिर पर धूल डालकर फाग मिलिए; जो साका किया गया, उसे पूरा करना चाहिए।" (६) चंदन, अगुरु और मलयागिरि निकाले गए, तथा घर-घर चिताएँ रचकर खड़ी की गई। (७) रिनवास ने जाँहर के लिए [उत्साहपूर्वक] तैयारी की; जिसके हृदय में सत होता है, उसे आँसू कहाँ आते हैं? (८) पुरुषों ने खड्ग संभाले और शरीर में चंदन का लेप किया, (९) स्त्रियों ने [माँग में] सिन्दूर डाला, [क्योंकि] उन्होंने जलकर धूल (राख) होना चाहा।

टिप्पणी—(३) बोव्<वप् = बोना, बीज डालना । (४) चाँचर<चच्चरी< चचेरी=काग की ऋतु में गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत । (५) समद्<सम्+ आ+दा = गले मिलना, आंलगन करना । साका  $\le$  शाक = शत्रु के हाथों में बंदी होने की परिस्थित आई हुई देखकर भर मिटने के लिए लड़ना । यह प्रथा संभवतः शकों से आई, इसलिए इसका यह नाम पड़ा । (६) सरा  $\le$  शर= चिता । (७) जौहर = शत्रु से सान-रक्षा के लिए रित्रयों का जलती हुई अग्नि में भस्म होना । (८) घेवर् = लेप करना । (९) खेह = धूल, राख ।

श्राउ बिरस गढ़ छेंका श्रहा | धिन सुलतान कि राजा महा | श्राड साहि श्रॅवराँउजो लाए | फरे फरे पे गढ़ निहं पाए | हिंठ चूगें तो जौंहर होई | पढ़िमिन पाय हिएँ मित सोई | एहि विधि दीलि दीन्ह तब ताँई | टीली की श्ररदामें श्राई | पिछेउँ हरेन दीन्ह जो पीटी | सो श्राव चढ़ा मोहँ के डीटी | जिन्ह भुइँ माँथ गँगन तिन्ह लागा | थाने उठे श्राउ सब नागा | उहाँ साह चितउर गढ़ छावा | इहाँ देस सब होइ परावा | जेहि जेहि पंथ न तिनु परत वाढ़े वैरि बवूर | निस श्रॅवियार विहाइ तब वेगि उटै जब सूर ।।५३२॥

अर्थ—(१) [इस प्रकार] आठ वर्षों तक गढ़ घरा रहा ; मुल्तान (अलाउद्दीन) धन्य था, अथवा कि वह महाराजा (रत्नसेन)। (२) वादशाह ने [चित्तौर] आकर जो आम्प्राराम लगाया था, उनके वृक्षों में फल आए और वे झड़ भी गए किन्तु वादशाह ने गढ़ को नहीं प्राप्त किया। (३) [उसने मोचा,] "यदि गढ़ को हठ पूर्वक [गोले वरसाकर] तोड़वा दूँ, तो जौहर होता है, और हदयमें यह विचार है कि पद्मिनी को किसी प्रकार प्राप्त करूँ।" (४) इस प्रकार (इस असमंजस में) उसने तब तक ढिलाई की जब तक कि दिल्ली ने उसके पास अर्जदावनें (अनुरोध-पित्रकाएँ) आई। (५) [उनमें लिखा हुआ था,] "पिच्छिम हिनात के थाने की ओर आपने जो पीठ फेर दी (उपेक्षा की), इसी कारण अब वह (वहाँ का जन-समूह) [दिल्ली के] सम्मृत्व दृष्टि करके चढ़ पड़ा हे। (६) जिनके मस्तक पहले भूमि पर थे. उनके अब आकाश से लग रहे हैं, याने उठ गए हैं और विहाँ के] सब लोग भागे आ रहे हैं। (७) वहाँ वादशाह चिनार गढ़ पर छाए हुए हैं, ओर यहाँ समस्त देश दूसरों का हो रहा है! (८) जिन-जिन मार्गों में पहले तृण भी नहीं पड़ते (उत्पन्न होते) थे. उनमें वैर, और वबूल वढ़ आए है। (९) यह अर्थरी रात्रि तब समाप्त होगी जब कि बीध सूर्य का उदय होगा।"

टिप्पणी—(२) अँवराउँ < आधाराम = आम का दाग । (३) चूर < चूरप् < चूर्ष्य् = चूर्ण करना, तोड़ना । '(४) अरहासि < अर्जवादत = आवेदन-पत्र । (५) हरेउ < हिरात = हिरात का प्रान्त । हिरात उस समय मुगलों के अधिकार में था, जो अलाउद्दीन के राज्य की सीमा पर थे। (६) धाना < स्थान = सैनिक सुरक्षा केन्द्र, जहाँ पर किसी भू-भाग पर अधिकार बनाए रखने के लिए कोई सैनिक टुकड़ी रक्खी जाती थी।

सुना माहि अरदासि जो पढ़ी | चिंता आिन आन जिआँ चढ़ी | तब अरुमन मन चिंतै कोई | जो आपन चिंता कहु हाई | मन सूटा जिउ हाथ पराएँ | चिंता एक भए दुइ टाँए | गढ़ सौ अरुक्ति जाइ तब छूटा | होइ मेराउ कि सो गढ़ टूटा | पाहन कर रिपु पाहन हीरा | वेधों रतन पान दै बीरा | सरजा मेंती कहा यह भेऊ | पलटि जाहि जों मानै सेऊ | कहु तोसों न पढ़िमनी लेऊं | चूरा कीन्ह ढाँडि गढ़ देउँ | आपन देस काहि भा निस्चल औरु चँदेरी लेहि |

समदन समुँद जो कीन्ह तोहि ते पाँचौं नग देहि ॥५३३॥

अर्थ--(१) यां अर्ज्दोक्त (अनुरोध-पांत्रका) पढ़ी गई, उसे बादबाह ने सुना, और उसके की में और ही किन्ता आकर चढ़ गई। (२) [उन ने अपने-आप से कहा,] "मन में कोई पहले से तब किन्ता करें जब कि अपना सोचा हुआ कुछ होता हो। (३) मेरा मन [राज्य की माया में लिक्त ह इसिलिए] झूठा है, और मेरा जीव पराए (पिंचनी) के हाथ में है; [इस प्रकार] में दो स्थानों पर बॅटा हुआ हूँ, यही एक चिंता है। (४) गढ़ से उलझकर तभी मुक्त हुआ जा सकता है, जबिक राजा से

मेल हो जाए अथवा गढ़ टूटे। (५) पापाण का जत्रु हीरे के रूप में पापाण ही होता है, [इस नीति के अनुसार] मैं भी पान का वीड़ा देकर (मेल-मिलाप का छद्म करके) उस रत्न (रत्नसेन) को बिद्ध कहँगा।" (६) [तदनंतर] सरजा मे उमने अपना यह भेंद्र कहा [और कहा,] "तू [मेरे पाम मे] लौटकर [पुनः राजा के पान] जा और यदि वह तेरी सेवा [तरा अनुरोध] स्वीकार करे, (७) [मेरी ओर से] तू उमसे कहः 'मैं नुझसे पिद्मनी को [अव] नहीं ले रहा हूँ, और तोड़ा हुआ गढ़ भी छोड़ रहा हूँ; (८) तू निष्चल होकर अपना देश खा (भोग), और बन्देरी और (उमके अतिरिक्त) [मुझसे] ले जा, (९) केवल जो पाँच नग ममुद्र ने नृझे भेंट किए थे, उन्हें तू मुझे दे दे।"

िष्पणी—(१) अरदासि<अर्जदाश्त = अप्रदेश पत्र । (४) अरुझ<जत्+ लुभ = जलझना । (५) पाहन <पाषाण । पाहन दार रियुपाइन हीरा : रत्नों को बेधने के लिए हीरे की कनी का प्रयोग किया जाता है । (६) भेउ < भेद । (९) समद <सम्+आदा = आलिंगन करना; सिलना ।

सरजा पलिट सिंघ चिंद्र गाजा । श्रान्याँ जाइ कही जहँ राजा । श्रुवहूँ हिएँ समुफु रे राजा । पातमाहि सौं जुक न छाजा । जाकिर घरी पिरिथिमी सेई । चहे त मारे श्रो जिउ देई । पींजर महँ तूँ कीन्ह परेवा । गढ़पित सो वांचे के सेवा । जब लिंग जीभ श्राहे मुख तारें । पँविर उघेलु विनो कर जोरें । पृति जौं जीभ पकिर जिउ लई । को खोले को वोले देई । श्रागें जस हमीर मत मंता । जौं तस करिस तोर भावंता । देंगु काल्हि गढ़ दूटिहि राज श्रोही कर होइ । करु सेवा सिर नाइ के घर न घालु वृधि सोइ ॥५२४॥

अर्थ—(१) मरजा [बादबाह के पास मे] कौटकर मिह पर चढ़कर गर्ज उठा और जहाँ पर राजा (रत्नमेन) था, उसने [बादबाह की] आजा जाकर कही। (२) [उसने कहा,] "हे राजा, तू अपने हृदय में अब भी समझ ; बादबाह से तेरा सुद्ध करना शोभा नहीं देता है। (३) जिसके द्वारा सेवित पृथ्वी को तू घारण कर रहा है, वह चाहे तो तुझे मारे और चाहे तो जीवनदान करे। (४) तुझे उसने पिजर में का पारावत (पक्षी) कर रक्खा है, इसिलए ऐ ग्रहपित, तू उमकी सेवा करके ही वच सकता है। (५) जब तक तेरे मुख में जिह्वा है, तू अपनी फीर [उसके स्वागत में] खोल और उसमे हाथ जोड़कर बिनय कर। (६) [क्योंकि ऐसा न करने पर] तदनंतर यदि वह तेरी जिह्वा पकड़कर तेरे प्राण के बेला तो कीन तुझे तेरी पीर खोलने और बोलने [की बिक्त] देगा ? (३) फिर भी, बेला हमीर ने मंब बिचारा था, यदि तू भीवैसाहीकरे, तो तेरी इच्छा ! (८) यूदेव के, कार्यक दूरेगा और उसकी का राज्य होगा। (९) [इसिलए] तू उसे सिर भुकाकर उसकी सेवा कण; बुढ़िखोकर घर को न फेंक (विगाड़)

टिप्पणी—(१) गाज्<गज्ज्<गर्ज् = गर्शन करना । (३) सेई<सेवित । (४) परेवा<पारावत = कबूतर, पक्षी । (५) पँवरि<प्रतोली = मुख्य

द्वार । हनीर = रणथंभौर नरेश जिसने अलाउद्दीन से युद्ध करके प्राण दे दिए थे। धाल्<घल्ल = डालना, फेकना ।

सरजा जस हमीर मन थाका | त्रोर निवाहंसि त्रापन साका | त्रोहि त्रम हों मकवंधी नाहीं | हों सो भोज विक्रम उपराहीं | बिरम नाट लिह त्राच न खाँगा | पानि पहार चुवै विनु माँगा | तेह अपर जों पे गड़ टूटा | नत मकवंधी केर न छूटा | सोरह लाख कुँवर हिंह मारे | परिहं पितंग जन दीपक कुँजोरे | तेहि दिन चाँचि चाहों जोरी | समदों फागु लाइ के होरी | जो दें गिरिहिनि राखन बीज | सो कम त्राहि निपृंसिक पीज | त्राच गएँ होरी वसें कोन्ह चहीं उजियार | फाग्र गएँ होरी वसें कोड समेंटह छार ॥५३५॥

अर्थ--(१) [रत्नमेन ने उत्तर दिया,] "ए मरजा, [तूने हम्मीर की जो बात कही सो] जैसा हमीर था, जिसने मन के थक (हार) जाने पर भी अपने साके का निर्वाह अत (सीमा) तक किया, (२) वैसा साका बाँधने बाला तो मैं नहीं हूँ; फिर भी मैं भोज और विकस से ऊपर (बढ़कर) हूँ ही। (३) [मर गढ़ में ]साठ वर्षों तक अन्न कम नहीं पड़ सकता है, और पानी पहाड़ बिना माँगे चूता ही रहता है। (४) जस पर भी यदि गढ़ टूट गया तो सकबंधी का सत तो नहीं छूटने बाला है। (५) मेरे [साथ] सोलह लाख कुमार हैं. जो [इस प्रकार प्राणों की आहुति देना जानते हैं जैस पीनगे दीपक के उजाले (लौ) पर गिरते हैं। (६) [जिस दिन गढ़ टूटेगा,] उसी दिन मैं चाँचर जोड़ना (करना) चाहूँगा, और उसी दिन होली लगा (जला) कर फाग मिलूँगा। (३) जो गृहिणी देकर अपने प्राणों को रखता है, वह नपुसक [गृहिणी का] (प्रिय पित) किस प्रकार है? (८) अब मै जौहर साजकर प्रकाश करना चाहना हूँ। (६) फाग हो जाने और होली [की आग] के बुझ जाने पर [भले ही] कोई हमारी राख को समेटे [हमें जीवित अवस्था में वह नहीं पा सकता है]।"

टिप्पणी --(१) थाक्<थवक=श्रान्त होना । साका<शाक =शात्रु के हाथों में बन्दी होने की स्थित जानकर मर मिटने के लिए लड़ना । यह प्रथा संभव है कि शकों से आई हो, इसलिए इसका यह नाम पड़ा हो । (३) खाँग्=प्राना पड़ना, कम पड़ना । (५) ऑडोर<ऑजजवत्य =श्रकाश । (६) चाँचरि<च=चन्री=काग की ऋतु का एक जीत । (९) छार<शार =राल ।

श्चनु राजा मं। जरे निश्चाना । पातनाहि कै सेय न माना । वहुतन्ह द्यस गढ़ कीन्द्र सकोना । श्चंत भए लंका के रवना । जेहि दिन श्चों छेकी गढ़ घाटी । नएउ श्चम तेहि दिन सब माँटी । नूँ जानिह जल चुबै पहारू । मां रोबे मन संविर सँवारू । सोतिह सीत श्चेम गढ़ रोबा । कम होइहि जौ होइहि ढोवा । सँविर पहार मो ढारे श्चाँसू । पे तोहि सूक न श्चापन नासू । श्चाजु कालिह चाहै गढ़ टूटा । श्चवहुँ मानु जौ चाहिस छूटा ।

हिह जो पाँच नग तो सिउँ लै पाँचौं करु मेंट । मक् सो एक गुन मानै सब श्रीगुन घरि मेंट ॥५३६॥

अर्थ—(१) "अवश्य, ऐ राजा, वह निदान जलता ही है जो बादशाह की सेवा करना स्वीकार नहीं करता है। (२) बहुतों ने एैसा ही (तेरी ही भाँति) गढ़ में संचय किया था, किन्तु वे सभी अन्त में लंका के रावण हो [कर नष्ट हो] गए। (३) जिस दिन वह गढ़ की घाटियाँ छेंकेगा (बंद कर देगा) उसी दिन तेरे गढ़ का समस्त अन्न मिट्टी हो जाएगा। (४) तू समझता है कि पहाड़ [तेरे गढ़ में] जल चूता है; किन्तु [सच पूछो तो] वह आने वाले संहार (विनाश) का मन मे स्मरणकर रोता है। (५) जब ऐस ही तेरा गढ़ स्रोतों—स्रोतों से रो रहा है, तो जब [शाही सेना का] ढोवा (पुजीकरण) होगा [और वह एक साथ आधात करेगी], तब कैसा होगा? (६) उमी का स्मरण करके पहाड़ आँसू गिराता है, किन्तु तुझे अपना विनाश नहीं दिखाई पड़ रहा है! (७) आज या कल गढ़ टूटना ही चाहता है; [इसलिए] अब भी मान ले, यदि तू [उम विनाश से] छूटना चाहता है। (८) तेरे साथ जो पाँच नग हैं, उन पाँचों को लेकर तू उमे भेंट कर दे। (९) मंभव है कि वह एक यही गृणमान ले और तेरे समस्त अवगुणों को [इस एक गुण के कारण] मिटा दे (क्षमा कर दे)।"

टिप्पणी——(१) अनु = अवश्य। अनुत्रोदनात्सक अव्यय। (२) सजाना = सज्जा। (३) घाटी < उत्तरण के लिए उपयुदत स्थल। (४) सोत < ल्रोत। ढोवा = सैनिक सहायता, सैनिक शक्ति का पुञ्जीकरण। (८) सिउँ < सज्रँ < समम् = साथ।

श्चिनु सरजा को मेंटे पारा | पातसाहि वड़ श्चाहि हमारा |
श्चोगुन मेंटि सकै पुनि सोई | श्चोरु जो दीन्ह वहै सो होई |
नम पाँ बों श्चो देे उँ भँडारा | इसकंदर सों वाँचै दाग |
जों यह वचन तो माँथें मोरें | सेवा करौं ठाढ़ कर जोरें |
पै विधु सपत न श्चस मन माना | सपत क वोल वचा परवाना |
नाइत माँक भँवर हित गीवाँ | सरजें कहा मंद यहु जीवाँ |
स्वंभ जो गरुव लेहिं जग भारू | ताकर वोल न टरें पहारू |
सरजैं सपत कीन्ह छर वैनिन्ह मीठै मीठ |

राजा कर मन माना साजे तुरित वसीठ ॥५२०॥

अर्थ—(१) [राजा ने कहा,] ऐ सरजा, "अवदय [वादशाह की बात को] कौन मिटा सकता है ? वादशाह हमारा वड़ा है। (२) पुनः वही [मेरे] अवगुण भी मिटा सकता है, और जो वह करना चाहे, वही होता है। (३) मैं उसे वे पाँचों नग और भांडार देने को प्रस्तुत हूँ, वस किसी प्रकार [उस] सिकन्दर में यह दारा वच जाए। (४) यदि यही उसका अचन (आदेश) है, तो भेरे मस्तक पर हैं; मैं [उसके समक्ष] हाथ जोड़े हुए खड़ा रहकर सेवा करने को प्रस्तुत हूँ। (५) किन्तु विना शपथ के मेरा मन इस प्रकार नहीं मान रहा है शपथ का बोल प्रसाण वचन होता है।" (६) सरजा ने कहा, "यदि कोई नाइन (समुद्री व्यापारी) दी अवर के मध्य गर्दन मारे, तो [अवस्य ही] ऐसा [नृशंस] जीव मंद (अधम) होगा। (७) किन्तु जो गुरु स्तंभ

जगत् का भार उठाता है, उसका बोल पहाड़ सदृश नहीं टलता है।" (८) सरजा ने ऐसी छल पूर्ण शपथ की जो बचनों में मधुर ही मधुर थी। (९) राजा का मन मान गया (राजा को विश्वास हो गया) और तुरत ही उसने [अपने] बसीठों को सजाया।

टिप्पणी—(१) अनु = अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय (३) इसकंदर=सिकंदर जिसने दारा को परास्त किया था। दारा< फ़ारस का एक प्रतापी राजा। (४) ठाढ़ <ठड्ड<स्तव्य = खड़ा। (५) सपत<श्चय। परवान<प्रमाण। (६) नात<णायत्त [दे $\circ$ ] = समुद्री व्यापारी। (९) बसीठ<विसष्ठ (?) = दूत।

हंम कनक पिंजर हुित स्त्राना । स्त्रों स्त्रंवित नग परस पखाना । स्त्रों सोनहा सोने की डाँड़ी । सारदूर रूपे की काँड़ी । विसेट दीन्ह सरजा लें स्त्राए । पातसाहि पहुँ स्त्रानि मिलाए । ऐ जग सूर पुहुमि उजिस्रारे । विनती करिंह काग मिस कारे । बड़ परताप तोर जग तपा । नवी खंड तोहिं कोइ न स्त्रपा । बाह स्त्रोह दूनों तोहि पाहाँ । मारिस धूप जियाविस स्त्राहाँ । जो मन सुरुज चाँद सौ रूसा । गहन गरासा परा मॅस्सा । मार होड जो लागे उटिहं रोर कै काग । मिस स्त्रुटे सब रैनि कै कागा काइँ स्त्रभाग । । पूरेदा।

अर्थ—(१) वह सीने के पिजड़े में से हंम ले आया, अमृत, नग, और स्पर्श पापाण (पारम पत्थर) लाया (२) और सोनहा लाया जो मोने की डंडी पर [बैठा] था, और सार्वल (बरम) लाया जो मेप्य (बाँदी) के कटहरे में [रक्खा हुआ] था। (३) [इन्ह लाकर] उमने [साथ-साथ] बसीठों (दूतों) को दिया, और सरजा के द्वारा लाए जाकर ये बादशाह से मिलाए गए (बादशाह के सम्मुख लाए गए)। (४) [उन्हें सामन रखने हुए बसीठों ने कहा,] "ऐ जगत् के सूर्य और पृथ्वी के प्रकाश, मिस के से काले काए तुझसे विनती कर रहे हैं। (५) तेरा बड़ा प्रताप जगन् में तप्त हो रहा है, और ना खंड [पृथ्वी] में तुझसे कोई लिपा नहीं [रह सका है]। (६) कोब तथा कृपा—दोनों तेरे पास है; तू धूप में मार सकता है, और छाया में जीवित भी कर सकता है। (७) यदि तू मूर्य चन्द्र (राजा) से मन में रुष्ट हो जाए, तो चन्द्र (राजा) ग्रहण ने ग्रमित होकर मंजूपा (कटहरा—बंदीगृह) में पड़ जाए। (८) जब प्रभात होने लगता है, तब कोए [इसलिए] रोर कर उठते हैं (९) कि जब रात्रि की समस्त कालिमा छूट रही है, तो ब्या कांओं का ही अभाग्य है [कि उनकी कालिमा न छूटे]?"

टिप्पणी—(१)-(२) इन अर्द्धालियों में उल्लिखित पाँच नगों के लिए दे० ४१९. ४-६। इन्हें समुद्र ने रत्नलेन को विदाई में दिया था। (२) कॉड़ी<किण्डिका = कटहरा। (४) उजिआर<औज्ज्वल्य = प्रकाश। (६) कोह<कोध। छोह = कृपा। (८) रोर<रव = शोर। (९) काई<िकम = क्या। इस चरण की तुलना कीजिए खुसरों के 'खाजाइन उल-फुत्ह' की प्रभात होने के संबंध में कही गई इस उक्ति से; ''the wild black crow of darkness assumed a white colour'' (खजाइन-उल-फुतूह: में हबीब छत अनुवाद, पृ० ५४)

कै विनती श्राग्याँ श्रास पाई । कागहु सें श्रापृहि मिस लाई । पिहलें धनुक नवें जब लागे । काग न नए देखि सर मांग । श्रायहुँ तेहि सर सोंह न होहीं । देखिह धनुक चलिहें फिरि श्राहीं । तिन्ह कागन्ह के कोनु बतीठी । जो मुख फेरी चलिहें दें पीठी । जो श्रोहि सर सीं होत संयामा । कत वग सेत होत श्रोइ स्थामा । करिहें न श्रापन उजिश्रर केसा । फिरि फिर करिहें पराव सँदेखा । काग नाग एइ दूनी वाँक । श्रापने चलत स्थाम भे श्राँक । श्राय कैसे हुँ मिस जाइ न मेंटी भे जो स्थाम श्रोइ श्रंक । सहस वार जों धोवह तबहु गर्थंदिह पंक ॥५३६॥

अर्थ—(१) [बसीठों] विनती करके [उत्तर मे] यह आज्ञा [बादशाह मे] पाई, "कागों ने स्वयं आपही मिस लगाली। (२) पहले जब [पक्षी] धन् के सम्मुख निमत होने लगे, कौए नहीं निमत हुए, और वाण को देख कर भाग निकले। (३) वे अब भी इसीलिए वाण के सम्मुख नहीं होने हैं, और धनुप देखते हैं तो उसी प्रकार चल देने हैं। (४) उन कौओं की क्या बसीठी [मानी जाए] जो मुख फेर करके और पीठ देकर चल देने हैं। (५) यदि उस शर में [होने बाले] संग्राम में वे सम्मुख होने, तो बक (बगुले) क्यों स्वेत होते और वे क्यों स्थाम होते ? (६) वे (कौए) [स्वयं] अपने केश (पंच) उजले नहीं करने हैं, और बार-बार पराया संदेश (पराये की बात कि दूसरे स्वेत हुए जब कि वे काले ही बने रहे) कहते हैं। (७) कीए और नाग ये दोनों ही वक है, अपने करतब में ये स्थाम होकर आंके गए। (८) अब इनकी मिस किसी प्रकार भी मिटाई नहीं जा सकती है जो वे [स्वतः] स्थाम अंक के हो गए, (९) [जैसे] गजन्द्र को सहस्र बार बोओ, तब भी उसके शरीर में पंक लगा ही हुआ मिलेगा।"

टिप्पणी—(१) सै<सइं<स्वयं। (३) सौंह<सउँह<सम्मुख। (५) सेत<क्वेत। (६) उजिअर<उज्ज्वल<इतेत। (७) बाँक<वंक=रक<टेट्रे। ऑक्<अंक=अंकित करना।

इस छंद मे काग वे हिन्दू शासक हैं जिन्होंने सुल्तान की वश्यता नहीं स्वीकार की; बक वे हैं, जिन्होंने सुल्तान के बल के सामने उसकी वश्यता स्वयं स्वीकार कर ली।

श्रव सेवाँ जी श्राइ जोहारे । श्रवहूँ देखों सेत िक कारे । कहतु जाइ जो साँच न डरना । जहवाँ सरन नाहिं तहुँ मरना । कालिह श्राव गढ़ उपर भानू । जों रे धनुक सौहँ हिय वानू । बिसटन्ह पान मया के पाए । लीन्ह पान राजा पहुँ श्राए । जस हम मेंट कीन्ह गा कोहू । सेवा महुँ पिरीति श्रो छोहू । कालिह साहि गढ़ देखे श्रावा । सेवा करहु जस मन भावा । गुन सों चले सो बोहित बामा । जहुँवाँ धनुक वान तहुँ सोभा । मा श्राएसु राजा कर वेगिहिं करहु रसोइ । तस सुसार रस मेरवह जेहिं रे प्रीति रस होइ ॥५४०॥

अर्थ—(१) "अव यदि मेरी सेवा में आकर वह मुझे जुहार करे, तो अब भी मैं देखूँ कि वह क्वेत है या काला। (२) उससे जाकर कहो, 'यदि सचाई है तो डर न होना चाहिए; और फिर जहाँ शरणागित है, वहाँ मरण [का भय] नहीं है। (३) कल गढ़ के ऊपर भानु (अलाउद्दीन) आएगा, यदि [मेरे साथ] धनुष हुआ (मेरे मन में कोई कुटिलता हुई) तो [मेरे] हृदय के सम्मुख [उसका] वाण भी तो होगा।" (४) बसीठों ने वादशाह से कृपापूर्ण स्नेह के पान पाए, और उन पानों को लेकर वे राजा के पास आए। (५) उन्होंने कहा, "हम जैसे ही उससे मिले, उसका कोध चला गया; सेवा में प्रीति और कृपा होती ही है। (६) कल वादशाह गढ़ देखने आएगा; उस समय जैसा तुम्हारे मन में भाए, उसकी सेवा करो। (७) गुण (अच्छाई तथा रस्सी) से वोझा (भार से लदा) हुआ वोहित्थ भी चलता है, [पर यदि अन्यधा दीख पड़े, तो] जहाँ पर धनुप है (मन में कुटिलता है), वहाँ पर उसके सीधे वाण हैं ही।" (८) राजा का आदेश हुआ, "शीध ही रसोई करो, (९) और [भोजन के] स्वादिप्ट पदार्थों में ऐसा रस मिलाओ जिससे प्रीति का रस उत्पन्न हो।"

टिप्पणी—(४) मया = कृपापूर्ण स्नेह । (५) छोह = कृपा । (७) गुन<गुण = [१] अच्छाई, और [२] रस्सी । बोहित<बोहित्थ, विहत्र [दे०] जलयान । सोझ = सीध में । (८) आएस्<आदेश । रसोइ<रसवती । (९) सुसार = स्वादिष्ट पदार्थ । (तुल० २८३.१, ४०३.५)

छागर मेंडा बड़ ऋो छोटे। घरि घरि छाने जहँ लिंग मोंटे। हरिन रोफ लगुना बन बसे। चीतर गान माँख ऋो ससे। तीतर बटई लवा न बाँचे। सारस कूँज पुछारि जो नाँचे। घरे परेवा पंडुक हेरी। खेहा गड़क्र उसर बगेरी। हारिल चरज ऋाइ बँदि परं। बन कुकुटा जल कुकुटी घरे। चकवा चकई केंव पिदारे। नकटा लेदी सोन सिलारे। मोंट बड़े सब टोइ टोइ घरे। उबरे दुवरे खुरुक न चरे। केंट परी जब छूरी रकत हरा होइ श्राँमु। कें ऋापन तन पोखा भा सो परावा माँस् ॥४४१॥

अर्थ-—(१) छागल (वकरे) और पेढ़े वड़े-छोटे जहाँ तक मोटे निल पके. पकड़-पकड़कर लाए गए। (२) हरिण, नीलगाय, लगुना, जो वन में निवास करते थे. चीतल, गाँन, झाँख, और शशक [इसी प्रकार पकड़-पवड़ कर लाए गए]। (३) तीतर, वटेर, लवा न वच सके, तथा सारस, कोञ्च, और मोर जो नाचते थे [वे भी न वच सके]। (४) पारावत (कबूतर) और पंडुक ढूँड-ढूँडकर पकड़े गए, और [इसी प्रकार] खेहा, गुड़रू और ऊसर बरोरी [भी पकड़े गए]। (५) हारिल और चरज आकर बंधन में पड़े, तथा वन मुर्गियाँ, और जल मुर्गियाँ पकड़ी गई। (६) चकवा, चकवी, केव, पिछे, नकटे, लेदी, सोन और सिलारे (३) इनमें से जो भी [बरीर का पोषण कर] मोटे और वड़े हुए थे, सब टटोल-टटोलकर पकड़े गए। जो दुर्बल थे, वे वच गए, और वे वेखटक चर रहे थे। (८) जब इनके गले पर छुरी पड़ी, [इनकी ऑखों से] इनका रवत आँसूबन कर गिरा, (९) [क्योकि इन्होंने अनुभव किया] कि जिस झरीर को इन्होंने अपना करके पोषित किया था, वह मांस पराया हो गया ।

टिप्पणी—–(१) छागर<छगल = बकरा । मेंढा<मेष = भेंडा । (२) रोझ< ऋष्य = नीलगाय । लगुना, चीतल, गौन, झाँख—ये हरिण जातियों के पशु हैं । ससा<शशक = खरगोश । (३)–(६) तीतर, बर्ट्ड (बर्टर), लवा, सारस, कुंज (कौञ्च), पुछारि (मोर), परेवा (पारावत-कबूतर), पंडुक, खेहा, गुडुरू, ऊसर बगेरी (ऊसर में रहने वाला एक पक्षी), हारिल, चरज, (मोर से मिलता-जुलता एक पक्षी) (बन मुर्गी), जलकुकुटी (जल मुर्गी), चकवा, चकवी, केंब (एक जलपक्षी), पिदार (पिद्दी), नकटा, बन कुकुटी (एक प्रकार की बत्तख), लेंदी (एक प्रकार की छोटी बत्तख), सोन (एक प्रकार की बड़ी बत्तख), सिलार (एक प्रकार की बत्तख)—ये विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ हैं जिनका मांस खाया जाता रहा है।

धरे मंछ पिढ़ना स्त्रों रोहू । धीमर मारत करैं न छोहू ।
संघ सिलंघ घरे जल बाढ़े । टेंगनि मोइ टोइ सब काढ़े ।
सिंगी मँगुरी बीनि सब घरे । निरया माथ बाँब वेगरे ।
मारे चरक चाल्ह परहाँसी । जल तिज कहाँ जाइ जल वासी ।
मन होइ मीन चरा सुख चारा । परा जाल दुख को निरुवारा ।
माँटी खाइ मंछ निहें बाँचे । बाँचिह का जो भोग सुख राँचे ।
मारे कहँ सब स्त्रस के पाले । को उचरा एहि सरवर घाले ।
एहि दुख कंउ सारि कै स्त्रगुमन रकत न राखा देह ।
पंथ भुलाइ स्त्राइ जल वाके सूठे जगत सनेह ॥५४२॥

अर्थ—(१) पिहना और रोहू [नाम की] मर्छालयाँ पकड़ी गई; उन को मारने के समय धीमर दया नहीं करना था। (२) मंब, मिलंध नामक मर्छालयाँ पकड़ी गईं जो जल में बढ़ती हैं, और टेंगनी और मोय भी टटोल-टटोल कर निकाली गईं। (३) सिंगी और मंगुरी नाम की मर्छालयाँ वीन-वीन कर रक्खी गईं। निरया, भोथवा, बाम और वेंगुर [मर्छालयाँ भी वीन-वीन कर रक्खी गईं] (४) चरक, चाल्हा और परहाँसी, मारी गईं, जल को त्याग कर ये जल की निवासिनी कहाँ जातीं? (५) [इसी प्रकार मनुष्य का] मन मर्छली होकर यदि सुख का चारा चुगता है, और [मृत्यु के] जाल में पड़ता हैं, तो उसे उस दुःख से कौन निकाल सकता है। (६) मिट्टी खा-खाकर यदि मत्स्य नहीं वच सके, तो वे [मनुष्य] क्या बच सकते हैं जो भोग-मुख में अनुरक्त हैं? (७) [संसार के समस्त प्राणी] इसी प्रकार मारे जाने के लिए पाले हुए हैं; इस [संसार-] सरोवर में डाले जाने पर कौन उवर सका है? (८) इसी दुःख से अपने कंठ (गले) को पहले से ही [यातनाओं की फाँसी में] ले जा (डाल) कर [मैंने] दारीर में रक्त को नहीं रहने दिया है। (९) किन्तु जो [कर्त्तव्य का] मार्ग भुलाकर [इस इन्द्रिय पोपण वाले] जल में आ पड़े हैं, वे [अवश्य ही] जाल में विद्य होगे, क्योंकि मंसार के स्नेह-संबंध झुठे है।

टिप्पणी—(१)–(४) चरक, चाल्ह, परहाँसी, पढिना, रोहू, संघ, सिलंघ, टेगरी,

मोइ, सिगी, मँगुरी, निरया, मोथ, बाँब और बेगरा विभिन्न प्रकार की मछिलियों के नाम हैं। (२) सिलंघ: मेरे 'जायसी ग्रंथावली' में पाठ 'सुगंघ' था। डॉ० अग्रवाल ने 'सिलंघ' का सुझाव दिया है, जो अधिक संभव है इसिलिए स्वीकार्य है। (५) निरुवार = पकड़ कर निकालना। (६) माँटी < महिआ < मृत्तिका = फिट्टीं। राँच् < रच्च < रञ्ज् = अनुरक्त होना, आसक्त होना। (७) उबर् = उद् + वृ = झेष रहना, बच रहना। (८) सार्< सारय् = ले जाना। (९) दाझ् < द्यु = बँधना, फँसना। इस छंद की अंतिस पंक्तियों में शरीर को कृष करने की बात दहीं गई है।

देवत गोहूँ कर हिय फाटा | त्राने तहाँ होव जहुँ त्राटा | तव पीसे जब पहिलेहिं घोए | कापर छानि माँड मल पोए | किरिल चढ़े तहुँ पाकिहें पूरी | मूँटिहि माँह रहिंहें सौ चूरीं | जानहुँ सेत पीत ऊजरी | लैनू चाहि त्राधिक कोंवरी | मुख मेलत खिन जाहिं विलाई | सहस सवाद पाव जो खाई | सुख मेलत खिन जाहिं विलाई | सहस सवाद पाव जो खाई | खुँड पोय घीय सो मेई | पाछें चहीं खाँड सों जेई | पूरि सोहारी करी घिउ चुवा | छुवत बिलाहि डरन्ह को छुवा | कही न जाइ मिठाई कहित मीठि सुठि वात | जेंवन नाहि त्राघाइ कोइ हिय बरु जाइ सिरात । पूर्र हो

अर्थ—(१) यह देखते ही गेहूँ का हृदय फट गया कि उसे वहाँ ले आया गया है जहाँ वह [पिस कर] आटा होगा। (२) पहले गेहूँ को धोया गया, तदनंतर पीसा गया और कपड़े से छान कर उसके अच्छे माँड पकाए गए। (३) कड़ाहे चढ़ाए गए थे। उनमें पृड़ियाँ पक रही थी. जो मुट्ठी में लेने पर सौ टुड़े हो जाती थी। (४) वे मानो स्वेत, पीत और उज्ज्वल थीं, और नवनीत से अधिक कोमल थीं। (५) मुख में हालने ही धण में विलीन हो जानी थीं, और उन्हें जो खाता था, सहस्र स्वाद पाता था। (६) लुचुई पका कर वी से तर की गईं, जिन्हें पीछे खाँड के साथ जीमना था। (७) पृत्याँ और नोहारियाँ ऐसी की गईं कि घी उनसे टपक रहा था, और वे छूते ही विलीन हो जाती. इसलिए इर के मारे उन्हें कीन छूता? (८) उनकी मिठाई (मिठास) वा उपन नहीं किया जा सकता है, उनकी वात ही कहने में इतनी अधिक मिठाई (मिठास) है। (६) उन्हें जीमने से कोई अघा नहीं सकता था, भले ही उसका हृदय [उनके जीमने से] शीनल हो जाता था।

टिप्पणी——(२) माँड<मंडअ<मण्डक = एक प्रकार की रोटी। मेरी 'जायसी ग्रंथावली' में पाठ 'मांडि' था। डॉ॰ वासुदेव दारण अग्रवाल ने इसके स्थान पर 'मांडे' पाठ का 'स्झाव दिया है, जो अधिक संगत ज्ञात होता है। (३) किरल<कडिल्ल [दे०] = कड़ाह। (४) ऊजर < उज्ज्वल = निर्मल। कोंवरी < कोमल। (५) बिला < बि+ ली=प्रवित होना, पिघलना। (६) लुचुई=उदे पर सिकी हुई एक प्रकार की मैदे की बहुत पतली पूरी जो अत्यधिक मुलायम होती है। भेई < भेइअ < भेदित = भिगोई। (७) पूरी < पूरित = उवाली हुई दाल भरकर तवे पर सिकी हुई आटे की पूरी। सोहारी = आटे की सादी पूरी जो कड़ाहों में काढ़ी जाती है। (९) अधाय् < अग्रव = क्षुधापूर्ति करना।

सीमहिं चाउर वरिन न जाहीं । बरन वरन सब सुगँघ बसाहीं । रायमोग स्त्रों काजर रानी । िमनवा रुदवा दाउद खानी । कपुरकांत लेंजुरि रतसारी । मधुकर देहुला जीरा सारी । विर्तकाँदी स्त्रों कुँवर वेरासू । रामरासि स्त्रावै स्त्रिति वामू । किहिस्र सो सोंधे लाँवे बाँके । सगुनी वेगरी पिंढ़िनी पाके । गड़हन जड़हन बड़हन मिला । स्त्रों संसार तिलक खँडिचला । रायहंस स्त्रों हंसा भौरी । रूपमाँजिर केनुकी वकीरी । सोरह सहस बरन स्त्रस सुगँध वासना छूटि । मधुकर पुहुप सो परिहरे स्त्राइ परे सब टूटि ॥५४८॥

अर्थ—(१) चावल ऐसे-ऐसे मीझ रहे थे कि उनका वर्णन नही किया जा सकता है; वे सभी भाँति-भाँति की मुगंधों से सुवासित थे। (२) राय भोग, काजर रानी, झिनवा, रदवा, दाऊद खांनी, (३) कपूरकांत, लेंजुर, रतसारी, मधुकर, देहुला, जीरा-सारि, (४) घृत काँदौ, कुँअरविलाम और राम राशि से अत्यधिक मुवाम आती थी। (५) और जो सुगंधित, लंबे और उत्कृष्ट कहे जाते हैं, वे सगुनी, वेगरी और पिढ़नी पक रहे थे। (६) गड़हन, जड़हन, वड़हन वहाँ मिला (आया हुआ था), और संसार-तिलक तथा खंडचिला भी थे। (७) राजहंस, हंमा भौरी, रूपमंजरी, केतकी, और बकावली भी थे। (८) [इस प्रकार] सोलह सहस्र वर्ण (भाँति) के चावल थे और उनसे ऐसे मुगंधित वासना (महक) निकल रही थी (९) कि मधुकर (भौरे) पुष्पों को परित्याग कर उन पर आ टूट पड़े।

टिप्पणी—(१) सीझ्<िस्य =िस्छ होना, भोजन के लिए तैयार होना। (२)—(७) इन पंक्तियों में विभिन्न जातियों के उत्कृष्ट चावलों के ताम आते हैं। (३) 'रतसारी' तथा 'देहुला': 'मेरी जायसी—ग्रंथावली' में इनके स्थान पर पाठ था रितु-सारी' और 'ढेला'। डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनके स्थान पर 'रतसारी' और 'देहुला' पाठों का सुझाव दिया है, जो अधिक संभव ज्ञात होते हैं, और इसलिए स्वीकार्य हैं। (९) पुहुप<पुष्प। परिहर<परि+ह=त्याग करना, छोड़ना।

सिरमल माँसु श्रनूप पखारा । तिन्ह के श्रव बरनों परकारा । कटवाँ बटवाँ मिला सुवासू । सीभा श्रनवन भाँति गरासू । बहुते सोंधे धिरित बघारा । श्रौ तह कुंकुह पीसि उतारा । सेंधा लोन परा सव हाँड़ी । काटे कंद मूर के श्रांड़ी । सोवा सौंफ उतारी धना । तेहि ते श्रिधिक श्राव वासना । पानि उतारा टाकहिं टाका । धिरित परेह रहा तस पाका । श्रोर कीन्ह माँसुन्ह के खंडा । लाग चुरै सो वड़ बड़ हंडा । ब्रागर बहुत समूँ चे धरे सरागन्हि भूँ जि । श्रि श्री श्री श्री श्री श्री । जो श्री सेंबन जेंवे उटै सिंघ श्री गूँ जि । श्री श्री ।

अर्थ—(१) निर्मल मांस अनुपम रीति से धोए गए । अब मैं उनके प्रकारों का वर्णन करता हूँ । (२) कटवाँ और यटवाँ मांस थे जिनमें मुवास मिश्रित था, और

उनसे अनोखे भाँति के ग्रास सीझे। (३) बहुत ही सुगंधित घृत में वे बघारे गए और तदनंतर केसर पीस कर उनमें उतारी (छोड़ी) गई। (४) समस्त हाँडियों में [जिनमें मांस पक रहा था] सैंधव लवण पड़ा, और कन्द-मूलादि की भी ऑड़ियाँ काट कर डाली गई। (५) मोवा, मौंफ और धनिया उतारी (छोड़ी) गई उसमें और भी वामना (महक) आने लगी। (६) पानी टाक ही टाक उतारा (छोड़ा) गया और दोरवा घृत का रहा, वह इस प्रकार पका। (७) और मामों के खंड किए गए, जो बड़े-बड़े हंडों में पकने लगे। (८) [पुन:] बहुत से समूचे वकरे गलाकाओं में भून कर रक्षें गए। (९) जो भी ऐसा भोजन करे, वह सिंह की भाँति दहाड़ उठे।

भूँ जि समोसा विय महँ काढ़े। लौंग मिरिच तिन्ह महँ सब ठाढ़े। स्रोंक जो माँग स्त्रनूप सो वाँटा। में फर फूल स्त्राँब स्त्रों भाँटा। नारँग दारिवँ तुरुँ ज जँभीरा। स्त्रों हिंदुस्त्राना वालवाँ खीरा। कटहर वड़हर तेउ सँवारे। निरयर दाख खजूर स्त्रोंहारे। स्त्रों जावँन खजेहजा होहीं। जो जेहि बरन मवाद सो स्रोहीं। सिरिका भेइ काढ़ि ते स्त्राने। कँवल जो कीन्ह रहिं बिगसाने। कीन्ह मसौरा धनि सो रमोई। जो किन्नु सबिह माँगु हुते होई। बारी स्त्राइ पुकारे लिहें सबै फर खूँ स्त्र। सब रस लीन्ह रसोई स्त्रब मो कहँ को पूँ स्त्र। ॥५४६॥

अर्थ—(१) [मांस भरें] समोसे भून कर घी में निकाले गए; लौग, मिर्च [आदि] उनमें समूचे ही पड़े थे। (२) और जो मांस था, वह अनुपम रीति से बाँटा (पीसा) गया और [उसे भरकर] फल, फूल, आम और माँटे [तैयार] हुए। (३) नारंगी, दाड़िम (अनार), तुसंज, जंभीर, हिन्दुआने (तरवूज), वालम खीरे [तैयार हुए] (४) कटहर और वड़हर होते हैं, वे भी मंवारे गए, और नारियल, किश-मिश-मुनक्के, खजूर और छुहाड़े [मंवारे गए]।(५) और भी जितने खाद्य-भर्ज्य होते हैं [वे संवारे गए] और जो जिस वर्ण का था, उसका स्वाद [भी] उसी का था। (६) सिरके में भिगो कर और तदनंतर निकाल कर वे लाए गए थे। [इसी विधि से] जो कमल [तैयार] किये गये थे और वे खिले हुए वने थे। (७) इस प्रकार के मनौरे जिस में तैयार किए गए थे, वह रसोई धन्य थी; जो कुछ भी उसमें था, सभी मांस से तैयार किया गया था। (८) वाटिका समस्त खाली फलों को लिए हुए आकर पुकार

रही थी, (९) "[मेरे फलों का] समस्त रस तो इस रमोई ने ले लिया (और वह उसमें मिल रहा है), तो मुझे [अव] कौन पूछेगा ?"

टिप्पणी—(१) ठाढ़ <ठड्ढ <स्तब्ध=बड़ा, समूचा। (५) जाँवत <यावत् = जितने। खजेहजा < खाद्य + भ्राज्य = अपने प्राकृतिक रूप में खाए जाने वाले फलादि, और भून कर खाए जाने वाले शाकादि। बरन < वर्ण। (६) आन् < आ+ नी = लाना। (७) मसौरा < मांस + वडग < मांस + वटक = मांस का बड़ा। (८) बारी < वाडिआ < वाटिका। छूँछ < तुच्छ = खाली [इस रसोई के सभी फल भरे हुए थे- उनमें मांस भून कर भरा हुआ था]।

काटे मंछ मेलि दिध धोए | श्रौ पसारि चहुँ बार निचोए | करुए तेल कीन्ह बिसवारू | मीटे कर तेहि दीन्ह धुँगारू | जुगुति जुगुति सब मंछ बचारे | श्राँब चीरि तेहि माहँ उतारे | उपर तेहिं तहँ चटपट राखा | संग रस परस पाव जो चाखा | भाँति भाँति तिन्ह खँडरा तरे | श्रंडा तरि तरि वेहर धरे | विउ टाटक महँ सोधि सिरावा | नक्ख वचारि कीन्ह श्ररदावा | कंकुहँ परा कपूर बसाई | लौंग मिरिचि तेहि उपर लाई | विरित परेह रहा तस हाथ पहुँच लहि वृड़ | वृढ़ खाइ तो हांइ नवजोबन सो मेहरी लै उड़ ॥५४७॥

अर्थ—(१) मछिलियाँ नाट-काट कर दही में धोई गई, और उन्हें पानी में चार वार पखार कर उनका पानी निचोड़ दिया गया। (२) कड़ए तेल का विस्वारा किया गया और मीठे तेल का धुँगार दिया गया। (३) भाँति-भाँति की युक्तियों से मब मछिलियाँ वियारी गई और आम की फाँकें चीर-चीर कर उनमें उतारी (छोड़ी) गई। (४) तदनंतर ऊपर से चटपटे [ममाले] रखे गए। उस रस का स्पर्श (स्वाद) वही पा सकता जो उसे चखता। (५) भाँति-भाँति के उनके खंडरे (कटे हुए टुकड़े) तले गए। अंडे तल-तल कर अलग रक्खे हुए थे। (६) टटके (ताजे) घी में उन्हें सोंघा बनाकर ठंडा किया हुआ था, और [तदनंतर] नख की बचार दे कर उनका अरदावा [तैयार] किया गया था। (७) कपूर से मुवासित कर उसमें केसर डाली गई थी, और लौंग तथा मिचं उसके ऊपर लगाई हुई थी। (८) शोरवे के रूप में घी इस प्रकार [पड़ा हुआ] था कि हाथ [डाला जाए] तो पहुँचे तक डूव जाए (९) उसे यदि बुड्ढा खा ले, तो उसे नव यौवन प्राप्त हो जाए और वह सौ स्त्रियों को ले उड़े।

टिप्पणी—(१) मंछ<मच्छ<मत्स्य। पखार्<प्रक्षालय् = घोना। (२) करुआ तेल = कड़ुआ तेल , सरसों का तेल। बिसवार<वेसवार = घिनया, राई, मिर्च, सोंठ तथा मसाले की छौंक। घुँगार = जीरा, हींग आदि सुवासित पदार्थों की छौंक। (दे० ५४८.४) (३) बघार्<घ्या + घृ = तप्त तैल-घृत आदि को डालकर छौंकना। (५) बहर<विहडिअ<वियटित = अलग। (६) सिराव्<शीतलाय् = शीतल करना। नक्ख<नख = नाखूना नाम की एक सुगंघित वनस्पति। नक्ख बयारि: मेरे 'जायसी ग्रंथावली' में पाठ 'घरिव बयारि' था, जिसके स्थान पर डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल

ने 'अनेक बलान' पाठ रक्ला है। किन्तु पुनिवचार के अनंतर ज्ञात होता है। कि पाठ 'नल बघारि' या 'नक्ल बघारि' होना चाहिए। (८) परेह<तरकारी का रसा या झोर (दे० 'बिहार पीजैंट लाइफ़', पृ० ३५२) (९) ऊड़, < उड्डी = उड़ना, ले भागना।

भाँति भाँति सीभी तरकारी | कइउ भाँति कुम्हड़ा के फारी |
भे भूँ जी लोखा परवती | रैता कहँ काटे के रती |
चुक्क लाइ के रींघे भाँटा | ख्रुक़्ई कहँ भल ख्रारहिन 'बाँटा |
तोरई चिचिंडा डिंडसी तरे | जीर घुँगारि कले सव घरे |
परवर कुँदरू भूँ जे टाढ़े | वहुते घियँ चुरुचुर के काढ़े |
करुई (करुख्रई) काढ़ि करेला काटे | ख्रादी मेलि तरे किए खाटे |
रींघे टाढ़ सेंब के फारा | छोंकि साग पुनि सोंघि उतारा |
सीभी सव तरकारी भा जेंवन 'सब ऊँच |
दहुँ जेंवत का रूचै केहि पर दिस्टि पहूँच ॥५१८॥

अर्थ—(१) तरकारियाँ भाँति-भाँति की सिद्ध हुई; कई भाँति की तो कुम्हड़े की फाँकों थीं। (२) पर्वतीय ठाँकी की भूँजी हुई और रायते के लिए उसे रत्ती-रत्ती करके काटा गया। (३) चूक लगा कर भाँटा रीधा गया और अरवी के लिए अच्छा अरिहन पीमा गया। (४) तुरई, चिंचड़ा और डेंडसी तले गए और जीरे से थुँगार कर और कला कर सब रक्खे गए। (५) परवल और कुंदरू खड़े (समूचे) भूने गए और बहुत-से घी में वे चुरचुरे करके काड़े गए। (६) कड़्आहट (कड़्आ अंश) निकाल कर के करेंले काटे गये, तथा अदरल डाल कर और खट्टे करके वे तले गए। (७) सेम की फांकों खड़ी (समूची) रींधी गई, और शांक को छौंक कर और तदनंतर सोंधा करके उतारा गया। (८) समस्त तरकारियाँ सिद्ध हुई और समस्त जेंवन (भोज्य पदार्थ) ऊँचा (उत्हृष्ट) [तैयार] हुआ। (९) इस प्रकार उत्तम भोजन के तैयार करने में विचार यह-सामने रक्खा गया था कि पता नहीं जीमते समय [बादशाह को] क्या रच जाए और किस पर [उसकी] दृष्टि जा पहुँचे।

टिप्पणी—(१) सीझ्<िसिघ् = सिद्ध होना । (२) भूँजी<भिष्णअ<भिजत = भून कर बनाई गई तरकारी । रैता = रायता, राई डालकर दही में बनाया गया लौकी या किसी भी शाक का एक व्यंजन । (३) चुकक = नीखू और नारंगी के रस से बनी एक प्रकार की खटाई (दे० 'आईन-ए-अकबरी', जिल्द २, पृ० १८२) । अरिहन = तरकारी के रस को गाढ़ा करने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला बेसन या आटा । (४) घुंगार = होंग, जीरे आदि सुगंधोत्पादक पदार्थों की छौंक । कलव् = आग पर चढ़ाकर कुरकुरा करना । (६) करुअई = कड़्रु आहट, वह अंश जिसमें कुड़आहट होती है ।

घिरित कराहिन्ह वेहर धरा | भाँति भाँति सब पाकहिं बरा | एकिह स्त्रादि मिरिच सिउँ पीठे | स्त्रोरु जो दूध खाँड सों मीठे | भई मुँगोछी मिरिचैं परी | कीन्ह मुंगोरा स्त्रो गुरबरी | भई मेंथोरी सिरका परा | सोंठि लाइ के खिरसा घरा | मीठ महिउ स्रो जीरा लावा | भीज बरी जनु लेनू खावा |

खँडुई कीन्ह ऋँबचुर तेहिं परा । लौंग लाइची सिउँ खँडि घरा । कड़ी सँवारी ऋौ डुभुकोरी । ऋौ खँडवानी लाइ बरोरी । पान लाइ के रिकवछ छौंके हींगु मिरिच ऋौ ऋाद । एक कठहँडी जैंवत सत्तरि सहस सवाद ॥५४६॥

अर्थ—(१) घी कड़ाहों में अलग रक्खा था, [जिसमें] भाँति-भाँति के बड़े पक रहे थे। (२) एक अदरक और मिर्च के साथ पीठे हुए थे और दूसरे जो थे वे दूध तथा खाँड से मीठे किए हुए थे। (३) मुँगौछी हुई (वनी) थी, जिसमें मिर्चे पड़ी हुई थीं, और म्गबड़ा तथा गुड़बड़ा भी किए (बनाए) गए थे। (४) मेंथौरी हुई (बनी) थी, जिसमें मिरका पड़ा था और सोंठ लगाकर खिरमा रक्खा गया था। (५) मीठा मही था ओर उसमें जीरा लगाया (पड़ा) हुआ था; उसमें जो बड़ी भीन रही थी, वह खाने में ऐसी [मुलायम] थी मानो नबनीत हो। (६) खंड्ई भी (बनाई) गई थी जिसमे अमचुर पड़ा हुआ था; वह लौंग तथा इलायची के नाथ खंडित कर के रक्खी गई थी। (७) कड़ी सँबारी गई थी,और डुभकौरी भी, और खंडवानी लगा कर बरौरी भी [सँबारी गई थी]। (८) [अरबी के] पत्ते लगाकर रिकवळ [बनाए गए थे] जो हीग, मिर्च तथा अदरक से छौके हुए थे। (९) [इन व्यंजनों की] एक-एक कठहंडी जीमते समय सत्तर सहस्र [प्रकार के] स्वाद [प्राप्त] होते थे।

टिप्पणी—(१) बेहर<विहिष्डिअ<विघटित = अलग किया हुआ। (२) आदि< आर्वक = अपरक। पीट् = [उड़द आदि की] पिट्ठी से तैयार करना। (३) मुंगौछी = मूँग की पीठी का एक व्यंजन जिसमें अरवी आदि के पत्ते पड़ते हैं। नुंगौरा<मुगग-वडअ<मुद्ग—वटक = मूँग का बड़ा। गुरबरी = भीठी बड़ी। (४) मेंथौरी = मेथी की बड़ी। खिरसा = दूध से बना हुआ एक प्रकार का मीठा व्यंजन। (५) मही < मियत = मट्ठा। लैनू < नवनीत। (६) खँडई = पकाकर जमाए हुए बेसन के टुकड़ों का एक व्यंजन। (७) डुमकौरी = भिगोई हुई पकौड़ी। खँडवानी < जब्ड + पानीय = खाँड का पानी। बरौरी = [उड़द की?] बड़ी। (८) पान < पण्ण < पणं = पत्ता। रिकवछ = उड़द की पीठी में अरवी के धत्ते मिलाकर बनाए और पीठी के रसे में पकाए हुए बड़े। (९) कठहंडी < काष्ठ-भाष्डिका = काठ का बर्सन।

तहरी पाकि लोनि स्त्रौ गरी । परी चिरौंजी स्त्रो खुरुहुरी । धिरित भूँ जि के पागा पेठा । स्त्रो भा स्त्रंकित गुरँव 'गरेठा । चुंवक लोहड़ा स्त्रोटा खोवा । भा हलुवा धिउ करें निचोवा । सिखरन सोंधि छुनाई गाढ़ी । जामा दूध दिहउ मिउँ माढ़ी । स्त्रोर दिहउ के मोरँड वाँधे । स्त्रो संधान बहुत तिन्ह साँधे । में जो मिठाई कहीं न जाई । मुख मेलत खिनु जाड़ विलाई । मोंतिलाडु छाल स्त्रोर नुरकुरी । माँठ पेराक बुँद दुरहुरी । फेनी पापर भूँजे भए स्त्रेन परकार । में जाउरि पिछ्यारि सीमा मत्र जेंवनार ॥५५०॥ अर्थ—(१) तहरी पकी हुई थी, जो [देखने में] मुंदर और [बाने में] गल्फी

हुई (मुलायम) थीं ; उसमें चिरौंजी और खुरुहुरी (?) पड़ी हुई थीं। (२) घी में भून कर पेठा पागा गया था, और गरेठा गुरंब अमृत [तुल्य] हुआ (बना) था। (३) चुंबक के लोहे की कड़ाही में खोया औटा गया था ; वह हलुआ [जैसा] हुआ था, और उससे घी निचुड़ रहा था। (४) सोंधी (मुगंधित द्रव्यों से युक्त) मिखरन गाड़ी छनाई हुई थीं और साड़ी युक्त दूध का दहीं जमा हुआ था। (५) और दहीं के मोरड बाँधे गए थे, और बहुत से संधान (अँचार-चटनी) साँधे हुए थे। (६) जो मिठाइयाँ हुई (बनी) थीं, वे अकथनीय थीं, मुँह में डालने ही वे क्षण में विलीन हो जाती थीं। (७) मोतीचूर के लड़्डू, छालें (पपड़ियाँ?), मुरुकुरी, माँठ, पेराक, दुरहुरी और बृंदिया हुई (बनी)। (८) फेनी तथा पापड़ भूने गए थे जो अनेक प्रकार के हुए (बने) थे। (९) [पुनः] जाउर की पछियाउर हुई थी। इस प्रकार समस्त भोजन सिद्ध हुआ था।

टिप्पणी—(१) तहरी = चावल की खिचड़ी । खुरुहुरी <क्षुद्र फुल्ली (?) । (२) गुरंड = गुड़ के कीर में पकाया हुआ आम । गरेठा < गरिस्ठ = भारी, [क्षीरे से] भरा पूरा । (३) लोहडा = लोहे की कड़ाही (दे० 'बिहार पीजैट लाइफ़', पृ० १३१) (४) सिखरन <श्रीखण्ड (?) = दही और चीनी मिलाकर बनाया गया एक घोल । सिउँ < समम् = साथ । (५) मोरंड < मयूराण्ड = मोदक । संधान = अँचार-चटनी । सांघ < सं मा = भिलाना, कुछ पदार्थों को भिलाकर कोई व्यंजन तैयार करना । (७) छाल < खल्ला [दे०] = बल्कल [की आकृति की पण्ड़ी] । मुरुकुरी < मुरुविक = इमरती (?) । माँठ = बड़ी मठरी । पराक = गोझा, गुझिया । ढुरहुरी = ढुल्कने वाली, गोल । (८) फेनी = फेन के रंग का मैदे का एक व्यंजन (९) जाडिर = चावल की नमकीन खीर (दे० 'बिहार पीजैट लाइफ़' पृ० ३५०)। पछियाडिर = अंत में परसा जाने वाला मीठा व्यंजन ।

जेति परकार रसोड़ बखानी | तब भइ जब पानी सौं सानी | पानी मूल परेग्वो कोई | पानी बिना सवाद न होई | श्रांवित पानि न श्रंवित स्त्राना | पानी मों घट रहें पराना | पानि दूध महँ पानी घीऊ | पानि घटे घट रहें न जीऊ | पानि चटे घट रहें न जीऊ | पानी माहँ समानी जोती | पानिहि उपजे मानिक मोती | पानी सब महँ निरमिर करा | पानि जो हुवे होइ निरमरा | सो पानी मन गरब न करई | सीस नाइ खाले कहँ ढरई | मुहमद नीर गँभीर जो सो नै मिले समुंद | भरे तं भारी होइ रहे छूँ हो बाजहि दूद ॥५५१॥

अर्थ--(१) [ऊपर] जितनी प्रकार की रेमोई वर्णित हुई है, वह तेव हुई जब पानी मे मानी गई। (२) पानी ही समस्त [रसोई का] मूल है, कोई भी इस बात को देख ले; विना पानी के स्वाद की स्थिति नहीं है। (३) अमृत [वास्तव में] पानी ही है, अमृत अन्य (इससे भिन्न कोई पदार्थ) नहीं है। पानी से ही शरीर में प्राण रहता है। (४) पानी दूध में है, पानी घी में है, और पानी के घट जाने पर जीव भी शरीर

में नहीं रहता है। (५) पानी में ज्योति समाई होती है, और पानी में ही माणिक्य-मुक्ता उत्पन्न होते है। (६) पानी ही [सृष्टि के] ममस्त पदार्थों में निर्मल कला का है, [इसीलिए] जो पानी का स्पर्श करता है, वह निर्मल हो जाता है। (७) [किन्तु[ वह पानी गर्व नहीं करता है, [उल्टे] सिर झुका कर नीचे की ओर ढुलक जाता है। (८) मुहम्मद कहता है, जो पानी (मनुष्य) गंभीर (गहरा) होता है, वह निमत हो कर समुद्र (ईव्वर) में जा मिलता है। (९) जो पात्र (मनुष्य) [इस पानी से] भरे होते हैं, वे भारी होते हैं. और जो रीते रहते हैं, वे तो दुंदुभी (नगाड़े) [की भाँति] का-सा शब्द करते है।

टिप्पणी—(१) जेति<यावत्=जितना । बलान्<वक्लाण=वर्णन करना । (२) परेल्<प्रेक्ष्य=देलना । (६) करा<कला । (९) छूँछ<तुच्छ=रीता, लाली । दुंद<दुंद्हि<दुंद्भि (?) = नगाड़ा ।

सीभि रसोई भएऊ बिहानू । गढ़ देखे गवने सुलतानू । कँवल सहाइ सूर सँग लीन्हा । राघो चेतिन त्रागें कीन्हा । तेतखन श्राइ वेवान पहूँचा । मन सो त्राधिक गँगन सौं ऊँचा । उधरी पँवरि चला सुलतानू । जानहुँ चला गँगन कहुँ भानू । पँवरि सात सातो खँड बाँकी । सातो गढ़ि काढ़ी दे टाँकी । जानु उरेह काटि सब काढ़ीं । चित्र मूरति जनु बिनवहिं टाढ़ीं । स्त्राजु पँवरि मुख भा निरमरा । जौं सुलतान श्राइ पगु धरा । लख लख वैठ पँवरिया जिन्ह सों नवहिं करोरि । तिन्ह सव पँवरि उधारी ठाढ भए कर जोरि ॥५५२॥

अर्थ--(१) रसोई सिद्ध हुई और प्रभात हुआ; गढ़ देखने के लिए मुल्तान गया। (२) कमल (पिद्यनी) की प्राप्ति में सहायक (मरजा?) को उस सूर्य (सुल्तान) ने साथ लिया और राघव चेतन को उसने अपने आगे किया। (३) उसी क्षण (अविलंव) [मुल्तान का] विमान [गढ़ पर] आ पहुँचा, वह मन से अधिक [बेगवान]और आकाश से अधिक ऊँचा था। (४) राजपौरि उघाड़ी (खोली) गई और सुल्तान [आगे] चला, मानो सूर्य ही आकाश [पर चढ़ने] के लिए चला हो ! (५) [गढ़ के] मात खंडों में वॉकी (सुदृढ़) मात पौरियाँ थी, वे सातों टॉकी के द्वारा गढ़कर काढी (निकाली) गई थी। (६) उन पौरियों पर बनी हुई आकृतियाँ ऐसी लगती थी [मानो वे मभी उरेहों (रेखा-चित्रों) को काट कर निकाली (उभाड़ी) गई हो. अथवा वे चित्रों [यथा भिन्ति-चित्रों] की मूर्त्तियाँ हों जो खड़ी-खड़ी निवेदन कर रही हों। (७) आज उन पौरियों का मुख निमल हो गया क्योंकि मुल्तान ने आकर [उनमें] पैर रक्खा। (८) एक-एक लाख पौरी-रक्षक उन पौरियों पर बैठे हुए थे, जहाँ करोड़ों मिर झुकाते थे। (९) उन्होंने उन पौरियों को उघाड़ा (खोला) और वे [वादशाह के सम्मुख] हाथ जोड़ कर खड़े हो गए।

टिप्पणी—सीझ्<िसिध् = सिद्ध होना, तैयार होना। (१) बिहान<िवहाण [दे०] = प्रभात। (२) सहाय = किसी कार्य अथवा किसीकी प्राप्ति में सहायक। (३) तेतखन<

तत्क्षण । (४) पँवरि<प्रतोली = मुख्य द्वार । (५) बाँकी<बंक < वक्र । (६) उरेह < उल्लेह < उल्लेख = रेखांकित आकृति । (८) पँवरिआ = प्रतोली-रक्षक । नव् < न ग् = निमत होना, झुकना । (९) उबार् < उग्बाड् < उद्बाटय् = उबाड़ना, खोलना ।

सातहुँ पँवरिन्ह कनक केवारा । सातहुँ पर वाजहिं घरियारा । सातहुँ रंग सो सातहुँ पवरी । तव तहुँ चढ़ै फिरें सत मँवरी । खँड खँड साजी पालक पीढ़ी । जानहुँ इंद्र लोक की सीढ़ी । चंदन विरिख सुहाई छाँहा । खंबित कुंड भरे तेहि माहाँ । फरें खजेहजा दारिवँ दाखा । जो छोहि पंथ जाइ सो चाखा । सोने क छात सिंघासन साजा । पेठत पँवरि मिला ले राजा । चढ़ा साहि चितजर गढ़ देखा । यव संसार पाँव तर लेखा । साहि जबहि गढ़ देखा कहा देखि के साजु । कहिंद्य राज पर ताकर सरग करे जो राजु । । ५५३।।

अर्थ—(१) सातों पौरियों में सोने के किवाड़ थे, और सातों पर घड़ियाल वजते थे। (२) उन सातों पौरियों के [अलग-अलग] सात रंग थे. और उन पर तभी कोई चढ़ सकता था जब कि सात भांवरें (चक्कर) फिर लेता था। (३) प्रत्येक खंड में पालक-पीढ़ी ऐसी सजी (वनी) हुई थी मानो वह इन्द्रलोक की मीढ़ी हो। (४) वहाँ चंदन के वृक्षों की सुखद छाया थी, और उस [छाया] में अमृत के कुण्ड भरे हुए थे। (५) खाद्य-भज्ये, दाड़िम—द्राक्षा आदि फले हुए थे और जो उस मार्ग से जाता, वहीं उन्हें चल्न सकता था। (६) सोने का छत्र और सिहासन सजाग्रा हुआ था। सुल्तान ने जैसे ही पवरी में प्रवेश किया, [आगे से] ले कर राजा उससे मिला। (७) [जव] इस प्रकार चढ़ कर सुल्तान ने जिसी राड़ को देखा, तो उसे समस्त संसार पैरों के तले जात हुआ। (८) वादशाह ने जैसे ही वह गढ़ देखा, उसकी सज्जा देख कर उसने कहा, (९) "राज्य स्फुट रूप में (सचमुच) उसी का किहए जो [इस प्रकार] स्वर्ग में राज्य करता हो।"

टिष्पणी—(१) केवार < कवाड़ < कपाट । घरिआर = घड़ी का समय पूरा होने पर बजाया जाने वाला घंटा । (३) पालक पीडी < पर्यं क्रक-पीठ = सीढ़ियों के बीच बीच में पड़ने वाली चौड़ी सीढ़ियाँ, जो चढ़ने वालों को सुस्ताने के लिए सुविधा देती हैं। (५) खजेहजा < खाद्य-भज्य = अपने प्रकृत रूप में खाए जाने वाले तथा भून कर खाए जाने वाले फल-शाकादि । दाख < जाक्षा = किशमिश-मुनक्का । (६) छात < छत्त < छत्र । (९) फुर < फुड < स्फुट = स्पष्ट, व्यक्त, विश्वद ।

चिह गढ़ ऊपर वसगित देखी । इंद्रपुरी मो जानु विसेखी । ताल तलाव सरोवर भरे । त्रौ क्रॅवराउँ चहूँ दिसि फरे । कुँवा बावरी भाँतिन्ह भाँती । मढ़ मंडप तहँ मे चहुँ पाँती । राय राँक घर घर सुख चाऊ । कनक मँदिल नग कीन्ह जराऊ । निसि दिन बाजिहाँ मादर तृरा । रहस कोड सव लोग सेंदूरा । रतन पदारथ नग जो बखाने । खोरिन्ह महँ देखित्र छिरित्राने । मँदिल मँदिल फुलवारी बारी। बार वार तहँ चित्तरसारी। पाँसा सारि कुँवर सब खेलिहिं स्रवनन्ह गीत स्रोनाहि। चैन चाउ तस देखा जनु गढ़ छुँका नाहिं।।५५४।।

अर्थ—(१) गढ़ के ऊपर चढ़ कर [मुल्तान ने] चित्तौर की बस्ती देखी, और उसे ऐसा लगा कि मानो वह कोई विशिष्ट इन्द्रपुरी हो। (२) ताल, तालाव, और सरोवर भरे हुए थे, और आग्नाराम चारो ओर फले हुए थे। (३) भांति-भांति के कूप और वापिकाएँ थीं, और गढ़ (मंदिर) और मंडप वहाँ चारों ओर पंक्तियों में [बनाए] हुए थे। (४) राजा-रंक [प्रत्येक] के घर में सुख—चाव था कनक-मंदिरों में नगों का जड़ाव किया हुआ था। (५) रात-दिन मर्दल और तूर्य बजने रहते थे और मभी लोग, हर्ष और कौनुक में रंगे रहते थे। (६) रत्न, पदार्थ, तथा जो [बहुमूल्य] नग विणत किए गए हैं, उन्हें वहाँ की गिलयों में छिटका देखा। (७) घर-घर में फुलवारी और वाटिका थी, और द्वार-द्वार पर वहाँ चित्रशालिका थी। (८) नारे कुमार या तो पाँसा और गोटियाँ खेल रहे थे, अथवा कानों से गीत मुन रहे थे; (९) वहाँ पर उसने ऐसा मुख और ऐसा हर्पोल्लास देखा मानो गढ घेरा ही न गया हो।

टिप्पणी——(१) बसगित = बस्ती । (२) तलाव<तलाग<तडाग=मरोवर, तालाव । अँबराउँ <आम्राराम=आम का बाग्र । (३) बावरी <वापी । (५) मादर< मर्दल=मृदंग की जाति वा एक बाजा । रहस<रभस् = हर्ष । कोड<कोड्ड [दे>] = कौतुक । (७) बारी <वाडिआ=बाटिका । बार<वार<हार । (८) पाँसा<पार्श्व= [चौपड़ का]पासा । सारि<शारि=[चौपड़ को]गोटी। ओनाय्=कान लगाना, सुनना ।

देखत साहि कीन्ह तहुँ फेरा | जहुँ मँदिल पदुमावित केरा | श्रास पास सरवर चहुँ पासाँ | माँक मँदिल जनु लाग श्रकासाँ | कनक सँवारि नगन्हि सब जरा | गँगन चाँद जनु नखतन्ह भरा | सरवर चहुँ दिसि पुरइनि फुली | देखा बारि रहा मन भूली | कुँवर लाख दुइ वार श्रगोरे | दुहुँ दिसि पँवरि ठाढ़ कर जोरे | सारदूर दुहुँ दिसि गढ़ि काढ़े | गल गाजिह जानहु रिसि ठाढ़े | जावँत कहिश्रे चित्र कटाऊ | तावँत पँवरिन्ह लाग जराऊ | साहि मँदिल श्रम देखा जनु कविलास श्रनूप | जाकर श्रम धौराहर सो रानी केहि रूप | । पूप्पा

अर्थ--(१) देखते-देखते वादशाह ने वहाँ फेरा किया जहाँ पद्मावती का मंदिर (प्रासाद) था। (२) उसके आस-पाम चारों ओर मरोवर थे, और उनके मध्य में वह मंदिर [इतना ऊँचा था] मानो आकाश में लग (मिल) रहा हो। (२) वह सोने से सँवार कर सब का सब नग-जिटत था, और ऐसा लगता था मानो आकाश में नक्षत्रों में पूरित चन्द्रमा हो। (४) सरोवरों में चारों ओर कमिलिनी फूली (विली) हुई थी, उन सरोवरों का जल देख कर [बादशाह का] मन भूला रहा। (५) दो्लाख कुमार उसके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे, और वे [उम मंदिर की] पौरि के दोनों ओर हाथ जोड़े हुए खड़े थे। (६) [उस पौरि के] दोनों ओर शार्दूल (शरभ) गढ़ कर

बनाए हुए थे ; [वे इस प्रकार लग रहे थे] मानो कोध में खड़े होकर वे गड़गड़ा रहे हों (७) जितने [प्रकार थे] भी चित्र और कटाव कहे जा सकते है, उतने [प्रकार के] उन पौरियों मे हुए थे और उनमें जड़ाव के पत्थर भी लगे हुए थे। (८) बादशाह ने वह मंदिर इस प्रकार देखा मानो वह अनुपम कैलाम (शिवलोक) ही हो,।(९) [और उसने मन में कहा,] "जिस [रानी] का ऐसा धवलगृह (प्रासाद) है, वह रानी किस [अनुपम] रूप की होगी ?"

टिप्पणी—(४) पुरइनि<पुडइणी<पुटिकनी = कमिलनी । (५) बार<वार< द्वार । अगोर्=प्रतीक्षा करना, बाट देखना । (६) सारदूर<शार्दूल=शरभ । <गलगाज्<गलगर्ज् = गड़गड़ाना । (८) किवलास<कैलास=शिवलोक । (९) धौराहर<धवलगृह=प्रासाद ।

नाँघत पँगरि गए खँड साता । सोनै पुहुमि विछावन राता । श्राँगन साहि टाट्र भा श्राई । मँदिल छाँह श्रांति सीतिल पाई । चहूँ पास फुलवारी वारी । माँम सिंघासन धरा सँगारी । जनु वसंत फुला सब सोने । हँसिह फूल विगसिर्ह्ह फर लोने । जहाँ सो टाँउ दिस्टि महूँ श्राया । दरपन भा दरसन देखरांग । तहाँ पाट राखा मुलतानी । वैठि साहि मन जहाँ सो रानी । कँगल सहाय सुर सौं हँसा । सुर क मन सो चाँद पहूँ बसा । सो पे जान पेम रस हिरदें पेम श्राँकूर । चंद्र जो गसै चकोर चित नैनन्ह श्राय न सूर ॥५५६॥

अर्थ--(१) पौरियों को लाँघने हुए वे सातवें खंड में पहुँचे। [उस खंड में] फर्श सोने की थी, और विछावन लाल था। (२) बादशाह आँगन में आकर खड़ा हुआ, उस मंदिर में उसे अत्यधिक शीतल छाया प्राप्त हुई। (३) चारो ओर फुलवारियाँ और वाटिकाऍ [बनी हुई] थीं, बीच में सॅबार कर सिंहासन रक्खा गया था। (४) [उन फुलवारियों और वाटिकाओं में] मानो वसंत सोना होकर फूल रहा था; फूल हॅम रहे थे और सुदर फल विकसित हो रहे थे। (५) जहाँ वह स्थान दृष्टि में आया, [उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो] वह [उसके लिए] दर्पण हो गया था, जिसमें [उसका अपना] हप दिखाई पड़ रहा था। (६) वहाँ पर [बादशाह का] सुल्तानी सिंहासन रक्खा गया, [जिस पर] बादशाह बैठ गया, किन्तु उसका मन वहाँ लगा हुआ था, जहाँ रानी (पद्मावती) थी। (७) कमलिनी (पद्मिनी) की सहायों (सिंखयों) ने सूर्य (अलाउद्दीन) के सम्मुख [किचित्] हाम किया, किंतु मूर्य (अलाउद्दीन) का मन तो चंद्र (पद्मिनी) पर वस रहा था [उनके हास पर उसने ध्यान न दिया]। (८) हो न हो, वहीं प्रेम के रस को जानता है जिसके हृदय में प्रेम अंकुरित होता है। (९) यदि चकार के चित्त में चन्द्रमा बस रहा है, तो उसे सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है।

टिप्पणी—(१) नाँघ्<लङ्घ् । पुहुमि<पृथ्वी = फ़र्श । (२) ठाढ़<ठड्ढ<स्तब्घ=बड़ा । (६) पाट<पट्ट=फलक, सिहासन । (७) सहाय=सहायिका, सखी । मेरी 'जायसी-ग्रंथावली' में पाठ 'सुभाय' था, डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने 'सहाइ' का

सुझाव दिया है, जो अधिक संगत और इसिलए स्वीकार्य है, यद्यपि अर्थ के विषय में मेरा मत भिन्न है । उन्होंने 'कँवल सहाय' का अर्थ सरजा किया है ; किन्तु 'सरजा' बादशाह के सम्मुख हास नहीं कर सकता था, वह तो उसका भृत्य था ।

रानी घौराहर उपराहीं | गरबन्ह दिस्टिन करहिं तराहीं | सखीं सहेलीं साथ बईटी | तपे सृर सिंस त्राव न डीटी | राजा सेव करें कर जोरें | त्राजु साहि घर त्रावा मोरें | नट नाटक पनुरिनि त्राो वाजा | त्रानि त्रखार सबै तहँ साजा | पेम क लुबुध बहिर त्राो त्रांघा | नाच कोड जानहुँ सब धंधा | जानहुँ काठ नचावें कोई | जो जियँ नाँच न परगट होई | परगट कह राजा सों वाता | गुपुत पेम पदुमावति राता | गीत नाद जम धंधा धिकै विरह के त्राँच | मन की डोरिलागि तेहि टाँई जहाँ सो गहि गुन खाँच।।५५७।।

अर्थ—(१) रानी (पद्मावनी) धवलगृह (प्रामाद) के ऊपर थी, और गर्व के कारण दृष्टि नीचे नहीं कर रही थी। (२) वह मिन्यों-महेलियों के माथ वंठी थी। नीचे सूर्य (अलाउद्दीन) तप रहा था किन्तु वह चन्द्र (पद्मावनी) दृष्टि नहीं आ रहा था। (३) राजा हाथ जोड़े हुए [मुल्तान की] सेवा कर रहा था, कि आज उसके घर वादशाह आया था। (४) उसने नट, नाटक, पानुरें, वाद्य—इनका अखाड़ा ला कर सब कुछ वहाँ सजा कर रक्खा था। (५) किन्तु प्रेम—लुब्ध तो बहरा और अंधा होता है; उसके लिए नृत्य और काँतुक मव [झूठे] धंधे होते है। (६) [उसें अपने संबंध में ऐसा लग रहा था] मानो वह कोई काठ [का पुतला] हो जिमे कोई नचा रहा हो, किन्तु उसके जी में जो नृत्य चल रहा हो, वह प्रकट न हो रहा हो। (७) प्रत्यक्ष तो वह राजा (रन्त-मेन) से वातें कर रहा था, किन्तु गुप्त रूप से वह पद्मावती पर अनुरक्त था। (८) उसके लिए गीत और वाद्य लोक-धंधे जैसे थे, क्योंकि वह स्वयं विरह की अग्नि में तप्त हो रहा था; (९) उसके मन की [यथा पुतले की] डोरी तो उस स्थान पर लगी हुई थी जहाँ वह (उसको नचाने वाला) उस गुण (डोरी) को पकड़ कर खीच रहा था।

टिप्पणी—(१) धौराहर < धवलगृह = प्रासाद । (४) अखार < अक्षवाटक । आघाट = अखाड़ा, नर्तक-गायक-मंडली । (५) कोड < कोड्< होन् । (८) नाद = वाद्य । धिक् = तपना, तप्त होना ।

गोरा बादिल राजा पाहाँ | राउत दुवौ दुवौ जनु बाहाँ | श्राइ स्रवन राजा के लागे | मूसि न जािह पुरुख जौ जागे | बाचा परिख तुरुक हम बूभा | परगट मेरु गुपृत छर सृभा | तुम्ह न करहु तुरुकन्ह सो मेरू | छर पे करिह अंत के फेरू | बैरी किंटन कुटिल जस काँटा | सो मकोइ रहि चूरिहि आँटा | सतुरु कोटि जौं पाइत्र गोटी | मीठे खाँड जैंवाइस्र रोटी | हम सो खोछ के पावा छातु | मूल गए सँग रहै न पातु |

इही किस्न बिल बार जस कीन्ह चाह छर बाँघ । हम बिचार ऋस ऋावे मेरिह दीज न काँघ ॥५५८॥

अर्थ---(१) राजा के पास (उसके पार्व्वर्ती) गोरा और वादिल थे ; दोनों रावत थे और दोनों मानो [राजा के] दोनों बाहु थे। (२) वे आकर राजा के कानों में [कहने] लगे. "यदि मनुष्य जागता रहे तो उसे मसा नही जा सकता है। (३) वचन की परख करके हम ने तुर्कों को समझ लिया है ; प्रकट रूप में वे मेल रखते हैं, किन्तु गुप्त रूप में उन्हें छल सूझता है । (४) तुम तुर्कों से मेल न करो ; अंत के दाव में वे हो न हो छल करते ही हैं। (५) कठिन वैरी काँटे जैसा कुटिल होता है; वह मकोय की भांति वने रहने पर च्र-च्र करके ही निपटता है। (६) शत्रु की कोटि में यदि [चौपड़ की] गोट भी पाइए तो [यह नीति है कि] उसे मीठी खाँड के साथ रोटी जिमाइए ∫और इसी नीति का पालन वादबाह भी कर रहा है ; इसके मधुर ब्यवहार से हमें धोखा न खाना चाहिए]। (७) ओर यदि ओछा कर्म (धोखा) करके यह [हमारे] छत्र (राजा) को पा गया, तो मूल के जाने पर उसके साथ का पत्ता भी नहीं रहता है (राजा के वश में हो जाने पर उसके सामंतादि भी वश में हो जाते है)। (८) जिस प्रकार कृष्ण ने बिल के द्वार पर पहुँचकर छल से उसे बाँघा था, उसी प्रकार यह भी [तुभ्हारे गढ़ में आकर] छल से तुम्हारा वन्धन करना चाहता है। (९) इस-लिए हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि मेल को कंघा न दिया जाए (अगीकार न किया जाए)।

टिप्पणी—(१) राउत<राअउत्त<राजपुत्र । (२) मूस्<मुष्=चुराना, अपहरण करना । (५) सो मकोयः । आँटा : तु० झाँखर जहाँ सो छाडहु पंथा । हिलींग मकोइ न फारहु कंथा । (३७.६) आँट् = कर पाना, कर निबटना । (६) गोटी < गुटिकः=[चौसर कीं] गोटी । (७) ओछ<नुच्छ=ओछा कर्म, बुराई । छात<छत्त<छत्र । पात<पत्त<पत्र । (८) बोर<वार=हार ।

सुनि राजा हियँ वात न भाई | जहाँ मेरु तहँ ऋस नहिं भाई | भंदिहि भल जो करें भलु सोई | ऋंतहु भला भले कर होई | सनुरु जो विख दें चाहे मारा | दीजं लोन जानु विख सारा | विख दीन्हे बिखधर होइ खाई | लोन देखि होइ लोन बिलाई | मारें खरग खरग कर लई | मारें लोन नाइ सिर देई | कौरवँ विख जों पंडवा दीन्हा | ऋंतहुँ दाँउ पंडवन्ह लीन्हा | जो छर करें ऋोहि छर बाजा | जेसें सिंघ मंत्रसा साजा | राजें लोन सुनावा लाग दुहूँ जस लोन | ऋगए कोंहाइ मंदिल कहँ सिंघ जानु ऋगेगोन ॥५५६॥

अर्थ—(१) राजा को यह बात मुनकर पसंद न आई, [और उसने कहा,] "हं भाई, जहाँ पर मेल होता है, वहाँ ऐसी बात नहीं [होती है]। (२) बुरे के साथ भी जो भलाई करे, वहीं भला है; और अंत में भी भले का भला ही होता है। (३) शत्रु बिद विष दें कर मारना चाहता है और उसे आप अपना लवण (उपकार) दीजिए, तो मानो आपने उसे विप ही सरकाया (दिया)। (४) विप देने पर वह विपधर (सर्प) हो कर खाएगा, जब कि लवण (उपकार) देख कर वह [स्वतः] लवण हो कर विलीन हो जाएगा। (५) खड्ग से मारने पर वह हाथ में खड्ग लेगा, और लवण (उपकार) से मारने पर वह सिर झुका देगा। (६) कौरवों ने जो पांडवों को विप दिया, तो अंत तक भी पांडवों ने दाँव लिया। (७) जो छल करता है, छल [लौट कर] उसी पर बजता है (जाता है), जिस प्रकार सिह ने [छल करके] मंजूपा माजी थी (अपने छल के परिणाम-स्वरूप वह मंजूपा में वन्द हुआ था)।" (८) राजा ने जब [शत्रु के साथ] लवण (उपकार) [का सिद्धान्त] सुनाया, वह उन दोनों को [जले पर] लवण जैसा लगा। (९) वे त्रुद्ध होकर (स्ट कर) अपने घर को [इस प्रकार] चले आए मानो सिहों ने अपगमन किया हो [उन्हें हार कर या असफल हो कर पीछे हटना पड़ा हो]।

टिप्पणी—(३) सार्<सारय्=सरकाना । (४) बिला<िव+ली=विलीन होना । (७) बाज्<वज्ज<व्रज्=जाना । जैसे सिंध मंजूसा साजा : कया है कि एक सिंह पिंजड़े में बन्द था । उसे एक ब्राह्मण ने जब उसके अनुनय विनय करने पर निकाल दिया, वह ब्राह्मण को ही खाने के लिए दौड़ा । ब्राह्मण ने जब इस पर आपित्त की तो सिंह ने कहा कि मनुष्य तो मेरा भक्ष्य है, पाने पर उसे छोड़ना न चाहिए । झगड़ा न निपटता देख कर उन्होंने पंचायत की शरण ली । पंचों ने कहा, "तुम दोनों की बातें हम ठीं क ठींक समझ नहीं पा रहे हैं; यदि तुम दोनों अपनी पूर्व की स्थितियों में हो जाओ तब मामला स्पष्ट हो ।" यह सुनकर सिंह जब पिंजड़े में चला गया, उसे पुनः उसमें बन्द कर दिया गया। (९) कोहाय्<कृष् = कोश करना। औगौन<अपगमन = [हार कर या असफल हो कर] पिंछे हुटना।

राजा कें सोरह सें दासी | तिन्ह महँ चुनि कार्ड़ा चोरासी | वरन वरन सारी पिहराई | निकास में दिल हुतें से कें आई | जनु निसरीं सब बीर बहूटीं | रायपुनी पिंजर हुति हूटीं | सबे प्रथम जोवन सौ सोहीं | नैन बान ख्रो सारँग भींहीं | मारहिं धनुक फोर्र सर ख्रोहीं | पनघट घाट ढंग जेत होहीं | काम कटाप्व रहें चित हरनी | एक एक तें ख्रागिर धरनी | जानहुँ इंद्र लोक तें काड़ीं | पाँतिन्ह पाँति भई सब टार्ड़ा | साहि पूँछ राघो कहुँ सर तीखे नैनाहुँ | तों जो पदुमिनी वरनी कहुँ सो कवन इन्ह माहँ ।।५६०।।

अर्थ—(१) राजा (रत्नसेन) के यहाँ सोलह सै दासियाँ थी, उनमें उसने चौरासी दासियों को चुन कर ले लिया। (२) उन्हें उम ने रंग-रंग की साड़ियाँ पहनाई और वे राज-भवन से निकल कर [वादशाह की] सेवा के लिए आ गई। (२) वे सभी ऐसी लगती थीं मानो वीर वहूटियाँ निक्ली हों, अथवा पिजड़े से निकल कर आई हुई रायमुनियाँ हों। (४) सभी यौवन की प्रथमावस्था से शोभित थीं, वे वाण जैसे नेत्रों (दृष्टि) और शार्क्स (धनुष) जैसी भौंहो वाली थी। (५) वे उन धनुषों (माँहों) को

फेरती हुई उसी बाण (दृष्टि) से, चाहे वे पनघट पर हों, चाहें घाट पर हों, जितने भी भ्रमर (रिसक) होते, उन्हें मारा करतीं। (६) अपने कामपूर्ण कटाक्षों से वे चित्त को हरण करने वाली [बनी] रहती और वर्ण में एक से एक आगे थीं। (७) वे मानो इन्द्रलोक से निकाली (लाई) हुई थी। वे सब पंक्तियों-पंक्तियों में [आ] खड़ी हुईं। (८) बादबाह ने [इन्हें देखकर] राघव से पूछा, ''बाणों जैसे तीक्ष्ण नेत्रों की (९) जिस पिद्यनी का तूने वर्णन किया था, बता वह इनमें से कौन है?''

टिप्पणी—(३) राएमुनी=एक प्रकार की छोटी लाल चिड़िया। (४) सारँग< शार्झ=सींगों से बना हुआ धनुष। (५) ढंग [दे०]=भूमर। (६) कटाख< कटाक्ष। आगरि<अग्र=आगे, बढ़ी-चढ़ी। (८) तीःब<तीक्षण।

दीरघ श्राउ पुहुमिपति भारी । इन्ह महँ नाहिं पदुमिनी नारी । यह फुलवारि सो श्रोहि की दासी । कहँ वह केत भँवर सँग वासी । वह सो पदारथ एइ सब मोंती । कहँ वह दीप पतँग जेहि जोती । ये सब तरईं सेव कराहीं । कहँ वह सिस देवत छपि जाहीं । जो लाहि सूर कि दिस्टि श्रकासू । तब लिंग सिस न करें परगामू । स्मृनि के साह दिस्टि तर नावा । हम पाहुन एक मँदिल परावा । पाहुन उपर हेरे नाहीं । हना राहु श्ररजुन परिछाहीं । तपे बीज जस धरती सूख बिरह के बाम । पदिशी

अर्थ—(१) [राघव ने उत्तर दिया,] 'हे महान् पृथ्वीपित, आपकी आयु लंबी हो । इनमें वह पिंचिनी नारी नहीं है। (२) यह फुलवारी [जिमे आप देख रहे है], उस [पिंचिनी] की दानियाँ हैं; इनमें कहाँ वह केतकी है जिसके नाथ भ्रमर निवास करते हैं? (३) वह [पिंचिनी] पदार्थ (हीरा) है, और ये सब मोतियाँ है; वह दीपक इनमें कहाँ हैं जिसकी ज्योति पर [नुम] पितगा [बने हुए] हो। (४) ये सब तारिकाएँ हैं जो उस [शिंश की] सेवा करती है। इनमें वह शिंश कहाँ है, जिसे देखते ही ये छिप जाती हैं? (५) जब तक सूर्य की (तुम्हारी) दृष्टि आकाश में ऊपर (पद्मावती के झरोखे की ओर) लगी रहती है, तब तक वह शिंश (पद्मावती) प्रकाश नहीं कर सकती है।" (६) यह सुनकर बादशाह ने दृष्टि को नीची कर लिया; उसने मन में कहा, "हम अतिथि हैं, और यह मंदिर पराये का है। (७) अतिथि ऊपर नहीं देखता है। अर्जुन ने राधा-वेथ [पानी में] प्रतिच्छाया को देखते हुए किया था [अतः मैं भी उस का दर्शन प्रतिच्छाया में कर सकता हूँ]।" (८) बीज धरती में तप्त हो हा है, और विरह की धूप में मूख रहा है; (९) पता नहीं कव 'मुदृष्टि करके वह [घन] वरम जाए कि मेरा तनु तस्वर हो कर [नूतन] जन्म अहण कर ले!"

टिप्पणी—(१) आउ<आयु। पुहुमि<पृथ्वी। (२) केत<केतकी। (४) तरई< तारिका। (६) पाहुन<प्राघुण=अतिथि, मेहमान। (७) राहु<राहा<राधा= लक्ष्य-वेध के लिये रक्खी गई एक पुतली जो चकाकार घूमती रहती थी, जित्रकी बाई आँख को बिद्ध करना होता था। (१) जाम<जम्म्<जन्=उत्पन्न होना।

सेव करहिं दासी चहुँ पासाँ । श्राछरी जानु इंद्र कबिलासाँ । कोइ लोटा कोंपर ले श्राईं । साहि समा सब हाथ घोवाईं । कोइ श्रागे पनवार बिछावहिं । कोड जेंवन सब ले ले श्राविहं । कोई माँड जाहिं घरि ज़री । कोई मात परोसिह पूरी । कोई ले ले श्राविहं थारा । कोइ परसिहं वावन परकारा । पिहरि जो चीर परोसे श्राविहं । दोसरें श्रोरु वरन देखराविहं । बरन बरन पिहरिहं हर फेरा । श्राव सुंड जस श्राछरिन्ह करा । पुनि सँघान बहु श्रानिहं परसिहं वृक्तिं वृक । करें सँवार गोसाई जहाँ परें किछु चूक ।। प्रदिशी

अर्थ-(१) [बादशाह के] चारों ओर दासियाँ इस प्रकार सेवा कर रही थीं, मानो अप्सराएँ कैलास (शिवलोक) में इन्द्र की कर रही हों। (२) कोई लोटा और कोंपर ले आईं और उन्होंने बादशाह की सभा [के सभ्यों] का हाथ धुलाया। (३) कोई उनके आगे पत्तल बिछाने लगीं, कोई समस्त [प्रकार के] भोजन ले ले कर आने लगीं।(४) कोई [दो-दो करके] जुड़ी हुई माँड (एक प्रकारकी रोटियाँ) परस जाती थीं, कोई भात और पूरियाँ परस रहीं थी। (५) कोई थालों को ले लेकर आनी थीं और कोई वावन प्रकार [के व्यंजनों को] परसती थी। (६) जो चीर पहन कर वे एक बार परसने आती थीं, दूसरे अवसर पर आने पर वे [सिन्न रंग के वस्त्र पहनने के कारण] और ही रंग की दिखाई पड़नी थीं। (३) वे हर फेरे में रंग-रंग के परिशान धारण करती थीं, [और आती हुई इस प्रकार लगती थीं] मानो अप्सराओं का झुड आ रहा हो। (८) पुन: वे बहुत-से अचार-चटनी लानी थीं, और उन्हें मुट्ठी-मुट्ठी भर परसती थीं; (९) और जहाँ कहीं कोई चूक हो जाती थीं, उनका स्वामी (रत्नसेन) उसे सँवारता (ठीक करता) था।

टिप्पणी—(१) आछरि<अच्छरि<अप्सरस्=अप्सरा। (२) कोंपर=परात। (३) पनवार<पर्णमाला=पत्तल। (४) माँड<मंडअ<मण्डक=एक प्रकार की रोटी। (दे० २८४. २) जूरी<जुडिअ [दे०]=आपस में जुड़ी हुई। (८) बूक<बुक्कः [दे०]=मुट्ठी।

जानहुँ नस्रत रहिंह रिब सेनाँ । बिनु सिस सूरिह भाव न जेंनाँ । सब परकार फिरा हर फेरें । हेरा बहुत न पाना हेरें । परी असूफ सबै तरकारी । लोनी विना लोन सब खारी । मंछ छुत्रे आवहिं कर काँटे । जहाँ कॅनल तहँ हाथ न आँटे । मन लागेउ तेहि कॅनल की डंडी । भावे नहिं एको किउहंडी । सो जेंन नहिं जाकर भूखा । तेइ बिनु लाग जानु सब रूखा । अनुभावत चाल बैरागा । पंच अंनित जानहुँ विस्व लागा ।

बैठि सिंघासन गूँजे सिंघ चरै नहिं घास l जौं लहि मिरिग न पांचे भोजन गर्ने उपास ॥५६३॥

अर्थ--(१) [वे दासियाँ अलाउद्दीन की सेवा काली हुई ऐमी लग रही थीं ] **मानो** 

नक्षत्र सूर्य की सेवा में हों, किन्तु बिना चन्द्रमा (पिद्मनी) के सूर्य (अलाउद्दीन) को भोजन अच्छा नहीं लग रहा था । (२) हर फेरे में समस्त प्रकार 'के व्यंजन फिरे, [और हर फेरे में ] उसे बहुत देखा पर ढूँढने पर भी उस व्यंजन को न पाया। (३) समस्त तरकारी असूझ पड़ गई; जो लवण युक्त थीं, और जो विना लवण की थीं सभी खारी लगीं । (४) मछलियाँ छूने पर हाथ में [उनके] कॉटे आ रहे थे और जहाँ कमलिनी (पद्मिनी) थी वहाँ तक हाथ नहीं ॲटता (पहुँचता) था। (५) बादशाह कामन उस कमल दण्ड (पद्मिनी की शरीर-यध्टि) पर लगा हुआ था, इसलिए उसे एक भी कठहंडी का व्यजन भी नही अच्छा लग रहा था। (६) वह भोजन तो वहाँ था नही जिसकी उसे भुख थी, और उसके बिना उसे [शेष] सब [भोजन] रूखा लग रहा था । (७) विना इच्छा के जब विरक्त भाव से वह उसे चखता था, तो पञ्चामृत मानो उसे विप प्रतीत होता था। (८) [भले ही] सिह अपने सिहासन पर बैठा-बैठा गूँजता (दहाड़ता) रहता है, किन्तु घास नहीं चरता है ; (९) जब तक वह कोई मृग नहीं पाता है, [अन्य | भोजनों को प्राप्त करके भी वह उपास ही। गिनता (मानता) है।

टिप्पणी—(१) नखत<नक्षत्र<तारक गण । (४) आँट्=पूरा पड़ना । (५)कठहंडी <काष्ठ भाण्डिका =काठ का पात्र, जिसमें रसोई के व्यंजन रक्खे जाते हैं। (६) रूख<रुक्ष=रसहीन । (९) उपास<उपवास=भूखा रहना ।

पानि लिहें दासीं चहुँ त्र्योरा । त्र्यंत्रित वानी भरें कचोरा । पानी देहिं कपूर के वासा । पियै न पानी दरस पियासा । दरसन पानी देइ तो जीयौं । बिनु रसना नैनन्ह सौं पीयौं । पीउ सेवाती बुंदहि श्रघा। कौनु काज जौ बरिसै मघा। पुनि लोटा कोंपर लै श्राईं। कै निरास श्रब हाथ धोवाईं। हाथ जो घोवे बिरहि करोरा । सँवरि सँवरि मन हाथ मिरोरा । विधि मिलाउ जासौं मन लागा । जोरि न तोरु पेम कर तागा । हाथ घोइ जस वैठेउ ऊमि लीन्ह तस साँस।

सँवरा सोई गोसाई **दे**हि निरासहि श्रास ॥५६४॥

अर्थ--(१) पानी लिए हुए दासियाँ चारों ओर [खड़ी] थीं ; वह पानी अमृत-वर्णी था और कच्चोलों में भरा हुआ था। (२) वे उस कप्र से सुवासित पानी को [पीने के लिए] दे रही थीं, किन्तु [म्ल्तान] उस पानी को नही पी रहा था क्योंकि वह तो [पद्मावती के] दर्शनों का प्यासा था। (३) [वह मन में कहता था,] "[उस पिंचनी के ] दर्शन का कोई पानी दे तो जीऊँ [अन्यथा मर जाऊँगा], और उसे रसना से न पी कर नेत्रों से पीऊँ । (४) पपीहा स्वानी के विन्दुओं से अघाता है, मघा नक्षत्र [का मेघ] वरसा भी तो उसे [उससे] क्या प्रयोजन ?" (५) [दासियाँ] पुनः लोटा और कोपर (परात) लाई, और पुनः [बादशाह को] निराश करके इस बार [उसका] हाथ धुला गई । (६) वह विरही जो कटोरे में हाथ धो रहा था, वह [सच पूछिए तो ] मन मे [अपने विरह का] स्मरण कर-करके [अपने] हाथ मल रहा था । (७)[वह विधाता से यही मना रहा था,] ''हे विधाता, उससे मिलन करा जिससे मन लगा हुआ

है ; प्रेम का सूत्र जोड़ कर उसे मत तोड़ !" (८) ज्योंही वह हाथ घो कर बैठा, उसने ऊभ कर साँस ली (९) और उसने उसी मालिक का स्मरण किया [और कहा], "मुझ निराश को आशा दे !"

मै जेवनार किरा ख़ँडवानी | किरा ख्ररगजा कुंकुहँ बानी | नग ख्रमोल सौ थारा भरे | राजें सेवा ख्रानि कै घरे | बिनती कीन्ह घालि गियँ पागा | ऐ जग सूर सीउ मोहि लागा | ख्रांगुन भरा काँप यह जीऊ | जहाँ मान रहे तहें न सीऊ | चारिहुँ खंड भान ख्रस तपा | जेहि की दिस्टि रैनि मिस छपा | कँवल भान देखे पे हँसा | ख्रो भानहि चहे परगसा | ख्रौ भानहि ख्रिस निरमिर करा | दरम जा पाव साइ निरमरा | रतन स्याम तहँ रैनि मिस ऐ रिव सिमिर संवार | करु सुदिस्टि ख्रौ किरिया देवस देहि उजियार ॥४६५॥

अर्थ—(१) ज्यौनार हो गई तो खाँड का पानी फिरा, और कुकुमवर्ण का अरगजा फिरा। (२) अमूल्य नग, सौ थालों में भरे हुए, राजा ने ला कर [वादशाह की] सेवा में रक्खें। (३) [तदनंतर] उसने [अपने] गले में पाग डाल कर विनती की, "एं जगत् के सूर्य, मुझे शीत लग रहा है। (४) अवगुणों से भरा हुआ यह जीव काँप रहा है, [यद्यपि] जहाँ पर भानु होता है वहाँ पर शीत नहीं रहता है। (५) हे भानु तुम चारो खंड में इस प्रकार तप्त हुए हो कि जिसकी वृष्टि पड़ने पर रजनी का अंधकार छिप गया है। (६) कमल भानु को देख कर, हो न हो, हँसता (खिलता) है, और भानु को [इसीलिए] प्रकाशित [देखना] चाहता है। (७) और भानु की ऐसी निर्मल कला होती है कि जो ही उसका दर्शन पाता है, वही निर्मल हो जाता है। (८) किन्तु, रत्नसेन अब भी रजनी के उसी अंधकार में श्यामवर्ण का [वना हुआ] है; हे सूर्य, तू उसके तिमिर का महार करः! (९) उस पर सुदृष्टि और कृपा कर और उसे उज्ज्वल दिन दे!"

टिप्पणी--(१) खँडवानी<खण्ड े पानीय = खाँड का पानी।अरगजा≔एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य । (३) घाल्<घल्ल् [दे०] = डालना । गिय<ग्रीवा ।(४)सीउ< शीत । (५) रैनि<रयणी<रजनी । (७) करा<कला । (९) उजिआर<ओऽजब्य ।

सुनि विनती विहँसा सुलतानू | सहसहुँ करा दिपै जस भानू | इ्यनु राजा तें साँच जड़ात्रा | भै सुदिस्टि सो सीउ छड़ात्रा | भान की सेत्रा जाकर जीऊ | तेहि मिस कहाँ कहां तेहि सीऊ | प्वाहि देस इ्यापन करु सेत्रा | च्योरु देउँ माँडो तोहिं देेेेेेे | स्वीक पक्षान पुरुख कर बोला | धुव सुमेरु ,तेहि उपरे डोला | बहुरि पसाउ दीन्ह नग सुरू। लाम देखाइ लीन्ह चह मुरू। हँसि हँसि वोलै टेकै काँग। प्रीति सुलाइ चहै छरि वाँघा। मांया बोलि बहुत के पान साहि हँसि दीन्ह। पहिलों रतन हाथ के चहै पदारथ लीन्ह।।५६६।।

अर्थ—(१) इस विनती को सुन कर सुल्तान हॅस पड़ा, [और ऐसा प्रतीत हुआ] जैसे अपनी सहस्रों कलाओं से भानु दीप्त हुआ (चमक उठा) हो। (२) [उसने कहा,] "अवश्य, ऐ राजा, तू सच ही शीत खाया हुआ है; अव मेरी दृष्टि हो गई और मैंने तेरा शीत छुड़ा दिया। (३) जिसका मन सूर्य की सेवा में है, उसे अंधकार कहाँ और शीत कहाँ? (४) अपना देश भोग और मेरी सेवा कर; मैं तुझे [अपनी ओर से], हे देव, मांडव [गढ़] और दे रहा हूँ।(५)पुरुष का बोल पाषाण की रेखा होता है, उसके बोल उपड़ने (उखड़ने) पर ध्रुव और सुमेरु [जैसे अविचल पदार्थ] भी डोल जाएँ।" (६) पुनः (तदनंतर) उम सूर्य (सुल्तान) ने नग (रत्त-रत्तसेन) को पसाव (उपहार) दिए, [क्योंकि] वह लाभ दिखा कर मूल (पिंचनी) को लेना चाहता था। (७) वह [रत्नसेन से] हँस-हँस कर बोल रहा और उसके कंथे का सहारा ले रहा था, [क्योंकि] उमें उस प्रीति में भुला कर उमें छल में बाँधना (बन्दी करना) चाहता था। (८) बहुतेरी मया (स्नेहपूर्ण कृपा) [की बाते] कह कर बादबाह ने [रत्नसेन को] हँसने हुए पान दिया, (९) [क्योंकि] वह पहले रत्न (रत्नसेन) को हाथों में करके पदार्थ (पिंचनी) को लेना चाहता था।

टिप्पणी—(१) दिप् < दिप्प< दिप्प<

मया सूर परमन भा राजा। साहि खेल सँतरज कर साजा। राजा है जो लहि सिर घामू। हम तुम्ह घरिक करहिं बिसरामू। दरपन साहि पँत तहँ लावा। देखौं जबिहं भरोखें स्त्रावा। खेलिहें दुवो साहि स्त्री राजा। साहि क रुख दरपन रह साजा। पेम क लुबुध पयादें पाऊँ। चलै सीहँ ताकै कोनहाऊँ। घोरा दे फरजी वँद लावा। जेहि मोहरा रुख चहै सो पावा। राजा फील देइ सह माँगा। सह दे साहि फरजी दिग खाँगा। फीलिह फील दुकावा भए दुवौ चो दंत। राजा चहै बुरुद भा साहि चहें सह मंत।।५६७॥

अर्थ--(१) सूर्य (अलाउद्दीन) की मया (स्नेहपूर्ण कृपा) से राजा (रत्नसेन)

प्रसन्न हो गया, [तो] बादशाह ने शतरंज का खेल सजाया। (२) [उसने कहा,] "हे राजा जब तक सिर पर घाम है, हम-तुम एक घड़ी भर विश्राम करें।" (३) [तदनंतर] जहाँ उसका पैनाना था, वहाँ बादशाह ने एक दर्पण लगा लिया [और सोचा कि] जब पिंचनी [अपने] झरोखे पर आएगी, वह [उसमे] उसे देख लेगा। (४) बादशाह और राजा दोनों [शतरंज] खेल रहे थे, किन्तु वादशाह का रुख दर्पण पर सजा (जमा) हुआ था। (५) प्रेम का लुख [शतरंज के] ध्यादे की गित से खलता है, वह चलता सामने है, किन्तु देखता (मृहरे मारता) कोण की ओर (तिरछे) है। (६) उसने अपना घोड़ा देकर (चल कर) फरर्जी-बंद की चाल चली, और [उस चाल] के लिए जिन मृहरों का जो रुख (स्थान) वह चाहता था. वह पा गया। (७) राजा ने फ़ील (हाथी) चल कर बादशाह से शह बचने को कहा, तो बादशाह शह बचकर अपने फरजी की दिशा में हट गया (पिछड़ गया)। (८) अब राजा ने अपने फ़ील को बादशाह के फ़ील पर ढकेल (चला) दिया, और दोनों चौदंत हो गए। (९) राजा चाहता था कि बादशाह [उसके फ़ील को मार कर] बुर्द कर दे [क्योंकि] उसके पास अपने बादशाह के अतिरिक्त एक ही दो मृहरे थे], किन्तु बादशाह उसे शह मात देना चाहता था।

टिप्पणी—(३) झरोखा<जालाक्ष=जालियों का बना गवाक्ष। (६) फरजी-बंद=शह देने की वह चाल जिसमें किसी मुहरे के बल पर फ़रजी को आगे बढ़ाकर शह दी जाती है। (७) फील<फ़ील [फ़ा०] = हाथी का मुहरा। खाँग = हटना, पिछड़ना, यथा: हाँ अब कुसल एक पै माँगो। पेम पंथ सत बाँधि न खाँगो। (१४९.५)(८),चौदंत=शतरंत के खेल में वह स्थिति जिसमें दोनों पक्ष के हाथी एक दूसरे के सम्मुख आ जाते हैं फिर भी एक दूसरे को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति से हटने पर शह हुई रहती है। (९) बुग्द<बुर्द [फा०]=शतरंज के खेल की वह स्थिति जब कि एक के पास बादशाह के अतिरिक्त कोई मुहरा शेष नहीं रह जाता है और बाजी मात नहीं होती है।

सूर देखि श्रोइ तरईं दासीं। जहँ सित तहाँ जाइ परगासीं। सुना जो हम ढीली सुलतानू। देखा श्राजु तपे जस भानू। ऊँच छत्र ताकर जग माँहाँ। जग जो छाँह सब श्रोहि की छाँहाँ। बैठि सिंघासन गरबन्ह गूँजा। एक छत्र चारिहुँ खँड मूँजा। सौंह न निरित्व जाइ श्रोहि पाहीं। सबै नविहं के दिस्टि तराहीं। मिन माँथे श्रोहि रूप न दूजा। सब रुपवंत करिह श्रोहि पूजा। हम श्रस कसा कसौटी श्रारस। तहूँ देखु कंचन कस पारस। पातसाहि ढीली कर कत चितउर महँ श्राव।. देखि लेहि पदुमावित हियँ न रहै पिछताव।।४६८।।

अर्थ--(१) सूर्य (अलाउद्दीन) को देख कर वे दामी-तारिकाएँ वहाँ पर जाकर प्रकाशित हुई जहाँ शशि था (पिंचनी थी)। (२) [उन्होने कहा,] "हमने जो दिल्ली के सुल्तान को सुना था, आज उसको देखा भी; वह सूर्य जैसा तपता है। (३) उसका छत्र संसार में ऊँचा है, और जगत् में जो छाया (मुख-शांति) है, उसके, छत्र की ही छाया है (उसके मुशासन के ही कारण है)। (४) वह सिहासन पर बैठ कर गर्ववश दहाड़ता रहता है, और वह चारों खंडों का भोग एक छत्र होकर करता है। (५) उस पर सम्मुख से दृष्टि नहीं डाली जा सकती है. सभी उसे नीची दृष्टि कर के निमत होते हैं। (६) उसके मस्तक पर मणि [की आभा] है, और उसके रूप का दूसरा। कोई नहीं है; समस्त रूपवान् उसकी पूजा करते हैं। (७) इस प्रकार हमने उसे अपने आदर्श की कसौटी में कम कर देखा है [किन्तु हमारा आदर्श ही क्या है?]; ऐ पारस, तू भी देख कि वह कैमा कंचन है [तू ही उसको ठीक-ठीक परख सकती है]। (८) दिल्ली का वादशाह [पुनः] क्यों चिनौर में आने लगा ? (९) उसे. ऐ पद्मावती, देख ले, कि हदय में पछतावा न रहे।"

टिप्पणी--(१) तरई<तारिका । (४) भुँज्<भुज्=भोग करना । (५) सौँह<सउँह<सम्मुख । (७) आरस<आदर्श । मेरे 'जायसी ग्रंथावली' संस्करण में पाठ 'आरसि' दिया हुआ है । डाँ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने 'आरस' का सुझाव दिया है, जो अधिक संभव है, इसिल्ए स्वीकार्य है । पळताव<पश्चात्ताप ।

बिगिस जो कुमृद कहें सिंस टाँऊ । बिगसा कँवल सुनत रिंब नाऊँ ।
भै निसि सिंस धोराहर चड़ी । सोरह करा जैसि बिधि गड़ी ।
बिहँसि भरोखें स्त्राइ सरेखी । निरित्य साहि दरपन महँ देखी ।
होतिह दरस परस भा लोना । धरती सरग भएउ सब सोना ।
रुख माँगत रुख तासौं भएउ । भा सह माँत खेल मिटि गएऊ ।
राजा भेदु न जाने भाँपा । भै बिख नारि पवन बिनु काँपा ।
राघों कहा कि लागि सुपारी । लें पौढावहु सेज सँवारी ।
रैनि बिहानी भोर भा उटा सूर तव जागि ।
जौं देखें सिंम नाहीं रही करा चित लागि ।।५६६।।

अर्थ--(१) इस प्रकार विकसित हो कर कुमुदिनियों (दासियों) ने जब शिश (पिद्मिनी) के स्थान पर यह बान कही, कमिलिनी (पिट्यिनी) सूर्य के नाम को सुनते ही विकसित हो गई। (२) रात हो गई तो वह शिश (पिद्मिनी) धवलगृह (प्रासाद) पर चटी, वह सोलह कलाओं से युक्त थी, जैसा उसे विधाना ने निर्मित किया था। (३) [जब] हॅमती हुई झरोले में आकर उसने [अपनी सिखयों की बात की] सत्यता आँकी, निरख कर बादशाह ने उसे दर्पण में देख लिया। (४) दर्शन होते ही उसका लावण्यपूर्ण स्पर्श हो गया, [जिसके परिणाम स्वरूप] धरती और आकाश सव स्वर्ग हो गया। (५) [शतरज के खेल में] वादशाह ने रुख (ऊँट) माँगा, तो उस (पिद्मिनी) से उसका रुख (सम्मुखत्व-सामना) हुआ; शह मात [और बादशाह मत्त] हो गया और खेल मिट गया। (६) राजा इस छिपे भेद को नही जान पाया कि [उमकी] नारी अलाउदीन के लिए विष हो गई थी और इसी कारण वह बिना पवन के भी काँप रहा था। (७) राधव ने कहा, "इसे सुपारी लग गई है, और शैया सँवार कर उस पर इसे लिटा दो। (८) रजनी समाप्त हुई, प्रभात हुआ, तब सूर्य (अलाउदीन)

जागा और उठा। (९) और किन्तु जब उसने देखा कि शशि (पद्मिनी) नहीं है, उसकी कला उसके चित्त में लग रही।

टिप्पणी—(२) धौराहर<धवलगृह = प्रासाद । (३) झरोखा<जालाक्ष । सरेख<संलिख् = सत्यता आँकना, परखना, रेखाएँ खींच कर (कस कर) देखना । (४) लोन<लवण = लावण्यपूर्ण । (५) रुख<रुख [फ़ा॰] = [१] शतरंज का एक मुहरा, ऊँट, [२] मुँह । (७) लाग सुपारी = सुपारी कभी-कभी नशीली होती है, अथवा कभी-कभी उसका बीज उसमें रह जाता है तो वह एक प्रकार की गर्मी पैदा करती है । इसी को सुपारी लगना कहते हैं । (८)बिहाय्=प्माप्त होना । (९)करा<कला ।

भोजन पेम सो जान जो जेंगा। भँवर न तजे बास रस केगा।
दरस देखाइ जाइ सिस छपी। उठा भान जस जोगी तपी।
राघो चेतिन साहि पहुँ गएउ। सूरुज देख कॅवल बिल भएऊ।
छत्रपती मन कहाँ पहुँचा। छत्र तुम्हार गँगन पर ऊँचा।
पाट तुम्हार देवतन्ह पीठी। सरग पतार रैनि दिन डीठी।
छोह त पलुहै उक्त रुखा। कोह त मिह सायर सब मूखा।
सकत जगत तुम्ह नावै माँथा। सब की जियनि तुम्हारे हाथा।
दिन न नैन तुम्ह लावहु रैनि बिहावहु जागि।
छात्र विनेत स्रस सोए काहे वेलँव स्रसि लागि।।५७०।।

अर्थ—(१) [किसी विशिष्ट] भोजन का प्रेम वह जानता है जो उसे जीमता है, [इसीलिए] भ्रमर केतकी का वास और रस नहीं छोड़ता है। (२) जिसका शिंश अपना दर्शन दिखा (करा) कर जा कर छिप रहा हो, ऐसा सूर्थ (अलाउद्दीन) एक [ऐसे] योगी अथवा तपस्वी जैसा उठा [जिसे अपनी साधना की सिद्धि झलकी हो] (३) राघव चेतन वादशाह के पास गया, तो उसने देखा कि सूर्य (अलाउद्दीन) के लिए कमिलिनी (पिंधनी) विप हो गई थी। (४) उसने कहा, "छत्रपति, तुम्हारा मन कहाँ जा पहुँचा था? तुम्हारा छत्र तो आकाश से भी ऊँचा है। (५) तुम्हारा सिहासन देवताओं की पीठ पर है, और तुम्हारी दृष्टि में आकाश और पाताल रान दिन रहते है। (६) तुम्हारी कृपा हो तो सुख कर लकड़ी हुआ वृक्ष पुनः अंकुरित हो जाए, और तुम्हारा कोध हो तो पृथी और सागर—सभी कुछ सूख जाएँ।(७) समस्त जगत् तुम्हें मस्तक झुकाता है, और समस्त प्राणियों का जीवन तुम्हारे हाथों में है। (८) [इसीलिए] दिन में तुम नेत्र नहीं लगाते (नहीं सोते) हो और रातें भी जाग कर व्यतीत करते हो, (९) किन्तु अब (आज) तुमने निश्चित होकर सोए। क्यों ऐसा विलंब [तुम्हारे जागने में] हुआ ?"

टिप्पणी—–(१) केवा < केअअ < केत = केतकी । (५) पाट<पट्ट = फलक, सिंहासन । (६) पलुह्<परुह् = अंकुरित होना, हरा भरा होना । (८) बिहाव्< वि+हा=परित्याग करना, व्यतीत करना ।

देखि एक कौकुन हों रहा। श्रहा श्रँतरपट पै नहिं श्रहा। सरवर एक देख मैं सोई। श्रहा पानि पै पानि न होई। सरग श्राइ धरती महँ छावा । श्रहा घरति पै घरति न श्रावा । तेहि महँ जस पुनि मंडप ऊँचा । करहि श्रहा पै कर न पहूँचा । तेहि मंदिल मूरति में देवी । बिनु तन बिनु जिय जियें विसेखी । चाँद सँगुरन जनु होइ तपी । पारन रूप दरस दें छपी । श्राय तहँ चनुरदमी जिउ तहाँ । भान श्रामावस पावे कहाँ । बिगमा केंवल मरग निसि जनहुँ लौकि गा बीजु । भीर डाह मा मानुहि राघो मनहिं पतीजु ॥५७१॥

अर्थ—(१) बादबाह ने उत्तर दिया, "मैं एक कौतुक देखता रह गया ; [उस कौतुक के और मेरे बीच] अन्तरपट था भी और नहीं भी था। (२) मैने एक मरोवर देखा ; उसमें पानी था और पानी नहीं भी था। (३) आकाश आकर धरती पर छा रहा था; था वह धरती पर ही. पर वह धरती पर आया भी नहीं था। (४) पुनः जैसे उसमें एक ऊँचा मंडण था, जो हाथ [की पहुँच] में था फिर भी [जिसके पास तक] हाथ न पहुँचता था। (५) उस मदिर में मैं ने एक मूर्त्ति देखी ; वह बिना शरीर और बिना जीव की थी, पर वह जीव (चेतना) के विषय में औरों से विशिष्ट भी थी। (६) वह मानों पूर्ण चन्द्र हो कर तप्त हो रही थी, और वह पारस-रूप वाली दर्शन देकर छिप गई। (७) मेरा जीव अब वहाँ वस रहा है जहाँ वह चतुर्दशी का चन्द्र है; अब यह भानु [विच्छेद की] अमावास्या में उस [चंद्र] को कहाँ पा सकता है? (८) आकाश में रात्रि को वह कमलिनी उस प्रकार विकसित हुई थी मानो विजली कौद गई हो। (९) यह भी इस भानु के लिए भ्रमर-दाह हुआ, ऐ राघव, तू मन में प्रतीति कर।"

टिप्पर्णः—–(१) कौकुत <कौतुक । (३) सरग<हवर्ग = आकाश । (६) पारस< स्पर्श = स्पर्श मिण । (८) लौक = लपलपाना, चमकना । बीज<विज्जु<विद्युत् । भौर- डाह<भ्रमर-दाह=भ्रमर का कष्ट, भ्रमर कमल-कोष में बंद होकर जिस प्रकार का कष्ट पाता है। (९) पतीय्<पत्तिअ<प्रति+६ = प्रतीति करना, विश्वास करना ।

सौन्दर्य शरीर के माध्यम से व्यक्त होते हुए भी अशरीरी और दिव्य है, वह आकृति में व्यक्त होता है किन्तु उसकी कोई आकृति नहीं है, यही इस छंद में कहने का यत्न किया गया है।

श्रिति विनित्र देेशेउँ सो ठाढ़ी | चित के चित्र लीन्ह जिय काढ़ी | सिंघ के लंक कुंमस्थल जोरू | श्रंकुस नाग महावत मोरू | तेहि उपर भा कॅवल विगासू | फिरिश्रिल लीन्ह पुहुपरस बासू | दुहुँ खंजन विच वेंठेउ सुवा | दुइज क चाँद धनुक ले उवा | मिरिग देखाइ गवन फिरि किया | सिंम भा नाग सुरुज भा दिया | सुिठ उँचे देखत श्रोचका | दिस्टि पहुँचि कर पहुँचि न सका | सुजा विहूनि दिस्टि कन मई | गिहि न सकी देखत वह गई | राघो श्राघो होत जो कत स्राछित जियँ साध | श्रोहि विनु स्राघ वाय वर सकै त ले स्रपराध ||४७२॥

अर्थ--(१) "अत्यधिक विचित्र वात यह थी कि मैने उसे खड़ी देखा, और उसने मेरे चित्त में [अपना] चित्र [अक्ति] करके मेरे जीव को जिकाल लिया। (२) उसकी लंक (कटि) सिंह की थी. किन्तु [उसके ऊपर गज के] क्भस्थल [क्चो] का जोड़ा था. उस पर अंकुश (अलक-समूह) नाग का था.और उस पर महावत मोर (ग्रीवा के घप में) था। (३) उस पर कपल (मुख) विकसित हो यहा था, जिस पर फिरने (मॅडनने) हुए अलि (घुँघुराले बाल) उस पुष्प का रस और उसकी स्वास ले रहे थे। (४) दो फजन (नेत्र) थे, जिनके बीच में शक (नासिका के रूप में) बैठा हुआ था। और [उस शुक के पास ही] द्विनीया का चद्र (छलाट) धनुषो (भोहो) को लेकर उदित था। (५) [ऐसी] मृगी दिलाई पड़ी जो लीट कर चली भी गयी । [उसके मुडकर जाने पर] ললি (मुख) [के स्थान पर] नाग (वेणी) हो गया, ओर सूर्य (आझा-उत्साहपूर्ण चिन्न) के स्थान पर दीपक (निराश और भग्नोत्साह चित्त) हो गया । (६) अत्यधिक ऊंचाई पर उसे देख कर मैं आब्चर्यचिकत रह गया;दृष्टि ही [उसके पास तक] पहुँच पाई, हाथ [उसके पास तक] नहीं पहुँच सका। (७) दृष्टिर्र्भूभृजाविहीन क्यो हुई, कि वह उसे पकड़ न सकी और देखते-देखते वह चली गई ? (८) हे राघव, यदि इच्छा की पूर्ति हो गई होती, तो जी में [उसे पाने की] साध क्यो रहती ? (९) अब मै बिना मूल्य का हो रहा हूँ ; मेरे अपराध (मेरी असफलता और तज्जनित व्यथा) को अपने साहाय्य के वल में तू ले सके (हरण कर सके) तो [भले ही | ले ले (हरण कर ले) ।"

टिप्पणी—(१) ठाढ़ <ठड्ढ <स्तब्ध = खड़ा । (४) उव्<उग्ग्<उद्+गम् = निकलना । (६) औचक्=आश्चर्यचिकत होना । (७) सकी: मेरे 'जायसी ग्रंथावली' संस्करण में पाठ 'सके' था, जिसके स्थान पर डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने 'सकी' का सुझाव दिया है, जो अधिक संगत होने के कारण स्वीकार्य है । (८) आवौ<अग्यव = पृत्ति, तृष्ति । आछ्<अह्=होना । (९) आघ<अग्य = मूल्य, कीमत । बाय<बग्दाअ [दे०]=पाहाय्य, मदद । बर = बल । अपराध = असफलता, संसफलता जित्त कष्ट ।

रायों सुनत सीस भुइँ घरा । जुग जुग राज भान के करा । त्र्योहि करा त्र्यो रूप विसेखी । निस्चें तुम्ह पदुमावित देखी । केहिर लंक कुँभस्थल हिया । गीय मंजूर त्र्यलक रिपु दिया । कँयल बदन त्र्यों बास समीरू । त्यंजन नेन नासिका कीरू । भोहँ धनुक सिस दुइज लिजाटू । सब रानिन्ह उत्पर वह पाटू । सोई मिरिंग देखाइ जो गएउ । बेनी नाग दिया चित भएउ । दरपन महँ देखी परिखाँहीं । सो मूरित जेहि तन जिय नाहीं । सबहिं सिंगार बनी धिन त्राब सोई मत कीज । श्रम्भक जो लगुने त्राधर कें सो गहि के रस लीज ।।

अर्थ--(१) [कौतुक का यह विवरण] सुनते ही राघव ने अपना सिर [बादशाह के सम्मुख] भूमि पर रख दिया [और कहा,] तुम्हारा राज्य युगो -युगो तक भानु की कला की भाँति रहे। (२) तुमने उसी की कला और रूप का निरूपण किया है ४७४ पद्मावत

और निश्चय ही तुम ने पद्मावती का दर्शन किया है। (३) [तुम्हारे वर्णन का] किसरी उसकी किट थी, कुंभस्थल उसका हृदय था, मयूर उसकी ग्रीवा, थी, और [उस मयूर के] िरपु (नाग) को जो तुमने [अपने विवरणों में] दिया (बताया) है, वह उसकी अलक थी। (४) कमल उमका मुख था, और उसका सुवाम ममीर था, खंजन उसके नेत्र थे, कीर (श्कृ) उसकी नासिका था। (५) धनुष उसकी भौहें थी, द्वितीया का चद्रमा उसका ललाट था। [रत्नमेन की] समस्त रानियों के ऊपर वह पट्टराजी है। (६) वही उसका मृग भाव था जो वह इस प्रकार दिखाई पड़कर चली गई। [जाते समय] जो नाग [दिखाई पडा] था, वह उमकी वेणी थी, और जो दीपक था वह [तुम्हारा| चित्त था। (७) तुमने [उसे न देखकर] दर्पण में उसकी प्रतिच्छाया [मात्र] देखी, इसीलिए वह प्रतिमा ऐसी थी जिसके तन में जीव नहीं था। (८) वह स्त्री समस्त श्रुगारों से निर्मित है; इसिलए अब वह विचार कीजिए (९) कि उसकी जो अलके उनके अधरो से लगी [रह कर उनका रस लेती] रहा करती हैं, उन्हें पकड़ कर आप किस प्रकार वह (उन अधरों का) रस लीजिएगा।

टिप्पणी——(२) विसेख्<िविशेषय् =िविशेषण युक्त करना, निरूपण करना। (५) पाट<पट्ट = फलक, सिंहासन । (९) लगुन<लग्गुण = लगा रहने वाला, संग करने वाला।

मत भा माँगा वेगि वेवानू | चला सूर सँवरा श्रस्थानू | चलन पंथ राखा जो पाऊ | कहाँ रहन थिर जहाँ बटाऊ | पंथिक कहाँ कहाँ सुस्ताई | पंथ चलों पे पंथ सिराई | छर कीजे वर जहाँ न श्राँटा | लीजे फूल टारि के काँटा | बहुत मया सुनि राजा फूला | चला साथ पहुँचावे भूला | साहि हेनु राजा सीं बाँधा | बातन्ह लाइ लीन्ह गिह काँधा | विउ मधु सानि दीन्ह रस सोई | जो मुख मीठ पेट विख होई | श्रामिय बचन श्रों माया को न मुएउ रस भीजि | सन्ह मरें जों श्रंवित कन ताकहँ विख दीजि ॥४७४॥

अर्थ--(१) मंत्र [निश्चित] हो गया, तो वादशाह ने शीध विमान माँगा। सूर्य (अलाउदीन) चल पडा. और उसने अपने स्थान (दिल्ली) का स्मरण किया। (२) चलने के लिए यदि [किमी ने| पथ पर पैर रख दिया, तो उसे कहाँ स्थिर रहता जब वह पथिक हो गया? (३) पथिक कहाँ-कहाँ विश्वाम करें? मार्ग तो मार्ग चलने में ही. हो न हो. समाप्त होता है। (४) [नीति कहनी है] जहाँ वल न पूरा पड़ता हो, छल कीजिए, और काँटे को हटा कर फूल लीजिए (मार्ग की वाधाओं को हटा कर कार्य सिद्ध कीजिए)। (५) बादशाह की बहुतेरी मया (स्नेहपूर्ण कृपा) [की बाते] सुन कर राजा फूल उटा, और उन्हों में ] भूला हुआ वह बादशाह के साथ उसे पहुँचाने चला। (६) बादशाह ने राजा में प्रीति-सृत्र बाँधा और बातों में राजा को लगा कर उसका कथा थाम लिया। (३) घी और मधु सान कर उसने राजा को वही रस दिया जो मुख में (खाते समय) मधुर हो किन्तु पेट में पहुँच कर विष हो जाए। । (४)

अमृत [जैसे मधुर] वचनों और माया (छल-प्रपंच) के रसों में सिक्त हो कर कौन नहीं मृत हुआ ? (९) और, यदि शत्रु अमृत देने से मरता हो (मधुर व्यवहार से वश में आता हो) तो उसे विष क्यों दीजिए (उससे कठोर व्यवहार क्यों कीजिए) ?

टिप्पणी—(१) सँवर्<समर्<स्मृ=स्मरण करना । (३) सुस्ताय=स्वस्थ होना, विश्राम करना । सिराय्=समाप्ति पर आना । (४) ऑट्=पृरा पड़ना । (५) मया<माया (?)=स्नेहपूर्ण कृपा । (७) विष मधु सानि : घी तथा मधु का मिश्रण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ।

एहि जग बहुत नदी जल जुड़ा। कोन पार भा को निह् गुड़ा। को न अप्रेंघ भा अप्रैंखि न देखा। को न भएउ डिठियार सरेखा। राजा कहँ वियाधि में माया। तिज कविलास परे भुड़ँ पाया। जेहि कारन गढ़ कीन्ह अँगूठी। कत छोड़े जों आये मूंठी। सतुरुहि कोउ पाय जों याँथी। छाँड़ि आप कहँ करै वियाधी। चारा मेलि धरा जम माहूँ। जल हुंति निकसि सकति मुबकालू। मंत्रन्ह नाग पेटारें मूँदा। याँधा मिरिंग पेगु निहें खूँदा। राजा धरा आनि के आ पहिरावा लाह्। अप्रेंस लोह सो पहिरे जो चेत स्थामि कहँ दोह।।५७५।।

अर्थ--(१)इस संसार के नदी जल के निकट बहतेरे| उसके पार जाने को |इकट्ठे हुए, किन्तु इसे कौन पार कर सका है. और कोन इसमें |इसे पार करने के प्रयत्न में लगकर | नहीं डूबा है ? (२) जिसने अपनी ऑखों [को खोलकर उन | से देखा नहीं, ऐसा कौन है जो अन्धा न बना ? और जो देखने वाला था. ऐसा कौन है जो चत्र नहीं बना ? (३) राजा (रन्नसेन) के लिए [बादशाह के द्वारा की गई] वह माया (स्तेहपूर्ण कृपा) व्याधि हो गई, जिसके परिणाम-स्वरूप [चिनौरगढ के | कैलास (शिवलोक) को छोड़ कर उसके पाँव [ उसके बाहर की ] भूमि पर पड़े । (४) जिसके कारण बादशाह ने चिन्तौरगढ की अवग्ठिका की (आवेप्टन किया). उसको कब छोड़ता यदि वह मृट्टी मे आ जाता? (५) बत्रु कोयदिकोई बाँध पाए, तो उसे [तदनतर] मुक्त करके अपने लिए वह व्याधि करता है। (६) जैसे चारा डाल कर मछली को [जल में से ही] पकड़ लिया जाात है, जल से निकल आने पर कछ्वे की शक्ति मृत हो जाती है, [और उसे पकड़ा जा सकता है], (७) मंत्रों से नाग को पेटारे में बन्द किया जाता है ओर मृग को [जाल में] बाँघ (फॅसा)लेने परवह एकपग [भूमि को] भी खूँद (रौंद) नहीं सकता है। (८) [उसी प्रकार] राजा को [गढ़ के बाहर] ला कर [मुन्तान ने] पकड़ लिया और उसे लौह पहिना दिया (हथकड़ी-बेड़ी पहना दी)। (९) ऐसा लौह वही पहनता है जो स्वामी का द्रोह सोचता है ।

टिप्पणी——(१) जूड़ < युज् (?) = जुटना, इकट्ठा होना । (२) डिठियार < दृष्टिवाला । सरेख < संलेखित = ज्ञानी, चतुर । (३) किंबलास < कैलास = शिवलोक (४) अँगूठी<अंगुट्ठी<अवगुष्ठिका = आवेष्टन । (६) माँछ< मन्छ= मत्स्य । सकित< शिवत : मेरे 'जायसी ग्रंथावली' संस्करण में पाठ 'सकत' था । डॉ० वासुदेव

कारण अग्रवाल ने उसके स्थान पर 'सकित' पाठ का सुझाव दिया है, जो अधिक संगत होने के कारण स्वीकार्य है। काछू<कच्छप=कछुआ । (७) ख़ँद्<स्कुन्द = पैरों से रोंदना, कुचलना (९) स्थामि<स्वाभिन् ।

पायन्ह गार्ढ़ां बेरीं परीं | साँकिर गींव हाथ हथकरीं | स्रों घरि बाँधि मँजृमा मेला | स्रप्त सतुरुहु जिन होइ दुहेला | स्पृनि चितउर महँ परा भगाना | देम देस चारिहुँ खंड जाना | स्राजु नराए निर्पार जग मूँदा | स्राजु सिंघ मंजूमा मूँदा | स्राजु ससे रावन दम माँथा | स्राजु कान्ह कारी फन नाथा | स्राजु परान कंससेनि ढीला | स्राजु मीन संस्रासुर लीला | स्राजु परे पंडव बँदि माहाँ | स्राजु दुसासन उपरी वाहाँ | स्राजु धरा बिल राजा मेला बाँधि पतार | स्राजु सुर दिन स्राँथवा भा चितउर स्राधियार ॥५७६॥

अर्थ—(१) [र्त्नसेन के] पैरों में किठन बेड़ियाँ पड़ गई, गले में शृंखला और हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। (२) और उसे पकड़ कर कटहरे में डाल दिया गया; ऐसा दुर्हेल्य [दु:ख] शत्रु को भी न हो! (३) [राजा का बंदी होना] मुन कर चित्तौर में भाग पड़ गई और देश-देशान्तर में चारों खंडों को यह जात हो गया। (४) आज [मानो] नारायण (वामन) ने पुनः जगत् को पदाकान्त किया है; आज [मानो] पुनः सिह कटहरे में बन्द किया गया है, (५) आज [मानो पुनः] रावण के दम मस्तक गिरे है, आज [मानो पुनः] कृष्ण ने कालीय के फनों को नाथा है; (६) आज [मनो पुनः] कंम सेन ने प्राण छोड़े है, आज [मानो पुनः] मीन [अवतार] ने शंखामुर को निगला है, (७) आज [मानो पुनः] पांडव बदीगृह में पड़े हैं; आज [मानो पुनः] दुःशासन की बाहु उत्वाड़ी गई। (८) आज [मानो पुनः] वामन ने राजा बिल को पकड़ा और उसे बदी कर पाताल भेजा; (९) आज [मानो] दिन ही में मूर्य अस्त हो गया, चित्तौर में [इम प्रकार का] अंधकार हो गया।

टिप्पणी—(२) मँजूषा<मञ्जूषा = कठहरा । दुहेल< दुहें त्य । (४) खूँ द< स्कुन्द = कूद-फाँद करना, फाँदना, लाँयना । सिंह मंजूषा मेला : दे० ५५९.७ की टिप्पणी। (७) पंडव < पाण्डव। आजु परे पंडव बँदि माँहाँ : यहाँ कदाचित् वारणावत में कौरवों के छल से पांडवों के लाक्षागृह में पड़ने की ओर संकेत है। (४), (८) : (८) में वामन द्वारा बिल के बंदी किए जाने का उल्लेख है; (४) में भी वामनावतार की किसी घटना की ओर संकेत है, जो मेरी समझ में उनके द्वारा तीनों लोकों को माप लेने की है। ये दोनों घटनाएँ अलग-अलग अपने-आप में स्वतंत्र रूप से अप्रतिम महत्त्व की हैं : बिल जैसे महान् ऐश्वर्यशाली और साथ ही पुण्यात्मा दानव-राज को बंदी करना केवल विष्णु के लिए संभव था, और इसी प्रकार तीनों लोकों को भी तीन उगों का करना एकमात्र उन्हों के लिए संभव था। (५) तथा (६) में भी इसी प्रकार कृष्ण अवतार की दो प्रमुख घटनाओं की ओर संकेत किया गया है : एक है कालीय-दमन की और दूसरी है कंस-वय की।

देव मुलेमाँ की वँदि परा | जहँ लिंग दैव मर्वाह सत हरा | साहि लीन्ह गिंह कीन्ह पयाना | जो जहँ सनुरु सो तहाँ विलाना | म्वुरामान स्त्रो डरा हरेऊ | काँपा विदर घरा स्त्रस दैऊ | विधि उदौगिरि घवलागिरी | काँपी सिस्टि दोहाई फिरी | उवा सूर में सामुहँ करा | पाला पृटि पानि होइ ढरा | ढंडवे ढंड दीन्ह जहँ ताई | स्त्राइ सो डँडवन कीन्ह सवाई | दुंदि डाँड़ि सब सरगिह गई | पृहुमि जो डोली सो स्रस्थिर भई | पातसाहि ढीली महँ स्राइ वैठ सुख पाट | जिन्ह जिन्ह सीस उटाए घरती घरे लिलाट ||५७७||

अर्थ—(१) अब देव (हिन्दू राजा—रत्नसेन) अलाउद्दीन के वन्धन में उसी प्रकार पड़ गया जिस प्रकार देव (जिन) सुलेमान के बन्धन में पड़ा था। [इस का परिणाम यह हुआ कि] जहाँ तक भी देव (हिन्दू राजा) थे, उन सवका सत्त्व अपहृत हो गया। (२) वादशाह ने उसे पकड़ कर [दिल्ली को] प्रयाण किया, और उसके जो भी शहु जहाँ पर थे, वे वहीं पर विलीन हो गए। (३) खुरामान और हिरात डर गए, तथा बीदर [यह देख कर] कॉप उठा कि ऐसे देव (हिन्दू राजा) को [अलाउद्दीन ने] बन्दी किया है। (४) विंध्यिगिर, उदयगिरि और धवलागिरि [कॉप उठे] और मृष्टि ही कॉप उठी जव [अलाउद्दीन की] दुहाई किरी। (५) सूर्य उदय हो गया और उसकी कला सम्मुख हो गई. पाला फट गया और वह पानी हो कर दुलक गया। (६) जहाँ तक भी उसके दइपनियों ने दंड दिया, सबों ने आ कर [वादशाह को दंडवत किया। (७) उसकी दुदुभी [पृथ्वी तल पर] सब को इस प्रकार दंडित कर स्वर्ग लोक [के विद्रोहियों को दंडित करने के लिए] चली गई और पृथ्वी जो डोल उठी थी, वह स्थिर हो गई। (८) बादशाह दिल्ली में आकर सुख के सिहासन पर बैठा, (९) और जिन्होंने भी [विद्रोह में] सिर उठाए थे, उन्होंने [आकर] उसके सामने धरती पर माथे टेके।

टिप्पणी—(१)सुलेमां<सुलेमान[अ०] : कहा जाता है कि प्रसिद्ध यहूदी बादशाह सुलेमान ने कुछ जिनों को अपने वश में कर लिया था, और उनसे वह भाँति भाँति के ऐसे कार्य करवाता था जो मनुष्य द्वारा संभव नहीं थे।(२) बिलाय्<िव+ली= विलीन होना।(३) हरेउ<िहरात। बीदर = दक्षिण का प्रसिद्ध प्रदेश।(५) सामुँह<सम्मुख।(६) डंडवै> दण्डपित = दण्डनायक।(७) दुंदि< दुंदुहि = दुन्दुभी। डाँडि: मेरे 'जायसी ग्रंथावली' संस्करण में छापे की भूल से पाठ 'छांडि' छप गया है, जो अशुद्ध है, 'डाँडि' होना चाहिए था।

हवसी वंदिवान जियबधा | तेहि सौंपा राजा श्रागिदधा | पानि पवन कहँ श्रास करेई | सो जिय बिधक साँस निहं देई | माँगत पानि श्रागि ले धावा | मोंगरु हूँ एक श्राइ सिर लावा | पानि पवन तैं पिया सो पिया | श्रय को श्रानि देइ पापिया | तय चितउर जिय श्रहा न तोरें | पानसाहि है सिर पर मोरें |

जबिह हँकारिह है उठि चलना । सो कत करों होइ कर मलना । करों सो मीत गाढ़ि बंदि जहाँ । पानि पवन पहुचावै तहाँ । जल ऋंजुलि महँ सोवा समुँद न सँवरा जागि । ऋव घरि काढ़ा मंऋ जेउँ पानी माँगत ऋागि ॥५७८॥

अर्थ—(१) वन्दीगृह में जो हवशी जल्लाद (प्राणदण्ड देनेवाला) था, उम अग्निदाहक के हाथों में राजा को सौप दिया गया। (२) यदि कोई पानी और हवा की आशा करता, तो वह जल्लाद उस वन्दीगृह में [हवा जाने के लिए] साँस नहीं करता था। (३) राजा के पानी माँगते ही वह आग ले कर दौड़ा आया और राजा के सिर पर उसने एक मुँगरी जमा दी (४) [उसने कहा,] "तू ने [अव तक] जो पानी और हवा पी, वह पी; अव कौन, ऐ पापी, तुझे [पानी या हवा] ला कर देगा? (५) तब चिनार में तेरे जी में यह न रहा (हुआ) "वादशाह मेरे सिर पर है. (६) और जभी वह पुकारेगा, उठ कर चलना होगा, इसलिए वह कार्य क्यों किया जाय जिनमें [पीछे] हाथ मलना पड़े? (७) उसको मित्र बनाएं जो जहाँ प्रगाढ़ बन्दीगृह है, वहाँ भी पानी और पवन पहुँचाता है।" (८) [ऐ राजा,] तू [एक मछली के समान] अंजली भर जल में (थोड़े से वैभव) में [निश्चिन्त हो कर] सोयाहुआ था; तू ने जाग कर समुद्र (मुल्तान की अपार शक्ति) का स्मरण नहीं किया। (९) अव तू पकड़ कर निकाली हुई मछली के समान है, जिसे पानी माँगते समय आग ही मिलेगी।

टिप्पणी—–(१) बंदिवान = बन्दीगृह (दे० ६०४.३) । जियबधा = जीव-वध करनेवाला, जल्लाद । (२) साँस = हवा और प्रकाश की किरण आने के लिए किया गया छिद्र । (३) मोगर < मोगर < मुद्गर = मुँगरी । (९) मंछ = मत्स्य ।

(६)-(७) में किव सांकेतिक शैलों में कहना चाहता है कि परमेश्वर जब बुलाता है, मनुष्य को संसार छोड़ कर चलना पड़ता है, इसलिए उसे ऐसा कोई कार्यन करना चाहिए जिससे परमेश्वर के समक्ष पर्हुचने पर पश्चात्ताप करना पड़े। वही एक ऐसा मित्र है जो [माता के गर्भ जैसे] प्रगाढ़ बंदीगृह में भी पानी और पवन पहुँचाता है।

पुनि चिल दुइ जन पूँछे आए । ओहि सुठि दगध आइ देखराए । तूँ मरपुरी न कबहूँ देखी । हाड़ जो बिथुरे देखि न लेखी । जाने नहिं कि होब अस महूँ । खोजें खोज न पाउब कहूँ । अब हम उतर देहि रे देवा । कबने गरब न माने सेवा । तोहि अस केत गाड़ खिन मूँदे । बहुरि न निकसि बार गे खूँदे । जो जस हँसे सो तैसे रोवा । खेलि हाँसि एहि सुँइ पे सोवा । तस अपने मूँह काढ़ धुवाँ । चाहसि परा नरक के कुँबा । जरसि मरसि अब बाँधा तैस लाग तोहि दोख ।

श्रवहूँ माँगु पदुमिनी जी चाहिम भा मोख ॥५७६॥ -(१) पन चल कर दो व्यक्ति उससे (पश्चिमी को देने के लिए

अर्थ--(१) पुनः चल कर दो व्यक्ति उसमे [पद्मिनी को देने के लिए] पूछने आए । उन्होंने आ कर (और राजा को साथ ले जाकर) उसे [आग में झोंके हुए मनुष्यों के] एक बड़े दग्ध को दिखाया । (२) उन्होंने कहा, "तू ने मृत्युपुरी कभी नहीं देखी हैं; किन्तु यहाँ जो हिड्डयाँ छिटकी पड़ी हैं, उन्हें देख कर उसका लेखा (अनुमान) क्यों न कर लें? (३) तू ने यह नहीं जाना (मोचा) कि तू भी ऐसा होगा कि खोजने पर तेरी खोज कहीं न मिलेगी। (४) हमें, ऐ देव, अब तू उत्तर दे: किम गर्व के कारण तू ने वादशाह की सेवा करना न स्वीकार किया? (५) तेरे ऐसे कितनों को उसने गड्डा खोद (खुदवा) कर उसमें मूँद (ढक) दिया जिससे कि पुन: निकल कर और जाकर [अपने] द्वार को वे नहीं खूँद सके। (६) जो [जीवन मे] जैसे हेंमता है, उसी प्रकार रोता भी है, और खेल-हॅमकर पुन: इसी भूमि पर मोना है। (७) तू ने अपने मुख से ऐसी धूएँ के सदृश [आकाश को छूदे वाली] वानें निकाली है, कि तू अब नर्क के कुएँ में पड़ना ही चाहना है। (८) तुझे (तुझ पर) ऐसा दोष लगा है कि तू अब बंदीगृह में रह कर जले-मरेगा ही। (९) यदि तू अपना मोक्ष होना चाहना है, तो अब भी तू पिद्यनी को मंगा ले' (बुला भेज)।"

टिप्पणी--(२) बिथुर्<िवत्थुर्<िव+स्तृ=फैलता। (५) केत<िक्यत=िकतने ही । गाड़<गड्ड<गर्त=गड्ढा । मूँद्<मुद्द<मुद्रय्=मुद्रत करना, बंद करना । बार<वार<द्वार । खूँद्<स्कुन्द=पैरों से कुचलना । (९) जौ<जउ<यि ।

पूँछिन्हि बहुत न बोला राजा । लीन्हेसि चूपि मींचु मन साजा । खिन गड़ श्रोबरी महँ ले राखा । निति उठि दगध होहिं नौ लाखा । ठाँउ सो साँकर श्रो श्रॅंधियारा । दोसिर करवट लेइ न पारा । बीछी साँप श्रानि तहँ मेजे । बाँका श्रानि छुवाविहें हेले । दहकि सँडसी छूटिहें नारी । राति देवस दुख गंजन भारी । जो दुख किठन न सहा पहारू । सो श्रॅंगवा मानुस सिर भारू । जो सिर परे सरे सो सहें । कछु न बसाइ काहु के कहें । दुख जारे दुख भूँजे दुख खोवे सब लाज । गाजिह चाहि गरुव दुख दुखी जान जेहि बाज ॥५०॥

अर्थ——(१) उन्होंने बहुतेरा पूछा, िकन्तु राजा न बोला । उसने चुप्पी साथ ली, और मन में मृत्यु की तैयारी कर ली । (२) उसे ले जा कर और एक ऐसी गड़-ओवरी (गड़्ढे की कोठरी) खोद कर उसमें रक्खा गया, जैसी गड़-ओवरी में रक्खे गए दंड-भोगी नित्य [सोकर] उठने पर नौ लाख दग्ध होते थे । (३), वह स्थान संकीर्ण और अंधकारपूर्ण था, जिसमें राजा दूसरी करवट भी नहीं ले सकता था । (४) वहाँ साँप और विच्छू लाकर डाल दिए गये थे, और डोम (विधक) बाँका ला-लाकर [राजा को] छुआते थे । (५) मॅड्मियाँ तप्त होती रहती थीं, जिनसे आँके जाने पर नाड़ी छूट-छूट जाती थीं ; रात-दिन भारी दुःख की यातना थी । (६) जिम (जैसे) किटन दुःख को पहाड़ ने भी न सहन किया होगा, उस (वैसे) [किटन दुःख-] भार को मनुष्य ने अंगों पर लिया । (७) जो सिर पर पड़ता है, वह सहन करने से ही जाता है, किसी के कहने से कुछ वस नहीं चलता है । (८) दुःख जलाता है, दुःख भूनता है, और दुःख समस्त लज्जा को खो (मिटा) देता है। (६) दुःख वज्र से भी गुरु होता है, और उसे दुःखिया ही जानता है जिस पर वह आ पड़ता है।

टिप्पणी—(१) चूपि=चुप्पी। (२) गड़<गर्त=गड्ठा। ओबरी<उव्वरिक्ष <अपविरका=कोठरी। (३) सॉकर<संकीर्ण (?)। पार<पारय् = सकना। (४) बाँका<बंक<वक=टेढे छुरे जैसा एक हथियार जिसका उपयोग डोम और धरिकार बाँस के सामान बनाने में करते हैं। हे=डाम। (५) संडसी<संदिशका= यंत्र-विशेष जिससे कोई तप्त चीज पकड़ी जाती है। (६) सर्=एनाना। (९) गाज<गर्ज=वज्र। बाज्=वज्ज=जाना, पड़ना।

पदुमावित बिनु कंत दुहेली | विनु जल कँवल सूखि जिस वेली | गादि प्रीति प्रिय मो सों लाए | ढीली जाइ निर्नित होइ छाए | कोइ न बहुरा निबहुर देसू | केहि पृछीं को कहै सँदेसू | जो गौने सो तहाँ कर होई | जो श्रावें कछु जान न सोई | श्राम पंथ पिय तहाँ सिधाया | जो रे जाइ सो बहुरि न श्रावा | कँश्रा ढार जल जैस विछोवा | डोल भरे नैनन्ह तस रोवा | लें जुरि भई नाँह बिनु तोही | कुवाँ परी धरि काढ़हु मोही | नैन डोल भरि ढारें हिएँ न श्रागि वुसाइ | धरी घरी जिउ जाइ ॥५८१॥

अर्थ—(१) पद्मावती पति के विना दुहें त्य दुः ख-ग्रस्ता थी, उसी प्रकार जिस प्रकार विना जल के कमिलिनी की बेल मूख जाती है। (२) [वह कहने लगीत] "प्रियतम ने मुझ से प्रगाह स्तेह लगाया किन्तु स्वतः वे दिल्ली जाकर और वहाँ निश्चिन्त होकर छा रहे हैं। (३) वह देश ही ऐसा नियहर है कि वहाँ जाकर कोई लौटा नहीं है। इसलिए किस से पृछूँ और कौन [मेरे पित का] संदेश कहेगा। (४) जो जाता है, वहीं वहाँ का हो जाता है, और जो [वहाँ से] आता है, वह [उनके विषय में] कुछ जानता नहीं है। (५) जहाँ मेरा प्रिय गया है, [उस देश का] पथ अगस्य है; जो वहाँ जाता है लौट कर नहीं आता है। (६) कुएँ पर जिस प्रकार ढार (मोट) जल गिराता है, उसी प्रकार में डोल-डोल [आँसू] भरे नेत्रों से रोती रही हूँ। (७) ऐ नाथ, मैं तुम्हारे विना रज्जु जैसी [निःसत्त्व] हो गई हूँ; मैं कुएँ में पड़ी हुई हूँ, तुम मुझे पकड़ कर निकालो। (८) मेरे नेत्र आँसुओं के डोल भर-भर कर ढुलका रहे हैं, किन्तु हृदय में जो अग्नि है वह बुझ नही रही है। (९) घड़ी-घड़ी पर यदि प्राण लौट भी आते है, तो घड़ी-घड़ी वे जाते भी रहते हैं।"

टिप्पणी——(१) दुहेली = दुहेंल्य दुःख ग्रस्ता । (३), (९) बहुर < वाहुड् < ध्याबृट् = लौटना । (३) निबहुर = जहाँ से कोई लौटता न हो । (४) गवन < गमन । (६) ढार = मोट । बिछोद=अपने से अलग करना । (७) लेजुरि < रज्जु । लेजुरि लोक-साहित्य मे निःसस्वता का उपमान है । (६-८) इन अर्द्धालियों में वर्णन के लिए जो अप्रस्तुत लिए गए हैं वे सभी कूप से जल निकालने की किया से संबंधित है ।

नीर गँनीर कहाँ हो पिया | तुम बिनु काट सरोवर हिया | गएहु हेराइ विरह के हाथा | चलत सरोवर लीन्ह न साथा | चरत जो पंछि केलि के नीरा | नीर घटै कोउ स्नाउ न तीरा | कॅंबल सृख पॅयुरी बिहरानी | कन कन होड़ मिलि छार उड़ानी | विरह रेति कंचन तनु लावा | चून चून के खेह मिलावा | कनक जो कन कन होड़ विहराई | पिय पे छार समेंटें ऋाई | बिरह पवन यह छार सरीरू | छारहु ऋानि मिलावहु नीरू | ऋबहुँ मया के ऋाड़ जियावहु बिथुरी छार समेंटि | नव ऋवतार होड़ नड़ काया दरस तुम्हारें मेंटि ॥५८२॥

अर्थ—(१) "हे गंभीर नीर [सदृश] प्रिय, तुम कहाँ हो ? तुम्हारे विना मेरा हृदय सरोवर फटा जा रहा है। (२) तुम विरह के हाथों से [छीने जाकर] लुप्त हो गए, और चलते समय [मेरे हृदय] सरोवर को साथ न ले गए। '(३) जो [मुख-] पक्षी, ऐ वीर, [तुम्हारे रहने पर] तुममें केलि करके वहाँ चरते थे, उसी नीर के (तुम्हारे) घट रहने पर कोई [मरोवर के] तीर (पास) तक नहीं आते हैं। (४) कमिलिनी (पिंचनी) सूख गई, उसकी पंखुड़ियाँ टूट गई, वे कण-कण हो कर और क्षार (धूल) के साथ मिल कर वे उड़ गई। (५) मेरे कंचन रूपी तन में विरह की रेती लग गई है; वह उसे चूर्ण-चूर्ण करके धूल में मिला रही है। (६) जो कनक था, वह कण-कण हो कर विघटित हो रहा है; हो न हो, हे प्रिय [उस कनक की] क्षार (धूल) को समेटने के लिए ही आ जाओ। (७) विरह का पवन है, और यह

शरीर उसके द्वारा उड़ाई जाने वाली घूल है ; तुम आकर उस धूल में ही [मला] [जीवन-] जल मिला जाओ ! (८) अब भी मया (स्नेहपूर्ण इपा) पूर्वक आकर और मेरी छिटकी घूल समेट कर मुझे जीवित कर जाओ । (९) तुम्हारे दर्शनों को

भेंट (पा) कर मेरा नया अवतार होगा और मेरी नई काया होगी।

टिप्पणी—(१-४) इनमें किव ने सरोवर और कमल के विबटन से अबस्तुत िलए हैं। (५-९) इनमें किव ने कंचन के [आभरण के] विबटन से अबस्तुत िलए हैं। (५) चून < चुण्ण < चूर्ण। खेह = घूल। (६) छार < क्षार = राख, घूल। (८) बियुर् < वित्थर < वि + स्तृ = छिटकना, फैलना।

नैन सीप मोंतिन्ह भिर श्राँमू । दृटि दृटि परहिं करै तन नाँसू । पिदक पदारथ पदुमिन नारी । पिय बिनु में कोड़ी वर वारी । सँग लें गएउ रतन सथ जोती । कंचन कया काँचु में पोती । वृड़ित हौं दुख उदिघ गँभीरा । तुम्ह बिन कंत लाव को तीरा । हिएँ विरह होइ चढ़ा पहारू । जल जोवन सिह सकै न भारू । जल महँ श्रिगिन सो जान बिल्लूना । पाहन जरे होइ जिर चूना । कवने जतन कंत तुम्ह पावौं । श्राजु श्रागि हों जरत बुमावौं । कवन खंड हों हेरौं कहाँ पिलहु हो नाहँ ।

हेरें कतहुँ न पार्वी बसहु ती हिरदे माहूँ ॥४⊏३॥

अर्थ--(१) "मेरे नेत्र-मीप आँमुओं के मोती भरते न्हते हैं ; वे मोती टूट-टूट कर गिरते रहते और [मेरे] द्यरीर को नष्ट करते रहते हैं। (२) पदिक के पदार्थ के रूप में यह पद्मिनी नारी थी, किन्तु बिना तुम्हारे, हे त्रिय वह श्रेष्ट वालिका कौड़ी हो गई। (३) हं [मेरे] रत्न, तुम [अपने साथ इस पदार्थ की] ज्योति लेते गए, भौर मेरी कंचन की काया काँच की पोत हो गई। (४) मैं दुःख के गंभीर उदिध में डूब रही हूँ; तुम्हारे विना, हे कान्त, कौन मुझे तीर पर लाए ? (५) मेरे हृदय पर विरह पहाड़ बन कर चढ़ा हुआ है, और मेरा यौवन-जल उसके भार को नहीं सहन कर सकता है। (६) उस [यौवन-] जल में जो अग्नि है, उसे [कोई] वियुक्त ही जान सकता है, उस अग्नि में पत्थर जल कर चूना हो जाता है। (४) हे कान्त, मै तुम्हें किस यत्न में पाऊँ कि आज उस जलती हुई आग को बुझाऊँ? ।(८) मैं तुम्हें [पृथ्वी के] किस खंड मे डूढूँ? तुम मुझे कहाँ मिलोगे ? (९) मैं तुम्हें ढूँढने पर कहीं महीं पा रही हूँ. दयोंकि तुम मेरे हृदय में निवास कर रहे हो।

िष्पणी—(१-३) इन अद्धालियों में अप्रस्तृत मुक्ताहार से लिए गए हैं। (१) सीप<सुत्ति <शुक्ति। (२) पदिक=हार के मध्य में लगी हुई चौकी। पदारथ< दार्थ=हीरा। वारी<बालिका। (३) पोती<पोत्ती [दे०]=काँच की गुरिया। (४–७) इन अद्धालियों में अप्रस्तुत समुद्र और उसकी बड़वाग्नि से लिए गए हैं। (६) अञ्चला<विच्छित्र=वियुक्त। पाहन<पाषाण। चूना<चुण्ण<चूर्ण=कलई का चूना।

(७-९) मे किव ने स्पष्ट संकेत किया है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं मिलता है, क्योंकि वह हृदय में निवास करता है।

कुंभलनेर राय देवपालू | राजा केर सतुरु हिय सालू | श्रोइँ पुनि युना कि राजा बाँघा | पाछिल वैर सँविर छर साँघा | सतुरु साल तब नेवरे सोई | जो घर श्राय सतुरु के जोई | दूती एक विरिध श्रोहि ठाऊँ | वाँभिन जाति कमोदिनि नाऊँ | श्रोहि हाँकारि के बीरा दीन्हा | तोरे वर मैं वर जिय कीन्हा | त्रूँ कुमुदिनी कँवल के निश्चरे | सरग जो चाँद बसे तुब हिश्चरे | चितउर महाँ जो पदुमिनी रानी | कर वर छर सो देहि मोहिं श्रानी | रूप जगत मिन मोहिन श्रो पदुमावित नाउँ | कोटि दरव तोहि दे श्रुं श्रानि करसि एक ठाउँ ||४८८४||

अर्थ——(१) कुभलनेर का राय देवपाल राजा (रन्नमेन) का दात्रु था और उसके हृदय में [उन शहुता का] शल्य था।(२)पुनः उसने मुना कि राजा बंदी हो गया है, इसिलए पिछले वैर को स्मरण कर उसने छल का सथान किया।(३) [उसने सोचा,] ''शत्रु का वह शल्य तब समाप्त होगा, जब उसकी जोय (स्त्री) मेरे घर आएगी।" (४) उस स्थान पर एक वृद्धा दूती (कुटनी) थी, जो जाति की ब्राह्मणी थी, और जिसका नाम कुमुदिनी था।(५) उसे बुलाकर देवपाल ने [उस कार्य के लिए] वीड़ा दिया और कहा, ''तेरे वल से ही मैंने जी में यह वल (साहस) किया है।(६) तू कुमुदिनी है, इसलिए कमलिनी (पिंचनी) के निकट [की] है। जो चन्द्र गगन में है वह चन्द्र [तेरे कुमुदिनी होने के कारण] तेरे हृदय में निवास करता है। (७) इसलिए चित्तौर में जो पिंचनी रानी है, उसे तू अपनी कलाओं से, वल से, अथवा छल से [जिस प्रकार भी संभव हो] मेरे पास ला दे। (८) वह हप के संसार की मोहिनी मणि है,

और उसका नाम पद्मावती है। (९) तुझे एक कोटि द्रव्य दूँगा, यदि तू [किसी फ्रकार] उमे लाकर [मेरे साथ] एक स्थान पर कर दे।"

टिप्पणी--(१) कुंभलनेर=चित्तौर के पास का एक स्थान। देवपाल: इस नाम का एक मालवे का राजा भी था जो १२३१-३२ ई० में था(ओझा: राजस्थान का इतिहास, भाग १, पृ० २०१-२०३)। साल<सल्ल<शल्य। (२) छर<छल। साँध्<सं+धा=मिलाना, लगाना। (३) नेवर<िन+वृ=निपटना, समाप्त होना/जोई<जोइआ<योजिता=[ग्रंथि-वंधन (विवाह-संबंध) से] जोईी हुई, स्त्री। (५) बीरा<वीडय<वीटक=सिज्जत ताम्बूल। (६) निअर<िणअड<िनकट। (७) कर, बर, छर=कल, बल, छल।

कुमुदिनि कहा देेग्नु मैं सां हों । मानुस काह देवता मोहों । जस काँवरू चमारी लोना । को न छरा पाढ़ित श्रो टोना । बिसहर नाँचिहं पाढ़ित मारें । श्रो धिर मूँदिह घालि पेटारें । बिरिख चले पाढ़ित की बोला । नदी उलिट बह परबत डोला । पाढ़ित हरें पँडित मित गिहिरें । श्रोरु को श्रंध गूँग श्रो बहिरें । पाढ़ित श्रोसि देवतन्ह लागा । मानुस का पाढ़ित हुित भागा । पाढ़ित के सुठि गाड़ी बानी । कहाँ जाइ पदुमावित रानी । दूती बहुत पैज के बोली पाढ़ित बोल । जाकर सत्त सुमेंरु है लागे जगत न डोल । प्रदूप ॥

जाकर सत्त सुमेंरु है लागे जगत न डोल ॥५८५॥
अर्थ—(१) कुमुदिनी ने कहा, "[देवपाल,] देख, मैं वह हूँ जो मनुप्य क्या,
देवता को भी मोहित कर लूँ। (२) जिस प्रकार कामरूप में लोना चमारिन थी, [उसी
प्रकार] मेरे भी मंत्र और टोने से कौन नहीं छला जा सका है ? (३) मेरे मंत्र की
मार से विषधर (मर्प) नाचने लगते है; तव उसे [कोई भी] पकड़ कर पेटारे में
डाल कर वन्द कर दे। (४) मेरे मंत्र के बोल से वृक्ष चलने लगता है, नदी उलटी
बहने लगती है, और पर्वत हिलने लगता है। (५) मेरा मंत्र गंभीर पंडित की मित भी
हर ले, फिर अंधे, गूँगे और वहरे [उसके सम्मुख] कौन हैं? (६) मेरा मंत्र अवश्य
कर के देवताओं को लगता है, [तब] मनुप्य क्या मेरे मंत्रों से भाग सकता है। (७)
मंत्र की वाणी अत्यधिक गाड़ी होती है, [उससे वचकर] पद्मावती रानी कहाँ जा
सकती है?" (८) दूती ने बहुत प्रतिज्ञा करके [अपने] मंत्र के बोलो के सबंध में
कहा (९) किन्तु जिसका सत्य सुमेरु सदृश [अटल] है, [उसको डिगाने के लिए]
जगत लग जाए तो वह डिग नहीं सकता है।

टिप्पणी—(२) काँवरू<कामरूप=असम का प्रसिद्ध तंत्र-पीठ । लोना चमारी: टोनेकी विद्या में लोना नाम की वहाँकी चमारिन प्रसिद्ध रही है।पाढ़ित<पाठित=ग्रढ़ाया हुआ मंत्र । टोना<तंत्र ।(३) बिसहर<विषधर=सर्व । घाल्<धल्ल्  $\begin{bmatrix} \mathbf{\hat{c}} \\ \mathbf{\hat{c}} \end{bmatrix}$ =डालना । पेटार>पेटाल=बड़ापेटक ।(५)गूँग<मूक ।(६)औसि<अवश्य ।(८)पएज=प्रतिज्ञा।

दूती दुत पकवान जो साँचे। मोंतिलडु कीन्ह खिरौरा बाँचे। माँउ पेराक फेनी ऋषो पापर। मरे बोम दूती के कापर। ले पूरी भरि डाल श्रञ्जूती | चितउर चली पैज के दूती | बिरिघ चएस जो बाँधे पाऊ | कहाँ सो जोबन का बेवसाऊ | तन बुढ़ाइ मन बूढ़ न होई | बल न रहा लालच जिय सोई | कहाँ सो रूप देखि जग राता | कहाँ सो गरब हस्ति जस माँता | कहाँ सो तीय नेन तन ठाढ़ा | मबै मारि जोबन पुनि काढ़ा | मुहमद विरिध जो नै चले काह चले भुइँ टोइ | जीबन रतन हेरान है मकु घरती महँ होइ ॥५८६॥

अर्थ—(१) दूनी कुमुदिनी शीघा जो पकवान [आवश्यक] थे, तैयार कर लिए। उसने मोतीच्र के लड्डू [तैयार] किए तथा खिरौरे [दूध के लड्डू ] बाँधे। (२) माँठ, पेराक, फेनी और पापड़ के बोझ उसने [डालों में] कपड़े (कपड़े के अस्तर) कर भरे। (३) [तदनंतर] अल्ली पूरियाँ लेकर और उन्हें डालियों में भरकर वह दूनी प्रतिज्ञा करके चिन्तौर चली। (४) वृद्धावस्था में जो उसने पादुका बांधी, तो अब वह यौवन कहाँ था और कहाँ वह व्यवसाय (पौरुष) था [जो युवावस्था में होता है] ? (५) किन्तु झरीर के वृद्ध होने पर भी मन वृद्धावस्था में वृद्ध नहीं होता है; [भलेंही झरीर में] बल्लोप नहीं रहता है, किन्तु जी में लालच बही (उसीप्रकार की) रहती हैं। (६) अब वह युवावस्था का हिप कहाँ, जिसको देख कर जगत अनुरक्त हो जाता था, ओर वह गर्व कहाँ, जो हाथी के सदृश मन रहता था ? (७) [अब वह तीध्ण नेत्र कहां और वह खड़ा झरीर कहाँ ? [वृद्धावस्था] सब को मार कर तदनंतर यौवन को झरीर में निकासित कर देती हैं। (८) मुहम्मद [जायसी] कहता है, वृद्ध जो झुक कर चलता है, वह क्यो सुमि को टटोलता हुआ चलता है ? (९) [बह सोचता है, उसका जो यौवन-रन्न गुम हो गया है, ऐसा न हो कि वह धरती में [गिरा] हो।

टिप्पणी—(१) हुन ्दूत,=शीध । सांध्<सं+धः=मिलाना, बनाना । विरौरा< स्वीर+बट्टअ<क्षीर+वतंन=दूध का लड्डू । (२) माँठ पेराक : दे० ५५०.७ । फेनी : दे० ५५०.८ । पापर<पप्पड<पपंट=पापड़ । कापर <कप्पड<कपंट = कपड़ा । (३) पूरी : दे० ५४३.७ । डाल<डिल्ल=पिटिका । पएज<प्रतिज्ञा । (४) पाऊ = पाउअ<पादुका=खड़ाऊँ, [काष्ठ का | पौला । (६) । राता<रत्त<रक्त=अनुरक्त । (७) तोख<तिक्ख<तीक्ष्ण । ठाढ<ठड्ढ़<स्तब्ध=खड़ा । काढ्<कड्ढ<कृष्=स्वीचना, निकालना । (८) नय्<नम्=निमत होना, झुकना ।

स्त्राड कमोदिनि चितउर चड़ी। जाहन मोहन पाढ़ित पटो। पूँ ब्रि लीन्ह रिनवास बरोटा। पैटि पँविर भीतर जह कौंडा। जहें पदमार्वात मीसे उजियारी। ले दूती पकवान उतारी। बाँह पमारि धाड़ के भेंटी। चीन्हें नहि राजा के बेटा। हों बाँभिन जेहि कुमुदिनि नाँ अ। हम तुम्ह उपनी एकाह टाउ। नाँउ पिता कर दूवे बेनी। मदा पुरोहित रिप्ता मेर्ना। तुम्ह बारी तब निधल दीपा। नीन्हें दूध पित्राडर्ज छीपा।

टाउँ कीन्ह में दोसर कुंभलनेरिहि श्राइ । सुनि तुम्ह कहँ चितउर महँ कहिउँ कि मेंटों जाइ ॥५८७॥

अर्थ--(१) कुमुदिनी आकर चिनौर गढ़ पर चढ़ी, जो जोहन और मोहन के मंत्रों को पढ़े हुए थी। (२) उसने रिनवास के बरोठे को पूँछ [कर जान] लिया, और वह जहाँ पर प्रकोप्ठ था, वह पौर के भीतर प्रविष्ट हुई। (३) जहाँ पर शिक्ष के समान उज्ज्वल पद्मावती थीं. वहाँ ले जाकर उस दूनी ने पकवानों को उतारा। (४) वह बाहों को फैलाए हुए दौड़ कर [पद्मावती को] भेंटने लगी. [और कहने लगी,] "तू ए राजकत्या मुझे पहचानती नहीं है। (५) मैं वह ब्राह्मणी हूँ जिसका नाम कुमु-दिनी है; मैं और तुम एक ही स्थान की उत्पन्न है। (६) मेरे पिता वा नाम बेनी दूवे हैं. जो सदैव ही गधवं सेन के परोहित रहे। (३) तुम उस समय गिहल द्वीप में वालिका थीं. और मैने तुम्हें लेकर (उठा कर) किप्रता पूर्वक द्ध पिलाया है। (८) मैने दूसरा [निवास-]स्थान कुभलनेर आ कर किया और तुम्हें चिन्तीर में [आया] सुन कर [मन में] कहा कि जा कर तुम से भेट करूँ।"

टिप्पणी—(१) जोहन<जोअण<योजन=मिलाना, संबंध करना । मोहन=मृग्ध करना (२) बरोठा<द्वार+[प्र] कोप्ठ=द्वारों वाला प्रकोप्ठ, खुली **बैठक ।** (५) उपन्<उत्+पत्=उत्पन्न होना । (७) छोप<छिप्प<सिप्र=शोध ।

युनि निस्नें नैहर के कोई । गरें लागि पदुमावित रोई ।
नैन गँगन राव बिनु श्रॅंषियारे । सिम मृत्र श्रॉम् ट्रेट जनतारे ।
जग श्रॅंषियार गहन दिन परा । कबलाग सिम नखनन्ह निमि भरा ।
माइ बाप कत जनमी बारी । दिएउ तुहूं न जन्मतिह मारी ।
कत बियाहि दुस्य दीन्ह दुहेला । चितउर पठें कंत वंदि मेला ।
श्रव एह जीवन बादि जो मरना । भएउ पहार जरम दुस्य भरना ।
निसरि न जाइ निलज यह जीऊ । देखों मंदिल सून वंदि पीऊ ।
कुहुँकि जो रोई सिम नस्वत नैनन्ह रात चकोर ।
श्रवहूँ वोलिह तेहिं कुहुँकि कोकिल चातिक मोर ।
स्ट्राह्मा

अथं—(१) यह मुन कर कि वह निध्चित रूप में कोई उसके पीहर की है, पद्मावती उसके गले लग कर रो पड़ी। (२) उसके नेव-गगन उसके [स्वामी-] सूर्य के बिना अन्धकारपूर्ण हो रहे थे और उसके शिशमुख पर गिरनेवाले आँसू ऐसे लग रहे थे मानो [उस अधकार पूर्ण आकाश से] नारे टूट रहे हो। (३) [यह देखकर कुमुदिनी ने कहा.] "[नुम्हारे] दिन (दिनकर) के ग्रहण लगने के कारण [नुम्हारा] जगन (जीवन) अधकारपूर्ण हो रहा है, किन्तु ऐ शिश. कव तक रावि नक्षत्रों से भरी रहेगी (कव तक तुम अश्रुपात करती रहोगी) ? (४) माँ-वाप ने नुम्हे बालिका के रूप में जन्म ही क्यों दिया अथवा तुम्हे तुम्हारे जन्म ग्रहण करते ही क्यों न मार डाला? (५) तुम्हें ब्याह कर क्यों उन्होंने ऐसा दुहेला दु:ख दिया, और तुम्हें चिनौर भेज कर उन्होंने तुम्हारे पित को बंदीगृह में डाल (डलवा) दिया ? (६) यदि [इम प्रकार रोते-कलपते] मरना ही है, तो तुम्हारा यह जीवन व्यथं होगा; जन्म भर दु:ख मरना

तुम्हारं लिए पहाड़ हो गया ! (७) जीव ऐसा निर्लज्ज है कि निकल भी नहीं जाता है, जब मैं देखती हूं कि तुम्हारा मंदिर मूना है और तुम्हारा प्रिय बंदी गृह में है । (८) ऐ शिश, जो तू कूक भर कर नक्षत्रों (आँमुओं) को [गिराते हुए] रोती रही है, [उमी से] चकोर के नेत्र लाल हो गए है (९) तथा उसी के कारण अब भी कोकिल चातक और मयुर कुकते हुए बोल रहे है ।''

टिप्पणी—(३) गहन<ग्रहण । (४) बारी<बालिका । (५) दुहेल<दुहेंल्य= जिसकी अवज्ञा या उथेक्षा न की जा सके । (६) बादि=ध्यर्थ । (७) निसर<णिस्सर<निर्+फ्=निकलना । (९) कुहुँक्=फूक भरना, वेदनापूर्ण स्वर निकालना ।

कुमृदिनि कंड लागि युडि रोई । पुनि लें रोक वारि मुख धोई । तूँ सिस रूप जगत उजियारी । मुख न भाँपु निसि होइ ऋँधियारी। युनि चकार कोकिल दुख दुखी । युँ युची भए नैन करमृखी । केतो थाइ मरें कोइ वाटा । सो पै पाव जो लिखा लिलाटा । जो पे लिखा ऋान निहं होई । कत धावे कत रोवे कोई । कत कोइ इंछ करें ऋं। पूजा । जो विधि लिखा मो होइ न दूजा । जेत कमोदिनि बैन करेई । तस पदुमावित स्रवन न देई । सेंदुर चीर मेल तस सूखि रहे सब फूल । जेहिं सिंगार पिंउ तिज गा जरम न बहुरे मूल ।।५८६।।

अर्थ--(१) कुमुदिनी [पद्मावती के] गले लग कर खूब रोई तदनतर रुपए लेकर और उनका वारा कर के उसने उसका मुख धोया। (२) [उसने कहा,] "रूप जगत् की तू उज्ज्वल शिंग है; तू अपना मुख न ढँक िक अँधेरी रात हो जाए। (३) तेरा दुःख मुन कर चकोर और कोिकल दुःखित हैं, और उनके काले मुख की ,तेत्र घुँघची [जैमे] हो गए है। (४) कोई कितना भी [किमी] मार्ग में दौड़कर मरे. हो न हो, वह वही पाता है जो उसके ललाट में लिखा होता हैं। (५) होता वहीं है जो [भाग्य में] लिखा होता है, कितना ही क्यों न कोई दौड़े और रोए। (६) [किमी देवता में] कोई कितनी ही इच्छा (कामना) करे और उसकी पूजा करे, जो कुछ विधाता ने [भाग्य में] लिख दिया है, वही होता है, दूसरा कुछ, नहीं होता हैं। '(७) [इस प्रकार] जितने ही वचन कुमुदिनी कर (कह) रही थीं पद्मावती उसी प्रकार उन्हें कान भी नहीं दे रहीं थी। (८) उसके सिदूर, चीर [आदि] मिलन हो रहे थे. और [उसके श्वंगार के] समस्त फूल मूख रहे थे। (९) जिस श्वंगार को प्रिय (पित) छोड़ गया था. वह अब जन्म (जीवन) भर में भी अपने मूल (पूर्ववर्ती) हुए में नहीं लौट सकता था।

टिप्पणी—(१) रोक<ह्वग<ह्पक = रुपया। वार्=करट के निषारण के लिए न्यौछावर करना, उवारा करना। (४) केत<िकयत्=िकतना भी। बाट<वट्ट <वर्त्म=मार्ग। (७) बैन<वयन<वचन। (९) जरम<जन्म।

पुनि पक्तवान उघारे दूती । पदुमावति नहि छुनै श्रद्ध्ती । मोहि श्रपने पिय केर सँभारू । पान फूल कस होड़ श्रहारू । मो कहँ फून भए जम काँटे। बाँटि देहु जेहि चाहहु बाँटे। रतन छुए जिन्ह हाथन्ह मेंती। श्रीरु न छुत्रों सो हाथ मॅंकेती। श्रीहि के रँग तस हाथ मॅंकीटी। मुकुता लेंडें तो युँचुची डीटी। नैन करमुखे राती काया। मोति होहिं युँचुची जेहि छाया। श्रम करि श्रोछ नेन हत्यारे। देखत गा पिउ गहै न पारं। का तेहि छुत्रों पकायन गुर करुवा विउ रूप्य। जेहि मिलि होत सवाद रम ले सो गएउ सब मुख ॥५६०॥

अर्थ--(१) तदनतर दूनी (जुमूदिनी) से प्यवाक्षी को उपाइ। (कोटा). किन्तु पद्मावनी उसकी अछ्नी [ पूरियो तक ] को नहीं छू रही थी। (२) [पद्मावनी ने वहा,] "मुझे अपने प्रिय (पित) की हलचल (व्यथा) है. [ऐसी दमा में | पान-फूल का आहार मुझ से कैमे होगा? (३) मुझे तो फूल जैमे काटे हो रहे हैं, उसिलण इन्हें जिमे बाँटना चाहो बाट दो। (४) जिस हाथों से मैने रत्न (रन्तमेन) का स्पर्ध किया है (जिन हाथों को रत्तमेन के स्पर्ध के लिए पसारनी रही हूँ), उन हाथों को सिकोड़ कर अब में अन्य [पदार्थी] का स्पर्ध नहीं कर्म्या। (५) उस |रत्न| के रग से मेरे हाथ जैसे मजिएत हो इस प्रकार लाल हो गए है। परिणाम-रवन पर्धाद में अपने हाथों में मोती भी लेती है तो वे घघची [जैसे] दीवने है। (६) इस राती (लाल और अनुरक्त)काया के साथ [मेरे] नेत्र काले मुख के हैं, इसीलिए उनकी छाया पत्ने पर मोती भी धूँपची हो जाते है। (३) ये ओछे नेत्र ऐसे हत्यारे है कि प्रिय उनके देखते-ऐक्ते चला गया और ये उसे पकड़ न सके। (८) इस कारण क्या में उन पक्वाक्षों को छुळे? मेरे लिए, तो गुड़ भी कटू और घृत भी रूखा है. (९) [क्योंकि] जिस [प्रिय] के मिलने से स्वाद का रस होता था, वह मेरी समस्त भूख ले[कर चला] गया है।"

टिपाणी-(१) उद्यार<उप्याड्< उद्+घाटय् = खोलना । अछूती र अस्पृष्ट ः यह पूरियों के विशेषण के रूप में आया है (देखिए ५३६) । (२) खंभार [रखम्ब=चलना, हिलना] = हलचल, व्यया । (४) संकेत्र में + केनय् = मकेलना, मंकृचित करना । (७) अोछ < ओच्छ लुच्छ = छोटा, मर्यादाहीन । पार् < पाःय्=मकना (८) रूख < इक्क रक्क रक्क = खा।

कुमृदिनि रही कँवल के पासा । बैरी सुरुज चांद के स्त्रासा । दिन कुँनिलानि रहें में चोरू । रैनि बिगमि वातन्ह कर भोरू । कस तूँ बार रहिम कुँमिलानी । सृष्यि बेलि जस पाव न पानी । स्त्रबही कँवल करी तूँ बारी । कोविल बएस उटत पीनारी । बैरिनि तोरि मैलि स्त्री रूखी । सरवर माँक रहिम कत सृखी । पानि बेलि विधि कया जमाई । सींचत रहे तबहिं पलुहाई । करु सिंगार सुख फुल तँबोरा । बैटु सिंगासन भूलु हिंडोरा ।

हार<sup>ें</sup>चीर तन पहिरहि सिर कर करहि सँभार । भाग मानि ले दिन दस जोवन के पैसार ।५६२॥ अर्थ—(१) कुमुदिनी (दूती) कमिलनी (पद्मावती) के पास रह गई, क्योंकि सूर्य [उस कुमुदिनी का] वैरी था, चंद्र की ही उसे आशा थी। (२) वह दिन में चोर बन कर कुम्हलाई रहती थी और रात्रि में विकसित हो कर वातों से (बातें करते-करते) सबेरा कर देती थी। (३) [उसने कहा,] "ऐ बालिका, तू कैंसे (क्यों) कुम्हलाई रहती है, जैसे मृखी वल्लरी हो, जो पानी न पाती हो? (४) ऐ बालिका, अभी तो तू कमलकिलका है, तू कोमल वयस् की उठती हुई पद्मनाल है; (५) तेरी वैरिणी मिलन और क्खी रहे! तू क्यों [वैभव और यौवन के] सरोवर में रहती हुई सूखी है? (६) विधाता ने पान की वल्लरी [जैसी] [मनुष्य की] काया बनाई है; उसे सीचता रहे तभी वह पलुहती है। (७) तू फूल और ताम्बूल का श्रृंगार-सुख करे (भोगे), और मिहामन पर बैठ कर हिंडोला झूले। (८) तू हार और वस्त्र धारण करे तथा सिर का संभार करे; (९) यौवन के प्रवेश (आगमन) के जो दस (इने-गिने) दिन मिले है, उनमें भोग मान (स्वीकार कर) ले (उन्हें अभुक्त न जाने दे)!"

टिप्पणी—(२) कुँभिलाय्<कुड्मलाय=कुड्मल जैसा बनना, [फूल का] कुम्हलाना । (४) बारी<बालिका । पौनारि<पद्म—निलका । (६) जम<जन्म । पलुह्<प्रह् =अंकुरित होना, हरा-भरा होना । (७) तँबोर<ताम्बूल=पान । (९) पैसार=प्रवेश ।

बिहँ सि जो कुमुदिनि जोवन कहा । कंवल जो बिगसा संपुट गहा । कुमुदिनि कहु जोवन तेहि पाहाँ । जो त्राछिर पिय की सुख छाँहाँ । जाकर छितवनु वाहर छावा । सो उजार घर को रे बसावा । स्रोहा जो राजा रैनि क्रॅंजोरा । केहि कि सिंघासन केहि कि हिंडोरा । को पालक सोवै को माढ़ी । सोवनिहार परा बँदि गाढ़ी । जेहि दिन गा घर भा श्रॅंधियारा । सब सिंगार ले साथ सिंघारा । क्या वेलि तब जानों जामी । सींचनहार स्राव घर स्यामी । तब लिंग रहीं फूरि स्रसि जब लिंह स्राव सो कंत । यह फूल यह सेंदुर नव होइ उउँ बसंत ।।५९२॥

अर्थ—(१) कुमुदिनी ने जो हँम कर 'यौवन' शब्द कहा (यौवन की बात कही) हो जो कमिलनी विकसित हुई थी उसने संपुट ग्रहण कर लिया (वह सिकुड़ गई)। (२) [पद्मावती ने कहा,] ''ऐ कुमुदिनी 'यौवन' [की बात] तू उससे कह जो प्रिय (पित) की मुख-छाया में है। (३) जिस [घर] का छितवन बाहर छा (रह) रहा है, उस उजड़े हुए घर को कौन बसा सकता है? (४) जो रत्न (रत्नसेन) राजा था, उस को जब [अन्य ने] अंजली में कर लिया (मुझ से छीन लिया), तो किसका सिहामन है और किसका हिंडोला है? (५) कौन पर्यक में सोए और कौन मढ़ी में, जब कि उनमें सोने वाला प्रगाड़ बन्दी गृह में पड़ गया है? (६) वह जिस दिन गया, उसी दिन घर अंधकारमय हो गया, और वह मेरे समस्त श्रृंगार साथ लेकर गया। (७) मैं काया-बल्लरी को तब जमी हुई जानूंगी जब उसे सींचने वाला मेरा स्वामी घर आ जाएगा। (८) तब तक इसी प्रकार सूखी रहूँगी जब तक वह कान्त (पित)

[नहीं] आता है, (९) उस वसंत के आगमन पर पुनः यही [कुम्हलाया] फूल औ**र** [मलिन हुआ] सिंदूर नए हो जाएँगे ।"

टिप्पणी—(२) आछ्<अस् = होना । (३) छतिवन<छत्रवत्, छाजन  $\begin{bmatrix} \vec{\mathbf{H}} \\ \mathbf{T} \end{bmatrix}$  रहने $\begin{bmatrix} \mathbf{H} \\ \mathbf{T} \end{bmatrix}$  वाला । (४) रैन<रयण<रत्न = रत्न, रत्नसेन । (५) पालक<पर्यंडक । माढ़ी<मठिका = मंदिर, भवन । (७) स्यामी<स्वामिन् ।

जिन तूँ बारि करिस अस जीऊ । जो लिह जोबन तो लिह पीऊ ।
पुरुख र्सिंघ श्रापन केहि केरा । एक खाइ दोसरेहि मुँह हेरा ।
जोबन जल दिन दिन जस घटा । मँवर छपाइ हंस परगटा ।
सुभर सरोवर जो लिह नीरा । बहु आदर पंछी बहु तीरा ।
नीर घटे पुनि पूँछ न कोई । बेरिस जो लींज हाथ रह सोई ।
जब लिग कार्लिदिरी बेरासी । पुनि सुरसि होइ समुँद गरासी ।
जोवन मँवर फूल तन तोरा । विरिध पोंछ जस हाथ मरोरा ।
किस्न जो जोबन करत तन मया गुनत निह साथ ।
छिरिक जाइहि बान ले धनुक छाँड़ि तोहि हाथ ॥५६३॥

अर्थ—(१) [कुमुदिनी ने कहा,] "ऐ बालिका, तू अपने जी को ऐसा न कर; जब तक यौवन होता है, तभी तक प्रिय भी होता है। (२) पुरुष और सिंह किसके अपने हुए हैं? एक को खा कर वे दूसरे की ओर मुँह फेर लेते हैं। (३) यौवन-जल दिन-प्रतिदिन जिस प्रकार घटता जाता है, भौरों (काले केशों)को छिपाकर हंस (श्वेत केश) प्रकट होते हैं। (४) जब तक सरोवर में नीर होता है और वह भरा-पूरा होता है, उसका बहुत आदर होता है और बहुतरे पक्षी उसके तीर पर होते हैं। (५) [किन्तु उसी सरोवर को] जल के घट जाने पर कोई नहीं पूछता है। जो कुछ विलास कर लीजिए, वही हाथ रहता है। (६) जब तक सरिता (नारी) कालिन्दी (कृष्ण केशों वाली) रहती है, वह विलासवती होती है, और तदनंतर वह सुरसरिता (श्वेत केशों वाली) होकर समुद्र द्वारा ग्रसित हो जाती है। (७) तेरे फूल जैसे शरीर पर भ्रमर जैसा यौवन [आया हुआ] है, वृद्धावस्था में तो मनुष्य पूंछ (दुम) जैसे हाथों को ही मलता रहता है। (८) जो यौवन शरीर को कृष्ण करता है (उसे वर्ण प्रदान करता है), वह साथ में होते हुए भी मया (स्नेहपूर्ण कृपा) का विचार नहीं करता है। (९) वह तुम्हें छल कर, तुम्हारा वर्ण रूपी वाण ले कर और तुम्हारे हाथों में चनुप (शरीर का टेइपन—कमर का झुकना) छोड़ कर चला जाएगा।"

टिप्पणी—(५) बेरस्<िवलस्=िवलासं करना । (६) कॉलिंदिरी  $\leq$  कालिन्दी =  $2 \pi i$  । (७) पोंछ $\leq$  पिच्छ = पूँछ, दुम । (९) बान = [१] वण्ण $\leq$  वर्ण, [२]  $\leq$  बाण ।

िकत पावित पुनि जोबन राता । मैमँत चढ़ा स्याम ितर छाता । जोबन बिना बिरिध होइ नाऊँ । बिनु जोबन थ़ाकित सब ठाऊँ । जोबन हेरत मिलै न हेरा । तेहि बन जाइहि करिहि न फेरा । हिहें जो केस नग भँवर स्त्रारसा । पुनि बग होहि जगत सब हँसा । सेंबर सेंइ न चित करु सुवा | पुनि पिछतासि ऋंत होइ भुवा | रूप तोर जग उपर सोना | यह जोवन पाहुन जग होना | भोग वेरास केरि यह वेरा | मानि लेहि पुनि को केहि केरा | उठत कोंप तरिवर जस तस जोबन तोहि रात | तौ लहि रंग लेहि रचि पुनि सो पियर ऋोइ पात ॥५९४॥

अर्थ—(१) "तुम पुनः यह रक्तवर्ण का यौवन कहाँ पाओगी जो सिर पर'[स्तनाग्र के रूप में] क्यामछत्र दिए हुए मदोन्मत्त [गज तुल्य शरीर], पर ,चढ़ा हुआ है? (२) यौवन के विना नाम वृद्ध का हो जाता है, और विना यौवन के समस्त स्थानों पर मनुष्य थकता रहता है। (३) यौवन ढंढन से नहीं मिलता है; वह ऐसे वन को चला जाएगा कि पुनः न लौटेगा। (४) जो केश अभी [कांति में] नग और [क्यामता में] भ्रमर के आदर्श के (सदृश) हैं, वे पुनः (बाद में) [क्वेत] वगुले [जैसे] हो जाएंगे और समस्त जगत् (उन पर) हॅसेगा। (५) ऐ शुकी, तू सेमल [के फल] की सेवा चित्त में न कर (ला); अंत में जब वह भुवा हो जाएगा, तू पछताएगी। (६) तेरा रूप जगत् के ऊपर (संसार में सर्वाधिक) सुन्दर है, और यह यौवन जगत् में पाहुना हो कर ही रहेगा (किसी न किसी दिन चला जाएगा)। (७) यह 'वेला भोग-विलास की है, मेरा कहना तू मान ले। पुनः (यौवन जाने के अनंतर) कौन किसका होता है? (८) जैसा राता (राग-रंजित) तस्वर कोपलों के निकलने समय होता है, उसी प्रकार का राता (राग-रंजित) तेरा यौवन है। (९) जब तक संभव हो, तू [इस की सहायता से] रंग की रचना कर ले; पुनः (यौवन के बाद) ये पत्र पीले पड़ जाएँगे [और यह रंग-रचना संभव न होगी]।"

टिप्पणी--(१) मैमँत<मदमत्त = मदोन्मत्त हाथी । छाता<छत्त = छत्र । (४) आरसा<आदर्श । (५) सेंवर<सेमल<शाल्मली । (६) लोन<लवण = लावष्यपूर्ण । (८) कोंप<कोंपल<कुड्म [ल]=नया पत्ता। (९) रंग = [१] वर्ण, [२] कीड़ा । पिअर<पीअडा<पीत = पीला ।

कुमुदिनि बैन सुनाए जरे । पदुमिनि हिय ऋँगार जस परे । रॅग ताकर हों जारों रचा । ऋापन तिज जो पराएँ लचा । दोसर करें जाइ दुइ बाटा । राजा दुइ न होहिं एक पाटा । जेहि जियँ पेम प्रीति दिढ़ होई । सृख सोहाग सौं निवहा सोई । जोबन जाउ जाउ सो भँवरा । पिय के प्रीति सो जाइ न सँवरा । एहि जग जों पिय करिहि न फेरा । स्रोहि जग मिलिहि सो दिन दिन मेरा । जोबन मोर रतन जहाँ थीऊ । बिल सौंपों यह जोवन जीऊ ।

भरथरि विछोउ पिंगला स्त्राहि करत जिय दीन्ह । हों विसारि जौ जियति हों यहै दोस वहु कीन्ह ॥५९५॥

अर्थ—(१) कुमुदिनी ने जब ये जले बचन मुनाए, वे पिद्यनी के हृदय पर अंगारों के सदृश पड़े। (२) [उसने कहा,] "मैं उसका रचा हुआ रंग जला दूँ जो अपने [प्रिय] को त्याग कर दूसरे से लच (झुक) रही हो। (३) दूसरा [प्रेमी] वह करे जो दो

मार्गों पर चलती हो, दो राजे (दो स्वामी) एक पाट (स्त्री) के नहीं होते हैं। (४) हो न हो, जिसके जी में दृढ़ प्रेम-प्रीति होता है, वह (उसका जीवन) मुख-सौभाग्य से निभ जाता है। (५) वह यौवन जाए और वह भ्रमर (केशों का कालापन) जाए जिसके कारण प्रीति-पूर्वक प्रिय का स्मरण न किया जा सके। (६) यदि इस जगत् में प्रिय ने फेरा न किया (वह वापस न आया), तो वह उस जगत् में मिलेगा और दिन-प्रति-दिन का मिलन होगा। (७) मेरा यौवन तो वहाँ है जहाँ मेरा प्रिय रत्नसेन है; उसी को मैं यह यौवन और जीव (जीवन) विल के रूप में सौंपने को प्रस्तुत हूँ। (८) भर्तृहरि के विछोह में पिंगला ने आहें भरकर अपने प्राण दे दिए थे, (९) किन्तु मैं [अपने प्रिय को] विस्मृत कर जी रही हूँ, यही मैं ने एक वडा अपराध किया है।"

टिप्पणी—(१) बैन < वयण < वचन । (३) बाट < वट्ट < वर्त्म = मार्ग । पाट < पट्ट = फलक, सिंहासन । (४) पै < परम् = हो न हो । (६) मेर < मेल = मिलन । (८) भरथरि < भर्तृहरि । पिंगला : भतृहरि की प्रेमिका ।

पदुमावित सो कविन रसोई | जेहि परकार न दोसर होई | रस दोसर जेहि जीम बईटा | सो पै जान रस खट्टा मींटा | मेंवर वास बहु फूलन्ह लेई | फूल बास बहु मैंवरन्ह देई | तें रस परस न दोसर पावा | तिन्ह जाना जिन्ह लीन्ह परावा | एक चुरू रस भरे न हिया | जो लहि नहिं भिर दोसर पिया | तोर जोवन जस समुँद हिलोरा | देखि देखि जिउ वृड़े मोरा | दिन क त्रोर नहिं पाइत्र वैसे | जरम त्रोर तुइँ पाउव कैसें | देखि धनुक तोर नैन। मोहि लागिह बिख बान | बिहाँसि कॅवल जों माने भैंवर मिलावों त्रानि ।।५६६॥

अर्थ—(१) [कुमुदिनी ने कहा,] "ऐ पद्मावती वह रसोई कौन मी है, जिसमें [एक के अितिस्त] दूसरा प्रकार (व्यंजन) न हो। (२) जिसकी जिह्वा पर दूसरा रस वैठा हो, हो न हो, वही खट्टे औ मीठे रस [के अन्तर] को जान मकता है। (३) भ्रमर बहुतेरे फूलों की सुवास लेता है, और फूल भी बहुतेरे भ्रमरों को सुवास देता है। (४) तू ने दूसरे के स्पर्श का रस नहीं पाया है; वे ही इसे जानते हैं जिन्होंने इस पराये [के स्पर्श-रस] को ग्रहण किया है। (५) एक चुल्लू रस से हृदय नहीं भरता है, जब तक कि पुनः दूसरा [चुल्लू] भी भर कर न पिया जाए। (६) तेरा यौवन समुद्र की हिल्लोल के समान है; उसे [व्यर्थ जाते हुए] देख-देख कर मेरा जी डूबता है। (७) दिन का ही अंत जब वैठे-वैठे नहीं मिलता है, जन्म (जीवन) का अन्त तू [बैठे-वैठे] कैसे पाएगी? (८) तेरे नेत्र-धनु को देखती हूँ तो मुझे विप-वाण लगते हैं। (९) ए कमिलनी, यिद तू हॅम कर (प्रसन्न मन से) माने, तो मैं लाकर तुझे एक भ्रमर (प्रेमी) मिला दुँ।

टिप्पणी—(१) रसोई<रसवती । परकार<प्रकार=व्यंजन के प्रकार । (५) चुरू<्चुलुअ<चुलुक = चुल्लू, पसर, हाथ का संपुटाकार । (६) हिलोर<हिल्लोल = समुद्र की ऊँची लहर । (७) ओर <अवर<अपर=दूसरा छोर, अंत ।

कुमुदिनि तूँ बैरिन नर्हि धाई । मुँह मिस बोलि चढ़ावै श्राई । निरमल जगत नीर कस नामा । जो मिस परे सोउ होइ स्यामा । जहँवाँ धरम पाप तहँ दीसा । कनक सोहाग माँ क जस सीसा । जो मिस परे भई सिस कारी । सो मिस लाइ देसि मोहि गारी । कापर महँ न छूट मिस श्रंक । सो मोहि लाए देसि कलंकू । स्यामि मँवर मोर सूरुज करा । श्रोरु जो मँवर स्याम मिस मरा । कँवल मँवर रिब देखे श्राँखी । चंदन वास न बैठे माँखी । स्यामि समूँद मोर निरमल रतनसेनि जग सेनि ।

दोसर सर्रि जो कहावै तस बिलाइ जस फोनि ॥५६७॥

अर्थ—(१) [पद्मावती ने कहा,] "ऐ कुमुदिनी, तू धाय नहीं, वैरिणी है; तू [मुझ से] वोल कर के (वातें करके) मेरे मुख पर मिस (कालिख) चढ़ाने आई है। (४) जगत् में जल का नाम कैसा निर्मल है, िकन्तुयिद मिस (कालिख) पड़ जाए, तो वह [निर्मल जल] भी स्याम हो जाता है। '(३) जहाँ पर धर्म होता है, वहाँ पर पाप उसी प्रकार दीख पड़ता है जैसे कनक के सौभाग्य में शीशा पड़ गया हो। (४) जो कालिमा चन्द्रमा में पड़ी और जिससे वह काला हो गया, उसी कालिमा को लगा कर मुझे तू गाली दे रही है। (५) कपड़े में [लग जाने पर] कालिमा के जो अंक (चिह्न) नहीं छूटते हैं, वे ही कालिमा [के अंक] लगा कर तू मुझे कलंक दे (लगा) रही है! (६) मेरा स्वामी भ्रमर सूर्य की कला है, अन्य जो भ्रमर हैं, वे स्यामता (कलंक) की कालिमा से भरे हुए हैं। (७) कमिलनी को रिव-भ्रमर ही आँखों से देख सकता है; चंदन की सुवास पर मक्खी नहीं वैठती है। (८) जगत् की श्रेणि (अग्रभाग) रूप मेरा स्वामी रत्नसेन निर्मल समुद्र है; (९) दूसरा जो उसके सदृश कहलाएगा वह उसके सम्मुख उसी प्रकार विलीन हो जाएगा जैसे [समुद्र का] फेन होता है।"

टिप्पणी—(१) घाइ < घातृ । (५) कापर < कप्पड < कपंट = कपड़ा । (६) करा < कला । (८) स्यामि < स्वामिन् । सेनि < श्रेणि = अग्रभाग । (९) सरि = सदृश् ।

पदुमिनि बिनु मिस बोलु न बैना । सो मिस चित्र दुहूँ तोर नैना ।
मिस सिंगार काजर सब बोला । मिस क बुंद तिल सोह कपोला ।
लोना सोइ जहाँ मिस रेखा । मिस पुतरिन्ह निरमल जग देखा ।
जो मिस घालि नेन दुहुँ लीन्ही । सो मिस बेहर जाइ न कीन्ही ।
मिस मुंद्रा दुहुँ कुच उपराही । मिस भँचरा जस कँवल बसाहीं ।
मिस केसिन्ह मिस भौहँ उरेही । मिस बिनु दसन सोम निह देही ।
सो कम सेत जहाँ मिस नाहीं । सो कस पिंड न जेहि परिछाहीं ।
श्रम देवपाल राउ मिस छत्र धरा सिर फेरि ।

चितं उर राज बिसरि गा गएउ जो कुंभलनेरि ॥४६८॥

अर्थ--(१) [कुमुदिनी ने उत्तर दिया,] "ऐ पद्मिनी, मिस के बिना (मिस की उपेक्षा कर) बातें न कर, क्योंकि वह विचित्र मिस (कालिमा) तेरे दोनों नेत्रों में है।

पद्मावत ' ४९३

(२) जिसको सब कज्जल कहते हैं, वह मिस (कालिमा) शृंगार है, और कपोलों पर तिल के रूप में उसी मिस (कालिमा) का विन्दु शोभित है। (३) लावण्यपूर्ण वही है जहाँ (जिसमें) मिस (कालिमा) की रेखा है, पुतलियों में भी मिस (कालिमा) ही है जिसके कारण जगत् निर्मल रीति से दिखाई पड़ता है। (४) जिस मिस (कालिमा) को दोनों नेत्रों में [प्राणि-मात्र ने] डाल रक्खा है, उस मिस (कालिमा) को उससे अलग नहीं किया जा सकता है। (५) दोनों कुचों के ऊपर भी मिस (कालिमा) की मुद्रा है, और वह मिस (कालिमा) ऐसी लगती है जैसे कमल में भ्रमर वास कर रहे हों। (६) केशों में भी मिस (कालिमा) है और भौहें भी मिस (कालिमा) से उरेही हुई हैं; दाँत भी मिस (कालिमा) के विना नहीं शोभा देते हैं। (७) वह (ऐसा) ब्वेत (पदार्थ) कहाँ पर हैं जहाँ (जिसमें) मिस (कालिमा) न हो? ऐसा पिंड कहाँ है जिम की प्रतिच्छाया न हो। (८) देवपाल राव में भी इसी प्रकार की मिस (कालिमा) है, जिसने [चारों ओर से] फेर (घेर) कर सिर पर छत्र धारण किया है। (९) यदि कोई भी कुंभलनेर गया, तो उसे चित्तौर का राज्य विस्मृत हो गया।"

टिप्पणी—(१) बैन<वयण<वचन । (३) लोना<लवण=लावण्यपूर्ण । (४) घाल<घल्ल् [दे२] = डालना । बेहर<विहडिय<िवहघटित=अलग । (६) उरेह्<डिल्लेह<उल्लिल् = रेलांकित करना । (७) सेत<वेत ।

सुनि देवपाल जो कुंभलनेरी | कँवल जो नेन सँवर धनि फेरी | मोरे पिय क सनुरु देवपालू | सो कत पृज सिंघ सिर भालू | दोख भरा तन चेतिन कैसा | तेहि क संदेस सुनावहि वेसा | सोन नदी श्रस मोर पिय गरुश्रा | पाहन होइ परे जों हरुश्रा | जेहि उपर श्रस गरुवा पीउ | सो कम डोल डोलाएँ जीउ | फेरत नैन चेरि सौ छूटीं | मै कूटनि कुटनी तिस कूटी | कान नाक काटे मिस लाई | बहु रिसि काढ़ि दुवार नँघाई | महमद गरुए जो विधि गढ़े का कोई तिन्ह फुंक |

मुहमद गरुए जा विधि गढ़ का काई तिन्ह फेक । जिन्हके भार जगत थिर उड़िहें न पवन के फूँक ॥४९६॥

अर्थ—(१) कुंभलनेर के देवपाल का नाम सुनकर स्त्री (पद्मावती) ने अपने कमलनेत्रों के भ्रमरों (आँखों की पुतलियों) को घुमाया। (२) [उसने कहा,] "देवपाल मेरे प्रिय (पित) का शत्रु हैं; वह भालू कहाँ सिंह का सादृश्य प्राप्त कर सकता है ? (३) उसका भी शरीर चेतन (राघव) की भांति दोष से भरा हुआ है, और तू वेश्या उसी का संदेश सुना रही है ! (४) मेरा प्रिय (पित) सोन नदी के समान गुरु है, और उसमें यदि [मेरे जैसा] हलका पदार्थ भी पड़ जाए तो वह पत्थर [जैसा भारी] हो जाता है। (५) जिसके ऊपर ऐसा गुरु प्रिय हो, वह जी के डुलाने (विचलित करने) पर कैसे डोल सकता (विचलित हो सकता है) ?" (६) नेत्रों को घुमाते ही सौ चेरियाँ छूट पड़ीं और कुटनी को उन्होंने इस प्रकार कूटा (पीटा) कि कूटन (कूटी हुई वस्तु) हो गई। (७) [उसके मुख में] मिस (कालिख) लगा कर उसके नाक-कान उन्होंने काट लिए और वड़े कोध-पूर्वक उसे [घर में] निकाल कर द्वार लॅघा दिया। (८)

मुहम्मद कहता है. जो विधाता के द्वारा गुरु गढ़े गए हैं, उन्हें क्या कोई फूंक सकता है ? (९) [पर्वतों के समान] जिन के भार से जगत स्थिर है, वे पवन के झोंके से नही उड़ सकते हैं ।

टिप्पणी—(२) सरि< सदृश्। (४) सोन<शोण = सोनभद्र। गरुअ<गुरु। हरुअ<लयुक = हत्का। पाहन होइ परै जो हरुबा: कहते हैं कि फ़ारस की एक नदी के संबंध में ऐसी प्रसिद्धि थी, असंभव नहीं कि सोनभद्र के संबंध में भी ऐसी प्रसिद्धि रही हो। (६) चेरी<चेटी = दासी। (७) लंघाव्<लंबापय् = लंघाना।

रानी धरमसार पुनि साजा | वैदि मोख जेहिं पानै राजा | जाँवत परदेसी चिल श्रावा | श्रव दान पय पानि पियावा | जांगी जती श्राव जेत कंथी | पूँ छै पियहि जान कोइ पंथी | देत जो दान वाँह भइ ऊँची | जाइ साहि पहुँ वात पहुँची | पातर एक हुती जोंगि सुवाँगी | साहि श्रक्षारें हुति श्रोहि माँगी | जोंगिनि मेस वियोंगिनि कीन्हा | सिंगी सबद मूल ताँतु लीन्हा | पदुर्मिन कहँ पठई के जोंगिनि | वेगि श्रानु के बिरह वियोंगिनि | चत्र कला मन मोंदिन एक सार्वा एक सेम ।

चतुर कला मन मोहनि परकाया परवैस। स्त्राइ चढ़ी चितउर गढ़ होइ जोगिनि के भेस ॥६००॥

अर्थ--(१) तब रानी (पद्मावती) न धर्मशाला सजाई (आयोजित की), जिससे कि [उसके पुण्य से] राजा (रत्नसेन) वंदीगृह से मोक्ष पा जाए। (२) वहाँ जितने भी परदेशी पहुँचने थे, उन्हें अन्न दिया जाता तथा दूध और पानी पिलाया जाता था (३) जितने भी यती और कंथाधारी आते थे, उनसे वह पूछती, "क्या कोई पिथक मेरे प्रिय (पित) को (उसका कुशल) जानता है?" (४) "वह दान देने लगी है और उसकी वाहें ऊँची हो गई है (वह निरंतर दान देती रहती है)", यह वात बादशाह तक जा पहुँची। (५) [यह मुनकर] एक पातर को, जो योगिनी का स्वांग करनी थीं, बादशाह ने [पानरों के] अखाड़े मे मँगाया (बुलाया)। (६) उसने वियोगिनी योगिनी का वेप किया और सिगी का शब्द करने हुए मूल तंत्री (किंगरी) ले ली। (७) उसे [वादशाह ने] पिंचनी के लिए योगिनी बना कर भेजा [और कहा,] "[उमे मेरी विरह-वियोगिनी बना कर ला।" (८) यह आजा पा कर मन के मोहने की, और परकाय-प्रवेश की कलाओं में चतुर [वह पातर] (९) योगिनी का वेप धारण कर चिनौर गढ पर आ चढी।

टिप्पणी—-(१) घरमसार < घर्मशाला । मोल < मोक्ल = मोक्ष । (३) जेत <यावत् = जितना । कंथी = कंथाधारी, गूदड़ पहनने वाले । (५) अलार < अक्ष-वाटक । आघाट = अलाड़ा, नर्तक-मंडली । तंत < तंत्र = तंत्री, ताँत का बना वाद्य । (८) परकाया परवेस = दूसरे के शरीर में अपने जीव को प्रविष्ट करने की विद्या; मध्ययुग में इस विद्या में व्यापक विश्वास था । (दे० २५८.८)

माँगत राजवार चिल त्र्याई। भीतर चेरिन्ह वात जनाई। जोगिनि एक वार है कोई। माँगै जैस वियोगिनि होई। श्रबहिं नवल जोवन तप लीन्हे । फारि पटारा कंथा कीन्हे । बिरह भभूति जटा बैरागी । छाला काँघ जाप कँठ लागी । मुंद्रा स्रवन डँड न थिर जीऊ । तन तिरसूल श्रधारी पीऊ । छात न छाँह धूप जस मरई । पायन पाँचरि भूँभुरि जरई । सिंगी सबद धधाँरी करा । जरै सो टाँउ पाँउ जहँ धरा । किंगिरी गहें वियोग बजावै वारहिं वार सुनाव । नैन चक चारिहुँ दिसि हुँरै दहुँ दरसन कब पाव ॥६०१॥

अर्थ--(१) [भिक्षा] माँगती हुई वह [पातर] राजद्वार पर चली आई, और चेरियों ने [उसके आगमन की] वात भीतर [पद्मावती से] विज्ञप्त की । (२) [उन्हों ने कहा.] ''कोई एक योगिनी द्वार पर है, और वह इस प्रकार [भिक्षा] माँग रही है जैसे कोई वियोगिनी हो । (३) [उसके शरीर में] अभी नवयौवन है, [फिर भी] उसने तपस्था ले (अंगीकार कर) ली है, और अपनी रेशमी ओड़नी फाड़ कर उसने कंथा (गूदड़) वना डाला है। (४) वह विरह की विभूति (राख) किए हुए और विराग की जटा बनाए हुए है, कंधेपर चर्म लिए हुए है और उसके कंठ में जप [माला] लगी हुई है ; (५) उसके कानों में मुद्रा है, और उसका जीव एक दंड भी स्थिर नहीं रहता है; उसका तन ही तिशुल हो रहा है. और प्रिय का स्मरण ही उसकी अधारी हो रहा है। (६) छाते की छाया नहीं कर रही है और धूप में जैसे मर रही (प्राण दे रही) है ; पैरों में पाँवरी (पादुका) नहीं है और वह तप्त भूमि पर जल रही है। (७) वह श्रृंगी का शब्द, और गोरखधंबे की कला [कर रही है]; वह स्थान जल जाता है, जहाँ पर वह पैर रखती है। (८) किंगरी लिए हुए वह वियोग की कोई ध्वनि वजा रही है और वार-वार उसे सुना रही है। (९) [पून:] अपने नयन-चक (चक्कर लगाते हुए नेत्रों) से चारों ओर देख रही है कि कब वह [अपने प्रिय का] दर्शन प्राप्त करे।"

टिप्पणी—(१) बार=वार=द्वार । चेरी=चेटी=दासी । (३) पटोर=पट्ट + कूल=रेशमी ओढ़नी (दे० ३२९.१) । कंथा=गूदड़ों का कपड़ा । (४) भभूति=दास । (५) अधारी =एक लकड़ी जिस पर योगी आसन के समय हाथ टेक्ते हैं । (६) छात=छत=छाता । भूभूरि=तप्त धूल । पाँवरि=पादत्री=खड़ाऊँ या उपानह । (८) किंगरी =किन्नरी = एक प्रकार की तंत्री, ताँत का एक बाजा ।

सुनि पदुमावित मँदिल बोलाई । पूँ छी कवन देस सों आई । तरुनि बैस तुम्ह छाज न जोगू । केहि कारन अस कीन्ह वियोगू । कहेिस विरह दुख जान न कोई । बिरिहिनि जान बिरह जेिह होई । कंत हमार गए परदेसा । तेहि कारन हम जोगिनि भेसा । काकर जिंउ जांवन औ देहा । जौं पिय गएउ भएउ सब खेहा । फारि पटोर कीन्ह मैं कंथा । जहाँ पिउ मिले लेहुँ सो पंथा । फिरा करों चहुँ चक पुकारा । जटा परें को सीस सँभारा । हिरदें भीतर पिउ बसै मिले न पूँछों काहि। सून जगत सब लागे पिय बिन किछो न श्राहि॥६०२॥

अर्थ—(१) यह सुनकर उसे पद्मावती ने मंदिर (राजभवन) में बुलाया, और पूछा, "तुम किस देश से आई हो ? (२) तुम्हारी अवस्था तरुण है, तुम्हें योग नहीं शोभा देता है; किस कारण से तुमने ऐसा वियोग [धारण] कर रक्खा है ?" (३) [उसने कहा,] "वियोग का दुःख कोई नहीं जानता है; उसे केवल विरिहणी जानती है जिसे विरह होता है। (४) मेरे कान्त (पित) परदेश चले गए, इसी कारण से मैने योगिनी का वेष [धारण] किया है। (५) किसके यह जीव, यौवन, और शरीर है ? यदि प्रिय ही चला गया तो सब-कुछ धूल हो गया। (६) पटोर (रेशमी ओढ़नी) को फाड़ कर मैंने कंथा कर डाला, [और यह संकल्प किया] कि जहाँ पर प्रिय मिले उसी मार्ग को ग्रहण कहूँ। (७) इसीलिए फिरा करती हूँ और चारो चकों में पुकार लगाती रहती हूँ; जटाएँ पड़ गई हैं, सिर की संभाल कौन करे ? (८) मेरे हृदय के भीतर वह प्रिय निवास करता है, फिर भी वह मिलता नही है, किससे [उससे मिलने की युक्ति] पूछूँ ? (९) सव जगत् मुझे [उसके विरह में] सूना लगता है, [क्योंकि] प्रिय के विना वह कुछ भी नहीं है।

टिप्पणी—(२) बैस<वयस् = अवस्था । (५) खेह [दे०]=धूल, मिट्टी । (६) पटोर $\leq$ पट्ट+कूल = रेशमी ओढ़नी (दे० ३२९.१) । कंथा = गूदड़ों का वस्त्र । (९) सून<शून्य=सूना ।

स्रवन छेदि मुंद्रा मैं मेले | सवद श्रोनाउँ कहाँ दहुँ खेले | तेहि वियोग सिंगी नित पूरों | बार वार होइ किंगरी मूरों | को मोहिं ले पिउ के डँड लावै | परम श्रधारी बात जनावे | पाँविर टूटि चलत गा छाला | मन न मरे तन जोबन बाला | गाँउ पयाग मिला नहिं पीऊ | करवत लीन्ह दीन्ह विल जीऊ | जाइ वनारिस जारिउँ कया | पारिउँ पिड निबहुरे गया | जगरनाथ जगरन के श्राई | पुनि दुवारिका जाइ श्रम्हाई | जाइ केदार दाग तन कीन्हेउ तहँ न मिला तन श्राँकि |

नार क्यार पान पान चान्हुं वह पानला वान आजा । हूँ ढ़ि ऋजोध्या सब फिरिउँ सरग दुवारी भाँकि ॥६०२॥ १) ''मैंने कानों को छेंद्र कर उनमें महाएँ डाल ली हैं और मैं अनाह

अर्थ—(१) "मैंने कानों को छेद कर उनमें मुद्राएँ डाल ली हैं, और मैं [अनाहत] शब्द सुनती रहती हूँ; पता नहीं वे मौज में आकर कहाँ चले गए हैं। (२) उसी वियोग में मैं नित्य शृंगी में साँसें भरती हूँ, और द्वार-द्वार पर [स्वयं] किंगरी वन कर उन्हें झूरती (उनका चिन्तन करती) हूँ। (२) किन्तु कौन मुझे लेचल, कर प्रिय के मार्ग पर [तथा उनके दण्ड से] लगाए और, कौन मुझे उनकी परम विश्वसनीय [तथा उनकी परम अघारी की] बात बताए ? (४) चलते-चलते मेरी पाँवरी टूट गई, और पैरों में छाले पड़ गए, फिर भी इस बाला के तन में यौवन होने के कारण इसका मन नहीं मर रहा है। (५) मैं प्रयाग गई, किन्तु प्रिय नहीं मिला, यद्यपि मैंने करवत ली और अपने प्राणों की बिल दी। (६) वाराणसी जाकर मैं ने काया को जलाया, और

निबहुर गया जाकर पिंड-दान किया। (७) जगन्नाथ जा कर मैं जागरण कर आई, और तदनंतर द्वारका जा कर (समुद्र) में स्नान कर आई। (८) केदार जाकर मैंने शरीर पर दाग़ लगाए, किन्तु शरीर को [तप्त घातु से] आँकने पर भी वहाँ [प्रिय] न मिला। (९) स्वर्ग द्वार झाँकती हुई उसे समस्त अयोध्या में भी ढूँढती फिरी।"

टिप्पणी—(१) ओनाय् = कान देना, सुनना । खेल् = क्रीड़ापूर्वक गमन करना । (२) झूर<जवल = संतप्त होना, चिन्ता करना । (३) डंड<दण्ड = [१] मार्ग, पगडंडी; [२] दण्डः योगियों का उण्डा । = अधारी = [१] विश्वसनीय, [२] वह लकड़ी जिस पर योगी हाथ टेकते हैं । (४) पाँवरि<पादत्री = खड़ाऊँ या उपानह । (५) करवत<करपत्र = आरा, जिससे तीयों में शरीर चिरा कर लोग सद्गित की आशा करते थे । (६) जारिउँ कया : करसी (कंडे) की आग में शरीर को जलाया ; तुल० सिर करवत तन करसी लैं लैं बहुत सीझे तेहि आस । (११४.८) निबहुर = जहाँ से कोई लौटता न हो । (७) सरगदुआरी<स्वर्ग-द्वार=अयोध्या का एक स्थान ।

बन वन सब हेरेउँ बनखंडा | जल जल नदी अठारह गंडा | चौंसिंठ तिरथ कीन्ह सब ठाऊँ | लेत फिरौं ओहि पिय कर नाऊँ | ढीली सब हेरेउँ तुरुकानू | औ सुलतान केर वँदिवानू | रतनसेनि देखेउँ वँदि माहाँ | जरै धूप खिन पाव न छाहाँ | का सो भोग जेहि अंत न केऊ | एहि दुख लिहें भई सुखदेऊ | सब राजा बाँधे औ दागे | जोगिनि जानि राजा पाँ लागे | ढीली नाउँ न जानिह ढीली | मुठि बँदि गाढ़ न निकसे कीली | देखि दगध दुख ताकर अवहूँ कया न जीउ | सो धनि जियत किमि आछै जेहिक औस बँदि पीउ ॥६०८॥

सी धीन जियत कि।म श्री छ जाहक श्रस बाद पाउ । पिण्ठा। अर्थ — "(१) वन-वन (एक-एक बन) करके मैंने समस्त वन खड दूँढ डाला, और इसी प्रकार जल-जल (एक-एक जलाशय) करके मैंने अठारह गंडा (वहत्तर) निंदयों को देख डाला, (२) चौसठों तीर्थ मैंने किए और समस्त स्थानों पर उस प्रिय का नाम लेती फिरी; (३) तुर्कों की वस्ती समस्त दिल्ली को ढूँढ डाला और सुल्तान के वन्दी वान (बन्दी गृह) को ढूँढा। (४) बंदीगृह में रत्नसेन को देखा, जो धूप में जलता रहता है और एक क्षण के लिए भी छाया नहीं पाता है। (५) वह योग ही क्या है (किस कार्य का है) जिसके अन्त में कुछ भी न रहे; इसी दुख के कारण मैं [गृह त्याग कर] शुकदेव वन गई। (६) समस्त राज उसमें वन्दी थे और [तप्त लौहादि से] आँके हुए थे; मुझे योगिनी जान कर राजा (रत्नसेन) मेरे पैरों में गिर पड़े। (७) [उन्होंने कहा,] "[इस नगरी का] नाम मात्र ढिल्ली है, किन्तु यह ढीला होना नहीं जानती है; यह वन्दीगृह भी अत्यधिक प्रगाढ़ है, जिसकी कील नहीं निकलती है!" (८) उसका दग्ध होना और दुखी होना देख कर मेरी काया में अभी तक जीव नहीं [लौटा] है; (९) फिर भला वह स्त्री किस प्रकार [अभी तक] जीवित है जिसका प्रिय इस प्रकार बन्दी है ?"

टिप्पर्णाः -- (१) गंडा < गण्डक चार-चार की गिनती । (४) बँदिवान = बन्दीगृह (दे॰ ५७८-१)। (५) सुखदेउ < शुकदेव : जो बाल्यावस्था में ही गृह त्याग कर विरक्त हो गए थे। (६) दाग् < दाग़ [फ़ा॰] = तप्त लौहादि से चिह्नित करना। (९) घनि < घन्या = स्त्री। आछ् < अस् = होना।

पदुमावित जौं सुना बँदि पीऊ । परा ऋगिनि महँ जानहुँ घीऊ । दौि पायँ जोगिनि के परी । उठी ऋगि जोगिनि पुनि जरी । पायँ देइ दुइ नैनन्ह लावौं । लै चलु तहाँ कंत जहँ पावौं । जहँ नैनन्ह देखा तैं पीऊ । सो मोहि देखाउ देउँ बिल जीऊ । सन ऋगे धरम देउँ सब तोही । पिय की बात कही जैंइ मोही । तूँ मोरि गुरू तोरि हौं चेली । भूलीं किरत पंथ जेइँ मेली । हैंड एक माया कह मोरें । जोगिनि होउँ चलौं सँग तोरे । सिलन्ह कहा पदुमावित रानी करहु न परगट भेस । जोगी सोइ गुपुत मन जोगवै ले गुरु कर उपदेस ॥६०४॥

अर्थ—(१) पद्मावती ने जब अपने प्रिय को बन्दी गृह में [पड़ा] सुना, तो [उसे ऐमा हुआ] मानो आग में घी पड़ गया हो। (२) वह दौड़ कर योगिनी के पैरों पर गिर पड़ी. और जो आग [उसके शरीर से] उठी, उससे वह योगिनी भी जल (झुलस) गई। (३) [पद्मावती ने कहा,] "अपने पैर तू मुझे दे, कि मैं उन्हें दोनों नेत्रों से लगा लूँ, और मुझे वहाँ ले चल जहाँ मैं अपने कान्त (पित) को पा जाऊँ। (४) जहाँ नेत्रों से तू ने मेरे प्रिय को देखा है, वह [स्थान] तू मुझे दिखा तो मैं अपने जीव (प्राणों) को [वहाँ] विल दूं। (५) मैं तुझे अपना सत और धर्म सव दे रही हूँ, जिसने मुझ से मेरे प्रिय की वात कही है। (६) तू मेरी गुरु है, और मैं तेरी चेली हूँ, जिस भूली फिरती हुई को तू ने मार्ग पर लगा दिया है। (७) मेरे ऊपर एक दंड भर माया (स्नेहर्ग कृपा) कर [जिससे] मैं भी योगिनी हो जाऊँ और तेरे साथ चलूँ।" (८) [ यह सुन कर ] उस की सिखयों ने कहा, "ऐ पद्मावती रानी, तुम [योगिनी का] वेप प्रकट न करो ; (९) योगी वही है जो गुरु का उपदेश ले कर उसे गुप्त रूप ने मन में सँभाल कर रखता है।"

टिप्पणी--(१) जौ  $\leq$  जउ < यदा=जब । (२) पायँ<पाअ<पाद=पैर । (५) सत <सत्य = सत्यिनिष्ठा । (६) चेली<चेडिआ $\leq$ चेटी=दासी, शिष्या । मेल्<मेल्य् = लगाना, डालना । (९) जोगव्=सुरक्षित रखना ।

भी ति लेहि जो गिनि किर माँगू । कैत न पाइश्व किए सँवागू ।
एइ विधि जोग वियोग जो सहा । जैसे पिउ राखे तिमि रहा ।
गिरिही महँ भे रहे उदासा । श्रंचल खप्पर सिंगी स्वाँसा ।
रहे पेम मन श्वरुक्ता लटा । विरह धँधोर परिहं सिर जटा ।
नैन चक्र हेरे पिय पंथा । कया जो कापर सोई कंथा ।
छाता पुरुषि गँगन सिर छाता । रंग रकत रह हिरदे राता ।
मन माला फेरत तेत श्रोहीं । पाँचौं भूत भसम तन हो हीं ।

कुंडल सो जो सुनै पिय बैना पाँवरि पाय परेहु । डंड एक जाहु गोरा बादिल पहँ जाइ ऋघारी लेहु ॥६०६॥

अर्थ—(१) "ऐ योगिनी, यदि तुम भीख लो (तुम्हें भीख लेनी है), तो भले ही फिरती हुई तुम माँगो, किन्तु कान्त (पित) को [इस प्रकार] स्वाँग करने से नहीं पाओगी। (२) जो तुम वियोग सहन कर रही हो, यही योग की विधि है; प्रिय जिस प्रकार स्त्री को रक्खे उसी प्रकार उसे रहना चाहिए। (३) वह गृहस्थी में रहते हुए ही उदासीन हुई रहे, अंचल का खप्पर और श्वासों की श्रृंगी [वनाए]। (४) उसका मन प्रेम में उलझा और लटा (लुब्ध) हो, तथा विरह के बंधोर के कारण [केशों की उपेक्षा करने से] मिर में जटाएँ पड़ गई हों। (५) नेत्र ही चक्र हों जिनसे वह प्रिय का मार्ग देख रही हो, काया पर जो कपड़ा हो, वही उसका कंथा (गूदड़ों का वस्त्र) हो। (६) चर्म पृथ्वी हो, और सिर पर छत्र आकाश हो, हृदय का अनुरक्त होना ही रक्त का रंग हो। (७) मन में जो [प्रिय के ध्यान की] माला वह फेरती हो, वही उसकी तंत्री (किंगरी) हो, [शरीर के] पंचभूत [को भस्म करने से जो विभूति प्राप्त हुई हो वही] शरीर पर लगा हुआ भस्म हो। (८) जो प्रिय के बचन सुनती हो वही उसके [कानों का] कुंडल हो, और [उसके] पैर ही पहनी हुई पादत्री हों। (९) एक दंड के लिए गोरा और बादल के पास जाओ और जाकर उनसे अधारी लो।"

टिप्पणी—(३) खप्पर<कर्पर = भिक्षापात्र । सिगी <श्रृंगी=सींग का बाजा । (४) लटा=लुब्ध । धँघोर=चक्करदार हवा । (६) छाला < खल्ला [दे०]=खाल, चर्म । छाता < छत्त < छत्त । रात < रत्त < रक्त = अनुरक्त । (७) तँत < तंत्र = तंत्री (किंगरी)। (८) परेह < परिहिअ < परिहित = पहना हुआ । (९) अधारी=वह लकड़ी जिस पर योगी हाथ टेकते हैं ।

सितिन्ह बुभाई दगिध श्रिपारा । गै गोरा बादिल के बारा । कँवल चरन भुइँ जरम न घरे । जात तहाँ लिंग छाला परे । निसिरि श्राए सुनि छत्री दोऊ । तस काँपे जस काँप न कोऊ । केस छोरि चरनन्ह रज भारे । कहाँ पाउ पदुमावित धारे । राखा श्रानि पाट सानवानी । बिरह वियोग न बैठी रानी । चँबरधारि होइ चँबर डोलाविहें । माधे छाहँ रजायसु पाविहें । उलिट बहा गंगा कर पानी । सेवक बार न श्रावे रानी । का श्रम कीन्ह कस्ट जिय जो तुम्ह करत न छाज । श्रम्याँ होइ बेगि के जीव तुम्हारे काज ॥६०७॥

अर्थ—(१) [पद्मावती की] सिखयों ने उसके अपार [विरह-]दाह (पिरताप) को बुझाया, तब वह गोरा और बादल के द्वार पर गई। (२) उस कमिलनी ने जीवन भर भूमि पर चरणों को नहीं रक्खा था, इसिलए वहाँ तक जाते-जाते [उसके चरणों में] छाले पड़ गए। (३) [उसका आना] सुनकर दोनों क्षत्रिय [घर में से] बाहर निकल आए, और वे इस प्रकार काँपे कि जैसा [अन्य] कोई न काँपता। (४) [अपने] केशों को खोल कर उन्होंने [पद्मावती के] चरणों की धूल झाड़ी,

[और कहा,] "ऐ पद्मावती, तुमने कहाँ ये पैर रक्खे हैं ?"(५) तदनंतर उन्होंने [उसके बैं ठने के लिए] सोने के वर्ण का पाट ला कर रख दिया, किन्तु [पित के] विरह और वियोग में वह रानी उस पर न बैठी। (६) [तदनंतर उसके] चामर-धारी हो कर वे चामर डुलाने लगे [और कहने लगे,] "हमारे मस्तकपर तुम्हारी छाया हो, तुम राजादेश दो। (७) [आज] गंगा का पानी उलट कर वहा है, क्योंकि सेवक के द्वार पर रानी नहीं आती है [सेवक ही अपनी रानी के द्वार पर जाता है]।(८) तुमने अपने जी में ऐसा कष्ट करने का [संकल्प] क्यों किया जो तुम्हें करते हुए शोभा नहीं देता है? (९) शीध्रतापूर्वक आज्ञा हो, हमारे जीव तुम्हारे कार्य के लिए हैं।"

टिप्पणी—(१) बार<वार<द्वार । (२) जरम<जन्म=जीवन । (३) निसर<िगस्सर<निर्+सृ=बाहर निकलना । (५) पाट<पट्ट=फलक, सिंहासन । वान<वण्ग<वण् । (८) छाज्<छःज् [दे $\circ$ ]=शोभा देना ।

कहैं रोइ पदुमावित वाता | नैनन्ह रकत देखि जग राना | उलिय समुँद जस मानिक भरें | रोई रुहिर त्र्यांसु तस हरें | रतन के रंग नैन पे वारों | रती रती के लोह हारों | कॅवलन्ह उपर भँवर उड़ावों | सूरुज जहाँ तहाँ ले लावों | हिय के हरद बदन के लोह | जिउ विल देउँ सो सँविर विछोहू | परिहें त्र्याँमु सावन जस नीरू | हिरियर भुइँ कुसुं मि तन चीरू | चढ़े भुवंग लुरहिं लट केसा | मे रोवत जोगिनि के भेसा | बीर बहूटी होइ चली तबहूँ रहिं न त्र्याँमु | नैनन्हि पंथ न सूभें लागेउ भादवँ मामु ॥६०८॥

अर्थ--(?) पद्मावती रो-रो कर वह बात कहने लगी; उसके नेत्रों में रक्त [आया हुआ ] देख कर जगन् रक्तवर्ण हो गया । (२) जैसे समुद्र उल्लस्त हो कर माणिक्य भरता है, उसी प्रकार जब वह रोई, [उसके नेत्रों से] हथिर के अश्रु इलने लगे (३) [उसन कहा,] "हो न हो, मैं रत्न(र नमेन) के रंग(अनुराग) पर अपने नेत्रों को वार दूँगी, और रत्ती-रत्ती करके उनसे [हृदय का] रुधिर गिराऊँगी । (४) [अपने] कमलों (नेत्रों) के ऊपर से मैं भ्रमरों (पुतिलयों) को उड़ा दूँगी और जहाँ पर [उनका] सूर्य [रत्नसेन] है, वहाँ पर मैं उन्हें ले जाकर लगा दूँगी। लाल (५) हृदय को हल्दी (पीला—रत्क्तहीन) और मुख को [अपने मत के तेज से] लहू (रुधिराक्त)करके उसके वियोग का स्मरण करके अपने जीव को बलि दे दुँगी । (६) उसके विरह के अश्रु श्रावण के [वर्षा-] नीर सदृश थे, और उसके शरीर पर का कुसुंभी चीर [वर्षा की] हरित् भूमि [सदृश] था ; (७) उसके लटके केश मानो [उस के सिर पर] चढ़े हुए भुजग (सर्प) थे, जो लोल होरहे थे, और वह रोती-रोती मानो योगिनी के वेष में हो रही थी। (८) [उसके रुधिर के अश्रुपात से] जैसे बीर बहूटियाँ हो निकली हों, फिर भी उसके अश्रु रुक नहीं रहे थे । (९) अब उसके नेत्रों से मार्ग नहीं सूझ रहा था, [क्यों कि आँसुओं की ऐसी रिम-झिम छगी थी मानं।] भाद्रपद मास लग गया था ।

टिप्पणी—(१) बात  $\leq$  वत्ता $\leq$  वार्ता । रात $\leq$  रत्त= लाल । (२)

उलथ्=उल्लस्त होना [उल्लस्य <उल्लस्त = उतराया हुआ, ऊपर आया हुआ।]। (३) वार=न्यौछावर करना। रती<रत्ती<रित्तका= घुंघुची। लोहू<लोहिआ<लोहित =रक्त। (५) तुल० ऊपर राता भीतर पियरा। जारौं वहै हरद अस हियरा।(४३९.४) मुख राता तन हरिअर कीन्हे ओहूँ जगत लै जाउँ। (९३.७) (७)लुर्=लोल होना।

तुम्ह गोरा बादिल खँभ दोऊ | जस भारथ तुम्ह श्रौरु न कोऊ | दुख बिरिखा श्रब रहे न राखा | मूल पतार सरग भइ साखा | ख्राया रही सकल महि पूरी | बिरह बेलि होइ बाढ़ि खजूरी | तेहि दुख केत विरिख बन बाढ़े | सीस उघारें रोवहिं ठाढ़े | पुहुमि पूरि सायर दुख पाटा | कौड़ी भई बिहरि हिय फाटा | बिहरा हिए खजूरि क बिया | बिहरे नहिं यह पाहन हिया | पिय जहाँ बंदि जोगिनि होइ धावों | हों होइ बंदि पियहि मोकरावों |

सूरुज गहन गरासा कवँल न बैठै पाट । महूँ पैथ तेहि गवनब कंत गए जेहि बाट ॥६०९॥

अर्थ—(१) [पद्मावती कहने लगी,] "ऐ गोरा और वादल, तुम दोनों [मेरे राज्य के] स्तंभ हो ; महाभारत (युद्ध) [करने] में जैसे तुम [दोनों] हो, वैसा अन्य कोई नहीं है। (२) [मेरे] दुःख का वृक्ष अब रोकने से नहीं रुक रहा है ; उसका मूल पाताल में और उसकी शाखाएँ आकाश में पहुँच गई हैं। (३) उसकी छाया समस्त पृथ्वी को आपूरित कर रही है, और [उसी के साथ] विरह की लता बढ़कर खजूर [जैसी] हो गई है। (४) इस दुःख से वन (जीवन) में कितने ही [अन्य] वृक्ष (दुःख)भी वढ़ जाने पर सिर उधाड़ कर खड़े हो रहे हैं। (५) इस दुःख ने पृथ्वी को आपूरित कर के सागरों को पाट दिया है, इसीलिए [समुद्रों की] कौड़ी [ऐसी] हो गई है कि उसका हृदय टूट कर फट गया है। (६) खजूर का बीज भी हृदय में फट गया है, किन्तु यह पत्थर का [मेरा] हृदय नहीं फट रहा है। (७) जहाँ पर मेरा प्रिय है, मैं योगिनी होकर दौड़ जाऊँगी, और मैं स्वयं वन्दी हो कर प्रिय को मुक्त कराऊँगी। (८) सूर्य को ग्रहण ने ग्रस लिया है, इसलिए [उसकी] कमलिनी पाट पर नहीं बैठ सकती है; (९) मैं भी अब उसी मार्ग में जाऊँगी जिसमें मेरे कान्त (स्वामी) गए हैं।"

टिप्पणी—-(१) खंभ<स्कम्भ=खंभा । भारथ<भारत = महाभारत, युद्ध । (२) विरिखा<वृक्ष । (४) केत < कियत्=िकतना । (५) साएर<सागर । कौड़ी < कर्पींद । बिहर्<विहड्<वि+ घट् = टूटना, फटना । (६) पाहन<पाषाण । (८) पाट< पट्ट = फलक, पीढ़ा । (९) बाट< वट्ट < वर्त्म= मार्ग ।

गोरा बादिल दुवौ पसीजे। रोवत रुहरि सीस पाँ भीजे। हम राजा सौं इहै को हाने। तुम्ह न मिलहु धरि येहु तुरुकाने। जो मित सुनि हम त्राए कों हाई। सो निश्रान हम माँथें त्राई। जब लिग जियहिं न ताकहिं दो हू। स्यामि जित्रत कस जोगिनि हो हू। उत्रे श्रगस्ति हस्ति घन गाजा। नीर घटा घर त्राइहि राजा। का बरला श्रगस्ति की डीठी। परे पलानि तुरंगम पीठी। बेधौं राहु छड़ानौं सूरू। रहै न दुल कर मूल ऋँकूरू। वह सूरज तुम्ह सिस सरद श्रानि मिलावहिं सोइ। तस दुख महँ सुख उपनै रैनि माँफ दिन होइ।।६१०।।

अर्थ—(१) गोरा और बादल दोनों पसीज गए (दयाई हो गए) और रोते-रोते रक्ताश्रुओं से वे सिर से पैर तक भीग गए। (२) [वे कहने लगे,] "हम राजा से [जिस बात के न मानने पर] कुद्ध हुए, वह यही (इतनी) ही थी, 'हमारी इस बात को धर (मान) कर कि ये तुर्क हैं तुम बादशाह से मेल न करों, (३) और राजा की जिस मित (युक्ति)को सुन कर कुद्ध हो कर हम चले आए, वह मित (युक्ति) अन्त में हमारे ही मत्थे आई। (४) जब तक हम जीवित रहेंगे, द्रोह करने की बात नहीं सोच सकते हैं। किन्तु, स्वामी के जीवित रहते हुए तुम कैसे योगिनी हो रही हो? (५) अगस्त्य के उदित होने पर जब हस्त नक्षत्र का मेघ गर्जन करेगा, और [मार्ग का] जल घट जाएगा, राजा घर आएगा। (६) जब अगस्त्य की दृष्टि होगी, तब वर्षा क्या (कहाँ) रह सकती है? तब तुरगों (अश्वों) की पीठों पर पलानें पड़ेंगी। (७) मैं (हम) राहु (अलाउद्दीन) को विद्ध कर के सूर्य (रत्नसेन) को छुड़ाऊँगा (छुड़ाएँगे), और [तुम्हारे] दुःख का मूल अथवा अंकुर-कुछ भी न रहेगा। (८) वह सूर्य है और तुम शरद शिश हो, उसे लाकर हम तुमसे मिलाएँगे; (९) इस दुःख मे ऐसा सुख उत्पन्न होगा कि जैसे रात्रि में दिन हो गया हो।

टिप्पणी—(१) पसीज्<पिसज्ज<प्रस्विद्=प्रस्वेद में आना, पिघलना, द्रवित होना। (४) ताक्<तक्क<तर्कय्=तर्क करना, विचार करना। दोह<्द्रोह। स्यामि स्वामिन्। (५) दूहिस्तः हस्त = हस्त नक्षत्र। (६) पलानि <पर्याण=अव-कवच। (५-६) तुल० हुए अगस्ति हस्ति घन गाजा। तुरं पलानि चढ़े रन राजा।(३४७.३)। (९) उपन्<उत्+पत्=उत्पन्न होना।

लेहु पान बादिल ऋौ गोरा । केहि लै देउँ उपमा तुम्ह जोरा । तुम्ह सावँत नीह सरविर कोऊ । तुम्ह ऋंगद हिनवँत सम दोऊ । तुम्ह बलवीर जाज जगदैऊ । तुम्ह मुस्टिक ऋौ माल कॅंडेऊ । तुम्ह ऋरजुन ऋौ भीवँ भुऋारा । तुम्ह नल नील मेंड़ देनिहारा । तुम्ह टारन भारन जग जाने । तुम्ह सो परसु ऋौ करन बखाने । तुम्ह मोरे बादिल ऋौ गोरा । काकर मुख हेरौं वॅदिछोरा । जस हिनवँत राघौ वॅदि छोरी । तस तुम्ह छोरि मिलावहु जोरी ।

जैसें जरत लखा प्रिहँ साहस कीन्हेउ भीवँ। जरत खंग तस काढ़हु के पुरुखारथ जीवँ।।६११॥

अर्थ—(१) [पद्मावती ने कहा,]" हे गोरा और वादल, तुम पान (वीड़ा) लो; तुम्हारे जोड़ की उपमा किसे ले कर दूं। (२) तुम (दोनों) सामंतों की समता का कोई नहीं है; तुम दोनों अंगद और हनुमान के समान हो। (३) तुम बल्जाली वीर जाजा और जगद्देव हो; तुम मुप्टिक और मल्ल कंदेव (?) हो। (४) तुम अर्जुन स्नौर भूपाल भीम हो, और [समुद्र में] मेंड (सेतु) वाँधने वाले नल-नील हो। (५)

तुम [दूसरों के] भारों को हटाने वाले जगत् में प्रसिद्ध हो, तुम प्रशंसित परशुराम और कर्ण हो। (६) जब तुम, ऐ वादल और गोरा, मेरे हो, तब क्यों, ऐ बन्दीगृह से मुक्त करने वाले, मैं किसी [अन्य] का मुख देखूँ? (७) जिस प्रकार हनुमान ने राम को बन्धन से मुक्त किया था, उसी प्रकार तुम भी [रत्नसेन का दन्धन] खोल कर [उसे मुझ से] मिलाओ। (८) जिस प्रकार जलते हुए लाक्षागृह में भीम ने साहस किया था, (९) उसी प्रकार तुम भी जी में पुरुषार्थ कर के जिस समय कि खंभा जल रहा है शीर भवन—राज्य जल जाने को है], हमें निकालो।"

टिप्पणी—(३) जजाः जाजा हम्मीर का एक सामंत था, जिमने हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्ध में हम्मीर की ओर वीरता से लड़कर वीरगित प्राप्त की थी। इस का उल्लेख हम्मीर संबंधी समस्त रचनाओं में मिलता है। सब से प्राचीन उल्लेख कदाचित् 'प्राकृतपँगल' के एक छंद में आता है, जिसमें उसका नाम जज्जल है। जगदेव : जगदेव परमार मध्ययुग का एक प्रसिद्ध वीर हुआ है। यह गुर्जरेश सिद्धराज का एक सामंत था और उसके राज्य की रक्षा में इसने अपने पुत्र की बिल दी थी। (दे० धर्म युग, मार्च १४, १९५४ पृ० ११-१२,२५) : मुस्टिक रमुध्दिक। कंस का एक बलशाली मल्ल था जिसको बलदेव ने पराक्त किया था। माल कंदेउ : अमीर खुसरो ने 'तारीख-ए-अलाई' और 'आशिका' में एक मलकदेव का उल्लेख किया है (दे० इलियट, जिल्द २, पृ० ७६.५५०)। असंभव नहीं कि जायसी का माल कंदेउ वही हो। (४) अर्जुत और भीम : महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा अथवा मध्ययुग के अर्जुनवर्म देव और भीम चौलुक्य। (७) हिनवत राबौ बँदि छोरी: कुछ रामकथा-ग्रंथों के अनुसार हनुमान ने महिरावण के बंदीगृह से राम और लक्ष्मण का उद्धार किया था (दे० ६१४.७)। (८) लखाग्रिह: लाक्षागृह। भीम ने जिस प्रकार जलते हुए लाक्षा-गृह से पांडवों को बचाया था, उसकी कथा महाभारत में मिलती है।

गोरा बादिल बीरा लीन्हा | जस श्रंगद हिनवँ त वर कीन्हा | साजि सुखासन तानिहं छातू | तुम्ह मार्थे जुग जुग श्रहिवातू | कवँ ल चरन भुइँ घरत दुखानहु | चढ़हु सुखासन मॅदिल सिधानहु | सुनि सूरज कवँलिह जिय जागा | केसिर बरन बोल हियँ लागा | जनु निसि महँ रिब दीन्ह देखाई | भा उदोत मिस गई विलाई | चिढ़ सो सुखासन भमकत चली | जानहुँ दुइज चाँद निरमली | श्रो सँग सखी कमोद तराई | ढारत चँवर मँदिल ले श्राई | देखि सो दुइज सिंघासन संकर घरा लिलाट | कवँ ल चरन पदुमावित ले बैसारेन्हि पाट ।।६१२॥

अर्थ—(१) गोरा और बादल ने उसी प्रकार वीड़ा ले लिया, [जिस प्रकार राम के लिए] अंगद और हनुमान ने बल किया था। (२) [उन्होंने कहा,] "हम सुखासन सजा कर [उसका] छत्र तान रहे हैं। युग-यग तक तुम्हारे मस्तक पर अहिबात (सोहाग) बना रहे! (३) अपने चरण-कमलों को भूमि पर रखती हुई तुम पीड़ित कर रही हो, अब तुम उस सुखासन पर चढ़ो और राजमंदिर को प्रस्थान करो।"

(४) सूर्य (रत्नसेन) का नाम सुन कर कमिलनी (पद्मावती) का जीव जाग उठा, और वह वचन उसके हृदय पर केसर के वर्ण का (केसर का लेप) हो कर लगा। (५) [उसे ऐसा लगा] मानो रात्रि में ही सूर्य दिखाई पड़ा हो, [जिसके परिणाम-स्वरूप] प्रकाश हो गया हो तथा कालिमा विलीन हो गई हो। (६) वह [अतः] सुखासन पर चढ़ कर जगमगाती हुई इस प्रकार चल पड़ी मानो द्वितीया का निर्मल चन्द्र हो। (७) और उसके साथ की कुमुदिनियाँ और तारिकाएँ (उसकी सखियाँ अथवा परिचारिकाएँ) चामर डारती हुई उसे राजमंदिर को ले आईं। (८) उस द्वितीया के चंद्र को सिहासन पर [आसीन] देख कर शंकर ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। (९) तदनंतर पद्मावती के चरण-कमलों को ले कर उन परिचारिकों ने उन्हें पीढ़े पर विठाया (रक्खा)।

टिप्पणी—(१) बीरा<वीडय<वीटक = सिजित ताम्बूल । वर<बल । (२) सुखासन = एक प्रकार की पालकी गाड़ी : यथा : आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान । (राम चिरत मानस २.१८६) । छात<छत्र । (५) उदोत<उद्योत = प्रकाश । (९) पाट<पट्ट=फलक, पीढ़ा ।

बादिल केरि जप्तोवे माया । त्राइ गहे बादिल के पाया । बादिल राय मोर तूँ बारा । का जानिस कस होइ जुफारा । पातसाहि पुहुमीपित राजा । सनमुख होइ न हमीरिह छाजा । छित्तिस लाय तुरित्र जेहिं छाजिहें । वीस सहस हस्ती दर गाजिह । जबिं स्त्राइ जुरिहै वह ठटा । देखत जैस गगन घन घटा । चमकिहें खरग सो बीज समाना । गल गाजिहें युम्मरिहं निसाना । बिरिसिहं सेन बान घन घोरा । धीरज घीर न बाँघिहं तोरा । जहाँ दनपती दलमलिहं तहाँ तोर का जोग । स्त्राजु गयन तोर स्त्रावे मेंदिल मानु सुख भोग ॥६१३॥

अर्थ—(१) वादल की यशोवती नाम की माता थी, उसने आकर बादल के पैर पकड़े। (२) उसने कहा, "ऐ, मेरे बादल राय, तू वालक है; तू क्या जाने कि युद्ध कैसा होता है? (३) वादशाह पृथ्वीपितयों का राजा है, और उसके सम्मुख होने पर हमीर को भी शोभा (श्री) नहीं मिली। (४) जिसके छत्तीस लाख तुरग शोभा देते हैं, और वीस वहस्र हाथी दल में गर्जन करते हैं। (५) उसका वह ठाट जभी आकर जुड़ेना, नो ऐमी दीखेगा जैसे आकाश में घटा घरती है। (६) जो तलवारें चमकेंगी वे विजलियों के समान होंगी और जो निशान (बौंसे) घुमड़ेगे वे [जैसे वादल] गड़-गड़ाएँ। (७) जो सेल (बर्छे) और बाण वरसेंगे वे जैसे घोर घन वरसेंगे। उनके सामने तेरा घैर्य धीरज न वाँघेगा (वह विचलित हो जाएगा)। (८) जहाँ पर दलपित दिलत-मृदित हो जाते हैं, वहाँ (उस युद्ध में) तेरा क्या योग होगा? (९) आज सो तेरा गौना भी आ रहा है (तेरी विवाहिता नववधू आ रही है), इसलिए तू घर में रह कर सुख-भोग मान।"

ं, टिप्पणी--(१) जसोवै <यशोवती । (२) बार<बाल=बालक । (४) तुरिअ

< तुरग=अश्व । दर<दल । (६) बीज<विज्जु<विद्युत । (७) सेल<शल्य = एक प्रकार का बर्छा ।

मता न जानिस बालक स्त्रादी । हौं बादिला सिंघ रनबादी ।
सुनि गज जूह स्त्रिधिक जिउ तथा । सिंघ की जाति रहे निहं छुपा ।
तब गाजन गलगाज सिंघेला । सोहँ साहि सौं जुरौं श्रकेला ।
स्त्रंगद कािप पाँव जस राखा । टेकौं कटक छतीसी लाखा ।
को मोहि सोहँ होइ मैंमंता । फारौं कुंम उचारौं दंता ।
जादौं स्थाम सँकरे जस टारा । बह्मव जस जुरजोघन मारा ।
हिनवँत सिरस जंघ बर जोरौं । धँसौं समुंद्र स्थामि वँदि छोरौं ।
जौं तुम्ह मात जसोवै कान्ह न जानहु बार ।
जहाँ राजा बिल बाँघा छोरौं पैठि पतार ॥६१४॥

अर्थ--(१) [बादल ने कहा,] "ऐ माता, तू मुझे आदि [अवस्था] का वालक न समझ ; मैं बादल रणवादी सिंह हूँ, (२) जिसे सुनकर ही गज-यूथ जी में अधिक तप्त होता है ; सिंह की जाति छिपी नहीं रहती है। (३) तब मेरा गर्जन सिंह-बालक का गलगर्जन [प्रमाणित] होगा जब में बादशाह के सम्मुख उससे अकेला भिड़्र्या। (४) जिस प्रकार अंगद ने कृपित हो कर अपना पैर रोपा था, उसी प्रकार मैं भी [अटल होकर वादशाह की] छत्तीस लाख कटक को टेक्र्या। (५) कौन-सा मदमत्त [हाथी] (शत्रु) मेरे सम्मुख हो सकता है ? मैं उसका कुंभ-फाड़ डाल्र्या और उसके दाँत उखाड़ लूँगा। (६) यादव श्याम (कृष्ण) ने जिस प्रकार [कंस के द्वारा प्रेरित] शक्टासुर को टाला (पछाड़ा) था, और जिस प्रकार बल्लव (भीम) ने दुर्योधन को मारा था [मैं भी उसी प्रकार उसके लिए प्रमाणित हूँगा]। (८) मैं हनुमान के सदृश जाँघों में वल जोड़्र्दा (करूँगा) और [उनकी भाँति] समुद्र में धँसकर स्वामी का बंधन खोल्र्या। (८) यदि तुम माता यशोवती (यशोदा) हो, तो अपने [इस] कान्ह को बालक न समझो ; (९) जहाँ पर मेरा राजा बिल [के सदश] बँघा हुआ है, उस पाताल में प्रविष्ट हो कर मैं उसे मुक्त करूँगा।"

टिप्पणी—(१) माता < माता । (२) जूह < यूथ । (३) गाजन < गर्जन । सिंवेला=सिंह-शावक । (५) उचार < उच्चालय = ऊँचा फेंकना, उखाड़ना । (६) सकर < शकट = शकटासुर । बल्लव = रसोइया : भीम ने विराट् के यहाँ जब भोजन बनाने का काम किया था तब उन्होंने अपना यही नाम रक्खा था। (७) हिनवँत < हनुमत = हनुमान : कुछ रामकथा ग्रंथों के अनुसार हनुमान ने अपने स्वामी राम और लक्षण को मिहरावण के बंघनों से छुड़ाया था। स्यामि < स्वामिन् । (९) बिल : पुराण-प्रसिद्ध दानव-राज, जिसे छल कर वायन ने पाताल में भेज दिया था।

बादिल गवन जूिक कहँ साजा । तैसेहिं गवन त्राइ घर वाजा । लिहें साथ गवने कर चारू । चंद्र बदिन रिच कीन्ह सिंगारू । माँग मोंति भरि सेंदुर पूरा । बैठ मँजूर बाँक तस जूरा । भौहें घनुक टँकोरि परीखे । काजर नैन मार सर तीखे । घालि कचपची टीका सजा | तिलक जो देख ठाउँ जिउ तजा | मिन कुंडल डोलिहें दुइ स्रवना | सीस धुनिहें सुनि सुनि पिय गवना | नागिनि त्रालक फलक उर हारू | भएउ सिंगार कंत बिनु भारू | गवन जो त्राई पिय रविन पिय गवने परदेस | सखी बुकावौँ किमि त्रानल बुक्ते सो कहु उपदेस ||६१५॥

अर्थ—(१) बादल ने ज्योंही युद्ध के लिए जान की तैयारी की, त्योंही उसके घर पर उसका गौना आ पहुँचा। (२) साथ में गौने की रीतियाँ लिए हुए चन्द्रवदनी ने रच कर शृंगार किया था। (३) उसने माँग में मोती भर कर सिन्दूर भरा था, और उसका वालों का जूड़ा ऐसा बाँका था मानो मयूर बैठा हुआ हो। (४) उसकी भौंहों ऐसे धनुपों के सदृश थीं, जो टंकार करके परीक्षित हो चुके थीं; [नेत्रों में] कज्जल [की प्रत्यंचा] देकर [उनके द्वारा] वह तीक्ष्ण [दृष्टि-] वाण मार रही थी। (५) उसने कृतिका की नक्षत्र माला [सदृश चृत्तियों] को डाल कर तिलक साजा था। उस तिलक को जो देखना, वह उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग देता। (६) उसके दोनों कानों में मणियों के कुण्डल हिल रह थे, जो प्रिय (पित) का [युद्ध के लिए] गमन सुन-सुन कर [मानो] सिर पीट रहे थे। (७) उसकी नागिन [सदृश] अलकों के साथ उसके उर पर हार झलक रहा था; किन्तु कान्त (पित) के विना यह सब श्रुगार भार बन गया था। (८) [सिखयों से उसने कहा,] "यह प्रिय रमणी जब गौने आई, तव प्रिय परदेश चले गए। (९) ऐ सिखयों मैं [अपने हृदय की] आग कैसे बुझाऊँ? जिस प्रकार वह बुझे, वह उपदेश तुम कहो।"

टिप्पणी—(१) बाज्ँ वज्ज् द्वज = जाना, पहुँचना । (३) मँजूर < मयूर । जूरा < जूट = बालों का जूड़ा । (४) परीक्षा < परीक्षित । तीक्षा < तिक्ख < तीक्ष्ण । (५) घाल् < घल्ल [दे०] = डालना । कचपची < कृत्तिप्रचित : तुल० तिलक सँवारि जो चूनी रची । दुइज माहि जानहुँ कचपची । (४७२.४) टीका < तिलक । (७) रवनि < रमणी ।

मान गवन जस धूँघट काढ़ी । विनवे आइ नारि में टाढ़ी । तीखे हेरि चीर गिह ओढ़ा । कंत न हेर कीन्ह जिय पोढ़ा । तब धिन बिहाँसि कीन्ह चख़ डीठी । बादिल तबहिं दीन्हि फिरि पीठी । मुख फिराइ मन उपनी रीसा । चलत न तिरिया कर मुख दीसा । भा मन फीक नारि के लेखें । कस पिय पीठि दीन्हि मोहिं देखें । मकु पिय दिस्टि समानेउ चालू । हुलसा पीठि कढ़ावे सालू । कुच तूँबी अब पीठि गड़ोवों । कहेसि जो हक काढ़ि रस धोवों । रहों लजाइ तो पिय चले कहीं तो मोहि कह ढीठि । टाढ़ि तिवानी का करों दूभर दुवों बसीठि ।।६१६॥

अर्थ—(१) मानवश गौने के जैसा ही घूंघट निकाले हुए वह स्त्री [बादल के सामने] आकर विनती करने के लिए खड़ी हुई। (२) तीक्ष्ण [दृष्टि से] देखकर उसने साड़ी पकड़ कर ओढ़ ली, किन्तु उसके कान्त (पित) ने उसकी ओर न देखा,

[क्यों कि] उसने अपना जी [युद्ध-गमन के लिए] मजबूत कर लिया था। (३) तब उस स्त्री ने हँसते हुए चक्षुओं की दृष्टि डाली, किन्तु इस पर बादल ने मुड़कर उसकी ओर पीठ फरे ली। (४) उसने मुख फिरा (मोड़) कर मन में रिस उत्पन्न की कि [युद्ध के लिए] चलते समय स्त्री का मुख उसकी दृष्टि मैं न आए। (५) उस स्त्री ने [मन में] कहा, "[ऐसा लगता है कि] नारी की ओर से [प्रिय का] मन फीका हो गया किन्तु, मुझे देख कर प्रिय ने मेरी ओर पीठ क्यों कर ली? (६) कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिय की दृष्टि में [मेरी] चाल समा गई हो, जो कि [उसके हृदय को पारकर] उसकी पीठ पर [दूसरी ओर] हुलस (निकल) आई हो, और उस [मेरी चाल के] शत्य को वह [मुझ से] निकलवा रहा हो? (७) अव मैं अपने कुचों की त्यंवी उसकी पीठ में चुभाऊँ, और [उसके शरीर में] और जो हूक [उठी हुई] है, उसको निकाल कर [उसके साथ मैं भी] रस वहन करूँ। (८) यदि मैं लज्जित होकर [कहने से] रुक जाती हूँ तो प्रिय चल देता है, और यदि कुछ कहती हूँ तो मुझे धृष्ठ कहेगा। (९) मैं स्त्री खड़ी-खड़ी क्या करूँ? ये दोनों ही वसीठियाँ (मंत्रणाएँ) [मेरे लिए] दूमर [हो रही] है।"

टिप्पणी—(२) तीख < तिक्ख < तीक्षण । पोढ़ < प्रौढ़ = पुष्ट, मजबूत । (६) साल < सल्ल < शल्य = चुभनेवाली वस्तु, शरीर में घुसा हुआ तीर आदि । (७) तूँबी < तुंबिका = चुभे हुए काँटे को निकालने के लिए किया जाने वाला एक उपाय । (९) तिवानि = स्त्री । दूभर < दुक्भर < दुर्भर = दुःख-पूर्वक जिसका निर्वाह किया जा सके ।

मान किहें औं पित्रहि न पावों । तजौं मान कर जोरि मनावों । कर हुँति कंत जाइ जेहि लाजा । पूँघट लाज त्राव केहि काजा । त्र्य धिन बिहँसि कहा गिह फेटा । नारि जो बिनवै कंत न मेंटा । श्राजु गवन हों श्राई नाहाँ । तुम्ह न कंत गवनहु रन माहाँ । गवन श्राव धिन मिलन की ताईं । कवन गवन जो गवनै साईं । धिन न नैन भिर देखा पीऊ । पिय न मिला धिन सौं भिर जीऊ । तहँ सब श्रास भरा हिय केवा । भँवर न तजै बास रस लेवा । पायनह धरै लिलाट धिन बिनित सुनहु हो राय । श्राव पाय । १९८०।

अर्थ—(१) [तदनंतर उस स्त्री ने सोचा,] "यदि मान करने से प्रिय को नहीं पाती हूँ तो मान को छोड़ती हूँ और हाथ जोड़ कर उसे मनाती हूँ। (२) जिस लज्जा के कारण कान्त (पित) हाथ से जा रहा हो, वह घूँघट और वह लज्जा मेरे किस काम आएँगे?" (३) तव उस स्त्री ने हॅसते हुए [बादल का] फेंटा पकड़ कर कहा, "स्त्री जो विनय करती है, उसे कान्त (पित) नहीं मेटता है। (४) आज मैं, हे नाथ, गौने आई हूँ; [इस लिए] हे कान्त, तुम रण में न जाओ। (५) स्त्री [पित से] मिलने के लिए ही गौने आती है, इसलिए वह गौना कौन-सा यदि स्वामी [अन्यत्र] चला गया, (६) यदि स्त्री ने प्रिय को नेत्र (दृष्टि) भर न देखा, और प्रिय भी स्त्री को जी भर कर न मिला? (७) ऐसे अवसर पर केतकी (स्त्री) का हृदय समस्त

आशाओं-आकांक्षाओं से भरा हुआ होता है और भ्रमर (प्रिय) भी, जो वास और रस का ग्राहक होता है, उसे छोड़ना नहीं है। (८) यह स्त्री [अपना] ललाट [तुम्हारे] 'पैरों पर रखनी है, हे राजा, उसकी विनती मुनो ; (९) उसकी अलकें बन्धन कारिणी हो कर उन [पैरों] पर पड़ी हुई हैं, और किसी प्रकार भी [उन] पैरों को छोड़ नहीं रही है।"

टिप्पणी—(२) घूँघट = अवगुष्ठन । (३) फेटा च कमरबंद, फाँड़ । (७) •केंबा < केंअअ < केंतक≕केंतको । (९) फंद <स्पन्द≕बन्धन । पाय <पाअ <पाद≕पैर ।

छुंड़ फेंट धिन वादिल कहा । पुरुष गवन धिन फेंट न गहा । जो नुँ गवन श्राइ गजगामी । गवन मोर जहँवाँ मोर स्थामी । जय लिग राजा न छूटि न श्रावा । भावै वीर सिंगारु न भावा । तिरिया पुहुमि खरग के चेरी । जीतै खरग होइ तेहि केरी । जेहिं कर खरग मृठि तेहिं गाढ़ी । जहाँ न श्राँड न मोंछ न दाढ़ी । तब मुख मोंछ जीव पर खेलौं । स्थामि काज इंद्रासन पेलौं । पुरुष बोलि के टरैं न पाछू । दसन गयंद गीव नहिं काछू । नुँ श्रवता धिन मृगुध बुधि जानै जानिनहार । जह पुरुखन्ह कहँ बीर रस भाव न तहाँ सिंगार ॥६१८॥

अर्थ—(१) बादल ने कहा, 'ऐ स्त्री, फंटा छोड़, पुरुष के गमन के समय स्त्री फेंटा नहीं पकड़ती है। (२) ऐ गजगामिनी, यदि तू [अपने स्वामी के यहाँ] गौने आई है. तो मेरा गमन भी वहाँ हो रहा है जहाँ मेरा स्वामी है। (३) जब तक मेरा राजा [बन्दी गृह से] छूट कर नहीं आ जाता है, मुझे बीर रम ही अच्छा लगेगा, शृंगार नहीं। (४) स्त्री और पृथ्वी तो खड़्ग की चेरियाँ होती हैं; जो भी उन्हें जीत लेता है. वे उन्हें की होती हैं। (५) जिसके हाथ में खड़ग् होती है, उमकी मुट्टी गाड़ी (मजबूत) होती है, (उममे उमकी स्त्री और भूमि भी कोई नहीं छीन सकता है). किन्तु जहाँ (जिस व्यक्ति मे) अंड (पुरुषत्व) नहीं, उसको मूछें और दाड़ी भी नहीं होती हैं। (६) मेरे मुख पर मंछे [सचमुच | तभी है जब कि मैं प्राणों पर खेल जाऊँ, और स्वामी के कार्य में इन्द्रासन को भी ढकेल दूँ। (७) पुरुष वचन दे कर पीछे नहीं हटना है, वह गजेन्द्र के दाँतों के सदृश होता है, कछुए की ग्रीवा के सदृश नहीं। (८) ऐ स्त्री, तू अवला ओर मुध्यबुद्धि की है; इस बात को जानने वाला ही जानता है (९) कि जहाँ पुरुषों को बीर रस [भाता है], वहाँ उन्हें श्रुगार रस नहीं भाता है।"

टिप्पणी—(२) स्यामि <स्वामिन् । पुहुमि <पृथ्वी । चेरी <चेटी = दासी, सेविका । (५) मोंछ <मुच्छ <इमश्रु । (६) पेल् <पेर <प्रेरय्=ढकेलना, ठेलना । (७) पाछु <पठचात्=पीछे । गयंद < गजेन्द्र । गीव=ग्रीवा ।

जौं तुम्ह जूिफ चहाँ पिय बाजा । किहें सिंगार जूिफ मैं साजा । जोबन स्त्राइ सीहँ होइ रोपा । पखरा विरह काम दल कोपा । भयउ बीर रस सेंदुर माँगा । राता रुहिर खरग जस नाँगा । भौहैं धनुक नैन रस साँधे । काजर पनच बरुनि बिस्न बाँघे । दै कटाख सो सान सँवारे। श्री नख सेल भाल श्रनियारे। श्रलक फाँस गियँ मेलि श्रम्भा। श्रधर श्रधर सौँ चाहै जुमा। कुंभस्थल दुइ कृच मैमंता। पेलौं सोहँ सँभारहु कंता। कोपि सँघारहु बिरह दल ट्रटि होड दुड श्राघ। पहिलों मोहि मंग्राम कै करहु ज़िभ के साघ॥६१६॥

अर्थ—(१) [स्त्री ने कहा.] "हे प्रिय, यदि तुम युद्ध में ही जाना चाहते हो, तो शृंगार करके मैंने युद्ध [इस प्रकार] सजा रक्खा है। (२) मेरा यौवन सम्मुख आकर [युद्ध] ठान रहा है, विरह ने पाखर [कवच] धारण कर लिया है और काम-दल कृषित हो उठा है। (३) मेरी माँग का सिन्दूर वीर रस [हो कर उसमे सिमिलत] हो गया है और [माँग में झलकता हुआ] रक्तवर्ण का रुधिर नग्न खड्ग जैसा है। (४) भौंहों की धनुष पर मेने नेत्रों के बाण लगा (चढ़ा) रक्षे हैं, कज्जल [उस धनुष की] प्रत्यञ्चा है, और बरीनियाँ विष-सिल्लट [बाण] हैं। (५) कटाक्ष दे कर वे [बाण] बाण पर सँवारे (तीक्ष्ण किए) हुए है, और मेरे नखनुकीले बर्छे और भाले हैं। (६) मेरी अलकों का अस्झ पाश [तुम्हारी] ग्रीवा में डाल कर [मेरे] अधर [तुम्हारे] अधरों से युद्ध करना चाहते हैं। (७) मेरे दोनों कुच मदमत [कुजर] के कुभस्थल है, उन्हें तुम्हारे सम्मुख प्रेरित कर रही हूँ, अब [अपने-आप को] हे कान्त, सँभालो। (८) तुम कुपित होकर इस विरह-दल का सहार करों कि जिससे यह टूट कर दो आबे हो जाएँ। (९) [इस प्रकार] पहले मुझ से सग्राम करके [अन्य] युद्ध की आकाँक्षा करों।"

टिप्पणी—(१) बाज्<वज्ज्<व्रज्=जाना । (३) नाँग<नग्गः तग्न । (४) पनच<प्रत्यञ्चा । (५) कटाल<कटाक्ष । सान<शाण=शान का पत्थर । (७) मैमंत<मदमत्त । पेल्<पेर<प्रेरय्=ठेलना, आगे बढ़ाना । (९) साध<सद्धा< श्रद्धा=आकांक्षा ।

कैसेहुँ कंत फिरे नहिं फेरें । त्रागि परी चित उर धिन केरें । उठे सो धूम नैन करुश्चाने । जबहीं श्राँतु रोड बेहराने । भीजे हार चीर हिय चोली । रही श्रख्नूत कंत नहिं खोली । भीजी श्रलक चुए कुच मंडन । भीजे भँवर कंवल सिर फुंदन । चुइ चुइ काजर श्राँचर भीजा । तबहुँ न पिय कर रोवँ पसीजा । छाड़ि चला हिरदे दे डाहू । निरुर नाहँ श्रापन नहिं काहू । सबै सिगार भीजि भुइँ चुवा । द्वार मिलाड कंत नहिं छुवा । रोएँ कंत न बहुरै तेहि रोएँ का काज । कंत धरा मन जूकि रन धिन साजे सव साज ॥६२०॥

अर्थ—(१) कान्त जब किसी प्रकार भी लोटाने पर नहीं लौट रहा था तब उस स्त्री के चिन्न और हृदय में आग लग गई। (२) उस आग का जो घुआँ उठा, उसके कारण उसके नेत्रों में कड़ आहट आ गई जब कि उसके आँम् रो कर [नेत्रों से] अलग हो गए (निकल पड़े)। (३) उसके हार और चीर भीग गए और उसके हृदय पर की चोली भीग गई, जो अछूती रह गई थी और जिसे उसके कान्त ने सोली भी नहीं थी। (४) [उन अश्रुओं से] उसकी अलकें भींग गई और उसके कुच-मंडन चूने लगे। उसके भ्रमर (स्तन-मुख) कमल (कुच) और [उन पर लटकता हुआ] उसके सिर का फुदना (फुलड़ा) भीग गए। (५) आँखों का कज्जल इतना चुआ कि उसका अंचल भीग गया, तब भी प्रिय का रोयाँ न पसीजा (वह तिनक भी द्रवित न हुआ)। (६) स्त्री को छोड़ कर और उसके हृदय में दाह दे कर वह चल पड़ा; निष्ठुर स्वामी अपना किसी का नहीं [हुआ] है। (७) उसका समस्त श्रुंगार भीग कर भूमि पर चूता रहा, और उसको कान्त (पित) ने घूल में मिला कर [स्वतः] न छुआ। (८) जिस रोने से कान्त लौटता नहीं, उस रोने से ही क्या काम ? (९) [अतः] कान्त ने जब मन में युद्ध और रण का निश्चय कर लिया, स्त्री ने सत का साज साजा।

टिप्पणी—(२) बेहराय् <िवहड <िव + घट् = वियुक्त होना, अलग होना । (४) कुच-मंडन=कुचों को विभूषित करने वाले अलंकरण । (५) पसीज्<प्रस्विद्= प्रस्वेदयुक्त होना, द्रवित होना । (८) 'बहुर्<वाहुड <च्याघुट्≕लौटना ।

मॅंने वैंड बादिल श्रौ गोरा । सो मित कीज परै निह भोरा । पुरुख न करिह नारि मित काँची । जस नौसावैं कीन्ह न बाँची । हाथ चढ़ा इसिकंदर बरी । सकित छाँड़ि कै भै बँदि परी । सजा जो नाहिं काह बर काँघा । बिघक हुतें हस्ती गा बाँघा । देशन्ह चित श्राई श्रिस श्राँटी । सुजन कँचन दुर्जन भा माँटी । कंचन जुरै भए दस खंडा । पुटि न मिले माँटी कर भंडा । जस तुरुकन्ह राजिहें छर साजा । तस हम साजि छड़ाविहें राजा । पूरुख तहाँ करैं छर जह बर कीन्हें न श्राँट ।

जहाँ फूल तहाँ फूल होइ जहाँ काँट तहाँ काँट ॥६२१॥ अर्थ--(१) वादल और गोरा मंत्रणा करने बैठे; [उन्होंने कहा,] "वह बुद्धि (युक्ति) कीजिए कि भूल न पड़े। (२) पुरुप नारियों की [भांति] कच्ची बुद्धि (युक्ति) नहीं करते हैं, जिस प्रकार नौशाबा ने किया था और वह वच न सकी थी। (३) वली सिकंदर उसके हाथों में चढ़ (आ) गया था, किन्तु वह शक्ति (शक्ति का प्रयोग) छोड़ कर बंदी हो पड़ी।(४) जो सजग नहीं, वह बल [प्रयोग] में क्यों कंघा देता है? [इसी कारण] विधिक के द्वारा [बलशाली] हाथी बाँधा गया (जाता है)। (५) देवताओं से [प्रारंभ होकर] यह आँच चली आई है, कि सुजन कंचन और दुर्जन मिट्टी हो गए (हो जाते हैं)। (६) दस खंड होने पर भी कंचन जुड़ जाता है, किन्तु मिट्टी का भांड फूट कर नहीं जुड़ता है। (७) जिस प्रकार तुर्कों ने छल किया है, उसी प्रकार हम भी छल करके [अपने] राजा को [बंदीगृह से] छुड़ाएँ। (८) पुरुष वहाँ छल करता है जहाँ वह बल करके कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। (९) [जहाँ पर वह जैसा देखता है, वहाँ पर वह नैवैसा हो जाता है—] जहाँ फूल होते हैं, वहाँ वह फूल हो जाता है, और जहाँ काटे होते हैं, वहाँ वह काँटा हो जाता है।"

टिप्पणी—(१) भोर<भोल [दे०]≈भूल, चूक। (२) नौसाबा<नौशाबा=

इस नाम की कोई रानी। (५) आँटी [ <अट्≕जाना]=चलन, परंपरा। (६) भांडा < भाण्ड = वर्तन। (७) छर < छठ। (८) आँट् = पूरा पड़ना, कार्य करने में समर्थ होना।

सोरह सौ चंडोल सँवारे | कुँवर सँजोइल के बैसारे | साजा पदुमावित क बेवानू | बैठ लोहार न जानै भानू | रिव बेवान तस साजि सँवारा | चहुँ दिसि चँवर करिंह सब ढारा | साजि सबै चंडोल चलाए | सुरँग स्रोहार मोंति तिन्ह लाए | मैं सँग गोरा बादिल बली | कहत चले पदुमावित चली | हीरा रतन पदारथ भूलिहं | देखि बेवान देवता भूलिहं | सोरह सै सँग चलीं सहेलीं | कँवल न रहा स्रोह को बेली | रानी चली छड़ावै राजिह स्रापु होइ तेहि स्रोल | बित्तस सहस सँग तरिस्र खिंचाविह सोरह सै चंडोल ॥६२२॥

अर्थ—(१) [ऐसा निश्चय करके] उन्होंने सोलह सै चंडोल सजाए, और [उनके भीतर] कुमारों को [शस्त्रास्त्र से] सुसज्जित करके बिठाया। (२) और पद्मावती का विमान सजाया (निर्मित कराया), जिसके भीतर ऐसे गुप्त ढंग से एक लोहार विठाया कि सूर्य भी न जान सके। (३) उस विमान की रचना कर (करा कर) उसी प्रकार का उसका साज भी सँवारा—उसके चारों ओर सब चामर ढल रहे थे। (४) समस्त चंडोलों को सजा कर उन्होंने चलाया उनके ओहार अच्छे रंगों के थे और उनमें मोती लगे (टॅके) हुए थे। (५) [पद्मावती के विमान के] साथ में बली गोरा और वादल हुए और यह कहते हुए वे चले कि पद्मावती चल रही है। (६) [उस विमान में] हीरे, रत्न और बहूमुल्य पत्थर झूल रहे थे और उस विमान को देख कर देवता भी भूल जाते थे। (७) [उन्होंने कहा,] "[पद्मावती की] सोलह मैं महेलियाँ भी चल रही हैं क्योंकि जब [चित्तौर में] कमिलनी (पद्मिनी) नहीं रही तो ये वल्लिरयाँ (लताऍ) कौन [होती] हैं?" (८) [इस प्रकार प्रकट रूप में] रानी (पद्मावती) स्वयं बन्धक (जमानत) हो कर राजा (रत्नसेन) को छुड़ाने चली। (९) बत्तीस सहस्न घोड़े उन सौलह सै चंडोलों को खिचा रहे धे।

टिप्पणी—(१) चंडोल<चउडोल<चतुर्दोल=एक प्रकार की पालकी । (२) बेवान<विमान । (४) ओहार<अवबाटक=पर्दा । (८) ओल<ओल्ल=बन्धक । (९) तुरिअ<तुरग≕अइ ।

राजा बंदि जेहि की सौपना। गा गोरा तापहँ ऋगुमना।
टका लाख दस दीन्ह ऋँकोरा। बिनती कीन्ह पाय गहि गोरा।
बिनवहु पातसाहि पहँ जाई। ऋब रानी पदुमावित ऋाई।
बिनै करें ऋाई हों ढीली। वितउर की मो सिउँ हैं कीली।
एक घरी जौं ऋग्याँ पानौं। राजहिं सौंपि मँदिल कहँ ऋानौं।
बिनवहु पातसाहि के ऋागें। एक बात दींजै मोहिं माँगें।
हते रखनार ऋागें सुलतानी। देखि ऋँकोर भए जस पानी।

लीन्ह ऋँकोर हाथ जेइँ जाकर जीव दीन्ह तेहि हाँथ । जो वह कहै सरे सो कीन्हे कनउड़ फार न माँथ ॥६२३॥

अर्थ—(१) राजा बंदीगृह में जिस को सौंपा हुआ था, गोरा आगे बढ़कर उसके पास गया। (२) उसे उसने दस लाख टके घूस में दिए, और तदनंतर उसके पैर पकड़ कर गोरा ने उससे निवेदन किया, (३) "वादशाह के पास जा कर यह निवेदन करो कि अब रानी पद्मावती आ गई है, (४) और वह [इस प्रकार] विनय कर रही है, 'मैं दिल्ली आ गई हूँ, किन्तु चित्तौर की कुंजी मेरे साथ है; (५) यदि एक घड़ी के लिए आज्ञा पाऊँ, तो उसे राजा को सौंप कर बादशाह के मंदिर में आऊँ।' (६) और यह बात बादशाह के आगे जा कर [मेरी ओर से] निवेदन करो, [यही] एक वात माँग रही हूँ, जिसे आप मुझे दे।" (७) जो भी सुल्तानी रखवाले आगे थे, वे इस घूस को देख कर पानी जैसे [द्रवित] हो गए। (८) जिसने जिसका घूस [अपने] हाथों पर लिया, उसने अपने प्राण भी उसके हाथों में दे दिये,, (९) क्योंकि वह (घूस देनेवाला) जो कुछ कहता है, उसे करने से ही निभता है, और जो कृतज्ञ है, वह [विना उसका काम बनाए] माथा (सिर) नहीं झाड़ सकता है (उस कृतज्ञता से मुक्त नहीं हो सकता है)।

टिप्पणी—(१) अगुमन = आगे ही । (२) टका<टंका = एक सिक्का । (४) सिउँ<समम् = साथ । (७) अँकोर = धूस, रिश्वत । कनउड़ = कृतज्ञ । (९) सर्<

सरकना, निभना, चलना ।

लोभ पाप कै नदी श्रॅंकोरा | सत्तु न रहै हाथ जस वारा | जहँ श्रॅंकोर तहँ नेगिन्ह राजू | ठाकुर केर विनासिहें काजू | भा जिउ घिउ रखवारन्ह केरा | दरव लोभ चंडाल न हेरा | जाइ साहि श्रागें सिर नावा | ऐ जग मूर चाँद चिल श्रावा | श्रो जावँत सँग नखत तराई | सोरह सै चंडोल सो श्राई | चितउर जेति राज के पूँजी | ले सो श्राई पदुमावति कूँजी | बिनति करैं कर जोरें खरी | ले सौंपों रानिहं एक घरी |

इहाँ उहाँ के स्वामी दुहूँ जगत मोहि स्राप्त । पहिलें दरस देखावहु तो स्रावों कविलास ॥६२४॥

अर्थ—(१) घूस लोभ के पाप की नदी है; उस नदी में हाथ यदि डुवो दिया, तो सत्य नहीं रह सकता है। (२) जहाँ घूस [चलता] है, वहाँ कर्म चारियों का राज्य रहता है, और वे स्वामी का कार्य विनष्ट कर देते हैं। (३) रखवालों (पहरेदारों) का जी घी [के सदृश मसृण] हो गया और द्रव्य के लोभ में उन्होंने चंडोलों को [खोल कर] नहीं देखा। (४) उन्होंने जा कर वादशाह के आगे सिर झुकाया और कहा, "एं जगत् के सूर्य, चंद्र (तुम्हारा प्रेम पात्र) चलकर आ गया है। और जितना भी उसका नक्षत्र-तारक-दल था, सोलह सै चंडोलों पर वह आया है। (६) चित्तौर में जितनी राजा की पूंजी है, उस-सव की कुंजी पद्मावती [साथ] लाई है, (७) और हाथ जोड़ कर खड़ी हुई वह विनती कर रही है, "मैं उसे एक घड़ी में राजा को सौंप

र्दूगी। (८)इस लोक और परलोक के जो मेरे स्वामी हैं, औ दोनों जगत् में मुझे जिनकी आशा है, (९) पहले उनका दर्शन कराओ तो मैं [तुम्हारे] कैलास (शिवलोक) में आऊँ।"

टिप्पणी—(१) अँकोर = यूस, रिश्वत । सत्त<सत्य । (२) नेगी<नैग-मिक = निगम के कर्मचारी, कर्मचारी। (५) तराई<तारिका। (६) कूँजी<कुँञिचका। (९) कबिलास<कैलास = शिवलोक : जायसी के शिवलोक में ही इन्द्र और उसकी अप्सराएँ हैं।

श्रग्याँ भई जाउ एक घरी | छूँ छि जो घरी फेरि बिघि भरी | चिल वेवान राजा पहँ श्राया | सँग चंडोल जगत गा छावा | पदुमावित मिस हुत जो लोहारू | निकिस काटि बँदि कीन्ह जोहारू | उठेउ कोपि जब छूटेउ राजा | चढ़ा तुरंग सिंघ श्रस गाजा | गोरा वादिल खाँडा काढ़े | निकिस कुँवर चिढ़ चिढ़ भए ठाढ़े | तीख तुरंग गँगन सिर लागा | केहु जुगुति को टेकै बागा | जौं जिउ उपर खरग सँभारा | मरनिहार सो सहसन्हि मारा | भई पुकार साहि सौं सिसयर नखत सो नाहिं | छर कै गहन गरासा गहन गरासे जाहिं ||६२५॥

अर्थ--(१) [बादशाह की] आज्ञा हुई कि पद्मावती एक घड़ी के लिए [राजा के पास] चली जाए। फलतः [उसके भाग्य की] जो घरिया छूंछी थी, उसे विधाता ने पुनः भर दिया। (२) वह विभान चलकर राजा के पाम आया, और साथ के चंडोलों से जगत् आच्छादित हो उठा। (३) पद्मावती के बहाने जो लुहार उसमें था, उसने निकल कर राजा का बंधन काटा और उसे जुहार किया। (४) राजा जब छूट गया, वह कृपित हो उठा, और घोड़े पर चढ़ कर सिह के समान गर्जन कर उठा। (५) गोरा और बादल ने खांडे निकाल लिए और [चंडोलों से] निकल कर कृमार [घोड़ों पर] चढ़-चढ़ कर खड़े हो गए। (६) [उनके] तेज घोड़ों के सिर आकाश से जा लगे। किसी युक्ति से भी कौनउनकी लगामों को टेकता? (७) यदि [किसी ने] अपने प्राणों के ऊपर (प्राणों की चिन्ता न कर) खड्ग सँभाल लिया, तो वह मरने वाला हजारों को मारता है। (८) बादशाह से पुकार हुई, "वे चंद्र और नक्षत्र (पद्मावती और उसकी सिखयाँ) ये नहीं थे। (९) जिन्हें छलपूर्वक ग्रहण में ग्रसा गया था, के ही [राजपूत] अब हमें ग्रहण में ग्रस कर जा रहे हैं।"

टिप्पणी—(१) छूँछि<तुच्छ=खाली । घरी<घटिका=[१] घड़ी,[२] घरिया । (२)बेवान<िवमान । (४)गाज्<गज् $^{<}$ गर्ज्=गर्जन करना । (५) खाँडा<खड्ग । (६) तीख<तिक्ख<तीक्ष्ण=तेज । (८) सिसअर<शशघर=चन्द्र । नखत<नक्षत्र ।

लै राजिह चितउर कहँ चले। छूटेउ मिरिग सिंघ कलमले। चढ़ा साहि चढ़ि लागि गोहारी। कटक श्रमूक्त पारि जग कारी। किरि बादिल गोरा सौं कहा। गहन छूट पुनि जाइहि गहा। चहुँ दिसि श्राउ श्रलोपत भानू। श्रव यह गोइ इ**है मै**दानू। ३३ तृँ श्रव राजिह ले चलु गोरा । हो श्रव उत्तिट जुरौं भा जोरा । दहुँ चोगान तुरुक कस खेला । होइ खेलार रन जुरौँ श्रकेला । तव पावौं वादिल श्रम् नाऊँ । जीति मैदान गोइ ले जाऊँ । श्राजु खरग चौगान गहि करौं सीस रन गोइ। खेलौ सोहँ साहि सौं हाल जगत महँ होइ ॥६२६॥

अर्थ--(१) वे जब राजा को ले कर चित्तौर चल पड़े, तो [ऐसा हुआ मानो] सिंहों के पंजो<sup>ं</sup> स<sup>े</sup> मृग छूट गये हों, जिससे सिंह कुड़बुड़ा उठे हों । (२) बाँदशाह स्वयं [घोड़े पर] चढ़ा और चढ़ कर गुहार लगा, और उस की असूझ कटक ने जगत् में कालिमा डाल (कर दी) । (३) तब बादल ने मुड़ कर गोरा से कहा, "जहाँ हम ग्रहण से [किसी प्रकार] छूट पाए हैं, वहाँ हम फिर [ग्रहण में] पकड़े जाएंगे। (४) चारों ओर से भानु [का प्रकाश] लुप्त होता आ रहा है। अब तो यही गेद और यही मैदान हैं (जीवन के अंतिम गेंद और अंतिम मैदान हैं)। (५) ऐ गोरा तू अव राजा को (आगे) ले चल, और मैं अब उलट (लौट कर) [बादशाह का] जोड़ा (प्रिति-द्वन्द्वी) हो कर उससे [युद्ध में] जुदूर (लगूर), (६) और देखूं कि तुर्क (बादशाह) कैसा चौगान खेलता है। मैं खिलाड़ी बनकर उसके साथ रण में अकेला जुटूंगा (लगूर्गा) (৬) मैं बादल नाम तब पाऊँ जब कि मैदान में उसे जीत कर गेंद [निकाल] ले जाऊँ। (८) आज खड्ग रूपी चौगान की लकड़ी पकड़ कर रण में सिर की गेंद कर्ङगा, (९) वादशाह से आमने-सामने खेलूँगा जिससे जगत् में मेरी विजय हो।"

टिप्पणी—(२) गोहारी<गोहक्कार<गो+आकार=रक्षार्थ की गई पुकार। पार <पाड्<पातय्=िगराना। (४) गोइ=[चौगान की] गेंद: तुल० गोय [दे०]= गूलर का फल। (६-९) चौगान: मध्य युग का गेंद-बल्ले का एक खेल जो घोड़े पर चढ़ कर खेला जाता था। आजकल के 'गोल' की भाँति मैदान के दोनों छोरों पर दो-दो कूरियाँ बनी होती थीं जो हाल कहलाती थीं, विपक्ष की कूरियों में से होकर गेंद निकालने पर 'हाल' होता था और नक्कारा बजता था, जिससे कि दूर और निकट के सभी लोग सूचित हो जाएँ। (दे० आईन-ए-अकबरी', जिल्द १, पु० ३०९)

तब श्रंकम दे गोरा मिला। तूँ राजिह ले चलु बादिला।
पिता मरे जो सारे साथें। मींचु न देई पूत के माँथें।
में श्रव श्राउ भरी श्रो भूँजी। का पिछताँउ श्राइ जौं पूजी।
बहुतन्ह मारि मरों जौं जूसी। ताकहँ जिन रोवहु मन बूसी।
कुँवर सहस सँग गोरें लीन्हें। श्रोरु वीर सँग वादिल दीन्हें।
गोरिह समिद बादिला गाजा। चले लीन्ह श्रागें के राजा।
गोरा उलिट खेत भा टाढ़ा। पुरुखन्ह देखि चाउ मन बाढ़ा।
श्राउ कटक सुलतानी गँगन छपा मिस माँस।
परत श्राव जग कारी होत श्राव दिन साँस।।
हरें।।

अर्थ--(१) तब (यह मुनकर) अंकपाली देकर गोरा [बादल से] मिला, [और उसने कहा,] "ऐ बादल, तूराजा को ले चल। (२) सार्थ को आगे बढ़ाने में यदि [आवश्यकता होती है तो] पिता मरता है, वह पुत्र के मत्थे मृत्यु को नहीं कर देता है। (३) मैं ने आयु पूरी कर ली है और उसका [पूर्ण रूप से] भोग कर लिया है, इसलिए क्या पछतावा है यदि वह आकर पूरी हो गई है? (४) यदि मैं युद्ध में बहुतों को मार कर मरता हूं, तो मन में बुद्धि (विचार) करके उसके लिए मत रोना।" (५) गोरा ने एक सहस्र कुमारों को साथ लेकर और (शेप) वीरों को बादल के साथ कर दिया। (६) गोरा से मिल कर के बादल गर्जन कर उठा, और राजा को आगे कर के चलने को प्रस्तुत हुआ। (७) गोरा लौट कर [रण-] क्षेत्र में खड़ा हो गया, और पुरुषों (बीरों) को देख कर उसके मन में चाव (उत्साह) बढ़ गया। (८) मुल्तानी मेना आ रही थी, जिससे आकाश कालिमा (धूल) में लिप गया था। (९) जगत् में अंधकार होता आ रहा था और दिन ही में संघ्या होती आ रही थी। टिप्पणी—-(१) अंकम<अंक=कोड़। (२) सार्<सारय्=आगे बढ़ाना, एक

टिप्पणी—–(१) अंकम<अंक=कोड़। (२) सार्<सारय्=आगे बढ़ाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना। साथ<सत्य<सार्थ=प्राणि-समूह, जो स्वरक्षार्थ सध्ययुग नें झुंडों में चलता था। (३) भूँज<भुज्=भोग करना।पूज<पुज्ज<पूरयू = पूरा होता। (६) समद्<सम्+आ+दा = आलिंगन करना, गले मिलता। (७) ठाढ़< ठड्ड <स्तब्ध=खड़ा। (८) माँझ<मज्झ<मध्य=में।

होड़ मैदान परी अव गोई | खेल हाल दहुँ काकरि होई | जोवन तुरिश्र चढ़ी सो रानी | चली जीति अति खेल सयानी | लट चोगान गोड़ कुच साजी | हिय मैदान चली ले बाजी | हाल सो करे गोड़ ले बाढ़ा | कूरी दुहुँ बीच के काढ़ा | । भई पहार दुवौ वे कूरी | दिस्टि नियर पहुँचत सिठ दूरी | टाढ़ बान अस जानहुँ दोऊ | सालहिं हिए कि काढ़े कोऊ | सालहिं तिहि न जासु हियँ टाढ़े | सालहिं तासु चहै ओन्ह काढ़े | गृहमद खेल पिरेम का घरी किटन चांगान | सीस न दीजे गोइ जों हाल न होड़ मैदान ॥६२०॥

अर्थ--(१) मैदान में हो (आ) कर अब गेंद पड़ गई है, देखना है कि खेल में हाल किमका होता है (२) [रानी चौगान को एक वार्जा जीत चुकी हैं] यौवन के तुरग पर वह रानी चड़ी थी, और खेल में वह अति चतुर [खिलाड़िन] जीत प्राप्त कर चली। (३) उसने लटों (अलकों) को ही चौगान [की लकड़ी] और कुचों को ही गेंद के रूप में सजाया था और वह हृदय के मैदान में वाजी ले (जीत) कर चल पड़ी। (४) [अब तो] हाल वही करेगा जो गेंद (अपने मिर) को ले कर बढ़ेगा, और उसे दोनों कूरियों (रानी के कुचों) के बीच से निकाल ले जाएगा। (५) वे दोनों कूरियाँ [जिन के बीच से यह गेंद निकालनी है] पहाड़ [जैसी दुर्लङ् घ्य] हैं। देखने में वे निकट ही हैं, किन्तु पहुँचने में व अत्यिविक दूर हैं। (६) वे दोनों मानों दो वाणों के जैसी खड़ी हैं और हृदय में ऐसी माल (चुभ) रही है कि (जी में होता है कि) उन्हों कोई खींच कर निकाल ले।(७) ने बाण उसे नहीं सालने (चुभने)हैं जिसके हृदय पर वे खड़े होने हैं, वे उसे सालते (चुभने) है जो उन्हों खींचकर निकालना चाहता

है। (८) मुहम्मद (जायसी) कहता है, प्रेम का खेल चौगान के खेल की कठिनाई वाली एक घड़ी है; (९) यदि सिर को गेंद (करके) न दीजिए, तो मैदान में हाल नहीं हो सकता है।

टिप्पणी—(१) गोइ=गेंद: तुल० गोय [दे०]=गूलर का फल। हाल=चौगान के खेल की वह स्थित जब एक पक्ष विरोधी पक्ष की कूरियों में से हो कर गेंद बाहर निकाल देता है। इसी पर खेल की बाजी समाप्त होती है।(२) तुरिअ<तुरय<तुरग= अश्व।(३) चौगान=चौगान का बल्ला।(४) कूरी<कूट=मैदान के छोरों पर बने हुए दो-दो छहे जिनके बीच से हाल के लिए गेंद निकालनी होती है।(६) साल्=शल्य के समान पीड़ा पहुँचाना। काढ्<कड्ड<कृष्=खींचना, •बाहर निकालना(७) ठाढ<ठड्ड<स्तब्ध = खड़ा।(८) घरी: मेरे 'जायसी ग्रंथावली' संस्करण में पाठ 'खरी' था, जिसके स्थान पर डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने 'घरी' पाठ का सुझाव दिया है, जो अधिक संभव होने के कारण स्वीकार्य है। चौगान के खिलाड़ी एक एक घड़ी पर बदले जाते है।(९) जौं<जड<यदि।

(१-९) : चौगान के खेल के विवरण के लिए दे० ऊपर ६२६.७-९ की टिप्पणी तथा 'आईन-ए-अकबरी', जिल्द १, पृ० ३०९।

फिरि त्रागें गोरें तब हाँका । खेलौं त्राजु करौं रन साका । हों खेलौं घौलागिरि गोरा । टरौं न टारा बाग न मोरा । सोहिल जैस इंद्र उपराहीं । मेघ घटा मोहिं देखि बिलाहीं । सहसों सीयु सेस सिर लेखों । सहसों नैन इंद्र भा देखों । चारिउ भुजा चतुर्भु त्र त्राजू । कंस न रहा त्रीर को राजू । हों होइ भीवँ त्राजु रन गाजा । पार्छे घालि दंगवै राजा । होइ हिनवँत जमकातिर ढाहौं । त्राजु स्थामि सँकरें निरबाहौं । होइ नल नील त्राजु हों देउँ समुँद महँ मंड़ । कटक साहि कर टेकों होइ सुमेरु रन वेंड़ ॥६२६॥

अर्थ—(१) शत्रु-सेना के आगे मुड़ कर तब गोरा ने हाँक लगाई, "आज मैं खेल चलूँगा और युद्ध में साका कहँगा। (२) मैं घौलागिरि गोरा खेलूँगा, और हटाने पर भी न हटूँगा और न घोड़े की लगाम मोडूँगा।(३) मैं सोहिल जैसा हूँ, जो इन्द्र के ऊपर [प्रभाव रखता] है; मेघ-घटाएँ मुझे देख कर विलीन हो जाती हैं। (४) मैं अपने को सहस्र सिर वाले शेप के समान मान रहा हूँ, और मैं सहस्र-नयन इन्द्र हो कर [समस्त शत्रु-सेना को] देख रहा हूँ। (५) मैं आज चारों भुजाओं से युक्त चतुर्भुज (नारायण) हूँ, मेरे सामने कंस नहीं रह सकता, [तव] और कौन राजा है [जो टिक सकता है]? (६) आज मैं भीम हो कर रण में गर्जन कर रहा हूँ और मैंने दंगवै राजा को अपने पीछे [अपनी रक्षा में] डाल लिया है। (७) मैं हनुमान होकर यमकर्त्तरी को ढाह रहा हूँ और आज स्वामी को संकट में से निवाह (निकाल) रहा हूँ। (८) आज मैं नल-नील हो कर समुद्र में मेंड दे रहा हूँ (सेतुबंध की रचना कर रहा हूँ)। (९) मैं वादशाह की सेना के रण में सुमेर [सदृश अटल] बेंड़ा बनकर टेक (रोक) रहा हूँ।"

टिप्पणी—(१) हाँक्<हक्क् [दे०]=पुकार लगाना । साका<शाक=युद्ध में शत्रु के द्वारा पराजित और बन्दी होने की स्थित स्पष्ट दिखाई पड़ने पर लड़ते हुए प्राण विसर्जित करने की प्रथा, जो संभवतः शकों से प्राप्त होने के कारण शाक>साका कहलाई । (२) बाग<वग्गा<वल्गा=लगाम । (३) सोहिल<सुहेल [अ०] = नक्षत्र-विशेष (अगस्त्य ?)जिसके उदित होने पर वर्षा समाप्त हो जाती है । बिलाय< वि—ली = जिलीन होना । (६) हाँ होइ भीव दंगव राजाःइसमें एक लोककथा का उल्लेख है, जिसके लिए दे० १९६.८ की टिप्पणी तथा 'पदमावत में भीम और दंगवै' शीर्षक प्रस्तुत लेखक का लेख : 'हिन्दी अनुशीलन' भाग ११, अंक १, पृ० १२ । (७) जमकातिर<पम-कर्त्तरी = यम की काती (कटार) : दे० ३९४.३ तथा ६१४.७ । (९) वेंडा=वह लड़की जो मार्गा वरोध के लिए लगाई जाती है ।

श्रांने घटा चहुँ दिसि तिस श्राई । चमकिहं खरग बान मिर लाई । डोलिहें नाहिं देव जस श्रादी । पहुँचे तुरुक बादि कहुँ वादी । हाथन्ह गहे खरग हिरवानी । चमकिहं सेल बीज की बानी । सजे बान जानहुँ श्रोइ गाजा । वासुिक डरै सीस जिन बाजा । नेजा उठा डरा मन इंदू । श्राइ न बाज जानि के हिदू । गोरें साथ लीन्ह सब साथी । जनु मैमंत सुंड बिनु हाथी । सब मिलि पहिलि उठोनी कीन्ही । श्रावत श्रानी हाँकि सब लीन्ही । रुंड मुंड सब दूरहिं सिउँ बकतर श्रो कुंडि । तुरिश्र होहिं बिनु काँधे हस्ति होहिं बिनु सुंडि ॥६३०॥

अर्थ—(१) [जैसे गोरा ने यह कहा,] वैसे ही [शत्रु-सेना की] घटा उसके चारों ओर उन्नमित हो आई; उसमें खड्ग [बिजली की भाँति] चमकने लगे और बाणों की [वृष्टि के समान] झड़ी लग गई। (२) जिस प्रकार आदि (प्रमुख) देव (राजपुत्र) हट नहीं रहे थे, वैसे ही तुर्क भी वहाँ वादी के लिए वादी [वन कर] पहुँच गए। (३) वे हाथों में हीरे के वर्ण की तलवार लिए हुए थे। उनकी सेलें विद्युत् के वर्ण की [हो कर] चमक रही थीं। (४) उन्होंने जो बाण सजा रक्खे थे, वे मानो वज्य थे; वासुकि भी उनसे डर रहा था कि कहीं वे सिर पर न आ बजें। (५) उनके नेजे बज उठे, तो इन्द्र मन में डर गया कि कहीं वे उसे हिन्दू समझ कर उस पर न आ बजें (टकराएँ)। (६) गोरा ने अपने समस्त साथियों को साथ लिया; [वे ऐसे लगते थे] मानो बिना मूँडों के मदमत्त हाथी हों। (७) उन सबों ने मिलकर पहला उत्थान किया और उन सबों ने आती हुई [शत्रु] सेना को लिकार लिया। (८) उस युद्ध में समस्त रुंड-मुंड बख्तर और कुंडियों के साथ टूट रहे थे, (९) घोड़े बिना कंधों के हो रहे थे और हाथी बिना मूँडों के हो रहे थे।

टिप्पणी—(१) ओनव्<अवनम्=अवनिमत होना, झुकना । (२) आदि= प्रमुख । बादि : 'जायसी ग्रंथावली' में पाठ 'बाद' था, डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने 'बादि' पाठ का सुझाव दिया है, जो अधिक संभव है, इसलिए स्वीकार्य है। (३) हिरवानी <हीरक चेविंग्न्=हीरे (फौलाद) के वर्ण (घातु) की । (४) गाज <गज्ज <गर्ज = बज्र । (५)

नेजा<नेजः [फा०] = भाला, बरछा, साँग । इंद<इन्द्र । (६) मैमंत<मदमत्त । (७) उठौनी<उत्थान = हमला । (८) सिउँ<समन् = साथ । बकतर = बस्तर [फ़ा०] = सन्नाह । कुंडि<टोप । (९) तुरिअ≦तुरय≤तुरग≕पोड़ा ।

श्रोनवत श्राव सेन सुलतानी | जानहुँ पुरवाई श्रित वानी | लोहुँ सेन सृभ सव कारी | तिल एक कतहुँ न सूभ उघारी | खरग पोलाद निरंग सव कारे | हरे विज्जु श्रस चमकहि टारे | कनक वानि गजवेलि सो नाँगी | जानहुँ काल करहि जिउ माँगी | जनु जमकाति करिं सव भवाँ | जिउ ले चहिं सरग श्रापसवाँ | सेत साँग जनु चाहि इसा | लेहिं कािह जिउ मुख विख बसा | तिन्ह सामुहँ गोरा रन कोेपा | श्रंगद गिरस पाउ रन रोेपा | सपुरुस भागि न जानै भएँ भीर सुईँ लेइ | श्रि शिं सहिं हरें |

अर्थ--(१) मुल्तानी सेना [इस प्रकार] झुकती चली आ रहा थी मानी अति-धर्ण वाली (उग्र) पुरवाई हो। (२) लोहे [के कवचों] के कारण समस्त सेना काली मूझ रही थी; कहीं पर एक तिल बरावर स्थान भी [सैनिकों के शरीर पर] खुला हुआ नहीं दीख रहा था। (३) सभी ने निरंग (खालिस) फ़ौलाद के खड्ग निकाल लिए, जो हिलने पर खड़ी विजली के समान चमक रहे थे। (४) उनकी कनक वर्ण की जो गजवेल की नंगी तलवारें थी; वे ऐसी लगती थीं मानो [विपक्षियों के] प्राण माँग कर उनका प्राणांत कर रहीं हों। (५) वे सभी इस प्रकार घूम रही थीं मानो यम-कत्तीरियाँ हों, जो [विपिक्षियों के] प्राण ले कर स्वर्ग (आकाश) में भाग (उड़) जाना चाहती हों। (६) सेले ऐसी थीं मानों साँप हो जो डसना चाहते हो, जो प्राण निकाल लेते हों और जिनके मुख में विप का निवास हो। (७) उनके सम्मुख गोरा रण में कुपित हुआ, और उसने अंगद के सदृश रण में अपने पैर रोप (जमा) दिए। (८) सत्पुरुष भागना नहीं जानता है, भीर (आक्रमण) होने पर वह भूमि लेता है (युढ भूमि में डट जाता है);(९) वह श्रेष्ठ तलवारें दोनों हाथों में पकड़े हुए स्वामी के कार्य में अपना जीवन देता है।

टिप्पणी——(१) ओनव् <अवनम् = झुकना । वान <वण्ण <वर्ण । अति वानी : मेरे 'जायसी ग्रंथावली' पाठ में भूल से 'वानी' के स्थान पर 'बानी' छप गया है ।(३) पोलाद <फ़ौलाद [अ०]। निरंग=खालिस, बिना मिलावट का । (४) गजबेल = फ़ौलाद से कुछ उतरा हुआ लोहा । (५) जमकाति <यमकर्तरी = यम की कटार । भवँ <भम् < भ्रम् = घूमना । अपसव् <अप + सृ = भागना, उड़ जाना । (७) सामुँह <सम्मुख । (८) सपुरुस <सप्पुरिस < सत्पुरुष । (९) स्यामि = स्वामिन् ।

भै वगमेल सेल घन घोरा | श्रो गज पेल श्रकेल सो गोरा | सहस कुँवर सहसहुँ सत बाँघा | भार पहार जूभि कहँ काँघा | लागे मरै गोरा के श्रामें | वाग न मुरै घाव मुख लागें | जिस पतंग श्रामि घँसि लेहीं | एक मुएँ दोसर जिउ देहीं | टूटिहें सीस श्रधर धर मारे । लोटिहें कंघ कबैंघ निनारे । कोई परिह रुहिर होइ राते । कोइ घायल घूमिह जस माँते । कोइ ख़ुर खेह गए भिर भोगी । भसम चढ़ाइ परे जनु जोगी । घरी एक भा भारथ भा श्रसवारन्ह मेल । जुिक कुँवर सब बीते गोरा रहा श्रकेल ॥६३२॥

अर्थ—(१) वगमेल हुई(घोड़ों को लगाम छोड़ कर दौड़ाया गया), और वर्छे वाले सैनिक घोर (भयावने) मेघों की भाँति छा गए; पुनः हाथी आगे बढ़ाए गए किन्तु [उनके सम्मुख] गोरा अकेला ही था। (२) [उसके साथ केवल] महस्र कुमार थे। उन सहस्र कुमारों ने सत बाँधा, और उन्होंने युद्ध का पहाड़ जैसा भार (उत्तरदायित्व) अपने कंधों पर लिया। (३) वे गोरा के सामने ही मरने लगे. किन्तु मुख पर (सम्मुख से) घाव लगने पर भी उनकी लगामें नहीं मुड़ती थीं। (४) जिम प्रकार पितगे आग में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार एक के मरने पर दूसरा प्राण देता था। (५) किन्हीं के सिर टूटते थे, जब वे उनके घड़ या अधर के मारे (काटे) जाने पर गिरते थे, और किन्हीं के कंधे कवंध (घड़) से अलग होकर [भूमि पर] लोट रहे थे। (६) कोई रुधिर से लाल हो कर गिरने थे, और कोई मत्त जैसे घायल घूमते थे। (७) कोई भोगी (गुजारेदार) खुरों की धूल से इस प्रकार भरे हुए थे मानो भस्म चढ़ा कर योगी पड़े हों। (८) एक घड़ी तक संग्राम हुआ, सवारों - सवारों की भिड़न्त हुई। (९) युद्ध कर के सब कुमार समाप्त हो गए, एकमात्र गोरा वच रहा।

गोरे देख साथ सब ज़ुमा | श्रापन काल नियर मा वृमा | को नि सिंघ सामुँह रन मेला | लाखनह सौं नहिं मुरे श्रकेला | लाई हाँकि हस्तिन्ह के ठटा | जैसें सिंघ घिडारे घटा | जेहि सिर देई कोपि कर वारू | सिउँ घोरा टूटें श्रसवारू | टूटहिं कंघ कवंघ निनारे | माँट मँजीठि जानु रन हारे | खेलि फागु सेंदुर छिरिश्रावे | चाँचिर खेलि श्राणि रन हावे | हस्ती घोर श्राइ जो हूका | उठै देह तिन्ह रुहिर मभूका | में श्रम्याँ सुलनानी बेणि करहु एहि हाथ | रतन जात है श्राणे लिए पदारथ साथ | १६३३ |।

अर्थ—(१) गोरा ने देखा कि उसका सार्थ (दल) सब जूझ चुका (युद्ध करके मारा जा चुका) है, तो उसने अपना काल निकट आया समझ लिया। (२) कृपित हो कर वह सिंह सम्मुख रण में लग गया, और लाखों से (भिड़ने पर) भी वह अकेला होते हुए नहीं मुड़ रहा था। (३) उसने हाथियों की ठाट को इस प्रकार हाँक लिया जैसे सिंह उनकी घटा (पंक्ति) को फाड़ (तहस-नहस कर) देता हो। (४) जिसके

भी सिर पर वह कुपित हो कर तलवार चलाता था, वह सवार घोड़े के साथ टूट (कट) जाता था। (५) कंघे या कबंघ जब अलग हो कर टूटते थे, तो [रक्त इस प्रकार वहता था] मानो रणक्षेत्र में मँजीठ के मटके ढुलका (गिरा) दिए गए हों। (६) वह [रणस्थल में] मानो फाग खेल कर सिन्दूर छिटका रहा था, अथवा चाँचर खेल कर [रणस्थल में] आग ढाह रहा था। (७) जो हाथी-घोड़े वहाँ आ ढुकते (पहुँचते) थे, [उसके प्रहार से] उनके द्यरीर से मानो रिघर की आग की लपट उठने लगती थी। (८) सुल्तानी आदेश हुआ कि इस शीघ्र हाथों में करो (पकड़ो); (९) रत्नसेन आगे जा रहा है, और साथ में वह पदार्थ (पद्मावती) को लिए हुए है।"

टिप्पणी—(१) साथ<सत्थ<सार्थ = प्राणि-समह, दल । (२) सामुँह<सम्मुख । (३) बिडार्<िवदारय् = फाड़ना, तहस-नहस करना । (४) करवार<कृपाण । सिउँ< सम्म्=साथ । (५) माँट = मटका । (६) छिरिआव् = छिटकाना । (७) ढुक् = पहुंचना । भ्रमूकः=आग की लपट । (९) पदारथ < पदार्थ=बहुमूल्य पत्थर, हीरा ।

सबिह कटक मिलि गोरा छेंका । कुंजल सिंघ जाइ निह टेका । जेहिं दिसि उठ सोइ जनु खावा । पलिट सिंघ तेहि टायँन्ह स्त्रावा । तुरुक बोलाविह बोलिह वाहाँ । गोरें मींचु धरा मन माहाँ । मुए पुनि जृिक जाज जगदेज । जियत न रहा जगत महँ वेज । जिन जानहु गोरा सो स्रवेला । सिंघ की मोंछ हाथ को मेला । सिंघ जियत निह स्त्रापु धरावा । मुएँ पार कोई घिसियावा । करें सिंघ हिट सौंही डीटी । जब लिंग जिस्रे देइ निह पीठी । रतनसेनि तुम्ह बाँधा मिस गोरा के गात । जब लिंग रहिर न धोवौं तब लिंग होउँ न रात ।।६२४॥

अर्थ--(१) समस्त [सुल्तानी] सेना ने मिलकर गोरा को घेर लिया, किन्तु कुजरों के द्वारा मिंह नहीं रोका जा सकता है। (२) [वह सिंह] जिस दिशा में भी उठता (उठ कर जा पहुँचता) था, उसी दिशा को मानो खा डालता था। [अन्त में] वह लौट कर उस स्थान पर आया [जहाँ पर शाही सैनिक उसे घेर कर पकड़ना चाहते थे]। (३) तुर्क उसे बुलाते (ललकारते) थे और बोलती उसकी बाहें थीं (उत्तर में उसकी बाहें संहार करती थीं)। गोरा ने [अब] मन में मृत्यु को धारण (निश्चित) कर लिया। (४) पुनः [उसने सोचा,] जाजा और जगद्देव भी युद्ध करके भरे, जगत् में जीवित कोई नहीं रहा है।(५) [उसने कहा,] "यह न समझों कि गोरा अकेला है; [उसके अकेले होने पर भी] सिंह की मूछों पर हाथ कौन लगाताहै? (६) सिंह जीते-जी अपने आपको पकड़ने नहीं देता है, और वह मर जाए तो कोई भी उसे घसीट, सकता है। (७) सिंह हठपूर्वक सम्मुख ही दृष्टि करता है, और जब तक जीवित रहता है, वह पीठ नहीं देता है (मुँह नहीं मोड़ता है)।(८) रत्नसेन को तुमने जो बन्दी किया, उसमे गोरा के गात्र में कालिमा लग गई। (९) [उस कालिमा को] जब तक मैं गोरा अपने रुधिर से न धोऊँ तब तक मैं रक्त वर्ण का (मुँह दिखाने योग्य) नहीं हो सकता हूँ।"

टिप्पणी--(१) कुंजल<कुञ्जर = हाथी । (३) मीचु<मृत्यु । (४) जाजा जगदेउ : दे ० ६११.३ की टिप्पणी । (५) मोंछ<मुच्छ<्रमश्रु=मूँछ । मेल्<मेलय्= लगाना, डालना। (६) पार्<पारय्=सकना। (७) सौंह<सउँह<सम्मुख। डीठ< दृष्टि ।

सरजा बीर सिंव चिंद्र गाजा । श्राइ सौहँ गोरा के बाजा । पहलवान सो बखाना बली । मदित मीर हमजा श्रौ श्रली । मदित श्रयूव सीस चिंद्र कोपे । राम लखन जिन्ह नाउँ श्रलोपे । श्रौ ताया सालार सो श्राए । जिन्ह कौरी पंडी पिंड पाए । लिंधउर देव धरा जिन्ह श्रादी । श्रौर को माल वादि कहँ वादी । पहुँचा श्राइ सिंध श्रसवारू । जहाँ सिंव गोरा विरयारू । मारेसि सौँगि पेट महँ घँसी । कादेसि हुमृकि श्राँति भुइँ खसी । भाँट कहा धिन गोरा तृ भोरा रन राउ । श्राँत सेंति किर काँधे तुरिश्र देत है पाउ ॥६३५॥

अर्थ—(१) वीर सरजा सिंह पर चढ़ कर गर्ज उठा और वह गोरा के सम्मुख आ पहुँचा। (२) वह पहलवान और प्रशंसित वली था, और उसकी सहायता में अमीर-हम्जा और अली थे। (३) [पुनः] उसकी सहायता में वे अयूव उसके सिर पर (उसके पीछे) चढ़ाई करके कृपित हुए, जिन्होंने [वीरता में] राम और लक्ष्मण के नामों को भी लुप्त कर दिया था। (४) और वे ताया सारलार भी आए जिन्होंने कौरवों और पाँडवों का [सा] पिंड (शरीर) पाया था और (५) जिन्होंने आदि लिघउर (रण धवल?) देव को भी पकड़ा था; और कौन मल्ल [इस प्रकार] वादी के लिए वादी (जोड़ का तोड़) हो सकता था? (६) सरजा सिंह पर सवार हुआ वहाँ आ पहुँचा जहाँ पर बली सिंह गोरा था। (७) उसने [गोरा के] पेट में साँग मारी जो घंस गई, और जव उसने हुमक कर उस माँग को खींचा, [गोरा की] आतें भूमि पर गिर पड़ीं। (८) भाँट ने कहा, "ऐ गोरा तू धन्य है, तू भोला [सदृश] रण-क्षेत्र का राजा है, (९) जो कि अपनी आतों को बटोर कर और उन्हें कंधों पर रख कर घोड़े [की पीठ] पर पैर दे रहा है।"

टिप्पणी—(१) सरजा:यह पहले भी आ चुका है,और रत्नसेन के पास अलाउद्दीन के दूत के रूप में गया है। बाज्<वज्ज्<वज्=जाना, पहुँचना। (२) मीर हमजा< अमीर हमजा=एक प्रसिद्ध वीर जिसकी वीरता की कहानियाँ मध्ययुग में मुसलमानों में बहुत प्रचिलत रही हैं। दे० 'दास्तान-ए-अमीर हमजा'। अली: हजरत मुहम्मद के दामाद और चौथे खलीफ़ा, जिन्हें जायसी ने सिंह के समान बली कहा है (१२.५)। (४) सलार<सालार=मुख्य नेता, पथ-प्रदर्शक।(३)-(५) अयूब, ताया तथा लिघौर देव: इनके संबंघ में कुछ ज्ञात नहीं है, संभवतः मध्ययुग में इनकी वीरता की कहानियाँ प्रचलित थीं। (७) खस्=खिसकना, गिरना। (८) भोरा=भोला, प्रसिद्ध गूर्जर नरेश भीम चौलुक्य, जो पृथ्वीराज का समकालीन था और जिसने मुहम्मद ग़ोरी को पराजय दी थी। (९) तुरिअ<तुरय<तुरग=घोड़ा।

कहेंसि त्रांत श्रव भा भुइ परना । त्रांत सो तंत सेह सिर भरना । किह के गरिज सिंघ श्रम धावा । सरजा सारदूर पहँ त्रावा । सरजें कीन्ह साँगि सौं धाऊ । परा खरग जनु परा निहाऊ । वज्र माँगि त्र्यों वज्र के डाँडा । उठी श्रागि सिर वाजत खाँडा । जानहुँ बजर बजर सौं बाजा । सवहीं कहा परी त्राव गाजा । दोसर खरग कुंडि पर दीन्हा । सरजें धिर स्रोड़न पर लीन्हा । तीमर खरग कंघ पर लावा । कींध गुरुज हत घाव न त्रावा । त्रांत गोरें हिंठ मारा उठी वजर की स्त्रागि । कोइ न नियरें स्त्रावै सिंघ सदूरिह लागि ॥६३६॥

अर्थ—(१) [गोरा ने] कहा, "अंन में अब भूमि पर गिरना हुआ ही। अंत में वहीं तंत्र रहा कि सिर पर धूल भरना (डालना) हुआ!" (२) यह कह कर और गर्जन कर वह सिंह के समान दौड़ा और शार्द्ल [के समान] मरजा के पास आ गया। (२) रजा ने [पुनः] साँगी में उस पर आघात किया, किन्तु [इस वार] उस पर गोरा का खड्ग इस प्रकार पड़ा जैसे वह [लोहे की] निहाई पर पड़ा हो। (४) साँगी वज्र (फौलाद) की थी और उसका दंड भी वज्र (फौलाद) का था; उसके सिर पर जब [गोरा का] खाँडा वजा (टकराया), आग निकल पड़ी। (५) [ऐसा ज्ञात हुआ] मानो वज्र वज्र से टकराया हो, और सभी ने कहा कि अब गाज पड़ी (वज्र गिरा)। (६) दूसरा खड्ग उसने सरजा के लोहे के टोप पर दिया, तो सरजा ने उसे ढाल पर ले लिया। (७) तीसरा खड्ग उसने [सरजा के] कंबे पर लगाया, किन्तु [उसके] कंबे पर गुर्ज था, इसलिए [उस पर] भी घाव न लगा। (८) [फिर भी] गोरा ने इस प्रकार हठपूर्वक मारा था कि वज्र की (जैसी) अग्नि उठ पड़ी, (९) और कोई भी सरजा शार्द्ल [की सहायना] के लिए उसके पास नहीं आ रहा था।

टिप्पणी——(१) तंत<तंत्र=युक्ति। (३) घाउ<घात=आघात। निहाउ<निहाति=निहाई, वह लोहा जिस पर रख कर तप्त लौह को घन से पीटा जाता है। (६) ओड़न=डाल। (७) गुरुज<गुर्ज[फ़ा $\circ$ ]=एक प्रकार की गदा। (९) निअर<math><िणअड<निकट।

तत्र सरजा गरजा बरिवंडा | जानु सदूर केर भुञ्चडंडा | कोपि गुरुज मेलेपि तस बाजा | जनहुँ परी परबत सिर गाजा | टाटर टूट टूट सिर तासू | सिउँ सुमेरु जनु टूट श्रकासू | धमिक उटा सब सरग पतारू | फिरि गे डीटि भवाँ संसारू | भा परलो सबहुँ श्रम जाना | काढ़ा खरग सरग नियराना | तस मारेसि सिउँ घोरैं काटा | धरती फाटि सेस फन फाटा | श्रित जौं सिंघ वरिश्र होइ श्राई | सारदूर से कविन बढ़ाई | गोरा परा खेत महँ सिर पहुँचावा बान | बादिल लो गा राजिह लो चितउर नियरान ॥६२७॥

अर्थ---(१) तब बलवान सरजा गरज उठा, उसके भुजदंड मानो शरभ के थे ।

पद्मावत ५२३

(२) उसने कुपित हो कर जब गुर्ज छोड़ी तो वह गुर्ज ऐसी टकराई मानो पर्वत के सिर पर बज पड़ा हो। (३) [गोरा का] ठाठर टूट गया और सिर टूट गया, मानो सुमेर के साथ आकाश टूट पड़ा हो। (४) समस्त आकाश और पाताल में धमाका हुआ और सब की दृष्टि फिर गई, संसार इस प्रकार भ्रमित हुआ। (४) जब सरजा ने खड्ग निकाला तब तो सभी ने ऐसा जाना कि प्रलय हो गया, और आकाश निकट आ गया, (६) उस खड्ग से उसने [गोरा पर] ऐसा प्रहार किया। उसने घोड़े के साथ उसे काट डाला। उससे धरती फट गई और शेप का फण फट गया। (७) सिंह (गोरा) यदि अत्यधिक बली होकर भी आया तो बार्दल (सरजा) से उसकी क्या बड़ाई? (८) गोरा रण-क्षेत्र में पड़ (गिर) गया, और उसने अपने निर को [काट कर] दान (बानगी) के रूप में अपने स्वामीके पास] भेज दिया। (९) उधर बादल राजा को ले गया और जाकर चित्तौर के निकट हुआ।

टिप्पणी——(१) विरिबंड < वलवंत < बलवत् = बलवान । सदूर < शार्दूल = शारम । भुअंडंड < भुजदण्ड । (२) गुरुज < गुर्जा [फ़ा॰] = एक प्रकार की गदा । गाज < गज्ज = वज्र । (३) ठाठर < थट्ट [दे॰] = सज्जा । सिउँ < समम्= नाथ । (४) भवँ < भम् < गम् = पूमना । (६) घोर < घोटक = घोड़ा । फाटि : मेरे 'जायसी-ग्रंथावली' में 'काढि' पाठ है, जो छापे की भूल से है । (७) बिरिअ < बिलन् = बलवान, सबल, पराक्रमी । सारदूर < शार्दूल = शरभ । (८) बान < वण्ण < वर्ण = नमूना, बानगी ।

पदुमावित मन श्रही जो सूरी | सुनत सरोवर हिय गा पृरी |
श्रद्रा महँ हुलास जस होई | सुख सोहाग श्रादर भा सोई |
निलिन निकंदी लीन्ह श्रॅंक्स्रूरू | उठा कॅवल उगवा सुनि सूरू |
पुरइनि पूरि सँवारे पाता | पुनि विधि श्रानि घरा सिर छाता |
लागै उदे होइ जस भोरा | रैंनि गई दिन कीन्ह बहोरा |
श्रस्तु श्रस्नु सुनि भा किलकिला | श्रागें मिलै कटक सब चला |
देखि चाँद श्रिसि पदुमिनि रानी | सखी कमोद सबै विगमानी |
गहन छूट दिनकर कर सिस सौं होइ मेराउ |
मँदिल सिंघासन साजा बाजा नगर बधाउ ॥६२८॥

अर्थ--(१) जो पद्मावती [रूपी कमिलनी] मन में जो झुलसी हुई थी, [सौभाग्य-सुख रूपी] सरोवर का नाम सुनते ही उसका हृदय आपूरित हो गया। (२) [ग्रीप्म-ताप के अनंतर] आर्द्रा नक्षत्र में जिस प्रकार [कमल-कुल में पुनः] उल्लास हो (छा) जाता है, उसी प्रकार पद्मावती का सुख, सौभाग्य और आदर [पुनः] हो गया। (३) नष्ट हुई निलनी [लता] ने पुनः अंकुर लिया, और सूर्य (पित) का उदित होना सुन कर वह कमिलनी (पद्मावती) उठ (जाग) गई, (४) उसने अपनी लता को फैला कर पत्ते सँवारे और विधाता ने पुनः लाकर उसके सिर पर [सौभाग्य के कमल-पत्र का] छाता लगा दिया। (५) जैसा कि प्रभात होने पर होता है, उस प्रकार का उदय (सूर्योदय)लगने (ज्ञात होने) लगा; रजनी चली गई और दिन लौटा। (६) 'अस्तु', 'अस्तु' का शब्द सुन कर हिल्लोल-सा उठा, और आगे वढ़कर[राजा से] मिलने के लिए समस्त

कटक चल पड़ा। (७) पिंचनी रानी को चन्द्र के जैसा देख कर उसकी सभी सिखयाँ — कुमुदिनियाँ विकसित हो गईं। (७) सूर्य (रत्नसेन) का ग्रहण छूट गया, और अव चंद्र (पद्मावती) से उसका मिलन होगा, (९) [यह जानकर] मंदिर में सिहासन साजा गया और नगर में बंधावा बजाया गया।

टिप्पणी—(१) झूर् < ज्वल्=झुलसना, जलना। (२) अद्रा $^{<}$ आद्रां=वर्षा का प्रथम नक्षत्र । हुलास<उल्लास । (३) निकंद<निष्कन्द=कन्द (मूल) हीन, नष्ट । (४) पुरइनि  $^{<}$ पुडइणी<पुटिकनी=कमल की लता । छाता<छत,<छत्र=छत्राकार कमल-पत्र (दे० ६४३.४) । (५) उदै : मेरे 'जायसी-ग्रंथावली' पाठ में भूल से 'उहैं' छपा है । बहोरा  $^{<}$ च्यायुटन=वापस आना, लौटना । (६) अस्तु = हो, ऐसा ही हो । किलिकल=हिल्लोल । (९) द्याउ $^{<}$ वद्यावण $^{<}$ वर्षापन=उत्सव या आनंद सूचक वाद्य ।

बिहँसि चंद दै माँग सेंदूरा । श्रारित करे चली जहँ सूरा । श्रां गोहने सब सखी तराई । चितउर की रानी जहँ ताई । जनु बसंत रितु फूली छूर्रा । कै सावन महँ बीरबहूरी । भा श्रानंद बाजा पँच तूरा । जगत रात होइ चला सेंदूरा । राजा जनहुँ सूर परगासा । पदुमावित मुख कँवल विगासा । कँवल पाय सूरुज के परा । सूरुज कँवल श्रानि सिर घरा । दुंद मृदंग मुर ढोलक वाजै । इंद्र सबद सो सबद सुनि लाजै । सेंदुर फूल तँबोर सिउँ सखी सहेलीं साथ । धिन पूजै पिय पाय दुइ पिय पूजै धिन माँथ ।।६३६॥

अर्थ—(१) चंद्र (पद्मावती) माँग में सिन्दूर दे कर हँसता हुआ आरती करने वहाँ चला जहाँ पर सूर्य (रत्नसेन) था। (२) और उसके साथ तारिकाएँ उसकी सिखयाँ हुई तथा जहाँ तक (जितनी) भी चित्तौर की रानियाँ थीं, वे हुई। (३) [ऐसा लग रहा था] मानो वसंत ऋतु फूल कर छूट (निकल) पड़ी हो, अथवा सावन में बीर बहूटियाँ [निकल पड़ी] हों। (४) आनंदोत्सव हुआ और पंचतूर्य बजे, जगत् सिन्दूरित हों कर रक्तवर्ण का हो चला। (५) राजा [ऐसा लगता था] मानो सूर्य प्रकाशित हुआ हों, और [उसे देख कर] पद्मावती का मुख कमल विकसित हो उठा। (६) कमिलनी (पद्मिनी) सूर्य (रत्नसेन) के पैरों पड़ी और सूर्य (रत्नसेन) ने उस कमिलनी (पद्मिनी) को ला (ले) कर सिर पर धारण किया। (७) दुंदुभी, मृदंग, मुरज और ढोलक बज उठे तथा उन शब्दों को सुन कर इन्द्र (मेघों) का शब्द लिज्जित होने लगा। (८) सिंदूर, तथा फूल, ताम्बूल के साथ और साथ में सिखयों-सहेलियों को लेकर (९) स्त्री (पद्मा-वती) ने प्रिय के दोनों पैर पूजे और प्रिय ने स्त्री का मस्तक पूजा।

टिप्पणो—(२) गोहन=साथ । (४) पँचतूरा<पञ्चतूर्य=पाँच तूर्य । (७)दुँद< दुंदुहि<दुन्दुभि(?)=नगाड़ा। मुर<मुरजं।(८)तँबोर<ताम्बूल । सिउँ<समम्=साथ ।

पूजा कविन दैउँ तुम्ह राजा। सबै तुम्हार स्त्राव मोहि लाजा। तन मन जोबन स्त्रारित करेऊँ। जीउ काढ़ि नेवछाविर देऊँ। पंथ पूरि कै दिस्टि बिछावौं। तुम्ह पगु घरहु नैन हौं लावौं। पाय बुहारत पलक न मारौं । बरुनिन्ह सेंति चरन रज कारौं । हिया सो मेंदिल तुम्हारै नाहाँ । नैनिन्ह पँथ स्त्रावहु तेहि माहाँ । बैटहु पाट छत्र नव फेरी । तुम्हरें गरब गरुइ हों चेरी । तुम्ह जिया हों तन जों स्त्रति मया । कहै जो जीउ करे सो कया । जों सूरुज सिर ऊपर तब सो कँवल सुख छात । नाहि तौ भरे सरोवर सुखै पुरइनि पात ॥६४०॥

अर्थ—(१) [पद्मावती ने कहा,] "हे राजा, तुम्हें कौन-सी पूजा दूँ? तुम्हारा ही सब कुछ है, इसलिए [तुम्हें पूजा देते हुए] मुझे लज्जा आती है। (२) मैं तन-मन-यौवन तुमको आरती करती हूँ, और अपने प्राण निकाल कर उन्हें तुम पर न्यौछावर करती हूँ। (३) तुम्हारा मार्ग भरते हुए मैं अपनी दृष्टि बिछा रही हूँ; तुम अपने पैर उस मार्ग पर रक्खो और मैं उन्हें नेत्रों से लगा लूँ। (४) तुम्हारे पैरों की धूल झाड़ते हुए मैं पलक न गिराऊँगी और वरौनियों से मैं तुम्हारे चरण-रज झाड़ूँगी। (५) मेरा हृदय, हे नाथ, तुहारा ही मंदिर है, मेरे नेत्रों के मार्ग से तुम उसमें आओ। (६) तुम सिहासन पर नया छत्र फेरकर (गोलाई में फैला कर) बैठो, तुम्हारे गर्व से ही यह दासी भी गुर्वी है। (७) तुम जीव हो और मैं दारीर हूँ; यदि तुम्हें अत्यधिक मया (स्नेहपूर्ण कृपा) है, तो [मुझे आदेश करो,] जीव (स्वामी)जो कुछ कहेगा, वह काया (सेविका) करेगी। (८) जब [तक] सूर्य सिर पर है, तभी [तक] कमलिनी के सिर पर सुख का छत्र है, (९) नहीं तो भरे सरोवर में भी पुटकनी (निलनी लता) के पत्ते सूख जाते है।"

टिप्पणी--(२) नेवछावरि<णिवच्छ+आविल =उतारे गए द्रव्यों का समह। (४) बोहार् [दे०]=झाड़ना। (६) पाट<पट्ट=फलक, सिहासन। गरुइ<गुर्वी= भारी। (८) चेरी<चेटी=दासी।जौं<जउ<यदा=जब। (९) पुरइनि<पुडइणी< पुटिकनी=कमलिनी।

परिस पाय राजा के रानी । पुनि श्चारित बादिल कहँ श्चानी । पूजे बादिल के भुश्चडंडा । तुरिश्च के पाउ दाबि कर खंडा । यह गज गवन गरब सिउँ मोरा । तुम्ह राखा बादिल श्चौ गोरा । सेंदुर तिलक जो श्चाँकृस श्वहा । तुम्ह माँथें राखा तब रहा । काज रतन तुम्ह जिय पर खेला । तुम्ह जिउ श्चानि मजूँसा मेला । राखेउ छात चँवर श्चौ ढारा । राखेउ छुद्रबंट मनकारा । तुम्ह हिनवँत होइ धुजा वईटे । तब चितउर पिय श्चाइ पईटे । पुनि गज हिस्त चढ़ावा नेत विद्यावा बाट । बाजत गाजत राजा श्वाइ बैठ सुख पाट ॥१४१॥

अर्थ--(१) रानी (पद्मावती) ने राजा के पैरों का स्पर्श किया और तदनंतर वह वादल के लिए आरती लाई। (२) उसने बादल के भुजदण्डों का पूजन किया, और उसके घोड़े के [पिछले] पैरों को दबाकर उसके हाथों (अगले पैरों) को मोड़ा। (३) फिर, उसने कहा, ''यह गर्व-पूर्वक मेरा गज-गमन, हे बादल, तुमने और गोरा ने रक्खा। (४) मेरे सिन्दूर और टीके को जो मेरे ऊपर अंकुश रूप थे, तुमने मेरे मस्तक पर रक्खा, तब वे रहे। (५) तुम रत्नसेन केलिए जीवन पर खेल गए, और तुम्हीं ने मेरे जीव को लाकर पुनः मेरी मजूषा (काया)में डाला।(६) तुमने [राजा के] छत्र, चामर और ढाल को रक्खा, और तुम्हीं ने [मेरी] क्षुद्र घंटिका की झंकार रक्खी। (७) तुम हनुमान हो कर [चित्तौर-नरेश की] घ्वजा पर वैठे, तब मेरे प्रिय चित्तौर में आकर प्रविष्ट हो सके।''(८) तदनंतर [राजा को] हाथी पर चढ़ाया गया और मार्ग में नेत्र विद्याया गया (नेत्र की पिट्टयाँ विद्याई गई)।(९) राजा वाजे-गाजे के साथ आया और मुख के सिहासन पर बैठा।

टिप्पणी—(२) भुअडँड<भुजदण्ड । तुरिअ<तुरय<तुरग=अश्व । कर : घोड़े के अगले पैर । खंड्=तोड़ना, मोड़ना । (६) 'छुद्रघंट<क्षुद्रघंटिका = कटि-मेखला । (८) नेत<नेत्र = एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । बाट<वट्ट<वर्त्म=मार्ग । (९) पाट<पट=फलक, सिहासन ।

निसि राजें रानी कँउ लाई | पिय मरिजया नारि ज्यों पाई |
रँग के राजें दुख अगुसारा | जियत जीव निहं करों निनारा |
कठिन बंदि ले तुरुकन्ह गहा | जों सँवरों जिय पेट न रहा |
खिन गड़ श्रांवरी महँ लें मेला | साँकर श्री अधियार दुहेला |
राँघ न तहँवाँ दोसर कोई | न जनौं पवन पानि कस होई |
खिन खिन जेव सँडासिन्ह श्राँका | श्राविह डोंच छुश्राविह वाँका |
वीछी साँप रहिंह निति पासा | मोजन सोइ डसिंह हर स्वाँसा |
श्रास तुम्हारे मिलन की रहा जीव तव पेट |
नाहिं तो होत निरास जों कत जीवन कत मेंट ॥६४२॥

अर्थ—(१) रात्रि में राजा ने रानी को [इस प्रकार] गले से लगाया जैसे मर्जीवा पित ने [अपनी] नारी को प्राप्त किया हो। (२) राजा ने प्रेमपूर्वक अपना दुख कहना प्रारंभ किया। [उसने कहा.] "[अपने कप्टों को स्मरण कर] मैं जीवित रहते हुए अपने प्राणों को अलग नहीं कर रहा हूँ [यही बहुत है], (३) [अन्यथा] तुर्कों ने किटन कारागार में ले जाकर मुझे पकड़ रक्खा और उस का जब स्मरण करता हूँ जो पेट में जीव नहीं रहता है। (४) उन्होंने गर्न अपविका (गड्ढे की कोटरी) खन (खोद) कर उसमें लेकर मुझे डाल दिया, जहाँ पर संकरापन और दुर्हेल्य अंधकार था। (५) वहाँ पर मेरे पास और कोई नहीं था: नहीं जान सका कि हवा-पानी कैंस होते हैं। (६) डोम क्षण-प्रतिक्षण ही संडिसयाँ तप्त करके उनसे [मुझे] आंकते (दागते) थे, और वे आकर [मुझे] बाँका छुआते थे। (७) विच्छू और सर्प नित्य ही पास रहते थे, और मेरा भोजन यही था कि हर साँस में ये डसते रहते थे। (८) तुम्हारे मिलन की आशा थी, तब (इस कारण) जीव पेट में रहा; (९) नहीं तो यदि जीव निराद्य हो गया होता, तो कहाँ यह जीवन रहता और कहाँ यह मिलना होता?"

टिप्पणी--(१) मरजिआ<मरजीवक = समुद्री गोताखोर जो समुद्र में डूब कर मोती आदि निकालता है। (२) रंग<प्रेम। अगुक्तार् <अग्र + सारय् = आगे बढ़ाना, आगे ले चलना। (३) संवर्<स्मृ=स्मरण करना। (४) ्गड<गर्त। ओबिर< ्उच्चिरिअ<अपचिरका = कोठरी। मेल<मेल्य् = डालना। दुहेला = दुहेंत्य। (५) राँघ<राद्ध=पास। (६) जेव<ऐद=ही। सँडासी<संदेशिकः=तप्त लौहादि पकड़ने का एक यंत्र। आँक्<अद्धव=अंकन करना तप्त शलाकादि से दागना। बाँका<बंक<वत्र= डोमों का लोहे का टेढ़ा छुरा जिससेंचे बाँस के सामान बनाने के लिए बाँस काटते-फाड़ते हैं।

तुम्ह पिय भँवर परे श्रिप्त वेरा । श्रय दुख सुनहु कँवल धनि केरा । ह्याँड़ि गएउ सरवर महँ मोहीं । सरवर सूखि गएउ विनु तोहीं । केलि जो करत हँस उड़ि गएऊ । दिनश्रर मीत सो वैरी भएऊ । गए भीर तिज एरइनि पाता । मुइउँ धूप सिर रहा न छाता । भइउँ भीन तन तलफे लागा । विरहा श्राइ बैठ होइ कागा । काग चोंच तस साल न नाहाँ । जिस बँदि तोरि साल हिए माहाँ । कहेउँ काग श्रव ले तहँ जाहीं । जहँवाँ पिउ देखे माहि खाही । काग निख्दि गीध श्रम का मारहिं हों मंदि । एहि पछताएँ सुठि मुइउँ गइउँ न पिय सँग वंदि ॥६४३॥

अर्थ—(१) [पद्मावती ने कहा.] "हे प्रिय, तुम्हारी नौका तो इस प्रकार भंवर में पड़ी, और अब अपनी कमिलनी स्त्री का दुःख मुनो। (२) तुम मुझे सरीवर में छोड़ गए, और वह सरीवर तुम्हारे विना सूख गया। (३) जो हंस उस सरीवर में केलि करता था, वह उड़ गया, और जो दिनकर [जैसा] मित्र था, वह भी वैरी हो गया। (४) इस भीड़ (संकट) को त्याग कर पुटिकनी के पत्र भी चल गए (न रह गए), और जब उनका छत्र सिर पर न रहा तो, में घूप में मर गई। (५) मैं तो मछली हो गई और मेरा शरीर तड़पने लगा, और विरह कौआ होकर [मेरे शरीर पर] आ बैठा। (६) किन्तु कौए की चंचु उस प्रकार नहीं साल रही थी, जैसा तुम्हारा बन्दी होना मुझे मेरे हृदय में साल रहा था। (७) कौए से मैने कहा, "मुझे, अब तू वहाँ ले जा, जहाँ मेरे प्रिय मुझे देखें और तू मुझे क्या (किस हेतु) मारते? (९) मैं इसी पछतावे में अत्यधिक मरती रही कि मैं भी प्रिय के साथ वन्दी हो कर न गई।"

टिप्पणी—(१) बेरा<बेडा [दे०] = नौका, जहाज । (३) दिनअर< दिनकर = सूर्य । (४) पुरइनि< पुडइणी<पुटिकनी = निलनी लता। (६) चोंच< चञ्च । साल् = शल्य (काँटे) की भाँति चुभना, कष्ट पहुँचना । (८) निलिद्ध< निषिद्ध = जिस के स्पर्शादि का निषेध हो ।

तेहि जपर का कहों जो मारी | बिखम पहार परा दुख भारी | दूति एक देवपाल पटाई | बाँभिन भेस छरै माहि श्राई | कहें तोरि हों श्रादि सहेली | चलु ले जाउँ भँवर जहँ वेली | तय में ग्यान कीन्ह सतु बाँघा | श्रोहि के वोल लागु विख साँघा | कहेउँ कँवल नहिं करै श्रहेरा | जों है भँवर करिहि सें फेरा | पाँच भूत श्रातमा नेवारेउँ | वारहिं वार किरत मन मारेउँ |

श्रौ समुभाएउँ श्रापन हियरा । कंन न दूरि श्रहै सुठि नियरा । बास फुल घिउ छीर जस निरमल नीर मँठाहँ । तैस निकट घट पूरुख ज्यों रे श्रगिनि कटाहँ ॥६४४॥

अर्थ—(१) "और उस [दुंख] के ऊपर जो मार पड़ी, उसको क्या कहूँ? भारी दुःख का विषम पर्वत ऊपर आ पड़ा। (२) देवपाल ने एक दूती भेजी, वह ब्राह्मणी के वेप में मुझे छलने के लिए आई। (३) वह कहने लगी, मैं तेरी आदि की सहेली हूँ। ए वल्लरी, चल, मैं तुझे ले चलूँ जहाँ वह भ्रमर (देवपाल) है।" (३) तब मैंने ज्ञान [उत्पन्न] किया और सत बाँधा, [क्योंकि] उमके बचनों में मुझे विष मिला हुआ ज्ञात हुआ। मैं ने कहा, 'कमिलनी आखेट नहीं करती है, यदि वह भ्रमर है तो स्वयं फेरा करेगा (आएगा)'। (६) मैं ने [शरीर के] पंचभूतों और आत्मा को निवारण किया, और बार-बार फिरने (डोलते) हुए मन को मारा। (७) मैं ने अपने हृदय को समझाया, 'कान्त (प्रिय) दूर नहीं है, अत्यधिक निकट है। (८) फूल में जिस प्रकार वासना होती है, दूध में घी होता है, और मठे में निर्मल नीर होता है (९) और जिस प्रकार काप्ठ में अग्न होती है, उसी प्रकार निकट ही घट में वह पुरुप भी है।"

टिप्पणी—(३) बेली <वेली  $[\hat{\mathbf{c}} \circ] =$  लता। (४) साँघा< संघिज< संहित = जोड़ा हुआ, लगाया हुआ। (५) अहेर< आखेट। सें< स्वयं। (७) निअर< णिअड= निकट। (८) छीर< क्षीर= दूध। मठा< मट्ठ< मृष्ट= मसृण, चिकना, मट्ठा। (९) कठ< कट्ठ< काष्ठ= लकड़ी।

अंतिम पंक्तियों में प्रत्येक अंतःकरण में स्थित परमात्मा की ओर संकेत किया गया है।

सुनि देवपाल राव कर चालू । राजिह किटिन परा जिय सालू । दादुर पुनि सो कँवल कहँ पेखा । गादुर सुख न सूर कर देखा । अपने रँग जस नाँच मँजूरु । तेहि सिर साध करें तँवचूरु । जब लिह आइ तुरुक गढ़ बाजा । तब लिग धिर आनौं तौ राजा । नींद न लीन्ह रैनि सब लागा । होत बिहान जाइ गढ़ लागा । कुंभलनेर अगम गढ़ बाँका । विखम पंथ चिह जाइ न फाँका । राजिह तहाँ गएउ लै कालू । होइ सामुँह रोपा देवपालू । दुवो लरे होइ सनमुख लोहें भएउ असूफ । सत्रुरु जुफ तब निवरे एक दुहुँ महुँ जुफ ॥६४॥।

अर्थ—(१) देवपाल राय की यह चाल सुन कर राजा के जी में कठिन साल उठ पड़ा। (२) [उसने कहा,] "दादुर (मेंढक) और वह भी कमिलनी को देख रहा है (उस पर दृष्टि डाल रहा है)! गादुर (चमगीदड़) कभी सूर्य का मुख नहीं देख सकता है। (३) मयूर जिस प्रकार अपनी उमंग में नाचता है, उसके सदृश नाचने की साध ताम्प्रचूड़ कर रहा है! (४) जब तक (जितनी देर में) आ कर तुर्क गढ़ में पहुँचते हैं, तब तक मैं उसे पकड़ लाऊँ, तो मैं राजा हुआ।"(५) उसने निद्रा नहीं ग्रहण की, सारी रात वह जागता रहा। सबेरा होते ही वह कुंभलनेर गढ़ जा लगा (पहुँचा)। (६) कुंभलनेर का गढ़ अगम्य और बाँका था, उसका मार्ग विषम था और उस पर

चढ़ कर [नीचे] झाँका न जा सकता था। (७) राजा (रत्नसेन) को वहाँ काल ही ले गया। वहाँ पर सम्मुख हो कर देव गल ने अपने आप को रोपित किया [और उसका मोर्चा लिया]। (८) दोनों ही सेनाएँ आमने-सामने हुई, और लौह (शस्त्रास्त्र) [के चलने] से वहाँ असूझ हो गया। (९) इन [परस्पर के] शत्रुओं का युद्ध तभी निबट सकता था जब कि दोनों में से एक जूझ जाता (लड़ सरता)।

टिप्पणी—(१) साल<सल्ल<शल्य=काँटा, चुभने वाली वस्तु अथवा उसकी पीड़ा । (२) पेख्<प्रेक्ष्=देखना । (३) मंजूर<मयूर=मोर । सिर<सदृश । साघ<सद्धा<श्रद्धा=इच्छा । तवँचूर<ताम्प्रचूड=कुक्कुट । (४)बाज्<वज्ज्<व्रज = जाना, पहुँचना । कुँभलनेर=चित्तौर के पास का एक स्थान, जहां का शासक इस रचना के अनुसार देवपाल राय था। (९) निवर्<णिवट्ट<िन्-वृत्=निवृत्त होना, निवटना ।

चिंद देवपाल राउ रन गाजा । मोहि तोहि जूिक एकौंका राजा । मेलेसि साँगि त्राइ विख भरी । मेंटिन जाइ काल की घरी । त्राइ नामि तर साँगि बईठी । नामि वेधि निकसी जह पीठी । चला मारि तव राजें मारा । क्षेत्र टूट घर परा निनारा । सीस काटि कै पेरी वाँवा । पात्रा दाउँ वर जम साँघा । जियत फिरा त्राइउ वलु हरा । माँक बाट होइ लोहें घरा । कारी घाउ जाइ नहि डोला । गही जीम जम कहे का बोला । सुद्धि चुद्धि सब विसरी वाट परी माँक वाट । हिस्त घोर को काकर घर त्राना कै खाट ॥६४६॥

अर्थ—(१) देवपाल राय ने रण में चढ़ कर गर्जन किया, "ऐ राजा, मेरा-तेरा युद्ध अकेले-अकेले का हो।" (२) [यह कह कर] उसने आकर विषमरी साँग छोड़ी, और [किसी की] काल की घड़ी मिटाई नहीं जा सकती है। (३) वह साँग आकर [रत्नसेन के] नाभि के नीचे वैठी (लगी) और उसकी नाभि विद्ध कर जहाँ पीठ थी, वहाँ जा निकली। (४) जब वह इस प्रकार मार चला, तब राजा (रत्नसेन ने) [खड्ग] मारा, जिसके परिणाम-स्वरूप [देवपाल का] कंवा टूट गया और घड़ [कट कर] अलग जा पड़ा। (५) [देवपाल का] सिर काट कर रत्नसेन ने अपने घोड़े के पायदान में [बाँघा]; देवपाल ने जैसा वैर किया था, वैसा ही दाँव (बदला) भी उसने पाया। (६) रत्नसेन जीता लौटा, किन्तु उसका आयुर्वल हरा जा चुका था, अतः बीच रास्ते में ही वह लौह (साँगी) [के विप पूरित घाव] के द्वारा पकड़ा गया (आक्रान्त हो गया)। (७) उस काले सर्प [जैसी साँगी] के घाव के कारण उससे हिला नहीं जा रहा था, और यम (काल) ने उसकी जिह्वा पकड़ ली थी, इसलिए कौन कोई वाक्य कहता? (८) उसकी सुधि-बुधि सव विस्मृत हो गई, और मार्ग में ही [उसके प्राणों पर] डाका पड़ गया। (९) हाथी-घोड़े कौन किस के हुए हैं ? उसे खाट पर करके घर लाया गया।

टिप्पणी--(१) गाज्<गज्ज्<गर्ज=गर्जन करना । एक झा [<एक = अकेला, अवज्जस्=जाना, गमन करना]= एक ही एक के जाने का कम । (४) घर= घड़ ।

पैगे<पदत्री = पायदान । साँघ्<सं+घा = लगाना, मिलाना । (५) आइउ<आयु । (६) कारी<कालीय=कराइत सर्प । (८) बाट्<बट्ट<वर्त्म=[१] रास्ता, [२] बटपारी, राहजनी, डाका ।

तेहि दिन साँस पेट महँ रही | जो लिंग दसा जियन की रही | काल त्राइ देखराई साँटी | उठि जिउ चला छाँड़ि के माँटी | काकर लोग कुटुँव घरवारू | काकर त्र्यरथ दरव संसारू | त्र्याहि घरी सब भएउ परावा | त्र्यापन सोइ जो वेरसा खावा | त्र्यहे जो हितू साथ के नेगी | सबै लाग काहैं पे बेगी | हाथ मारि जस चला जुवारी | तजा राज होइ चला भिखारी | जब हुत जीव रतन सब कहा | जों भा विन जिय कौड़िन लहा | गढ़ सोपा बादिल कहँ किए तिलक सब देउ |

राह साम नापस महामा: ।ससम सर्व ५७ । छाँड़ी लंक मभीखन जेहि भावै सो लेउ ॥६४७॥

अर्थ—(१) उस दिन [उस समय तक] रत्नसन के पेट में स्वास रही जब तक उसकी जीवन की दशा थी।(२)[नदनंतर]काल ने आकर अपनी माँटी (चावुक) दिखाई और रत्नसन का जीव उसकी मिट्टी को छोड़ उठ चला। (३) लोग. कुटुंब. घर-ढार किस के होते हैं, और किसके अर्थ, द्रव्य तथा मांमारिक वैभव होते हैं? (४) उसी घड़ी जिब जीव जाता है। सब कुछ पराया हो जाता है. अपना वही होता है जो जीवन में भोगा और खाया जा चुका है। (५) [इसके पूर्व] जो अपने हित, साथी और आश्रित थे. वे ही सब. हो न हो, बीघ्य [मृत शरीर को] निकालने लगते है। (६) अब राजा हाथ झाड़ कर जुआड़ी की भाँति चल पड़ा, राज्य छोड़ कर और भिष्वारी हो कर वह चल पड़ा। (७) जब तक शरीर में जीव था, उसे रत्नसेन कहते थे. और जब [शरीर] विना जीव का हो गया, तो वह कौड़ी मूल्य का भी न रहा। (८)[राजा ने मरते समय]चित्तौर गढ़ बादल को सौंपा, और सब देवों (हिन्दू सामन्तों) ने बादल को तिलक किया। (९) जब विभीषण ने लंका छोड़ दी, तब जिसे अच्छा लगे. वह उसे ले।

टिप्पणी——(२) साँटी < सटा = जटा, चाबुक । (३) बार < वार < द्वार । (४) बेरस् < विलस् = विलास करना, भोग करना। (५) नेगी < नैगी कर्मचारी, कर्मचारी । (८) टीका = तिलक । (९) भभी खन = विभीषण ।

पदुमावित नड़ पिहिरि पटोरी । चली साथ होड़ पिय की ज़ोरी । सूरुज छपा रैनि होड़ गई । पूनिउँ सिस सो अमावस भई । खूरे केस मोंति लर छूटे । जानहुँ रैनि नसत सब टूटे । सेंदुर परा जो सीस उघारी । आणि लाग जनु जग अधियारी । एहि देवस हों चाहित नाहाँ । चलौं साथ वाहोँ गल वाहाँ । सारस पंखि न जिये निनारे । हों तुम्ह विनु का जियों पियारे । नेयछायरि के तन छिरिस्नावों । छार होड़ मँग बहुरि न स्नावों ।

दीपक प्रीति पतंग जेउँ जनम निवाह करेउँ । नेवछावरि चहुँ पास होइ कंठ लागि जिउ देउँ ॥६४८॥

अर्थ—(१) पद्मावती नई पटोरी (रेशमी ओढ़नी)पहन कर प्रिय के माथ उसकी संगिनी (सहगामिनी) वन कर चली। (२)सूर्य (पित) छिप नया तो [स्त्री के लिए] रात्रि हो गई, जो [ पद्मावती ] पूणिमा की शिश थी वही अब अमावस्या की अंधकारमयी रजनी हो गई। (३) उसने वाल खोल दिए, [ और उसमें गूथी हुई ] मोतियों की लिंड्याँ [ इस प्रकार ] खुल ( विखर ) गई मानो रजनी में समस्त नक्षत्र टूटे पड़े हों। (४) उसके सिर को उघाड़ कर जो सिन्दूर डाला गया, उससे ऐसा लग रहा था मानो जगत् की अंधेरी रात्रि में आग लग गई हो। (५) [पद्मावती ने कहा,] "नाथ, मैं यही दिन चौहती थी कि तुम्हारे गले में तुम से [अपनी] वाहें वहन कराऊँ और तुम्हारे साथ चलूँ। (६) मारन पत्री [जोड़ी से] अलग हो कर नहीं जीती है; मैं भी [उसी प्रकार] हे प्यारे तुम्हारे विना क्या जीवित रहूँ? (७) इस शरीर को [तुम पर] न्यौछावर कर मैं [अपने शरीर को] विखेरना चाहनी हूँ; [चाहती हूँ कि] यह तुम्हारे साथ राख हो जाए और मैं पुनः [इस जगत् में] न जाऊँ। (८) दीपक तथा पितंगे की प्रीति की भांति ही मैंने जन्म भर [प्रीति का] निर्वाह किया। (९) अव तुम्हारे चारों ओर न्योछावर हो कर और तुम्हारे गले लग कर मैं जीव (प्राण) दे रही हूँ।"

टिप्पणी--(१) पटोर<पट्ट+कूल=रेशमी ओड़नीं(दे० ३२९.१)।(२) पूनिजँ<पूणिमा। (५) बाह्<वाह्य=बहुन करना।(६) निनार<णिग्णार<निर्नगर (?)=बाहुर या अलग। पिआर<प्रियालु=प्यारा।(७) नेबलावरि<णियच्ल + आविल=बारे या उतारे गए पदार्थों का सबूह।

नागमती पदुमार्वात रानीं | दुवौ महासत सती बलानीं | दुवौ स्त्राइ चिंद् खाट वईटीं | स्त्रौ मिवलांक परा तिन्ह डीटी | बैडों कोइ राज स्त्रौ पाटा | स्त्रंत सर्व वै ।डेहि एहि खाटा | चंदन स्त्रगर काढ़ि सर साजा | स्त्रौ गति देइ चले ले राजा | वाजन वाजिहें होइ स्त्रक्ता | दुस्रो कंत ले चाहिं सूता | एक जो वाजा भएउ वियाहू | स्त्रुव दोसरें होइ स्रोर निवाहू | जियत जो जरिंह कंत की स्त्रासा | मुँए रहिंस वै टीहें एक पासा | स्त्राजु सूर दिन स्त्रंथवा स्त्राजु रैनि सिंग बूड़ि |

त्राजु पूर । ५१ - त्रवम नाजु सामि हम जुड़ि ॥६४६॥ स्त्राजु नाँचि जिय दीजिस्र स्त्राजु स्त्रामि हम जुड़ि ॥६४६॥

अर्थ--(१) नागमती और पद्मावती रानियाँ, दोनों तहासत्यनिष्ठ और सती कही जाती थीं। (२) दोनों [रत्नमेन की] खाट पर आ वैठों और उनको शिवलोक दिखाई पड़ने लगा। (३) राज्य और सिहासन पर कोई भी वैठे, अन्त में सभी इसी मरण-शय्या पर बैठों हैं। (४) चन्दन तथा अगुरु निकाल भर चिता सजाई गई, और लोग राजा [के शव] को गति देने के लिए ले चले। (५) बाजे अकूत (अगणित) हो कर बज रहे थे, और दोनों [रानियाँ] कान्त (पति) को लेकर [चिता पर] सोना चाहती

थीं।(६)एक [बार] जो बाजा बजा था, उस से विवाह हुआ था, अब दूसरे[बार के] बाजे से अन्त (जीवनान्त) का निर्वाह हो रहा है। (७) जो सितयाँ कान्त की आशा में [उसके विरह में] जीवित जलती हैं, वे उसके मरने पर हर्गपूर्वक [उसके साथ] एक पास बैठती है। (८) [उन्होंने कहा,] "आज दिन ही में सूर्य अस्त हो गया, आज रात्रि ही में चन्द्रमा डूब गया। (९) आज हम [हर्पपूर्वक] नृत्य करते हुए प्राण देंगी, आज आग हमारे लिए ठंडी है।"

टिप्पणी—(१) बलान्=वन्लाण < न्याल्यानय्=वर्णन करना। (२) लाट < लट्वा=चारपाई। (३) पाट् < पट्ट=फलक, सिहासन। (४) सर < शर=चिता। (५) अकूत=जिसका कूत (अनुमान) न किया जा सके, अगणित। (६) अंर < अवर < अपर=दूसरा छोर, अंत। रहस < रभस्=हर्ष, आनन्द। (८) अँयव् < अस्तम्+इ≖ अस्त होना, डूबना। (९) जुड़=ठंडा।

सर रचि दान पुनि बहु कीन्हा । सात बार फिरि भाँवरि दीन्हा । एक भँवरि भै जो रे बियाहीं । श्रव दोसिर दे गोहन जाहीं । खे सर उपर खाट बिद्धाई । पौढ़ीं दुवीं कंत कँठ लाई । जियत कंत तुम्ह हम कँउ लाई । मुए कंठ निहें छाँड़िहें साँई । श्रो जो गाँठि कंत तुम्ह जोरी । श्रादि श्रांत दिन्हि जाइ न छोरी । एहिं जग काह जो श्राधि निश्राधी । हम तुम्ह नाहाँ दुहूँ जग साधी । लागीं कंठ श्रागि दे होरीं । छार भई जिर श्रांग न मोरीं । रातीं पिय के नेह गइँ सरग भएउ रतनार । जो रे उवा सो श्रुथवा रहा न कोइ संसार ॥६५०॥

अर्थ—(१) चिता रच कर उन्होंने बहुतेरा दान-पुण्य किया, औ तदनंतर मात बार [पित के शव की] भाँबरें दीं। (२) एक बार भाँबरें तब हुई थी जब वे ब्याही गई थीं, अब दूसरी बार भाँबरें दे कर वे [इस संमार से] पित के साथ जा रही थी। (३) ले जा कर चिता के ऊपर उन्होंने वह खाट विछाई और दोनों पित को गले लगा कर लेट गई! (४) [उन्होंने कहा,] "जीवित अवस्था में, ऐ कान्त, नुमने हमें कंठ से लगाया था, तो तुम्हारे मृत होने पर हम तुम्हारा कंठ नहीं छोड़ेंगी। (५) और जो गाँठ तुमने, ऐ कान्त, हमसे जोड़ी थी, वह आदि और अन्त के लिए दी थी और वह खोली नहीं जा सकती है। (६) इस जग में क्या है? जो 'अस्ति' है वह भी 'नास्ति' है (जो अस्तित्ववान् जात होता है वह भी अन्त मे अस्तित्वहीन ही हो रहता है)। किन्तु हम और तुम, हे नाथ, दोनों जगत् में साथी रहेंगे।''(७) वे होली की आग देकर [पित के] कंठ लग गई, और [जल कर] राख हो गई किन्तु उन्होंने शरीर को न मोड़ा। (८) वे प्रिय के स्नेह में अनुरक्ता [इस लोक से] गई और [उनके जाने से] आकाश रक्त वर्ण का हो गया। (९) जो उदय हुआ, वह अस्त भी हुआ है, मंसार में कोई [बना] नहीं रहा है।

िटप्पणी—(१) सर<शर=चिता । भाँवरि<श्रामरी=फेरा । (२) गोहन= साथ । (३) पौढ्= लेटना । (४) साई=स्वामिन् । (५) गाँठ<गंठ<गंठ<गंव<श्रिनथ=विवाह के

समय की ग्रंथि । (५) आथि<अस्ति । निआथि<नास्ति । छार<क्षार = राख ।(९) उव<उ $^{\eta}$ <उद्+गम्=उदय होना । अँथव्<अस्यम<अस्तम+इ=अस्त होना, डूबना ।

श्रोह सहगवन भई जब ताई । पातसाहि गढ़ छुंका श्राई । तब लिग सो श्रोसर होइ बीता । भए श्रलोप राम श्रो सीता । श्राइ साहि सब सुना श्रासारा । होइ गा राति देवस जो बारा । छार उठाइ लीन्हि एक मूँठी । दीन्हि उड़ाइ पिरिथमी भूठी । जो लिग उपर छार न परई । तब लिग नाहिं जो तिस्ना मरई । सगरें कटक उठाई माँटी । पुल बाँधा जहें जहें गढ़ धाटी । भा ढोवा भा जूिक श्रास्मा । बादिल श्राइ पँविर होइ जूमा । जोंहर भई इस्तिरी पुरुख भए संग्राम । पातसाहि गढ़ चूरा चितउर भा इसलाम ॥६५१॥

अर्थ—(१) वि रानियाँ] जब तक में पित के शव के साथ सती हुई, बादशाह ने आकर [चित्तौर] गढ़ को घेर लिया। (२) किन्तु तब तक वह समारोह हो बीता था, राम और सीता (रत्नसेन और पद्मावती) [जल कर] लुप्त हो चके थे। (३) बादशाह ने आकर वह समस्त अखाड़ा (अखाड़े का विवरण) सुना, [और उसने कहा] "वह हो ही गया जिसका निवारण मैं रात-दिन करता रहा था!"(४) उसने एक मुट्ठी धूल उठा ली, और पृथ्वी को झूठी करार देते हुए उसे उड़ा दिया। (५) [उसने कहा,] "जब तक [मनुष्य के] ऊपर [उसके मरने और धरती में गाड़े जाने पर] धूल नहीं पड़ती है, तब तक ऐसा नहीं होता है कि उसकी तृष्णा मरे।" (६) समस्त सेना ने मिट्टी उठाई, और जहाँ जहाँ पर गढ़ की घाटी थी, वहाँ-वहाँ पुल बाँधा। (७) ढोवा हुआ (सैनिक सहायता हुई) और असूझ युद्ध हुआ ;बादल [गढ़ की] पौर पर हो (आ) कर जूझा (लड़ मरा)। (८) स्त्रियों ने जौहर (अग्नि में प्राण प्राण-विसर्जन) किया और पुरुषों ने संग्राम (लड़ते हुए प्राण-विसर्जन) किया। (९) बादशाह ने गढ़ को तोड़ डाला और चित्तौर में इस्लामी शासन हो गया।

टिप्पणी—(१) सहगवन < सहगमन=पित के शव के साथ जलना। (२) औसर < अवसर=[नृत्य गीतादि का] समारोह,।(३)अखारा < अक्षवाटक। आघाट = नर्तक-गायकादि की मंडली, अथवा नृत्य-गीतादि का आयोजन। बार् < वारय्=िनवारण करने (४) छार < क्षार=राख, धूल। (६) घाटी=उत्तरण के उपयुक्त स्थल। (७) ढोवा= सैनिक पुञ्जीकरण, सैनिक सहायता। पँविर < प्रतोली=मुख्य द्वार। (९) चूर् < चूरय् < चूर्णय्=चूर-चूर करना, तोड़ना।

मुहमद यहि कवि जोरि सुनावा । सुना सो पेम पीर गा पावा । जोरी लाइ रकत के लेई । गाढी प्रीति नैन जल भेई । ऋौ मन जानि कवित श्रस कीन्हा । मकु यह रहै जगत महँ चीन्हा । कहाँ सो रतनसेनि श्रस राजा । कहाँ सुवा श्रसि बुधि उपराजा । कहाँ श्रलाउदीन सुलतानू । कहँ राघौ जेइँ कीन्ह बखानू । कहाँ सुरूप पदुमावित रानी । कोइ न रहा जग रही कहानी । धनि सो पुरुख जस कीरित जासू । फूल मरे पे मरे न वासू । केइँ न जगत जस बेंचा केइँ न लीन्ह जस मोल । जो यह पढ़ै कहानी हम सँवरे दुइ बोल ॥६५२॥

अर्थ—(१) मुहम्मद [जायसी] ने इस किवता को जोड़ कर (वना कर) सुनाया, और जिसने इसे सुना, वह प्रेम की पीड़ा पा [ले] कर गया। (२) [यह रचना] उसने रक्त की लेई लगाकर जोड़ी है, जो गाढ़ी प्रीति के नेत्र-जल (अश्रुओं) से भिगोई हुई थी। (३) और मन में यह जान कर ऐसा किवत्व किया कि संभव है यह जगत् में उसके चिह्न के रूप में रह जाए। (४) अब रत्नसेन जैसा राजा कहाँ है? और कहाँ [वैसा] सुआ है, जिसने ऐसी बुद्धि (युक्ति) निर्मित की थी? (५) अलाउद्दीन सुल्तान अब कहाँ है? और कहाँ वह राघव है जिसने [पद्मावती का] वर्णन किया था? (६) और कहाँ वह रूपवती पद्मावती रानी है? जगत् में कोई भी नहीं शेप रहा है, केवल उसकी कहानी शेष रही है। (७) वह पुरुप धन्य है, जिसका यश और जिसकी कीर्ति [शेप] हैं। [सुगन्ध युक्त] फूल [सूख कर] मर जाता है, किन्तु उसकी वासना नहीं मरती है। (८) संसार में किसने नहीं यश को बेचा और किसने नहीं उसे मोल लिया—किसने यश का सौदा नहीं किया? (९) जो इस कहानी को पढ़ेगा, वह मुझे दो वाक्यों में स्मरण करेगा।

टिप्पणी--(१)कबि<कविता(दे० २०७, २१.१, २३.१, २४.६)।(२) लेई< लेह्य=काग्रज जोड़ने के लिए मैंदे या आटे से बना एक लेह । (३) कबित< कवित्व। (४) उपराज<उपरच्=निर्माण करना। (५) बिद्धान<विक्साण <ब्याख्यात्र=वर्णन। (९) \_सँवर्<समर्<स्मृ=स्मरण करना।

मुह्रमद विरिध वएस स्त्रब भई | जोबन हुत सो स्त्रवस्था गई | बल जो गएउ कै स्त्रीन सरीरू | दिस्टि गई नैनन्ह दै नीरू | दसन गए कै तुचा कपोला | बैन गए दे स्त्रमुक्ति बाला | बुद्धि गई हिरदे बीराई | गरव गएउ तरहुँड सिर नाई | सर्वन गए ऊँच दे सुना | गारी गएउ सीस भा धुना | भँवर गएउ केसन्ह दे भुस्रा | जोबन गएउ जियत जनु मुस्रा | तव लिंग जीवन जोवन साथाँ | पुनि सो मींचु पराए हाथाँ | विरिध जो सीस डोलावै सीस धुनै तेहि रीस | वृद्धे स्त्राढ़े हाहु तुम्ह केई यह दीन्ह स्त्रसीस ।।६५२॥

अर्थ--(१) मुहम्मद [जायसी] कहता है, अब [मेरी] वृद्धावस्था हो गई; जो यौवन था, वह अवस्था चली गई। (२) बल गया तो वह शरीर को क्षीण करके गया; दृष्टि गई तो वह नेत्रों में [दृष्टि-क्षीणता का] पानी दे करके गई। (३) दाँत गए तो कपोलों को त्वचा मात्र करके गए, और वचन गए (शुद्ध-शुद्ध उच्चारण गया) तो वे भी अरुचि पूर्ण वोल (उच्चारण) दे करके गए। (४) बुद्धि गई, तो वह हृदय को वावला करके गई, और गर्व गया तो वह सिर को नीचे की ओर झुका करके गया। (५)

श्रवण गए तो [कानों को] ऊँचा दे करके मुनता हूँ; बरीर की गुरुता गई, तो मिर धुना (ि पिटा ) [-सा]हो गया है। (६) केशों का कालापन गया, तो वह केशों को भुए की सफ़ेदी दे करके गया, और यौवन गया तो मैं मानों जीवित ही मृतक हूँ। (७) जीना तभी तक जिना] है जब तक यौवन का साथ है, उसके बाद तो मृत्यु ही है, यदि दूसरे के सहारे जिना | रहा। (८) वृद्ध जो सिर हिलाता है, वह इसी रिस से सिर धुनता है. (९) कि 'तृम वृद्ध हो और आढच हो', यह आशीर्वाद उसे किसने दिया था?

टिप्पणी—(१) बएस<वयस्=अवस्था।(२) खीन<क्षीण।(३) बैन<वयन <वचन। (५)गारौ<गौरव=गुरुता।(६)भुआ<भूत=कास के फूल जो व्वेत होते हैं।(७) साय<सत्थ<सार्थ = प्राणि-समह।(९) आढ<आढिअ<आदृत=सत्कृत, सम्मानित।



## **वा**ब्दानुक्रमणी

[इसमें टिप्पणी में आए हुए समस्त शब्द संकलित हैं। स्थल-संकेत की संख्याएँ क्रमशः छंद तथा उसकी पंक्तियों की हैं।] अंकम <अंक = कोड ६२७.१ अँकूर्=अंकुरित करना ७०.३ अँकोर = घूस, रिश्वत ६२३.७, ६२४.१ अँगव् = अंगों पर लेना ४५.८ अँगार≪अंगारक १५२.९, २५३.४ अँगूठी <अंगुट्ठी <अवगुष्ठिका = आवेष्टन ५७५.४ अँजोर≪उज्ज्वल = प्रकाशित १८.३ अँजोर<औज्ज्वत्य = प्रकाश १४५.६ २९१.३, ४११.१, ४५४.२, ५३५.५ अंतरिख <अन्तरिक्ष २.९,४०७.३,५०८.६ अँथव् <अत्थम् < अस्तम् + इ=अस्त होना २८८.५, ५२३.१, ६४९.८, ६५०.९ अँदोर<आन्दोलन=हलचल, हल्लागुल्ला १३३.७, ४२२.२ अधिआर< अन्धकार ९९.४, १२९.९ १३९.६, १४५.५, ३६२.५ अँबराउँ <अम्बाराम < आम्राराम २७.२, ४३६.१, ५३२.२, ५५४.२ भाँबिरती = एक प्रकार की तंत्री ५२७.४ अँबिरथा<वृथा १५२.६ अकरूर < अकूर ३४१.७ अकार<आकार ३०२.५, ३८७.७, 488.8 अकास-पँवरि< आकाश-प्रतोली=वह मुख्य द्वार जो गढ़ में सब से अधिक ऊँचाई पर हो ५३०.१ अकासी घोबिन = क्षेम करी १३५.६ अकूट = निम्म न्ति, सरल, स्पष्ट १६६.१, १९२.२

अकृत<अ े कुत्त दि० वि अनिश्चित परिमाण का ५१२.३, ६४९.५ अकेला<अकेल्लय<एकाकिन् १३४.५, १३९.४ अखार<आघाट्/अक्षवाटक = अखाड़ा : [१] नृत्य-संगीत-मंडली, [२] कुश्ती का अखाड़ा ११६.६, ४४४.३, ५२७.१, ५५७.४, ६००.५, ६५१.३ अगम<आगम=आगमन ४२३.१, ४५०.२ अगर<अगुरु ३६.४ अगस्ति<अगस्त्य २४७.४, ४४८.१ अगार<अग्र≕आगे बढ़ा हुआ ४८९.७ अगाह<आगाह [फ़ा०] =सूचित ८२.८, २३६.६, २४७.३ अगाह<अगाध २५६.६ अगिडाह<अग्निदाह २३६.६, ३४८.३, 477.6 अगुआ<अग्रग=आगे चलने वाला १३६.७ अगुमन = आगे ४९२.८, ६२३.१ अगुसार<अग्र +सारय् = आगे बढ़ाना ६४२.२ अगोर्=प्रतीक्षा करना ५५५.५ अग्गि<अग्नि ३४१.९ अघाऊ [।<अग्धव = पूर्ति करना]= तृप्ति ५१९.१ अघाय < अग्घव् < क्षुधापूर्ति करना ३.४, ३२०.३, ३३९.७, ५४३.९ ५६४.४ अचरिजु<आश्चर्य ६९.३ अचल धजा<अचल ध्वजा = मरण-ध्वजा ५१५.३

अछरी<अप्सरस् = अप्सरा ३२.८ ४९.१, ९५.५, १९४.२, ४२९.४, ४४४.३ अछवाई = स्वच्छता ४६३.५, ४६५.२ अछूत<अस्पृष्ट १०६.५, ५९०.१ अजरावर≦अजरामर = जरा-मृत्यु मे परे ५२५.९,

अजुगत<अयुक्त=अयोग्य ४५०.४ अजैगिरि=स्थान विशेष ५००.५ अठखँभा=आठखंभों का कक्ष ३३०.१ अड़ा<अड्ड [दे०]=आड़ ७१.४ अडार्=डालना १०३.५, ४५१.५ अडव्=िकसी कार्य के लिए नियुक्त करना ३५८.८

अत< इयन् = इतना ५१.४, ५१.८</li>
 अतिवानी < अतिवर्णिन् = अति के माथ होने वाला ३४५.१</li>
 अत्र<अस्त्र १०१.६, २६४.४</li>
 अदल [अ०] = न्याय १२.३
 अदेम<आदेश = प्रणाम ९१.५.१३०.९, ३१०.९</li>

अद्रा<आर्दा=वर्षा का प्रथम नक्षत्र ३४३.९, ३४४.४, ६३८.२ अधर = शरीर का नीचे का भाग ६३२.५ अधारी =योगियों की एक लकड़ी ३६१.७, ६०१.५, ६०३.२, ६०६.९ अनत<अन्यत्र ३४६.२ अनवन<अण्णवण्ण<अन्यवर्ण=अद्भुत वर्ण का ३७.४, ४८.५, ३२९.८

अनभला <अभद्र ६९.३ अनवट <अङ्गुष्ठ ११८.७, २९९.८ अनियाउ <अन्याय ९२.९ १९८.७, अनिरुद्ध = प्रद्युस्तपुत्र २३३.७ २७४.३, २७४.४

अनी <अनीक ≕सेना १०४.१, ५१५.६ ५१९.६, ५२३.९ अनु = अवश्य, अनुमोदनात्मक अव्यय १८१.६, २०४.१, २१९.१, २५८.१, ३०५.१, ३०७.१, ३२६.१, ३७६.१, ३७६.४, ४१२.१, ४१६.१, ४३१.४, ४३५.१, ४४०.१, ४६२.१, ५३६.१, ५३७.१, ५६६.२

अन्हान<स्नान २९७.२ अपघात<अप्पघात<आत्मघात ४०९.६ अपछरा<अप्सरस्≕अप्सरा २०९.३ अपराघ≕असफलना, असफलना-जनिन कप्ट ५७२.९

अपसव्<अपसृ=हट जाना, भाग जाना १०३.२, २०३.७, २५८.४, ३०६.४, ६३१.५

अपाना < अप्पणय < अप्प+तणय (?) = अपना ७२.७

अपूर्<आपूरय्=आपूरित करना १६४.४, २१३.५, ३४६.८, ५१०.५, ५११.,९ अबरन<अवर्ण = वर्णहीन ७.१

अवावकर<अवूबक = मुसलमानों के एक खलीफ़ा १२.२

अभरक<अभ्रक २९४.७

अभरन<आभरण ८७.९, १११.८, १३३.४, २९५.७

अभाअ<अभाग=अयुक्त, अयोग्य अथवा वृरे स्थान का २६५.१, २७६.५ अभेरा=भिड़ंत ४३५.६ अभोग<अभोग्य १११.८

अमी<अमिअ<अमृत ७९.६ अमुरुख<मूर्ख ४०७.६

अमोल < अमोल्ल < अमृत्य १०९. १

अयान<अज्ञान १२४.८

अयूव = कोई पूर्ववर्ती मुसलमान वीर ६३५ ३ अरंभ<आरभ् = आरंभ करना ४०२.८ अरगजा = एक प्रकार का सुगंधित लेप २८५.१, ३१८.९, ३२३.८, ३२८.८,

५६५.१ अरगला<अर्गला २६७.२ अरघ<अर्घ्य ३२८.६ अरधानि<आघाण=सगंध ९९.३, ११७.९, १७८.८ अरजुन=महाभारत का प्रसिद्ध योद्धा ६११.४ भरथ जूझ < अर्थ युद्ध = शास्त्रार्थ १०८.७ अरदासि<अर्जदाश्त [फ़ा०]=आवेदन-पत्र ५३२.४, ५३३.१ अरघ<अधस्=नीचे ५११.४ अरसी<अतसि=अलसी ३२२.३ अरिहन = शाक के रम को गाड़ा करने के लिए मिलाया गया बेसन या आटा 486.3 अरुझ्<उत्+लुभ्= फॅमना, उलझना, ६९.९, ५३३.४ अलॅग=पाइर्व ५२२.७ अलख<अलक्ष्य ७.१ अलाई=अलाउद्दीन का ५२९.१ अली = मुसलमानों के चौथे खलीफ़ा ६३५.३ अलोप<आलुप्त=आच्छादित ३७२.२ अलोप्≦आ + लुप् = आच्छादित होना 828.8 अल्हर=नव युवा ४४४.६ अवगाह<अवगाढ़ ≔गंभीर, व्याप्त १.९, १८.७, ३१.१, १२१.९, १४३.१, २१५.६, २३८.२, ३४९.९ अवट्<आउट्ट<आवर्त**य्=**औटाना २३१ ७, ३१३.९ अवधान=धरोहर ५०.६ अवधार्<अवधारय्=प्रस्तुत करना ८०.२ अवन<अवण्ण≦अवर्ण≔वर्णहीन, चमत्कार-हीन, ओछा २३.१, २६७.५, २८१.७, 8.358

अवभोग [<अवभुज्]=स्त्री के पैरों को मोड़ कर सिर की और ले जाने की संभोग-मुद्रा २९९.९ अवसान [फ़ा०]=होश-हवास अवाम<आवास=भवन १६०.७ असवार<सवार[फ़ा०] २७७.३, २८१.५ असीस<आशिष् ५३.१, ८१.१ अस्<अश्व ५१५.१ अस्पति < अश्वपति = वह राजा जिसकी अरव-सेना बलवती हो २६.६ असुमेध<अश्वमेध ३७७.९ असूझ <असुज्झ <अशोध्य≕जो देखा-समझा न जा सके १४१.४, १४८.७,१६९.१ अस्तु=[ऐसा ही] हो १५८.४, ६३८.६ अस्थिर<स्थिर १५१.५ अहानि<आस्यान+इका १५.३. १८५.१, ४२६.५ अहिबरन<अहिबण्ण<अभिमन्य्=अर्ज्नपुत्र २९४.१ अहिवात=सौभाग्य १३१.९ अहुठ<अर्घचतुर्थ । अध्युष्ठ=माहे तीन १२१.८, १२२.५, २६४.९, ५०८.९ ५१८.१, ५२६.८ अहेर<आखेट ३८.४, ८३.१, ३६४.१, ३९०.१, ४८७.५, ६४४.५ आइउ>आयु ६४६.५ आउ<आयु ४२.६, ५७.२, ६९.४, ३७५.८, ४०८.१, ५६१.१ आउझ<आओज्ज≪आतोद्य≔हुड़क की जाति का एक वाद्य ५२७.३ आएम्<आदेश ५६.५, १६.६, ८८.९, ९०.८, १८६.६. ३४०.७, ३७९.८, 460.6 आँक्<अंक ≕ तप्त शलाकादि मे लगाया गया चिह्न १६९.४, २००.२

आँक्<अंक=अंकित करना, तप्त शला-

कादि से दागना ५२९.७ ६४२.६ आँखि<अवसी<अक्षि=आँख १३०.४, २१२.२ आँच<अच्चि<र्आचस् = अग्नि ३०८.४ आँट्=पूरा पड़ना, समा सकना, कर पाना १६६.७, १८८.८ २३४.२, ५५८.५, ५६३.४, ५७४.४, ६२१.८ आँडी < अण्ड = गाँठ ५४५.४ आँत<अन्त्र=अँतड़ी ४६७.६ आँव<आम्र २८.१, ३१६.६ आँसु<अस्सु<अश्र ६४.५ आक<अक्क<अर्क = मदार ३४६.६ आकर = खान ४७५.८ आख्<अक्खा<आ-्रिया=कहना ५८.३ आखर<अक्खर<अक्षर=अक्षर या वाक्य १९५.३, २००.२, २२४.९, आगम<आगमन=प्रारंभ २२९.५, आगर<अग्र=आगे, बढ़ कर, बढ़ा-चढ़ा १६.५, ८४.३, १३१.६, ३११.६, ३५६.२, ३९८.८, ५६०.६, आगु <अग्ग <अग्र=आगे आने वाली स्थिति, भविष्य ८६.३, ९०.३, १२८.७, १३६.७, १३७.१, २२०.७. २३८.३, आघ<अग्घ<अर्घ = मूल्य ५७२.९ आघौ≺अग्घव = पूर्ति, तृष्ति ५७२.८ आछ्<अस् = २२.७, २४.९, ५५.८, १२८.८, २११.२, २२२.७, ३१०.८, ३७२६, ४१२.६, ५२७.२, ५७२.८, ५९३.२, ६०४.९ **आ**छरि<अच्छरी<अप्सरस् १०२.७, १९०.३, २१०.१, २७७.७, २८२.९ २८९.८, ३८८.५, ४६०.९, ४६१.९, ४६५.२, ४८४.२, ५१८.७, ५६२.१ आढ<आढिअ<आदृत=सत्कृत,सम्मानित ६५३.९

आथ्<अस्=होना १४४.७, ५०९.५

आथि<अस्ति ४०१.८, ६५०.६ आदि = प्रथम, सर्वप्रमुख, १६०.१, १८२.३, ६३०.२ आदि<आर्द्रक == अदरक ५४९.२ आदित < आदित्य = आदित्यवार ३८२.१ आदेस<आदेश = नमस्कार २५८.९ आन्<आण्<आ+नी=लाना ८२.२, ९१,१, २६०.२, २७३.२, ३३०४, ३८६.१, ३९५.४, ४०६.४, ५४६.६ आन<अण्ण=अन्य ५६.१, ७७.३,३५३.३ आन<आज्ञा=आदेश, सौगन्ध ८३.८, १२८.१, १८१.५, १८४.१ आफ्<अप्प<अर्पय्=अर्पण करना ३१५.९ आमोद≔कड़ी सुगंध ५९.९ आर<आरओ<आरतस्=पास में ४३४.९ आरति<आर्ति = दु:ख, पीड़ा ३०५.८ आरन<अरण्ण<अरण्य २.५ आरस<आदर्श ५६८.७, ५९४.४ आली<अलि=सखी ३७३.६ आवन<आगमन ३७९.२ आवरि<आवलि ३२.५ आहर<अहल<अफल २०४.६ इंछा<इच्छा १६४.९, १६५.९, १७७.६ इंद<इन्द्र २६.७, ३४१.५, ५१५.४ ६३०.५, इंबिली < अम्लिका = इमली २८.९ इंगुर<हिंगुल २९४.७ इंदुर=चूहा ४.६ इसकंदर<िसकंदर [फ़ा०]=इस नाम का प्रसिद्ध जगत्-विजेता ४८७.९, ५०९.८ ५३७.३, उंबर<उदुम्बर ४३६.६, ४४०.७ उकठ<उक्कट्ठ<उत्+कृष्ट=ऐंठा, सूखा,

१९९.४

उगव् / उग्गव < उद्गम् = उदित होना,

निकलना १७५.९, ४१८.७ उघर्<उद्+घट्=खुलना २०.७, ४११.३ उघार्< उग्घाड< उद् + घाट्य = खोलना २०३.३, ४०२.१, ५५२.९, ५९०.१ उधेल्<उद्+घाटय्=खोलना ७२.३, २५१.२, ४०६.९, ४३९.२, ४५५.७ उचार्< उच्चालय् = उखाड्ना ६१४.५ उचाव्<उद्+चि = उठाना ३७३.४ उछर्<उच्छल्<उन् 🕂 शल् = उछलना ३२६.३ चछार्<उत् + शालय् = उछालना १५.५ उछाह< उत्साह = उत्सव ३९६.७ उजह < उज्झ् = छोड़ देना ४८४.३ उजार<उज्जड [दे०] = बस्ती रहित स्थान १२५.५ उजारी<उज्जाडिअ [दे०] = उजाड़ा, हुआ ३५३.१ उजिअर≪उज्ज्वल ८९.१,१००.२,५३९.६ उजिजार<उज्ज्दल १६.२, २१.२, ५०.७, ५१.३, ९४.२, ९५.६, ११०.१, १२९.८, १९९.७, १७७.२, ४३१.५ ४४१.६, ४५३.६, ३६७.७ उजिआर<औज्ज्वत्य १८.१, ७३.२, १४५.५, २०३.४, २५०.४, २६०.७, २८३..५, २८९.७, ३३८.१, ३४८.१, ४३२.७. ४४२.२, ४५१.८, ५१८.३, ५३८.४, ५६५.९ उज्यार<उज्ज्वल ११.४, ७२.२ उठ्<उट्5<उत्+स्था = उठना, उदित होना १०९.९ उठान < उत्थान ४८३.८ उठौनी < उत्थान = हमला ६३०.७ उड़ैनी < उड्डहण + इका ≔ डकैत स्त्री 859.8

उतंग<उत्तुङ्ग=ऊँचा ९४.४, ११३.६,

३६४.२, ४६७.३

उतर<उत्तर ५८.१, ७२.१ उतार्< उत्तार<अव+तारय्=नीचे खालना, ५४५.३ उतिमाह<उत्तमाह = उत्तम दिन ५०.१ उतिराय<उत+तृ= ऊपर आना ६५.५ उदंत = समाचार, सन्देश २३६.७ उदिध = समुद्र-विशेष ५१६.५, ५२२.२ उदपान = जलपात्रं १२६.६ उदम् = विछाई हुई वस्तु का समेटा जाना ५२९.७ उदासी = उदासीन ३७३.३ उदैगिरि = दक्षिण भारत का एक गढ़ ४९२.१, ४९८.६ ५००.७ उदोत<उद्योत=प्रकाश २८३.६, ३२५.६, ६१२.५ उदौ<उदय ५२.४ उपंग<उपाङ्ग = ढोल की भाँति का एक वाद्य ५२७.५ उपन्<उत्+पत्=जन्म लेना १७. ८, ५०.९, ५२.५, १५३.२, १७३.२, १७७.२, १८३.७, २०९.१, २२०.१, २५४.१, ३१५.१, ४१९.२, ५८७.५, ६१०.९, ५६६.५ उपराज्<उपरच् = निर्माण करना ४.८, ११.२, ६५२.४ उपाय् < उपाय < उत् + पादय् = उत्पन्न करना ५.५ उपास<उपवास = भूखा रहना २०३.९, ५६३.९ उबट<उब्वट्ट<उद्+वर्म ≕मार्ग हटा हुआ १३७.२ उबर्<उद्+वृ=शेष रहना, बच रहना ५४२.७ उबार्<उव्वार∠उदवर्तय् = बाहर निकालना ३४४.५, ४५७.६

उभा≦उव्भिअ<ऊध्वित ≕उठा

हुआ

२९९.५.

उमत<उम्मत≔धर्म, इल्लाम ११.६ उमर≕मुसलमानों का एक खलीफ़ा १५.३ उमर<उदुम्बर≕गुलर ४१२.२

उरेह् < उल्लिह< उल्लिख्=रेखांकन करना, ४८.४. १६८.६, ४६८.५, ५९८.६ स्रोह< उल्लेड < उल्लेख = रेखांकन १३

उरेह<उल्लेह<उल्लेख=रेखांकन?.3, ४८.४ ४७१. $^2$ , ५१०.९, ५५२.६

उलथ् = उल्लस्त होना, ऊपर आकर प्रकट होना ३१.६. १०३.१, १५१.२, ३८९.२, ४७४.८, ६०८.२

उलू<उलूक ८७.५,

उव्<उग्ग्र<उद् + गम् = उगना, उदित होना २१.३, ६७.६, ९५८, १५९.१, १७२.८, १८१.४, ४२३.९ ५७२.४, ६५०.९

उवट्<उब्बट्<उद् ⊹ वर्तय् = ऊँचा उठना २१३.६

उवार्<उब्वार<उद्+वर्तय्=वारना ३२८.६

उषा = अनिरुद्ध-पत्नी १९८.७, २३३.७, २७४.४

ऊखि<इध्=ईख ८.४

ऊगव् < उग्ग् < उद्गम् = उगना, उदित होना १०२.९

ऊजर<उज्ज्वल=निर्मल ५४३.४

ऊड्<उड्डी = उड़ना. भागना ५४७.९

ऊभ्<उब्भ<ऊर्ध्वय्=उठना, ऊँचा होना, उभड़ना ९८.१, ११२.९ २५०.२, ४३७.८, ५६४.८

ऊभ<उब्भ<उश्वित=उठा हुआ, उभड़ा हुअ ३८१.४, ४३५.४,

ऊभ<उब्भ = उठने की किया उभड़ने की किया २४३.२

ऊसर बगेरी = उसर का एक पक्षी ५४१.४ एक सबदी = एक समय में एक ही बात वोलने का नियम रखने वाला १८२.४ एकौंझा [<एक+अवज्जस् (दे०)= अकेला जाना] एक ही एक के जाने का कम ६४६.१

एत् < इयत् = इतना १०.६, १४१.६, ३८८.२, ४५६.१

एँठा<अतिष्ठित = अतिकान्त ४२२.४ ऐस<ईदृश् = इस प्रकार का ९८.१, ३९७.१

ऐहिक= इहलोक संबंधी ३६.८ ओछ<उच्छ<तुच्छ ७२.१, २६६.८, ५१९.९, ५५८.७, ५९०.७

ओझा<ओज्झा < उपाघ्याय १२०२, १९२.४

ओठॅघ्<अवष्टम्भ्≔पीठ टेकना ३६.५ ओड्=आड़ करना, रोकना ४६९.६,

५२०.७ ओड्मा <ओड़ देश = उड़ीसा ४९८.५ ओड़न=डाल ६३६.६, १०१.१

ओत <तावत्=उतना १०१.१, १४९.३ ओय्<उद्+धा=उठ खड़ा होना २६४.२ ओधा<आविद्ध=बिधा हुआ २६२.६

ओनंत<उन्नमित ५५.१, ६२.५

ओनव<अवनम्=झुकना, झुक कर नीचे आना २९८.९, ३४४.५ ४२५.३, ५१६.४, ६३१.१, ६३०.१

ञ्जोनाय्=सुनना ५३.७, ७४.७, ९५.७, १३६.९, १६८.५, ४९६.८, ५५४.८,

ओनाव् <अवनामय्≕नीचे झुकाना ३१६.३, ४४३.९

8.503

ओवरी <उव्वरिअ <अपवरिका=भीतर का कक्ष, कोठरी १३३.९, ३३६.५, ५८०.२, ६४२.४

ओर<अवर<अपर=दूसरा छोर, अंत ५४.५, १२२.४, १४४.१, २५२.७,

२७८.२, ५९६.७, ६४९.६ ओरग्<ओलग्ग्<अव⊹लग्≕सेवा करना २६.३, ९९.९, ४४६.१, ४५७.३ ओरगा <ओलग्गा <अवलग्न=सेवक, भृत्य ५२४.६ ओरगाना = सेवक अथवा भृत्य-समुदाय ओराय्≪अवयर≪अव∔नृ=अवतरित होना ३१०.१ ओरी<अपर + इका (?)=छाजन का नीचे का छोर ३४६.५ ओल<ओल्ल≕बन्धक ६२२.८ ओला<ओल्ला<आद्रच ( ? )=हिम 349.8 ओस∨अवश्याय १३९.३, ४८९.९ ओहट<ओहट्ट [दे०]=अपमृत, ओझल २५५.४ ओहार्<अप+घट्= परदे से |बन्द करना ३३६.५ ओहार<अवघाटक = पर्दा ६२२.४ औंध्<अवेचा = नीचा करना २६३.१ औगौन<अपगमन=पीछे हटना ५५९.९ औचक् = आश्चर्यचिकत होना ५७२.६ औटन<आवर्तन ४२४.४ औट्<आ+वृत्=औटना ३११.३ औसर≪अवसर चनृत्य-गीतादि का समारोह ६५१.२ औसि<अवश्य ५८५.६ कंगन < कंकण २९६.५, ३१८.६, ४६०.८ कँचुली <कञ्चुकी=साँप की केंचुल ४२३.३ कंठ ≕कंठा, कण्ठ-सूत्र ७७.६ कंठसिरी <कण्ठश्री=एक कण्ठाभरण १११.८ कंठा = कण्ठ-सूत्र ९३.६ कॅडहार≪कर्णधार १८.६ कंत<कान्त = प्रिय, पति ८४.५, ८६.६,

८८.९, १३१.१, २७९.८, २८६.४,

829.0 कंथा = गुदड़ों का बना वस्त्र १२४.५, १२६.५. १२९.६, १४३.५, १४६.२, १६७.४. २२८.२. २३७.७, २७६.७, ६०१.३, ६०२.६ कंथी = कंथाधारी योगी आदि ६००.३ कंध<स्कन्ध=पेड का वह भाग जहाँ से डालियाँ फूटती हैं ३५६.४ कॅवल, कॅवला = पद्मिनी २४७.१, ३७७.१ कँवला≪कमला≕एक प्रकार की नारंगी २४.६ ककनू <क़क़नूस [अ०] पक्षी-विशेष २०५.१ कचपची < कृत्ति-प्रचित=कृत्तिका से समृद्ध नक्षत्रभाला ११०.५, १५९.६, १६०.६, २९७.७, ४७२.४, ४७९.७, ६१५.५ कचूर<कच्च्र<कर्चूर≕काली 5.09€ कचोर<कच्चोल<कच्चोलक = कटोरा, प्याला ११३.१, १९४.३, २६९.९, ४१७.५, ४८३.१, कजरी / कजली वन≕कज्जली तीर्थ १३०.७ ४९३.२, ५०९.८ कटकाई≪कटकिका ≕ छोटी सेना १२८.१ कटनंस = पक्षि-विशेष ३५८.७ कटवाँ = काटकर पकाया जाने वाल माँस ५४५.३ कटहर<कण्टफल=कटहल २८.२, ४३६.४ कटाख<कटाक्ष ४६९.५, ५६०.६, ६१९.५ कठ<कट्ठ<काष्ठ ६४४.९ कठहॅडी<काप्ठ-भाण्डिका २८४.५,५४९.९ ५६३.५ कठा≪कट्ठ≪कप्ट ३७०.१ कन <कुत≔िकसलिए, कैसे ७२.३, ७८.२,

१७२.६, २४३.४

कत < कुत्थ < कुत्र=कहाँ १२३.७, १५४.३,

४४०.६, ४८९.९ कदम<कदम्व = पुष्प-विशेष ३७७.२ कन उड़ = कृतज ६२३.९ कनक-पत्र = सोने का पत्र २८३.९ कनक-पत्र = मोने के तारों से बना एक वस्त्र २८३.९, ४०९.४ कनै = कनक १६०.५, २०६.९ ४०२.७ कपूरकांन = चावल-विशेष ५४४.३ कवि = कविता २०.७, २१.१, २३.१, २४.६, ४४६.४, ४४९.४, ६५२.१ कवित<कवित्व ६५२.३ कविलास < कैलास = शिवलोक २६.५, २७.१, ३६.२, ४३.४, ४८.१, ४९.१, ५१.३, ९५.१, १४६.६, १५६.९, १६०.४, १९०.३, २०३.७, २०९.७, २१०.४, २७७.७, २८२.८, २८८.९, २८९.१, २९१.१, ३१३.७, ३७८.२, ३८८.५, ४६१.९, ५१८.७, ५५५.८, ५७५.३, ६२४.९ कमेंठ<कमंढ [दे०] = [१] दही का कलश, [२] स्थाली ४८१.८ कमल-पत्रः≕कमल की पंखुडियाँ ४७४.१, ४७६.६ कमान [फ़ा०] = तोप ५०६.१ कमोद = कुमुद ५९.८, २४९.१, ४६५.८ कया < काया १२७.३, ३८४.८, ४०१.१ कर्<कलय्≕पीड़ा पहुँचाना ४७९.३ कर=[8] हाथ, [8] दण्ड ४८३.९ कर = घोड़े के अगले पैर ६४१.२ करन<करण=गति, किया, विधान १०.१ करन<करण≕जीविका का साधन ७१.६, ४११.५ करन<कर्ण=महाभारत का प्रसिद्ध योद्धा १७.२, ३४१.५ करनफूल<कर्ण-फुल्ल (?)=करना नामक

पुष्प आकार की नकफुल्ली (?)

२९८.४, ४७५.५ करना < कर्ण = पूष्प-विशेष ३७७.७ करवर्=कलवल करना २९.३ करभँज=[१] एक प्रकार का पान, [२] किंगरी को बजाने वाली धनुही 309.8 करवत<करपत्र=आरा १००.७, ११४.८, १७२.२, २४६.९, ३०९.६, ४७२.५, ६०३.५ करवार<कृपाण ६३३.४ करसी < कारीस < कारीय = कंडे की आग ११४.८ करह<करभ = हस्ति-शावक १०३.७ करा<कला १६.५, ५२.६, ५७.३, ९६.५, १०१.२, १२०.४, १४३३५, १७७.४, १९५.१, २६७.६, ३०७.२, ३२७.४, ३३८.३, ३७४.२, ४५१.१, ४६०.४, ४६८.८, ४७२.१, ४८०.३, ४८१.२, ५५१.६, ५६५.७, ५६९.९, ५८४.७, ५९७.६ कराह<कडाह<कटाह=कड़ाह १७४.४ करिअ [कट=काप्ठ फलक, बाँस]=ातवार १८.५ करिआ = पतवार पकड़ने वाला १९.९, 46.9 करिल <करिल्छ  $[ \hat{\mathbf{c}} \circ ] =$  काला ६२.४ करिल < करिल्ल < करीर=करील ४२३.५ करिल < कडिल्ल [दे०] = कड़ाह ५४३.३ करिहाउँ<कटि ४१४.२ करि<कलिआ=क्रिका ६२.३, ९४.६, ११७.७, १७१.३, १७८.१, १७९.५, १८४.२, २५०.८, ३१७.७, ३२७.४, ३२२.९, ४३८.३, ४४३.६ करील<करिल्ल<करीर ८७.४, ४३४.६, 8.8

करुअ<कट् ४.४, २६९.१, ५४७.२

करुवई=कडुआहट ५४८.६ **क**रोइ<करव<करक = जलपात्र विशेष ३६१.७ करोरा < करोडग [दे०] = गत्र-विशेष ५६४.६ कलप् < क्लृप्=कतरना या काटना १७४.२, ३२१.९, ४०८.६ कलप्प<क्लप्त = कतरा या काटा हुआ १२३.९ कलमुखी < कालमुख = काले मुख की হ্দ্ড.হ্ कलव्=आग पर चढ़ा कर कुरकुरा करना ५४८.४ कलस<कल्स १९१.८ कलाई≪कलाइआ≪कलाचिका = प्रकोप्ठ ११२.१. २०६.५, ३१८.६, ४६७.८, 822.9 कलि = चैन, सुख ६९.१, २५९.८ कलित = सज्जित ४९७.५ कवर < कवल = ग्राम २८४.९ कस्<कप् = कमना, परखना १७९.४ कमनी = कटि तक पहुंचने वाली एक प्रकार की चोली २८०.४, ३२९.२ कसौटी <कसवट्टिआ <कषपट्टिका ८३.५, 800.₹ कहानी < कहाणय < कथानक = प्रसंग या प्रस्ताव १६४.१ काइं<िकम् = क्या ५३८.९ काई = दर्पण का मोर्चा २१४.४ काउ<कआ+उ<कदापि ६९.४, ८६.५, २५२.७, ३२१९, ३८९.३, ५१९.१ काँच <कच्च = शीशा १३३.८, ३७४.३ काँचा < कच्च ≔ कच्चा २३१.३ काँजी <काञ्जिक = कोई रस जिसमें

उफान आ गया हो १५२.४

३७७.८, ४१६.६, ४४९.७

३५

काँट < कण्ट = काँटा १८८.९, ३०५.५,

काँठा <कण्ठ = कंठा. गले हा ए**क** आभरण ७९.५ कांडी <करण्डिका = कटहरा ५३८.२ काँथरी <कन्था <del>|</del> ची = गृदड़ों का बना हुआ विद्यावन १४३.४, २०७.२ काँदन = व्यक्ति-विशेष २२.३ काँदौ < कट्टम < कर्दम = कीचड् १४.७, ५१८.५ कांध्=कन्धे पर लेना ५८ ३, ५३०.२, ६३२.२ काँघ<स्कन्य १५०.७ काँधा = कन्धे पर की साज ५१३.५ काँवरि<कम्बल १२९.६ काँवरि<कम्विडी = बॉस की एक ऐसी फट्टी जिनसे लटका कर बोझा ढोया जाता है ३६२.७-८ काँवरू <कामरूप = असम का प्रसिद्ध स्थान ३६९३, ४४८.६, ४९८.६, 424.5 कागर<कागज [फ़ा०] १०.२, ३९८.२ काग<काक = कौआ /३५८.२ काछ्<कच्छप=कछुआ ५७५.६ काजर रानी = चावल-विशेष ५४४२ काटर=काटने वाला. विगईल २७३.६ काठ<काष्ठ १४४.६ काढ्<कड्ढ े कृष् = खींचना, निकालना ५१.२, ५२.२, ७४.३, १११.२, ११२.४, १५२.२, १५५.९, १८०.३, २००.१, २०७.९, २४६.३, २४९.५, २५८.४, ३४९.१, ३६२.३, ३७३.५, ४०६.२, ४०९.९, ४२४.४, ४५०.३, ४८५.५, ५८६.७, ६२८.६ काढा <कड्डिय <कृष्ट = निकाला **हुआ** १०४.७, ४६९.१ कानी < कर्त्तरि = कटार २०३.५ काथ <क्वाथ (?) = कत्था ५०१.९

कादर<कातर ४५७.६ कान्ह<कण्ह<कृष्ण ३४१.७ कापर<कप्पड़<कर्पट = वस्त्र २७६.१, ३०८.२, ३३१.८, ५८६.२, ५९७.५ कामना = पूर्व वंग का एक प्रान्त ४९८.६ कायर<कातर १५०.१

कारन<कारण = पीड़ा, वेदना ३६०.३ कारी<कालिमा ४५४.७

कारी<कालीय = कराइत सर्प २६५.३,  $\xi$ ४६.६

कािलि > कल्ल < कल्य = कल, आने वाला दिन, बीता हुआ दिन, ६०.५, १९७.३, १९८.१, १९८.९, ४०३.९, ४४७.३, ४९०.३, ४९३.९

कालिजर = मध्य भारत का स्थान-विशेष ५००.५

कालिद्री < कालिन्दी = यमुना ११४.६, ५९३.६,

काह< कथम् = क्या १४३.२, १४८.२, १६६.४, २०४.५ २१०.२,

काहु<कआ + हु<कदा + अपि = कभी भी ८२.९

किआह = किचित् कालापन लिए हुए छाल रंग का घोड़ा ४६.२

किंगरी<िकन्नरी = एक प्रकार की तंत्री १२६.१, १३९.७, १६७.३, १९४.७, २४४.५, ३०९.३, ३६१.३, ६०१.८

कित <िकत्त <कुत्र = कहाँ ृ२२.९,६०.५, ३१५.६

किरीरा<कीड़ा ५२.५, १५८.६, ३१७.२, ३१७.३, ⊹३१७.४

किल्रकिल = हिल्लोल ९४.५, १५५.**१,** ६३८.६

कुआर = आश्विन मास ३४७.१ कुईं<कुमुदिनी ६२.७, ३३२.४ कुकुहँ<कुङकुम = केसर ३७.२, ११४.१, ५४५.३

कुंजल∠कुञ्जर १७०.३, ६३४.१ कुजी =कुञ्चिका २३.४

कुडर<कुण्डल ११४.७, ११७.१

कुंडि = टोप ६३०.८

कुत = एक प्रकार का वर्छा ५१८.६ कुताहरु = वर्छे का फल ५२०.६

कुंद्<कुन्थ्≕[१] आलिंगन करना [२]

कराहना, सीत्कार करना ३३९.८ कुंद=[१] कृश, [२] पुष्प-विशेष ३७७.१ कुद = खराद १११.२ कुदन = खरा सोना ४६८.१, ४७९.१ कुदेरा <कुंदआर <कुंद्दकार = कुंदीगर ११२.१, ४८१.१

कुंभकरन = रावण-म्प्राता २६५.९ कुंभलनेर≕चित्तौर के पास का एक स्थान

५०१.१, ५८४.१, ६४५.६ कुँभिलाय् <कुड्मलाय्=कुम्हलाना ५९१.**२** कुँव = कूप ४३०.६

कुंवर वेरास चचावल-विशेष ५४४.४ कुच-मंडन चकुचों को विभूषित करने वाले आभरण ६२०.४

कुवानी < कुवाणिअ < कुवाणिज्ज=कुवा-णिज्य ७५.४

कुबुज<कुब्ज = कुबड़ा ३८८.६ कुमाइच<कूमिका=एक प्रकार की तंत्री ५२७.४

कूमाऊँ<कूर्माचल ≕उत्तर प्रदेश का एक पर्वतीय प्रान्त ४९८.७

नुर<नुल ३७४.७

कुरंग = लाख के रंग का घोड़ा ४६.३ कुरकुटा  $\leq$  कूट+ कुटित = वह उबला हुआ चावल जो ऐंठ गया हो १२९.७, १३२.७, २९३.६, ३०३.५, ३०४.४

कुररी ≕पक्षि-विशेष १३५.७ कुरुआर<कुल्ल <del>|</del> आर<कूर्द+जाल≕कूद-

फाँद ७१.३, ४२९.६ कुरुँभ<कूर्म ४०.२, ४५.९, २४१.७, २६५.६, ४९५.३, ४९७.९, ५१४.७ कुरुर्<कुरुल्[दे०]=कूजन करना ३४७.६ क्रल [दे०] = कूजन करना ३३.६, ३१६.७, ३३९.८ कुरेर<कल्लोल (?) = कीड़ा १८४.७ कुसस्थल दीप<कुश [स्थल] द्वीप २५.७ कुसुम = [१] पुष्प, [२] कुसुम का पुष्प ४.७७६ कुहुँक = कूक भरना, वेदनापूर्ण स्वर निकालना ५८८.९ क्रूंज<कुंच<क्रौञ्च १११.१, १८१.७, ५४१.३ कूँजी<कुञ्चिका ६२४.६ कूँजा < क्बुजक = पृष्प-विशेष ३७७.४ कूच<कुच<कौञ्च १३५.७ कूरी < कूट = चौगान के छूहे जिनके बीच से गेंद निकालनी होती है ६२८.४ कूरा <क्ड<क्ट=डेरी १९६.६, २०१.१, २३५.१ केंचुकी ≪कञ्चुकी = चोली,केंचुल ३८.६, ११३.३, ११५.३ केत <िकयत् = कितना ३३.३, ३७७.८ ५७९.५, ५८९.४, ६०९.४ केत <केतकी १२५.६, २३४.२,५६१.२ केतुकी = चावल-विशेष ५४४.७ केरा<केल<कदलि≕केला∙७१.२, ११८.२ केला<केल=कदलि ५७.९ केंव = जल-पक्षी-विशेष ५४१.६ केवरा < केतक = केवड़ा पुष्प ३५.२, ३६.४, २३६.४, २७४.४, ३०५.५ केवा < केअअ < केतक=केतकी पुष्प ३७२.६, ४३८.१, ५७०.१, ६१७.७ केवाँछ < कपिकच्छु = एक प्रकार की

रोएँदार फली १६८.२

केवार≪कवाड≕कपाट ४१.८, १६४.५, २१७.६, ५५३.१ केसर = पुष्परेणु, किञ्जल्क ११४.१ केह<कीदृश = कैसा ३६३.४ केहरि = केसरिन् ५५.७,११६.१,२५०.६, ४४२.७, ४६७.५ कैथ < कइत्थ = कपित्थ ⋅४३६.२ कोइल<कोकिल २९.५, ३५७.५ कोई < कुमुदिनी ५४.४, १२३.२, २४८.२, कोंप <कुंपल <कुड्म [ल] = नया पत्ता ६२.५, २०१.९, ४२३.५, ४७८.२, 488.6 कोंपर = पान विशेष ५६२.२, ५६४.५ कोंवर<कोमल २८४.३, ४६८.३, ५४३.४ कोकाबेरी = कुमुदिनी-लता तथा फल ¥39.8 कोकाह = सफ़ेद रंग का घोड़ा ४६.३ कोट = परकोटा ३०.६, ७३.१, १६०.५, ५२५.७, ५२९.८ कोटवार<कोट्टपाल=कोट का रक्षक ४१.३, २१५.३ कोटी < कोडिअ < कोटिक = निकृष्टतम, पिशुन, चुगुलखोर ८७.६ कोठा <कोट्ठ <कोष्ठ = आवास ४३९.१ कोड<कोड्ड [दे०]=कौतुक, कुतूहल, कौतुक, **३.६, ३९.४, ५२.१, १८९.७, ३३२.९,** ४३२.९, ५५४.५, ५५७.५ कोर = पलकों की संधि १७३.१ कोर<कोड<कोड=गोद ३९८.४ कोराहर<कोलाहल २९.७, ४३२.४ कोरव <कोलम्ब = बाँस ३५६.७ कोह = कोध २१८.८, २४३.१, २६१.२, ५३८.६, कोहाय् < ऋघ् = ऋघ करना ५५९.९ कौकुत <कौतुक ५७१.१

कौड़िआ=जलपक्षी-विशेष १४३.९,२९३.८, ४०१.६ कौड़ी < कपर्दिका ६०९.५ कौसीस < कपिशीर्ष = [परकोटे में बने हुए] कँगूरे ५२५.७ खंड् = तोड़ना, मोड़ना, ६४१.२ खंड=मंजिल ४०.५ खंड=खांड २८४.५ खँडचिला<चावल = विशेष ५४४.६ खंडर = एक प्रकार की मिठाई २८४.५ खँडवानी <खण्ड + पानीय = खाँड घोला हुआ पानी ३४.८, २८५.१, ३२८.२, ५६५.१, ५४९.७ खँडुई < खण्डवती = एक प्रकार का शकर-पाला २८४.५, ५४९.६ संघा <स्कन्धावार=मैनिक छावनी ४०४.६ खंभ<स्कम्भ = खंभा ३६.५, १६४.६, २८२.४, ४०२.९, ६०९.१ खँभार [<खम्ब=चलना, हिलना]= हलचल, व्यथा ५९०.२ खजहजा<खजेहजा<खाद्य+भ्रज्य=प्रकृत रूप में खाने और भूनकर खाने वाले पदार्थ २८.६, ३४.७, ५४६.५, ५५३.५ खजूरी < खर्जूरिका=खजूर का वृक्ष २८.९ खटवाट< खट्टावट्ट< खट्वा-वृत्ति = खाट पर पड़ने की प्रवृत्ति ४०३.३ खदंगी<[फ़ा०] = एक प्रकार का लंबा तीर ४९९.३ खप्पर<कर्पर=नारियल का खोपड़ा, भिक्षापात्र १२६.७, २१९.३, २६३.९, ३६१.७, ६०६.३ स्वर = रूखा-सूखा, परुष १४.७, २६८.९ खरग<खड्ग १०५.१ खरवान = [१] खरावर्ण, [२] पक्षि-विशेष ३५८.२ खरभरा<खलमलिय[दे०]=क्षुब्ध२१७.४

खरवार<खल्लवार = खाल के बने अथवा उससे मड़े हुए पेटक ३८५.४ खरिहान<खाद्याधान=(?) १३३.३ खस्[दे०]=खसकना, गिरना ३९५.१, ४९७.६, ५०५.६, ६३५.७ खसिया≕खस जाति के निवास का हिमालय का पर्वतीय प्रान्त ४९८.७, ५२५.१ खाँग्<कम पड़ना, पूरा न उतरना १२०.७, १४१.१, १४९.५, २६८.६, ३२०.९, ३३१.६, ४५५.२, ४५६.४, ५०४.१, ५३५.३, ५६७.७ खाँच् < कृप् (?) = खीचना १४२.९ लांड़ < खण्ड = शक्कर ४६५.६, ४८५.४ खांड<खांडा<खड्ड<खड्ग १३.३ १००.५, २६८.५ खांभ<खंभ<स्कम्भ=खंभा २.९, १९.५, ११२.२, ११४.५, ११८.२, २७५.६, ३६२.४ खाझ<खज्ज<खर्ज **=** वृक्ष-विशेष ४३६. खाट्<खट्वा = चारपाई ६४९.२ खाघ<खादक=खाने वाला ७८.५ खाधू<खादुक [दे०] = उत्पीड़क ७२.५, ७८.३, १७२.५९ खानि = कोष २६२.८ खार<क्षार १८.४, १५०.८ खिखिद<किष्किन्ध २.१, १९.४ खिताब<खिताब [अ०] = पदवी १२.३ खिन<क्षण ९७.३, ११०.६ खिरनी <क्षीरिणी = फल-विशेष ८.३ खिरसा≔दूध से बना हुआ एक मीठा व्यंजन ५४९.४ खिरौर<खीरवट्टय<क्षीर-वर्त्तक=दूध का लड्डू १०९.२, ५८६.१ खिरौरी<खदिर-वटी ≕कत्थे की टिकिया ३९.२ स्तीन<क्षीण ९०.८, १०५.१, ११६.रे,

१८२.९, २५४.६, २९६.९, ४३०.२, ४६३.२, ४६४.२, ४६६.५, ४६७.५, ४७६.१, ६५३.२ खीर<क्षीर=४३.१, ११४.२, १५०.८, १५१.१, ४६५.६, ४६६.७, ४८५.४ खीरा<क्षीरक (?) ४३६.४ खीरोदक <क्षीरोदक = दूधिए रंग का एक वस्त्र ३२९.३ खीह < खीव < क्षीव । क्षीव=उन्मत्त, प्रमत्त 29.8 खुंभी < कुकुरमुत्ते के आकार का एक कर्णाभरण ३८.२, ११०.५ खुँटिला=कान का आभरण-विशेष २९७.७ खुमरिहा=ख़ुमार या नशा उतरने के समय की हल्की थकान-वाला व्यक्ति ३२०.२ खुरहुरी<खुद्दहुल्ली<क्षुद्रफुल्ली (?) २८.४७ ५५०.१ खुरुक<खुडुक्का [दे०]=खटका, ५८.८, 63.6 खूँट<छोर ११०.४ खूँट<खुंटी<खुंट[दे०]=कर्णाभरण विशेष ११०.४, २९७.७, ४७९.७ खूँद्<स्कुन्द्=पैरों से रौंदना, कुचलना, २१४.७, ५७५.७, ५७९.५ खूँझा <खुज्जाय <कुब्ज ≕कुबड़ा,टेढ़ा-मेढ़ा ४३६.९ खेम<क्षेम ६३.७, १४९.१ खेल् = कीड़ा या कौतुकपूर्वक आना या जाना १२७.९, १३४.५, १४०.३, १४६.५, १७६.५, १९३.३, १९४.६,

२१७.७, २१८.२, २२२.७, २४४.६,

खेव्<िखव्<िधप्=[नाव को ] चलाना

१४९.२, १५०.३, २०२.२, ३८७.५,

४८४.५, ६०३.१

खेल<केलि ३१७.६

३९३.५

खेवक≕नाव को खेने वाला १९.९, २०.१, १५७.७ खेवरा < खवग + डा < क्षपक=तपस्वी जैन मुनि ३०.८ खेवा<क्षेप्य=जो खेया जाए २०.१,१५७.७ खेवा <क्षेपण=खेया जाना ३९१.१ खेह [दे०]=शुल, मिट्टी १२६.३, १२९.३, ४५७.९, ५३१.९, ५४१.४, ५८२.५, ६०२.५ खैर<खइर<खदिर = कत्था ३०८.८ खोंचा = गड़ाने या चुभाने वाली लकड़ी ६९.८, ७१.४ खोंपा = बालों का जुड़ा ६१.१ खोज<चरण-चिह्ण ११७.३, ४०.३ खोटा <खोड [दे०]=दोषयुक्त, दुप्ट ३९६.४ स्रोरा<सोरय [दे०]=कटोरा २८३.३, २९०.३ खोह = खाई, कन्दरा ४०.३, १३६.५ गंजन=अपमान, तिरस्कार, कप्ट ९८.३, ३१२.९ गॅठिछोरा = उचक्का ३९.८ गंडा<गण्डक=चार चार की गणना ४२५.९, ६०४.१ गंधी <गन्धिक = सुवासिक, सुवासयुक्त ९६.७ गंध्रप<गन्धर्व ५९.८ गँवाव् = खो देना १४४.२ गगन = आकाश, शिवलोक ५०.४ गच [फ़ा०] = सुर्खी के चूने से पक्की की हुई छत या ,फ़र्श गज झाँप≕हाथी-घोड़ों की झूल ५१२.८ गजपति = वह राजा जिसकी गज-सेना प्रमुख रूप से बलवती हो २६.६, १४०.२ गजबेल≕एक प्रकार का लोहा ६३१.४ गजर<गज्ज+ड=गर्जना, प्रहर-प्रहर पर पड़ने वाली घड़ियाल पर की अनवरत

चोट ४२.७ गड़ = दो फलों वाला एक भाला जो हाथियों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयुक्त होता है ५१७.७ गड़<गर्त=गड्ढा ५८०.२, ६४२.४ गड़हन = चावल-विशेष ५४४.६ गड़्ुआ∠ गड्डूक । गडुक≕टोटी लगा हुआ एक प्रकार का जलपात्र २८३.४ गड़ौना = एक प्रकार का पान ३० गढ़पति = वह राजा जिसको प्रमुख रूप से गढ़-बल प्राप्त हो १२०.६ गढ़भंजन = तोप-विशेष ५०७.७ गथ<ग्रथ = पूँजी ३८.८, ३९.८ गयंद<गजेन्द्र=बड़ा हाथी ४२९.७ ४४३.६, ४६३.३, ४९७.५, ५१४.२, ५१७.२, ६१८.७ गर्<गल्=गलना, ३११.८ गर<गल=गला १७४.५ गरगज = ऊँचाई पर से तोपें चलाने के लिए निर्मित टीला ५२५.२, ५२६.६, ५३०.७ गरास<ग्रास ५४५.२ गरिआर≪गलिअ∔डा≪गलिका≕दुर्विनीत, अड़ियल १५७.२ गरुअ<गुरु १३.७, १५७.३, ५१७.२, 499.8

गरुई<गुर्वी ३९९.५, ६४०.६

गरुर<गरुड २६४.९, ५२४.५

440.2

५५५.६

गरेठा<गरिष्ठ = [शीरे से] लथ-पथ

गरेर्=चारों ओर से घेरना ५२४.८

गलगाज्<गलगर्ज्=गड़गड़ाना ५०५.४,

गलसुई<गलसूचिका≕गालों के नीचे लगाई जाने वाली तकिया २९१.६

५०१.४ गवालियर ५००.४ गवेंजा <गव्व + एज ≕ गर्व का झोंका, गर्वीक्ति १४८.१ गवेंसी<गवेषिन्=खोज करने वाला ४०५.७ गह<ग्रह्=लेना १९६.३ गह=आनंद ४३२.२, ५२७.४ गहन<ग्रहण ६७.४, ८९.१, ५८८.३ गहना < गहणय [दे०] = आभूषण ११०.९ गहना<गहण [दे०]=बंधक ११०.९, ४६०.९ गहवरा<गह-्म-वृत्त=हर्ष से आवृत्त, भावाकुल २१३.१, ३७८.२ गहीली <गहिल्ली < ग्रस्ता २५०.५, ३०२.९ गाँग<गंगा १५.९, १००.६, ३७४.४ गाँगगति=गंगा में डूब कर शरीर-त्याग करने की प्रथा १२७.६ गाँठि<ग्रन्थि २८१.९, ६५०.५ गाँथ्<ग्रथ्=गूथना १३५.३ गाँधी < गन्धिक = गंधी ३९.२ गाज्<गज्ज<गर्ज् = गर्जन करना ४१.५, १९६.७, २७७.१, ३५५.२ ३८८.३, ४२२.१, ४४४.३, ४४९.३, ५१७.१, ५१८.४, ५२१.६, ५२६.३, ५३४.१, ६२५.४, ६४६.१ गाज<गज्ज<गर्ज=बिजली, वज्र ०३.१, २६८.१, ५२६.५, ५८०.९, ६३०.४ गाजन<गर्जन ६१४.३ गाजना < ग़ज़ना = देश-विशेष ४२६.९ गाड़<गड्ड≤गर्त्त = गड्ढा ५७९.५ गाढ़<कठिन ६८.७ गादुर<गीदड़ १३५.५ गानी<गणिन् = गजों का नायक, प्रमुख ४९७.७

गवन<गमन ११८.१, १२१.१, २८१.७,

गाभ<गव्भ<गर्भ=वृक्ष के तने के भीतर की लकड़ी ४८२.२ गारि<गालि=अपगव्द २६१.२ गारुरी<गारुडिक≕मंत्र-शास्त्रज्ञ १२०.२ ४६९.८ गारौ<गारव<गौरव ३४४.८, ६५३.५ गाह् = ढूँढना, टोह लगाना, अनुभव करना 844.8 गिद्ध २६४.९ गिय<ग्रीवा ७२.३,९७.७,९९.७,१४३.४, २८६.२, ४६२.२, ५०७.६, ५६५.३ गिरही<गृहिन् ३७१.३ गिव<ग्रीवा ८०.४, १३३.४ गीव<ग्रीवा ७७.६, ९१.४, १११.१, २४०.३, २४४.३, ४४२.४, ४५३.८, ४५५.६, ४६७.२, ६१८.७ गुंजर् = गुंजार, करना गर्जन करना ४१.६ गुंजा = घुँघुची ३५.४ गुड़रू<पक्षि-विशेष २९.४, ५४१.४ गुदर<गुज़र [फ़ा०] = पेशी १२८.७, 288.8 गुन्<गुणय्=गिनना, मनन करना, ७७.८, २४८.१, ३६६.१ गुन<गुण=[१] अच्छाई, [२] रस्सी ५४०.७ गुनना <गुणन≕आकलन, विचार करना गुर<गुरु = गुरु लखाव, गूढ़युक्ति २९२.६ गुरवरी = मीठी वड़ी ५४९.३ गुरुज<गुर्ज [फ़ा०] = एक प्रकार की गदा ६३६.७ गुर्र<गुर्र [अ०] ≕लाख के रंग का घोड़ा

गुलाल = [१]गुलाल चूर्ण,[२]गुल्लालः

गुवा < गुवाक = एक प्रकार की सुपारी

४६.३

२८.८

फूल ३७७.४

गूँग<मूक (?) ५८५.५ गूॅज्<गुञ्ज् = गुंजार करना, गर्जन कर**ना** गूंड्<गुण्ड् = आच्छादित करना ५१४.४ गूद<गूद: [फ़ा०] = मज्जा २६२.८ गेंडुआ <गेंदुअ <कन्दुक = गोल तिकया २९१.६ गेंद≪कन्दुक २९८.६, ३१७.५, ४**८०.३** गोइ<चौगान की गेंद [तुल० गोय ( दे०) = गूलर का फल] ६२६.४, ६२८.१ गोट < गोल २२०.५, ४८३.६, ५२५.४ गोटिका < गुटिका = गोली २१७.१ गोटी < गुटिका = गोली ५५८.६ गोटेका <गोटिका <गुटिका=पोली २१७.₹ गोत उचार<गोत्रोच्चार २८६.१ गोद<कोड = अंक ३१७.५ गोपीचंद = बगाल के एक राजा जो योगी हो गए थे १३०.६, १६०.२, १९३.६, ३४१.६, ३६२.१ गोपीता < गोप + प्रीता=गोप-प्रिया १०२.७ गोरखनाथ=प्रसिद्धयोगी १६०.३, १८२.२, ३०३.९ गोसाई <गोस्वामी = स्वामी ८.२, २२९.**२** २८७.२ गोहन = साथ १८३.९, १८५.१, २०३.४, २७७.२, ४१०.७, ५१५.४, ६३९.२, ६५०.२ गोहराव्=गोहारी करना, उच्च स्वर **से** पुकारना ३७२.२ गोहार / गोहारी<गो+हक्कार<गो+ आकार = गाय की पुकार, सहायता के · लिए किसी त्रस्त की पुकार २६४.**४,** ३६९.६, ४५३.७, ५३०.३, ६२६.२ गोहॅ<गोधूम ३८०.३ गौन = हरिण-विशेष ५४१.२ गौर<ग़ोर = देश-विशेष ४२६.९

गौरवा = गौरैया पक्षी ३५८५ गौड़ी = गौड़ क्षत्रिय स्त्री १८५.२ घडरी । घौरी<घओद<घृतोद = केले की फलियो का गुच्छा ३४.५, १८७.७ घग्<घृष्=घिसना ४२२.९ घट = हृदय, शरीर ५०.५, ४०७.७ घट्ट = आहत करना २२४.९ घनतारा<घनताल = वाद्य-विशेष ५२७.७ घमोर्ड<घमई|दे० | = गृण-विशेष ३६८.२ घरिआर = घिया वजाने वाला घंटा

घरिआरी == घडियाल बजाने वाला ४२.२ घरी < घडिआ < घटि =[१] घडी भर का समय |२| घरिया २१७, ३४.९, ३५७४, ४३०७, ६२५१ घाटी = सकीर्ण मार्ग, उत्तरण के उपयुक्त

घाटा = सकाण सान. उत्तरण के उपयुक्त स्थल २९५७, ५२२,३, ५३६,३, ६५१,६

घानि<घाण = गुगध ६८.९

**घाल्**<घल्ल [वं०]=डालना, फेकना ९०१, १७९७, २०४९, २३२५, ३७३,६, ३७६६, ५३४९, ५६५३, ५०५,३, ५९८४, ६१५,५

**घा**उ । घाय<घात =घाव २३.६, ११९२, २२३८, ४०२.१, ४१६.९, ६३६३

धाय दे० घाउं

घालि < घरल (१) = घेलुवा १४७३. ४६४३, ५१३७

४६४३, ५१३ ३ **घिरिन परेवा**< पूर्ण पाराधत = पूमना

या लोटना कवतर १६८.३, ३५३८ **घिर्तको**डो=चावल-विशेष ५४४.४ **घीउ**<पूत = ४८५४ **घुन**<चुण = कीट-विशेष १५८.९ **घुर्**<पण = पमना २९.३, ४८१३

पूर्म ्वर्ण = दुमना १०८.४

घ्षट<अवगुण्डन ६१७.२

घ्व्<घुम्म<घूण्ं = घूमना ४५.१

घूम्<घूण्ं = चकाकार फिरना.
१०३.२

घेवर्=लेप करना, पोतना १९२.८,
५०३.६,५१३.८,५३१.८

घोर=भयानक ४२५.४

घोर<घोटक=घोडा ६३७.६

घौरी=दे० 'घउरी'
चउरा<चउरय<चत्वरव=चवूनरा३६.४

चंग=एक प्रकार की डफ ५२७.५

चंडोल<चउडोल<चतुर्दोल=एक प्रकार की पालकी ४२२.३,६२२.१

चदन=चन्दन चीर, चंदनीटा ३२७.३,५४.१

चंदन चीर = चॅदनौटा, संदली रंग का रेशमी वस्त्र १६८.३, २९६.१, ३३५२

चंदनौटा <चन्दन पट्ट = मंदली रंग का रेशमी वस्त्र ३२९.३ चंदेरी = स्थान-विशेष ५००.३ चंदोबा <चदाअव <चन्द्रातप-क = चंदवा २९१.४

चंप् < [दे०] = दबाना ४१.३ चंपा < चम्पक ५०५.१ चपानेरि = स्थान विशेष ५००.३ चक < चक्क < चक्क = भूमिखड ३८१.१ चकचून < चकचूणं = चक्की में पीस कर किया गया चूणं ३०८.८

चकमक = एक प्रकार का पत्थर जिस की सहायता से आग बनाई जाती थी ५२०.८ चकवा-चकई = चकवाक-चकवाकी ३०३.५ ५४१.६

चकाबृह<चकव्यृह् २९४.१ चकोरी=चक्रवाकी (?) २३४६ चक्कवै<चक्रवड<चक्रपति=चक्रवर्ती २६.८, ४६१.८, ४८९.४ चक=अस्त्र-विशेष १२६.४ चख । चखु<चक्षु ३२.७, १९५.८, ३३८.७

चतुरसम < चतुःसम=चंदन, अगुरु, केसर और कस्तूरी का सम भाग में लेप २७६.४, ३२३.७. ३३२.३

चतुर्दम विद्या <चतुर्दश विद्या : ४ वेद ;-६ वेदाङ्ग -ो-पुराण -| मीमासा -;- न्याय -| धर्मशास्त्र ४४६.९

चमक्<चमत्क्च=दीष्त होना १०७.८, ११०.२

चमेली < चम्पक मिल्लिका ३७७२ चरक = मत्स्य-विशेष ५४२४ चरच् < चर्च् = अध्ययन करना, मन मे गुनना १२०.३, १७३.१

चरज = पीज-विदेष ५४१.५ चरपर २८ चर्चरक (१) — वदमिष्याव

चरपट < चपंटक (?) = बहुमिथ्यावादी ३९.८

चह<वाच्छ्(?) = चाहना ८४.५ चाउ<चाप=उमग १६३.८

चॉचर <्चच्चरी < चर्चरी = वसत का एक गीत १८९.७, ३३५.६, ३५२५. ५३१.४,1 ५३५ ६

चाँटा = चीटी १५१, १५६६, १७४,३, ३५३,६

चांड़ < चण्ड = उग्र ४६.४ चांप् < चंप  $[ \hat{\mathbf{c}} \circ ] =$  दबाना ६९२. ३९९६

चाँप < चम्पक = गुग्प-विशेष ३३३२ चाक < चक्क < चक्र = चक्का ४२५. १११.४, १५५.६,३३७.४

चाल् < चक्त  $[ \hat{\sigma} \circ ] =$  स्वाद लेना १०६.५, १५४.९, ३१९.३

चाट् < चट्ट [दे०] = चाटना २२०.३ चाड < चड्ड [दे०] = चाना ३५०.३ चाड़<चाडु<चाटु=प्रिय वाक्य,खुशामद
११३.२, ३०१.३, ३२५.५
चात्रिक = चातक २९२.४
चार = चलन २९२.२
चाल्ट = मत्स्य-विशेष' ५४२.४
चाट्ट = देखना १४५३, ४३८.९
चाह्ट = [कुशल] समाचार ३६१.२
चाह्ट = अपेटा १६.५, ४५५
चिता < चितय < चित्तक = चित्तन करने
वाला ४४६२, ४४९.३
चिकया < चिक्क = वस्त्र-विशेष ३२९.४

चितउर = चिनौर ३७७.९ चितरोष = पीक्ष-विद्येष ३५८.४ चितरा-<चित्रकार ४७८.१ चित्तरसारी <ित्रशालिका=चित्र सज्जित गृह २८२.२ चितगी = चिनगारी ३६३.५

चिरकुट < चिर +कुट्ट < चिर +कु<mark>ट्टत</mark> ≕फटकर चिथड़ा हुआ वस्त्र २७६ **७** चिललाय् ≕चीत्कार करना ९७.६

चिहुर < चिकुर ≕ केश ६७ ७ चिहुट् = चिपकना ३१७ १ चीनळ ≕ हरिण-विशेष ५८१ २ चीर ≕ बस्त्र-विशेष ३२९ ४, ३३२.**१** चुअ् < य्चुत् = चपकना ८७.७, ८८.२,

चुआव् <च्यावय् = टपकता २४९.२ चुक्क = नीवृ और नारंगी के रसों से तैयार की गई एक प्रकार की खटाई ५४८३

चुरु<चुलुअ < चुलुर् = चुल्लू ५९६५ चुहचुही = पीज-विरोप २९.२ चूना <चुण्ण <चुणं २८९.४, ३०८.९, २२१३, ४३७७, ५०१.९, ५८२.५, ५८३६

चृपि = चुप्पे ५८० १

234 3, 329.4

चूर्<चूरय्<चूर्णय्≔घंड-खंड करना, तोडना ७०.१, १३३.४, १८७.५, २०१.१, ३२७.४, ३८१.२, ३९९.७ ४०५ ९, ४३२ ९, ४३६.१, ५३२.३ ६५१.९

६५१.९
चूर <चूर्ण ४११, ३८७.४, ४८६.७
चूर <चूर्ण ४११, ३८७.४, ४८६.७
चूरा <च्ड = [दे०] पैरों का बलय
११८.६, २९६.६, २९९.८
चेटक = जाद्ग ३८.८, ३९.६
चेना = एक प्रकार का कर्ष्र ४.१
चेर <चेड <चेट = मेवक २०.८
चेरी <चेडआ <चेटका = दामी ९१.७,
३०४.४, ३५७.७, ३६१.५, ३८५.३,
५९९.६, ६०१.१, ६१८.४, ६४०.६
चेला <चेड <चेट = शिष्य, भृत्य, १८.४,
८२.६, १२५.६, १३९.४, १४७.८,
१६५१, १७८५, १९३.३, २१६.६,
२३६.३, २४२.३, २५७६, २५८.१,
२९३.३, ३०३.७, ३३१२

चेल्हवॉम ≕पक्षि-विशेष ३५८.१ चोच < चञ्च २२३.६, ६४३.६ चोस < चोक्ष < चौक्ष = मृदर, निर्मल, ४६३.८

६०५.६

चोप = स्निग्धना, उमग २०१.८ चोप < चुप्प [दे०] = स्निग्ध ३२३.७ चोल = कञ्चुकी, चोली १८५.७ चोवा = भग्के द्वारा तैयार किया गया एक सुगधित द्वव ४४.८. १३०.३, १८४.७, २९०.५. ३१६.८. ४३५.२ चोवा < चोयग = त्वचा. त्वाल ४३५.२ चौक < चउक्क < चनुष्क = मामने के मीचे-ऊपर के चार दॉन १०७.१,

चौगान = मध्यय्ग का एक प्रसिद्ध खेल

564 8. 833.3

६२६.६, ६२८.३

चौंदंत = शतरंज के खेल की वह चाल जिसमें दोनों पक्षों के दो हाथी आमने सामने आ जाते हैं ५६७.८ चौदह गुन [तुल० 'चतुर्दस विद्या' ऊपर] २६९.२

चौपारी <चउप्पल्ली <चतुःपल्ली == चौपाल, चौकोर भवन ३६.५, ४४.५, २८९.३

चौदारा <च उच्चारअ <चतुर्द्वारक ३३७.४

चौरामी ≕घटियों या घुँघमओं की एक माला जो घोड़े के गले में पहनाई जाती है ५१३.५

चौरामी मिद्ध २६४.८

छंद<छच ९७.३, ३०६.३, ३१०.१, ४४८.९, ४५२.७

छठि<पष्ठी ५२.१

छतिवन < छत्रवत् ≕ छाजन [मे रहने] वाला ५९२.३

छप < छिप् < क्षिप् = छिपना छिपाना २९२.१, २९५.२, ३०२.२

छपा<क्षिप्त ≕िष्ठपा हुआ २११.२ छप्पर<छद+पट≕पित्तयों या फूम की छाजन ३५६.६

छर<छल २४०.७, ५८४.२, ५८४.३, ६२१.७,

छरहटा<छलहट्ट≈छल-छ**द्म** की  $हा^{\Sigma}$ ३२.५

छहराय < छिटकना ३१८.५ छाएल ≕एक प्रकार के छपे वस्त्र ३२९.२ छाह < छाया ५०.१, २८८.४ छागर < छगल ≕ वकरा ५४१.१ छाछ ≕ मट्ठा ४५९.४ छाज्<छज् [दे०] = शोभा देना १.८ ६.१, १३.२, ८४.४, ९७.१, ९९.१, १७६.२, २४०.६, २६५.८, ३००.१, ३०६.१,३५६.७, ४७७.६, ४८०.१, ६०७.८

छाजन < छादन ३५६.१

छान < छत्त < छत्र ४७.४, ११५.९, १३१.८, ५००.९, ५५३.६, ५५८.७, ५९४.१, ६०१.६, ६०६.६, ६१२ २, ६३८.४

छाता<छत्तअ<छत्रक = छत्ता १५४.१ छान्हि<छादन = छप्पर ३५६.८ छार<क्षार = राख, धूल ३.९, १३०.२, १६६.२, २२९.३, २५९.३, २८७.७, ३४८.९, ३६५.३, ३५२.७, ४२७.७,

५८२.६, ६५०.७, ६५१.४ छाला<खल्ला=चर्म १६७.१, २०७.३,

४९२.६, ५०९.२, ५११.८, ५३५.९,

३६१.६, ५५०.७, ६०६.६ छाव्<छादय्=आच्छादित करना ३९१.३ छावा<छाव<गाव==वच्चा २०७.६

छिताई = देवगिरि के अलाउद्दीन कालीन शासक रामदेव की कन्या ४९२.१, ४९३.७

छिरिआव् = छिटकाना ६२३.६
छीज्<क्षी = क्षीण होना ३९८.३
छीज<िक्षया = क्षित ३२०.६
छीप<िछिप्प<िक्षप्र = शोध्र ५८७.७
छीपक<िछम्पक = छापदार ६२.१
छीपो<िछपय<िछम्पक = कपड़ा छापन

छीर<क्षीर≔दूघ ६४४.८ छुद्रघंट<क्षुद्रघण्टिका≕कटि मेखला ६४१.६

छुद्रावलि <क्षद्रावलि = क्षद्रघटिका २९६.६ छुव् <छिव् <स्पृश् ⇒ छुना १६१.७ छूंछ < छुच्छ < तुच्छ = खाली ६७.२, ७५.७, ७६.४, १७६.१, २१९.६, २२५.८, ४१७.६, ४३०.७, ४३६.६, ५४६.८, ५५१.९, ६२५.१ छेंक् = घेरना, रोकना ७५.६, २४४.१ छोटी < छोडि [दे०] = लघु ४६६.२ छोत = कृपा ५२८.६ जउँन < यमुना १५.९, ४२८.४ जगम = एक ग्रैव मप्रदाय ३०.७, ३६०.७ जंत्र < यंत्र = वाद्य-यंत्र ५२७.३ जंत्र कमान = लोहे के धनुप जो चरखों की महायता में खीच कर चलाए जाते

ये ४९९.३ जंबू दीप < जम्बूढीप २५.६ जभीर < जंबीर = एक प्रकार का नीबू ४३६.४

जगदेउ < जगदेव = जगहेव परमार जो गर्जरेश सिद्धराज का सामंत था और अपने समय का प्रसिद्ध वीर था ३४.४, ६११.३

जजमान<यजमान=यज्ञ कराने वाला, पुण्यात्मा ७७.२

जजा = हम्मीरदेव का एक प्रमुख सामत जिसने हम्मीर की ओर से अलाउद्दीन से लड़ने हुए प्राण-विसर्जन किए थे ६११३

जन्<यावन् = जितना २६२.४ जनसन = जिस क्षण ३२४.५ जनेऊ<जण्णोवर्डय<यज्ञोपवीत ७९.७ जस<जन्म ५९१.६ जसकातर<जमकाति <यम कर्निर = यम

की कटार १६१.२,६२९.७,६३१.५ जमवार < यमद्वार = मृत्यु ३०१.४ जमाव् < जन्मापय् = जन्माना ४०८.४ जरम् < जन्म = जीवन ४४४,६०.९, ३५.५,९८७,१४४.१,२५७.३,

२८६.४, २८७.८, ३०१.३., ३४९.७, ३५६.३, ३६८.६, ५८९.९, ६०७.२, जरी<जट+इका=जड़ २५६.२ जल कुक्टी = जलपक्षी-विशेष ५४१.५ जवास < यवास ३४६.६ जसोवै < यशोवती = बादल की माता ६१३.१ जहिआ <यदा = जब ३९३.२ जाउरि = चावल की नमकीन खीर २८४.७, ५५०.९ जाँवत <यावत् = जितना ५.२, ४८.४, ४९.९, ६६.६, १२०.२, १८३.३, २७५.७, ४५७.४, ४५८.६, ५४६.५, जाँत < जंत < यंत्र = चक्की १४९.४ जाखिनी < यक्षिणी ४४ ३.६, ४५०.३ जाजा = हम्मीर का एक प्रमख सामंत जिसने उसके पक्ष में अलाउद्दीन से लड़ते हुए प्रोंग दिए थे ६३४.४ जाड़ < जाडच = जड़ता, ठंडक से उत्पन्न ठिठरन ३५०.१, ३५१.३ जाति<जाति ७६.६ जाम् < जम्मम् < जन्= उत्पन्न होना ५२.५, ५६१.९ जाम् < यम् = जम जाना, गाढ़ा होना १५२.३ जायफर<जातीफल २८.८ जार्<ज्वालय् = जलाना २३०.७ जार< जाल ७०.७ जाही < जानी = पुष्प-विशेष ३७७.५ जिय < जीव १४५.१, ३५६.३ जिअन < जिअनि = जीवन, जीविका

३.५, ४९२.७

जीह<जिह्वा ४१.६

जियवधा = जीव-वध करने वाला ५७८.१

जीभ < जिल्ला ८७.६, ५०६.६

जीरामारी = चावल-विशेष ५४४.३

जुआ < द्यूत ९१.१ जुगुति <युक्ति २१८.६ जुझार∙<युद्धालु=युद्ध के लिए तत्पर २२.४ जुड़ाय् = शीतल होना १५९.३ जुर्≪युज्≕इकट्ठा होना २६०.१ जुलकराँ < जूत्करनैन = सिकंदर की एक उपाधि १३.५ जूझ् <युध् =युद्ध करना, लड़ मरना १०९.५, ४४५.४ जूझ < जुज्झ = युद्ध १९८.५, २४२.२ जुड़ = ठंडा ११२.३, ६४९.९ जूड़ <युज् (?) = जुटना, इकट्ठा होना ५७५.१ जुनागढ़ = स्थान-विशेष ५००.३ जूरी ≪जुड़िअ∫दे०] = जुड़ी हुई ५६२.४ जूरा < जूट = वालों का जुड़ा ६१५.३ जूह < यूथ ५११.२, ५१६.७, ६१४.२ जूही < यूथिका = पुष्प विशेष ३७७.५ जेंव् <िजम् = जीमना, भोजन करना ५७.७, १२३.२ जेंबनार<जीवन वारि २८३.१, २८५.१, 488.8 जेंवा = भोजन, भृक्ति, गुजारा ४८८.३ जेत < जेत्तिअ < यावन् = जितना १८९.४ ३२४.८, ४८८.७, ५५१.१, ६००.३ जेवा = एक प्रकार का शरीर त्राण ४९९.४ जेव <एव ४६२.६ जेह≪यथा १७८.८, ४२२.७ जैतपत्र < जयपत्र २६६.९ जैफर≪जानीफल ४३७.६ जैमारा≪जयमाला २७८.६ जोई<जोइआ<योजिता=स्त्री ५८४.३ जोख्=नाँलना ५१९.९ जोग <योग = जोड़ा, समकक्ष ६.४ जोग <योग्य ५२.६, ११८.९, १२६.८, १६२.२, २२०.२, ३०३.६, ४७५.१

जोग तंत <योगतंत्र २२१.९, २४६.१ जोगव्<योजय् (?) = रक्षा करना ९०.६, ६०५.९ जोति<ज्योति ६५.९

जोवन<यौवन ३३९.६

जोर्<योजय् = जोड़ना १७१.३, २३१.९ जोरा<जौलाँ [फ़ा०] = बेड़ी ५२५.१ जोरी = जोड़ी १७७.६

जोव्<जोअ [दे०] = देखना २१.९, ८२.५, १६५.७

जोहन् < जोअण < योजन=मिलाना, संवंध करना ५८७.१

जोहार [दे०] = प्रणाम, नमस्कार ४९.५, १८६.२

जौ<जौ<जउ=यदि ५८.१, ७०.४, ७८.५, ८६.४, ९२.२, १४२.६, १६२.८, १६८.२, १७३.५, २१२.४, २६८.१, ३१९.२, ५७९.९, ६२८.८

जौं<जओ<यतः=क्योंकि १२५.८, १७३.४, ३४८.४

जौं<जौ<जउ<यदा=जव ८२.८, १७९.१, २२१.७, ३००.४, ४७९.६, ६०५.१, ६४०.८

जौहर = शत्रु से मान रक्षा के लिए राज-पुत स्त्रियों का अग्नि में प्राण विसर्जन ५३१.७

ज्यौं<जेम [दे०] = यथा १२५.९ झॅख् दि०] = संतप्त होना २८१.६, 3.00€

झकोर् = झोंका देना १०३.४

झर्<क्षर्=झड़ना व अकना, चूना १७५.९, २०१.६

झरोखा = जालाक्ष ४५१.१, ४५२.१, ४५३.२, ४६९.२, ४८४.८, ५६७.३, ५६९.३

झलक्≤ज्वल् १०७.८

झाँख्<झंख् [दे०] = मंतप्त होना ३५७.८ झाँखर<झंखड [दे०] =कटीला पौदा १३७.६

झाँझर<जर्जर ४७३.७

झाँप्<झंप् दि०] ⇒आच्छादित करना ६१.२, २५१.४, ३८८.८, ३९९.६ झार्<शाडय्=झटकना, झाड़ना ९९.४ झार<ज्वाला १५३.१, २५३.१,३२८.५, ३६५.३, ३६९.१, ३७०.५, ४२६.५, ४२७.४, ५०८.५

**झार<झाड**<शाट=म्नाड़, पेड़-पौदा १८७.१, १९९.४

झालर=चावल (?) २८४.२ झिनवा = चावल-विशेष ५४४.२ झिलमिल=वस्त्र-विशय ३२९.३

झीन<क्षीण=हलका ५०.७, ११६.२, ३३६.२

झूठा<झ्टा [दे०]=अलीक, असत्य ८९.३

झुमक<झोम्बक = एक प्रकार का गीत १८६.३, ३४८.६

झुर् । झूर्<ज्वल्=जलना, सूखना, संतप्त होना ३४१.९, ३५७.४, ३६१.३, ४०८.६

झूर्<ज्वल्≕मंतप्त होना ७५.१, १६७.३, २३५.१, २५५.४, ३४८.६, ३५६.२, ३६७.२, ४५७.६, ६०३.२, ६३८.१,

झ्र=ग़ुष्क १४४.६, १५८.९

झल्≕मुलना ७१.१ झोर<झोड [दे०]=पेड़ से पत्रों को गिराना ३५२.२

झोल<झुल्ल≃झकोरा १५७.५, ३५१.६, ३५१.९

झोली<झोलिका=थैला १८६.४ टँकोर=प्रत्यंचा की ध्वनि ३३३.३ टका < टंका = एक सिक्का ६२३.२ टट < तट ३६९.९ टॉक < टङक=ारिमाण-विशेष ५२४.९ टॉड=टड्डा, वाहुका आमरण-विशेष ११२.६∤

टाक=मटका १३५.१, ५४५.६, टाटी < टिट्टआ [दे०]=आड़, पर्दा ६९.१ टाड=टड्डा, वाहुका आभरण-विशेष २९९.५ |३१८.६

टीका<ितलक ७९.७, १७६.९, ६१५.५ ६४७.८

टूट्<तुऱ्<त्रुट्=टूटना, खंडित होना ९७.२, १५७.४

टूटी < त्रुटि=हानि २९२.७ टेंगनी=मत्स्य-विशेष ५४२.३

टेक≕टेकने या थामने वाली वस्तु २.९, ३५६.२

टेसु < किंशुक १३४.९, २२८.३,३०८.७, ३५३.३

टैआ=हाथी-घोड़ों के गले की पट्टी ५१२.८

टोडर=पैर का आभरण-विशेष ३९२.५ टोना <तंत्र=चेटक ३१४.४, ३६९.३, ५८५.२,

टोप=कुलाह ५१२.४ ठग्<स्थग्=भुलावा देकर किसी से

ठग्<स्थग्=भुलावा दकर ाकसा स कुछ छीनना ७०.५ स्ट्रस्र≲शटा≂सिंश का एक पांत ४९८३

ठट्ठा < थट्टा=सिघ का एक प्रांत ४९८.३ ठिआरि < थट्ट (?)=ठाठ, ठठरी ३२५.९ ठाकुर < ठक्कुर=स्वामी ५७.४, २४२.४ ठाट < थ १ दि० = साज ३५६.७

ठाट<य : [द०]=साज ३५६.७ ठाट<थट्ट [दे०]=ठपूर १७६.२

ठाठर<थ [ दि०]=साज ६३७.३

ठाढ<ठड्ढ<स्तब्ध=हक्का बक्का, खड़ा ६०.१, ७५.१, १०४.७, १११.२, १५५.४, १९२.१, २१०.२, २६३.४, २६४.५, २९०.२, ३००.३, ३८६.९, ५०३.५, ५२३.९, ५३७.४, ५४६.१, ५५५.२, ५७२.१, ५८६.७, ६२७.७, ६२८.७

ठोर [दे०]=चञ्चु ५६.९, ७९.६, १४८.५ डॅड<दण्ड≕घड़ी ३६०.९

डॅड < दण्ड = [१] मार्ग, पगडंडी, [२] योगियों का दण्ड ६०३.३

डंडवै <दण्डपति = दण्ड-नायक ५७७.६ डग <कदम २३.३

डगर = पगडंडी ५०९.५

डफार् [दे०] = भुकार छोड़कर रोना ३६३.६

डफार [दे॰] = चल्लाहट २१३.१ डभक = डबडबाना २११.४

डस्<दंश्=काटना ४.२, ३७२.७ डह<दह=जलना १५२.१, १५९.२,

१६०.३, २०६.८, ३५९.५, ३६५.७, ४२८.१, ४३२.२

डहक् = छतना ४४८.९

डहन <डयन = डैना ७०.३, ७९.५, १४८.६, १७६.३, ३९६.३

डाँड्<डंड<दण्ड ४२.४

डाँड़ी <दिण्डिका = एक प्रकार की डोली ३८५.३

डाढ<डढ्ढ<दग्घ २५४.४, ३१४.९, ४२३.७

डाभ < डब्भ < दर्भ = अंकुर, एक प्रकार की घास २१.४, ४७६.४

डाल < डल्ल = पिटिका ५८६.३

डास् = फैलाना, बिछाना २९१.५

डाह्<दह्=दग्ध करना २३०.८, ४१८.७ डाह<दाह १४४.१, २५३.२, ५७१.८

डिठियार=दृष्टिवाला ५७५.२

डीठ<दिट्ठ<sup><</sup>दृप्ट=देखा हुआ १०१.५,

१६९.९, २५८.३, ४२८.४, ४७७.९

डीठी <दृष्टि ४२७.२, ४३१.७, ४७७.४,

४८६.४, ६३४.७, ड्भकौरी=भिगोई हुई पकौड़ी ५४९.७ इंली < डल्ल [दे०]+इका ≕ पिटिका ७०.१ डोर [दे०]=रस्सी, तागा ३५१.७ डोरिया = वस्त्र-विशेष ३२९.६ डोल्<दोलय्=हिलना ७९.८, १०८.४, 809.9 डोल<दोल=हिंडोला ४७४.४ डोवॅ<डोम=जाति-विशेष ४४१.६ ढंख < ढंख [दे०] = पत्र-फलहीन तरु-डाल, पलाश १०४.८, ५०८.२ ढंग [दे०]=भ्रमर ५६०.५ ढँढोर्<ढंढोल [दे०] = खोजना १४९.७ ढर < ढल् [दे०] = ढुलकना, गिरना २४३.५ ढह=गिरना २२१.६ ढांख<देखिए 'ढंख' ६६.२, १३७.५ ढाठ=एक प्रकार का बन्धन २४५.७ ढोठ<धृष्ठ=प्रलल्भ १७४.८ ढील = शिथल करना ६८.७ ढील<ढिल्ल [दे०]=शिथिल ४०६.८ ढुक्≪ढुक्क≪ढौक्≕पहुॅच जाना, उपस्थित होना ६९.१, ७०.४, ६३३.७ ढुरहरी=ढुलकने वाली ५५०.७ ढूगा=ठिंगना, नीचा ४०४.२ ढोवा = सैनिक सहायता अथवा पुञ्जी-करण ५२४.२, ५३६.५, ६५१.७ ढोई = मजदूरों आदि की मदद ५२६.१ तउअ = तब भी ३६९.९ तंत<तंत्र १९३.३, २९२.७, ४४९.४, ६३६.१ तंत्र<तंत=तांत २४४.५ तंत्र<तंत=तंत्री, वाद्य विशेष ५२७.७, ६००.६, ६०६.७

तँबोर<ताम्बूल ३८.२, २९८.५, ३३६.४,

३८२.६, ४७६.२, ५९१.७, ६३९.८

तँबोर<ताम्बूलित : =ताम्बूलरंजित ३२६.४ तचा<त्वचा ४२३.२ ततखन < तत्क्षण ६५.५, १३८.१ तन् = तनना, अकडना १९२.७ तन<तनु≕गरीर ३५६.२, ३५६.३ तपति<तप्ति=ताप २९४.९ तवल [तु०] = एक प्रकार का वड़ा ढोल २३.३, ४९९.२, ५०४.७, ५१२.३, 494.9 तय्<तप्=तप्त होना ३१५.५ तरक् = तड़कना, चटत्वना, फटना १०७.९ तरई<नारिका ६२.७, १००.९, २९५.१, ३३२.४, ४६९.३, ५६१.४, ५६८.१ तरवा<नल=पाद-तल १३२.५ तरहेल = अधीनस्थ ४४३.८ तराई<तारिका १.६, १०.४, ६३.२, १६०.८, १६१.४, १९०.४, २७७.४, २८८.२, २९३.२, ३०३.४, ३२१.१, ३७०.३, ६२४.५ तरास्<त्रासय = भयभीत करना ३४६.४ तरास<तरस = वेग, वल ४९६.९ तरासी<त्रस्ता ३२८.४ तराहि<त्राहि=रक्षा करो ११९.९ तरिवन<ताल-पर्ण≕एक प्रकार का कर्णाभरण ५०७.३ तरिवर<तरुवर ६९.३, ३५८.९ तरुनापा<तरुणत्व ९.६, ४५९.७ तरेंडा <तरडय < तरण्ड+क = तरी, २०२.८ तरफ्<तलफ्<तप् (?) तप्त=होना १५३.८, तलाव<तलाग<तडाग=मरोवर ५११.९ 448.2 तलावरि<तलाग+डी<तडाग=छोटे सरोवर ३३.२ तर्वेच्र<ताम्मच्ड८५.३,१११.५,४४२.४,

४८१.३, ६४५.३ तव्<तप्=तप्त होना ४१.८, ४६१.८, तह<तथा ३८.४ तहरी = चावल की खिचड़ी ५५०.१ ताऊ<ताव<तावत्=तव तक ८६.५ ताँति < तंत < तंत्र = चमडे का तार जो किंगरी में लग।या जाता है ३६१.८ ताँवत<तावन्=उनना, उतनी दूर तक 843.8 ताक्<तक्क<नर्क् = तर्क करना, विचार करना, देखना ६६.२, ६९.६, १५०.४, १९६.१, २०६.२, २४२.५, २७२.४, २७३.४, ३४५.७, ३५४.२, ३८९.४, ३९६.४, ४२१.४, ४७७.१, ४९१.६, ५०३.७, ५२५.४, ६१०.४ तागा < तग्ग [दे०] = मृत, सूत्र-कंकण २३०.२, २९९.७, ५६४.७ ताजन। तायन < ताजियान : [फ़ा०] = चाबुक ४६.४, ४८८.६ तान<तत्त =तप्त ११२.३, १३२.७, २०५.७, २८४.३, ३५९.२, ४२४.१ ताप्< तापय् = तप्त करना ३५०.१ ताया = कोई प्राचीन मुसलमान योद्धा ६३५.४ तार<तारक=तारा २९७.९ तारा<ताल=ताला २३.४ तारामॅडर<तारा मण्डल=सितारों से टॅका हुआ वस्त्र-विशेष १८४.३ तार<ताल=ताइ वृक्ष २१६.१ तारा<ताल=ताली, हथोड़ी ५२९.७ तारी < त्राटक = टकटकी २३५.३ ताल<तल्ल [दे०] = वड़ा जलाशय ३३.१ तिक्ख<तीक्षण=पैना ४६७.२ तिनु <तृण ≕घास-फूस ३५१.८, ३५६.२ तिर<तृ=तरना, तैरना १५०.१, ३६७.३ तिरि<तिरिअ<तियंच्=तिरछा, बाँका

१११.६, ४६७.२ तिरिआ<स्त्री १३२.१ निरिछ<तियंच्=निरछा, वक्र ४७४.६ निवानि < स्त्री-वर्ण (?) = स्त्री ८६.४, ३००.३, ३७८.९, ४५७.६, ६१६.९ तिम<तृषाः प्यासा ४८९.९ तीख<तिक्ब<तीक्ष्ण ५१५.४. ५६०.८, ५८६.७, ६१६.२, ६२५.६ तीतर<ितत्तिर=गक्षि-विशेष ५४१.३ तीवइ<नी<स्त्री ११७.५ तुरंग<तूरग=घोड़ा १११.४ तुरकाना≔तुर्को की बस्ती ४५६.६ तुरुंज<तुरंज [फ़ा०] ≈ एक प्रकार का नीव ४३६.४ तुरै=नुरग ८६.७. १२८.६, १७१.४, २७३.७, ३६४.३, ३८५.७, ६१३.४, ६२२.९, ६२८.२, ६३०.८, ६३५.९, 5.883 तुल्=तुलना, पहुँचना ७१.३, १९०.१, ३८४.२, ३९६.१, २०५.२, तूंबी < तुम्बिका ६१६.७ तूर<तूर्य २६०.६. ५२७.५ तेंदू < तिदुय < तिन्दुक=वृक्ष-विशेष ४३६.२ तेत<नेत्तिअ<तावन् = उतना २८६.९, ४५६.४ तेतखन<तत्क्षण ३९६.३, ४६०.१, ५१२.२, ५५२.३ तेलिया <तैलकन्द≕विष-विशेष ४२२.७ तैस<तइस<तादृश १८०.६ तोख<तोप=प्रमन्नता ३१७.३ तोखार=नुखारिस्तान का घोड़ा २६.४, ४६.४, १५७.२, २७३.६, ५१२.५ तौ<तउ<तदा = तब १७३.४, १७९.५ थरि<स्थली=वमेरे का स्थान ३७१.९ थांभ<स्तम्भ ३५६.५ **या**क्<थक्क<स्था = रहना, रुकना १३६.**६** 

थाक्<थक्क=भ्रान्त होना १५७.३,५३५.१ थाटी < थट्ट = समूह १४७.१ थाती<थत्तिअ<स्थातृ = धरोहर ३८६.५ थाना < स्थान = सैनिक केन्द्र ५३२.६ थार <थाल<स्थाल ११३.१, २८३.२, ३२५.५, ४८३.१ थाह < स्थाघ = गहराई की समाप्ति २३८.२, २५१.६ थिर<स्थिर १०१.७, १३७.१ थिरक् = क्षिप्रगति से पद-निक्षेप करना ४०१.६, ४२७.६ थीति < स्थित = स्थिरता ३४३.३ थूनी<स्थूण=पेड़ का कटा हुआ धड़ ३५६.५ ४०७.३ थेघ्==थामना, टेकना ३६३.२,५०८.६, ५२६.३ थोर<थोव<स्तोक = अल्प ७४.५, १३६.२, २४०.५ दंगवै = पाटण का एक पुराण कालीन शासक जिसे एक घोड़ी के लिए कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था ३६१.२, ५०८.९, ५२६.८, ६२९.६ दंड < दण्ड == इंडा १२६.५ दंद<द्वन्द्व ३.६ दिखना < दिक्षणा ४६०.८ दगला = रुई भर कर बनाया गया गर्म अँगरला २७६.७, ३४०.२ दत्त==दिया हुआ दान १४६.१, ३८६.३ दिघ < उदिघ = जलाशय २३४.७ दिघ = समुद्र-विशेष ३९७.९, ५१६.५ दमन<दमयन्ती २५५.७ दयंत<दैत्य ४.७ दर [फ़ा०]=द्वार ४७.३  $\mathbf{c}\mathbf{t} < \mathbf{c}\mathbf{e}\mathbf{e} = \mathbf{t}$ ना २६.३, १२९.८, २४१.३, २४२.२, २६४.६, २८०.५, ३६

३३४.२. ४२५.२, ४९५.८, ५०१.२, ५१६.४, ५१८.२, ५२०.५, ५३०.९ दरमर<दलित-मृदित ५१७.३ दवॅगरा=वर्षा का प्रथम जल ३५४.७ दवाँवाँ < दमामः [फ़ा०] = नगाड़ा, डंका ४२७.१ दसन < दंगण < दर्शन = नेत्र १५८.५ दसौंधी < दश + बन्धिन् = दशम अंश का अधिकारी २६३.१ दह् = दग्ध होना २९.६, ३९०.३, ३५८.६ दहिनावर्त<दक्षिणावर्त=वाएं से दहिने मुड़ने की किया १३८.९ दाइज<दायाद्य=विवाह में दिया गया द्रव्य २८६.९, २८७.१ दाउ<दाय≕खेल की वाजी ४१२.८, ४२४.३ दाउदखानी = चावल-विशेष ५४४.२ दाख<द्राक्षा=अंगूर ५६.९, ६२.५, ११३.७, १५४.४, २५४.९, ४३६.३, ५५३.५ दाग्—दाग [फ़ा०] < जलाना=तप्त, लौहादि से चिन्हित करना २००.२, ६०४.६ दाग < दाग [फ़ा०] = तप्त लौहादि से आँके जाने का चिह्न २००.२ दादुर < दद्दर = मेंढक २४.९, ३३७.३, ४४१.३ दाघ्—दग्घ करना, दग्घ होना १५२.**२,** ३६०.२, ३६४.९ दाना < धान्य = नाज ७०.३ दानी <दानिन् = दान लेने वाला ३८६.% ३८७.१ दामन < दमयन्ती ४१७.६ दाय = खेल का दाँव ४१३.२ दारय्< = फाड़ना ४३९.३ दारिवॅ <दाडिम ५६.९, ६२.५, १०५.६, १०७.९, ११३.७, ४३७.५

दारू [फा०] = वारूद ५०६.४, ५०७.१, 424.2 दावा < दवा = दावाग्नि ३७०.४ दिआर<दियार [अ०]=प्रदेश १७७.२ दिइ<दूइ ८१.३, २९५.८ दिनअर<दिनकर=सूर्य १.६, ३५५.८, ५२१.२, ६४३.३ दिप्<दिप्प<दीप=चमकना ३२.६,४७.४, ५२.३, १०७.३, ११०.८, ३१५.६, ३८८.७, ४१७.४, ५२३.३, ५६६.१ दिब्ब<दिव्य=तप्त लौहादि, जिन्हें सत्य प्रमाणित करने के लिए उठाया जाता था २३०.१ दिया < दीअअ < दीपक ५०.७, १००.२, १४९.६, १९०.६, १९५.७, २३८.६, २४६.८, २८२.४, ३६२.५, ३८३.८, दिया दीप <दीउ द्वीप (?) २५.५ दीप<दीप ९४.२, ९५.६, १२५.३, १३७.९, १३९.८ दुआदम वानी < द्वादशर्वाणन् = खरा [मोना] ९३.४, १००.८ द्इजि < द्विनीया ५५.३, १०१.१, २९७.६ दुंद<दुंदुहि<दुन्दुभि (?) १८९.२, ३४४.१, ४९५.२, ५५१.९, ५७७.७ दुखंत-साकुतला < दुप्यन्त-शकुन्तला २००.६ दृत < दृत = शीघ ५८६.१ द्पहरी = पुष्प विशेष १०६.२ द्हेल<दुर्हेल्य ९८.१, १७१.६, २००.१, २४८.७, ४१०.८, ५७६.२, ५८८.५, **६४२.४** दुहेली= दुर्हेल्य दु:खग्रस्ता २५४.२,५८१.१ दूबर<दुर्वल ३५६.५ दूभर<दुब्भर<दुर्भर=जिसका निर्वाह करना कठिन हो ३४६.१, ३४९.१, ६१६.९

दूलह<दुल्लह<दुर्लभ ५८५.६ देव [फ़ा०] = दैत्य ३९१.१, ४९४.१ देवगिरि = दक्षिण का प्रसिद्ध राज्य ४९८.६, ५००.७ देवहरा<िदवह + डा<िदवस ३३५.९ देवारी <दीपाविल = दीपों की पंक्ति १९०.७, ३४८.५ देसंतर<देशान्तर १७.५ देसरा<देश+डा ३५९.८ देहुला = चावल-विशेष ५४४.३ दोल = झूला, हलचल १५७.५, ४९०.४ दोह<द्रोह ६१०.४ दोहाग<दोहगग<दौर्भाग्य=दुष्टभाग्य८९.२ घॅघारी<del>=गोर</del>खघंघा १२६.४ धंधोर = चक्करदेने वाली हवा १६७.४, ६०६.४ धज<ध्वज = तना ५५.१ धाजा < ध्वजा = ३४४.२, ५०७.४ धना<धान्या=धनिया ३८२.४, ५४५.५ धनि<धन्या=स्त्री ८९.१, १०२.८, २०७.५, २२६.१, २३२.१, २४७.८, २८६.५, ३०१.१, ३०२.८, ३०९.१, ३२०.१, ३३३.१, ३३५.२, ३३८.६, ३८०.१, ३९८.९, ४१८.८, ४२९.२, ४७५.१, ४८५.१, ४८६.१, ६०४.९ धनुकार <धाणुक्क <धानुष्क=धनुष चलाने में पट् ५१४.९ धमारि = वसंत का एक औद्धत्यपूर्ण नृत्य गीत ३३५.५, ३५३.१ धर=धड़, शरीर का सिर के नीचे का भाग १४३.८, १९२.९ २१९.५, ६३२.५, ६४६.४ घरक = धड़कन, घबराहट २४४.२ धरमसार < धर्मशाला ६००.१ घरहरि = रोक थाम, बीच बचाव २०३.२, ३३४.८

धरहरिआ = रोक थाम या बीच बचाव करने वाला ४४४.९ घवलिसरी>घवलश्री=श्वेत रोली ३७.५ घसमस् = घसमसना, हिलना १४.६ घाइ<घात्री ८५.४, ८७.१, १६९.६, १७२.१, ५९१.१ घानुक<घाणुक्क<धानुष्क=धनुष चलाने में पटु १०२.६, ४६९.६,

धाव् = दौड़ना १४४.३ धाह=धाड़, चिल्लाहट ४०४.५ धिक् ≤दह् (?)=तप्त होना ३०८.४, ४९३.५, ५५७.८

धुंगार=एक प्रकार की मसाले की छौंक ५४७.२, ५४८.४

घुंध =ध्वलापन ३६५.१
घुन्<धृ =धृनना ३७८.१
घुन =ध्यु नक्षत्र १०१.५, १०९.८
घूत<धूर्व ३९.८, ४५२.७
घोर<धुर=अग्रभाग, शाखाऍ ५५.१
घौर<धवल ३४४.२

धौरहर । धौराहर<धवलगृह ४४.२, ४८.२, ४८.७, ५४.२, २७८.१, २८८.१, २८८.८, ३३१.७, ४५०.८, ४५४.१, ४६९.१, ५११.६, ५५५.९, ५५७.१, ५६९.२

घौरी<घोरणी=पंक्ति ५१६.२ नई<निमत=झुकी हुई ४८१.४ नँघाव्<लङघापय्=लघाना ५९९.७ नंस्<नश्=भागना, नष्ट होना, विग-ड़ना ३१८.२, ३४३.७

नंस<नाश ३१६.७ नकटा = पिक्ष-विशेष ५४१.६ नक्ख<नख= वनस्पित-विशेष ५४७.६ नखत<नक्षत्र ६७.४, १००.९, १०४.५, १०७.५, १६०.७, ५१५.५, ५२१.३, ५६३.१, ६२५.८
नग<णग्ग<नग्न ९९.५
नगवासी<नाग पाशिक ९७.४
ननँद<णणँदा<ननान्दृ=पित की बहिन ६०.७
नय्<नम् ५८६.८
नयन = [१] नेत्र, [२] छाजन के छिद्र

३५६.६ नर = नरकुल, बाँम की कमाचियाँ जिन्हें जोड़ कर बहेलिया लग्गी बनाता है

१७६.६

नरपती < नरपित २६.७

नरवर = स्थान-विशेष ५००.२

नराज् = नाराज होना, कुद्ध होना १४७.५

नरियर < नालिकेर २८.४

नरिया = मत्स्य-विशेष ५४२.४

नल-दमावित < नल-दमयन्ती २००.७

नव् < नम् = निमत होना. झुकना १३.४,

१७०.६, २७७.३, २७८.७, ३८१.६,

४३७.५, ५५२.८

नविगरही = नवग्रह-सवंधी नगों से जटिन

वाहुका आभरण-विशेष ३९२.५ नवनाथ=नाथ-संप्रदाय के नौ प्रसिद्ध योगी २६४.८ नस<णसा [दे०] — नाड़ी ४८४.५ नस्ट<नष्ट = नष्टार्थ, जिसकी सम्पत्ति

चली गई है ७४.२ नाइत<णायत्त [दे०] =समुद्री व्यापारी ५३७.६

नाई<न्याय १५.३, २०३.५, ४९३.१ नाँकी = नियत्रण-केन्द्र २१५.४ नाँग<णग्ग<नग्न ६१९.३

नॉघ्≪लङघ् = लॉघना ७४.४, १४१.९, १५१.८, ५५६.१

नाँठा < णट्ठ < नप्ट २२३.७, ४२१.२

नागस्र = वाद्य-विशेष ५२७.५ नागेमरि = नागकेसर पुष्प, ३७७.६, ४२९.६, ४३४.५ नाच<नत्य ३९.४ नात < ज्ञाति = सजातीय ७.३ नाती < नप्तृ = पुत्री का पुत्र २६६.७ नाथ्<नस्त करना = नाक में डोरी पिन्हाना २१६.३ नाथ < णत्थ < नस्त = नकेल, नथ, नासिका का आभरण-विशेष १५.४, १४२.८ नाथ=योगी १४७.८ नाद=वाद्य ५५७.८ नारँग<नारंग=नारंगी ४३६.३ नार<नाल १११.१ नारी < नाडि = नाड़ी १२०.३, ४४५.८ नारी<नलिका=तोप ५०४.३, ५०७.१ नाव < नामयं = निमत करना ८०.३, १७१.७, २७८.७, ३३४.७ नाव<नौका ५८.९ नावत<नापित = नाई १९२.४ नास्ति = नहीं है, अनस्तित्व की स्थिति २२१.५, २४५.६ नाह<नाथ = स्वामी ६२.८, ८३.४, ८६.६ निअर<णिअड<निकट २७.१, १२०.३, १२१.९, १५५.९, १५९.८, २५५.४, ३५०.३, ३९१.६, ४५७.१, ५८४.६, ६३६.९, ६४४.७ निअराय्=निकट होना ३८९.२, निआथि<णितथ, नास्ति ४०१.८ निआन < निदान १३०.२, १६१.६, ३८४.७ नित<नित्य ९.९, ३७२.८ निकंद<निष्कन्द=कन्द हीन, नष्ट ६३८.३ निकस्<णिक्कस्<निर्⊹कस्=निकलना १५९.४ निखिद्ध < निषिद्ध ६४३.८ निखेध = निषद्ध विषय १९७.७

निज् = ठिकाने का, निश्चित ३६०.७, 388.8 निठ्र < णिट्ठुर < निष्ठुर ७८.२ निडेर्=बाहर निकालना ३९०.७ नित<नित्य ४७.३, ७८.६ निति=निमित्त १६३.७, ३०७.४, ३०८.४, ३१४.३ निनार<णिण्णयर<निर्नगर=बाहर किया हआ, खालिस, अलग ८०.२ ९१.५, १५६.५, २२७.३, ३११.३, ३१३.६, ३७९.७, ६३२.५ निपात < निष्पत्र १८३.७, ३५८.९, ५२०.३ निवर्<णिवट्ट<िन+वृत्=निवृत्त होना, निबटना ६४५.९ निवह < निवंह = निभना १४१.५ निवहर = वह स्थान जहाँ से कोई वापस न जाता हो ५८१.३, ६०३.६ निबाह<निर्वाह १५६.३ निवेरा<निर्वृत्ति=छुटकारा, मुक्ति २६१.५ निमिख<निमेष २.८ निरंग=खालिस, बिना मिलावट का ६३१.३ निरख<णिरिक्ख<निर्+ईक्ष=भली भाँति देखना ४७९.२ निरार<निरालय = घर से बाहर, पृथक् १५.६, १४०.५, २१३.३, २६१.७, ३२५.२, ४७९.४ निरास<निराश=निराश्रित, निरपेक्ष ५.७, ३०.६, ११४.९, २०२.७, २१०.७, २१९.९, २४४.४ निरुवार् = पकड़ कर निकालना ५४२.५ निसर्<णिस्सर्<निर्+सु=त्राहर निकलना १९५.९, ४५०.१, ४५४.६, ५१०.२, ५८८.७, ६०७.३ निसस्<णीसस्<िनर्-। श्वस=िःश्वास लेना ११९.५, ४३०.५

निसान < निशान [फ़ा०] = बाद्य ४७.३ निस् = संपूर्णरूप से १२४.८ निमेनी <िणस्सेणि <िनःश्रेणि = सीढी २६७.४ निसोग < णिस्सूग < निःश्क = निष्करुण 40.6 निहाउ<निहाति = निहाई ६३६.३ निहार्<िनभालय् = देखना नींद<निद्रा १२९.५ नींबि<निम्ब ४३६.१ नीक < णिक्क [दे०] = निर्मल ४३५.१ नीवी, नीवीबंध = नारा, ईजारबंद २९९.६ नेग = पुरस्कार १२०.१, २८२.६ नेगी<नैगमिक=कर्मचारी ६२४.२,६४७. नेजा<नेज: [फ़ा०] = भाला ६३०.५ नेत<नेत्र=वस्त्र-विशेष ३३६.५,४८५.७, ६४१.८ नेम<नियम १४८.८ नेवछावरि<णिवच्छ [दे०]+आवलि= वारे गए पदार्थों की राशि १२५.९, २१०.६, २६२.३, २८६.८, ३०५.९, ३१५.९, ६४०.२, ६४८.७ नेवत<निमंत्रण २७५.१ नेवती=एक प्रकार का पान ३०९.४ नेवर्<िन + वृत् = लौट जाना, छोड़ना समाप्त होना २५९.१, ५८४.१ नेवार्<िनवारय्=िनवारण करना ४३४.१ नेवारी=पूष्प-विशेष ३०७.१ नेह<स्नेह १२२.३, १५१.९, ३००.६, नै<नइ<अनइ (?) = और १४६.४नै < नव = नवीन २३७.१ नैहर < णाइहर < ज्ञातिगृह = माता पिता का घर ६०.३, ३७८.६ नौजि<नैव=नहीं ही ३६९.२ नौमाबा<नौशाबा=इम नाम की कोई

ऐतिहासिक रानी ६२१.२

नौसेरवाँ<नौशेरवाँ=प्रमिद्ध न्यायी मुसलमान शासक १५.२ पंख<पक्ष=डैना १०४.९, १५०.२ पंखि <पक्षिन = पक्षी १०.३, ५८.४, ६८.१, ९४.२, १६२.१, १८२.५, ३५०.६, ३५४.८, ४२७.४, 888.3 पँखुरी<पंख+डी<पक्ष = पत्र ४८५.२ पँखेरू<पक्षधर=पक्षी १२७.८, २२८.४, २८२.५, ३६६.३ पंचतूर<पञ्चतूर्य पंडव = महाभारत के योद्धा ५७६.७ पंडुआ = पश्चिम वंग की एक प्रसिद्ध स्थान जो किसी समय उसकी राजधानी था ४९८.६ पंडुआई = पंडुआ का बना हुआ ३२९.२ पंडुक=पक्षि-विशेष ३५८.३, ५४१.४ पंथ=मार्ग ८८.५ पँवरिआ = प्रतोली रक्षक ५५२.८ पँवरी<पओली<पतोली = मुख्य द्वार ३६.२,४०.२,४१.४,४४.३,२१५.३, २१७.६, २५६.४, ५२७.१, ५२९.४, ५३४.५, ५५२.४, ६५१.७ पँवरी ≦पादत्री = जूठी, खड़ाऊँ १३७.३ पँवार<प्रवाल ३७.४, १०५.४ पईठा <पईट्ठ <प्रविष्ट २४९.५, ४३१.७, 864.8 पएज<प्रतिज्ञा ५८३.३, ५८५.८ पख<पक्ष १६२.५ पखर = अब्ब-कवच ४९९.५ पखाउझ <पक्वाउज्ज<पक्षातीद्य = मृदंग की भांति का वाद्य-विशेष ५२७.३ पस्तान <पाषाण १७९.६, ५६६.५ पखार्<प्रक्षालय्≕घोना १३१.५,५४५.१ 483.8

पगार<प्राकार=परकोटा ४८३.७ पच्=पकना ३०८.५ पछताउ<पश्चात्ताप ५७.७, ७५.१, ४११.९, ५६८.९ पछिलगा । पछिलागू < पश्चात् 🕂 लग्न २३.३, १३६.७ पछियाउरि=भोजन के अंत में परसा जाने वाला मीठा व्यंजन २८४.७, 440.9 पटुवा<पट्टवायक=रेशमी वस्त्रों का बुनकर ३२९.१, ३८५.४ पटोर<पट्टकूल=रेशमी ओढ़नी ३२९.२, ३५१.७, ६०१.३, ६०२.६, ६४८.१ पढ़ा < पढिअ < पठित = पढ़ा हुआ ७६.९ पढ़िना = मत्स्य-विशेष ५४२.१ पढ़िनी=चावल विशेष ५४४.५ पत < प्रत्यय = विश्वास ९३.२ पतंग=पतिंगा ५०२.५ पतार=पाताल ५०९.१ पति < पत्ति < प्रत्यय = विश्वास २२२.४ पतीय्<पत्तिअ<प्रति+इ=प्रतीति करना ५७१.९ पत्राविल = पत्रभंगी, कस्तूरी आदि से मुख पर बनाई हुई फूल पत्तियाँ २९७.३, ४७१.२ पदारथ<पदार्थ = बहुमूल्य मणि ३७.४, ५२.६, ७३.५, १७९.१, २१३.४, ४१०.५, ५८३.२, ६३३.९ पदिक = माला के मध्य में लगने वाली चौकी ७३.५, २१३.४, ४१७.७, ४१८.१, ५८३.२ पदुमिनि=पिद्मिनी जाति की स्त्री २५.१, ३२.१, ३६.९, ५३.५ पनच<प्रत्यञ्चा ४७३.२, ६१९.४ पनवार<पर्णमाल=पत्तल ८३.१, २८३.९

पना<पर्ण=पन्ना ४३८.६ पपीहा<पप्पीअ[दे०] =चातक २९.४, २२६.९ पवार्<पवाड़<प्रपातय् = दूर हटाना, फेंकना १५१.४, १९२.३ पट्वै < पव्वइ < पर्वत ४५.६, २४१.४, ५१०.७, ५२५.५ पयान < प्रयाण ८२.२, १३६.१, १३९.१, ३४२.७, ३७२.४, ४२१.८, ४५७.१, ४९५.४, ५०१.४, ५०५.१, ५११.१ पर्<पड्<पत् =पड़ना ११८.४,२१४.७, ₹१0.8 पर<पट्ट=फलक, पल्ला १४९.४ पर<परम्=हो न हो ४३९.५ परकाया परवेस<परकायप्रवेश = एक के जीव के दूसरे की काया में प्रविष्ट होने की कला २५८.८, ६००.८ परकार<प्रकार ५९६.१ परकीरति < प्रकृति ४६३.१ परख्<परीक्ष् = परीक्षा लेना, जाँच करना २१५.१ परगस्<प्रकाशय् ९६.३ परजर्<पज्जल्<प्रज्वल्=अतिशय दग्ध होना २००.२, ६७०.१ परदाह<प्रदाह ४७२.५ परवता <पर्वतक = पर्वत का निवासी ७६.५, १६४.२ परभात<प्रभात = चम हीला ३५९.५ परला<प्रलय १५५.७, ५२६.७ परवान<प्रमाण २६९.५, ५३७.५ परस्<स्पृश्=स्पर्श करना १९१.५, ४१८.३, परस<स्पर्श [मणि] ४४.३, ५२.५, १७८.७, ४८७.४ परस<स्पर्श २०१.४, ४१९.६, परसबद = अनाहत शब्द २५९.६

परहाँसी < मत्स्य विशेष ५४२.४ परहेल् =प्रहेला करना, कर्त्तव्य में असाव-धानी करना ८९.८ पराई<परकीया ३८०.२ परापति < प्राप्ति १९५.४ पराय् <पलाय् <परा 🕂 अय् = भागआना, ६९.५, ५१८.९ परावा <परायग=परकीय, पराया १८१.२ परास<परस्<स्पृज्=स्पर्शं करना१७४.५ परास<पलाश = ढाँक के पत्ते १८३.५, ३०८.७, ३७०.४, ५०८.२ परिगह<परिग्रह=४९५.८, ४९६.१ परिगाह् <पडिगाह्<प्रतिगृह = ग्रहण करना ३६१.२ परिछाही < प्रतिच्छाया १०९.७, २४५.३ परिछेव<परि+च्छद्=भली भांति विद्ध करना, ন্তিন भिन्न ३०५.५ परिभौ<परिभव=पराभव, तिरस्कार 380.८ परिमल = भीनी सुगंध अथवा किसी सुगंधित पुष्प से बनाया गया पुष्पसार ५९.९, ११७.८, ३३५.५, ३३६.२ परिहर<परिह = त्याग करना ४३०.९ परिहँस<परिहास ११६.३ परीखा <परीक्षित ६१५.४ परेख्<प्रेक्ष् = देखना ५५१.२ परेवा<पारेवय< पारावत = पक्षि, विशेष (कबूतर), संदेशवाहक पक्षी, ६८.२, ७२.४, ७७.१, ९३.६, १११.३ १३०.७, १७६.४, १८१.७, १९२.३, २२४.१, २५७.३, २६१.६, २६९.३, ३५८.३, ३७२.६, ३७५.२, ४१५.१, ४३२.६, ५०२.१, ५३४.४ परेह = तरकारी का रस्सा ५४५.६, ५४७.८

परेह<परिहिअ<परिहित=पहना हुआ ६०६.८ परोस्<परिविप्=भोजन परमना २८४.१ पलंक <प्लक्ष (?)=द्वीप-विशेष २०६.३, ३५५.३ पलँग<पर्यक = २९१.५ पलट्<परि+अस्=बदलना, लौटना ४२५.२ ,४९४.१ पलान् < पर्याणय् = अश्वकवच आदि से सुसज्जित करना ३४७.३ पलानी < पर्याण = घोड़े हाथियों का साज ४९५.९, ६१०.६ पलुह<प्ररुह≕अंकरित होना २०२.५, २५४.४, ३२०.७, ३४३.९, ३४७.२, ३५४.९, ४२३.४, ४३२.१, ४७८.४, ५७०.६, ५९१.६ पलुहाव<प्ररोपय् ≕अंकुरित करना, हराभरा करना ४२८.७ पवनि=विभिन्न अवसरों पर उपहार पुरस्कार पाने वाली जातियाँ १८५.८ पसाउ<प्रसाद≔उपहार, कृपाभाव २९२.३, ५६६.६ पसार<प्रसार ३७.५ पसार्<प्रसारय् = प्रसार करना ४१.६, ६३.३ २२०.६, २४८.६, ३४६.३, ३९९.१, ५२०.४, पसीज्<पसिज्ज<प्रस्विद् = पनीना छोड़ना, पिघलना २०२.५, २२८.७, ३४२.३, ५१७.६, ६१०.१, ६२०.५, पसेउ<पसेअ=प्रस्वेद २२५.२ पहल<पहल्ल<प्रथित=फैलाया हुआ, फुलाया हुआ ३५१.२ पहारू < प्रहरिन् १७३.३ पहिर<परि + धा = पहिनना ११२.५ पहुँची = कुहनी के नीचे वाहों का कवच 482.8

पहुँच<पहुत्त<प्रभृत≃पहुँचा हुआ १६१.१ पाइ<पाअ<पाद = चरण ३२.५ पाउ<पाअ<पाद=चरण २३७.९, ३७५.९, ५०६.८ पाऊ<पाउआ<पादका=खडाऊं ४०९.५.

पाऊ<पाउआ<पादुका=खड़ाऊं ४०९.५, ५८६.४

पाएल < पाद = कटक २९९.८ पाँख < पंख < पक्ष = डैना १०.३, ६६.२, ६९.९, ७०.१, ९३.७, १३८.२, २२३.३, ४४०.७

पाँखी<पंखि = पक्षन् ४.५, १०४.९, ३६७.९

पाँजर<पञ्जर ३४१.९, ३६९.७ पाँन<पण्ण<पणं = पत्र, पत्ता ४७८.२ पाँडे<पडिअ = पण्डित ४१०.१ पाँति<पंक्ति ३२.४ पाँव<पाअ<पाद = चरण १४७.९ पाँवरी<पादत्री = सीढी ३०.१ पाँवरी<पादत्री = जूती, खड़ाऊँ १२६.७, १६७.६, २७६.८, ३६१.५, ६०१.६, ६०३.४

पाँसा<पार्व्व = चौसर का पाँसा ४४.६, ४५४.८

पाक < पक्क < पक्व ≕पक्रा ४७७.१ पाकर = वृक्ष-विशेष ४३६.६

पाखर = पक्खर, अश्व कवच, पक्खर से सुसज्जित अश्व सेना ४९६.२, ५१३.४, ५१४.१

पाछु<पच्छ<पश्चात्=पीछे १२८.९, ६१८.७

पाजी<पदानि ४१.२

पाट<पट्ट = पीढ़ा, सिंहामन १३.२, ४७.४, ४९.४, ८३.२, १०१.५, १२९.१, १७६.२, २२०.३, २५६.१, २८५.४, २५९.७, २९०.९ ,३३०.१, ३७४.९, ४०३.४, ४२४.९, ४३४.२ ४८३.२, ५५५.६, ५७०.५, ५९५.३, ५७३.५, ६०७.५, ६०९.८, ६१२.९, ६४०.६, ६४१.९, ६४९.३

पाट महादेई < पट्ट महादेवी = पट्ट महिपी ३४३.१

पाट<पट्ट≕चौड़ाई, फैलाव १५६.६ पाटा<पट्ट≕काष्ठ फलक, पल्ला ३९६.७, ३९७.२, ४००.२,

पाटि<पिट्टका = महानदी और गोदा-वरी के बीच की पट्टी ४९८.५ पाटि<पिट्टका=बालों की पट्टी ४७१.२ पाठ = शास्त्र १०८.८ पाटित < पाठित = पटाया दुआ मंत्र ११५.

पाढित <पाठित = पढ़ाया हुआ, मंत्र ११.५, ४४८.६, ५८५.२

पातर < पत्रल < पत्तल = पतला १५६.७ पाती < पत्री १८८.८, २२९.८, ३७५.२ ५०१.३

पान<पण्ण<पर्ण = पत्ता ताम्बूल, सज्जित ताम्बूल ३९.१, ११४.२ २८५.२, ३०८.८, ३२१.३, ४६६.७, ४७६.१, ५४९.८

पानी <पानीय = कान्ति ५७.३ पापर <पप्पड़ < पर्पट = पापड़ ५८६.३ पाय <पाअ <पाद = पैर १२९.१, १३१.५, १६३.१, २२३.३, २४३.८, २३५.१, २८७.९, ४६३.२

पायँ < पाअ < पाद=चरण ६०५.२, ६०५.३ पार्< पार्य् = सकना, समर्थ होना १०.१, ११३.९, १४६.७, १४९.२, १५२.७, १७२.९, १९६.५, २०७.८, २३०.७, ३०४.८, ३८५.२, ३८९.५, ४४३.३, ५८०.३, ५९०.७, ६३४.६, पार्< पाड् < पात्य् = पिराना ६२६.२ पार = दूसरा (दूर का) किनारा ४०५.५ पारस < स्पर्श [मिण] ६५.१, ३०३.२, ४७२.६, ५७१.६

पारी<पाली=पंक्ति, पक्ष २६६.९ पाल<पालि = तालाब का बाँघ ३१.८, ६७.५ पालक<पर्यक = पलँग ५९२.५ पालक पीढ़ी <पर्यक पीट≃सीढ़ियों के बीच में पड़ने वाली चौड़ी सीढ़ी ५५३.३ पाला = तुषार ३४०.१, ३५१.१ पालौ=पल्लव १८३.७ पाव् <पाअ <प्राप् = पाना १२४.२, १६९.९ पावस < प्रावृट् = वर्षा ऋतु ३३७.१, ३५९.८, ४२४.२, ४२७.३ पास <पार्श्व ≕पक्ष, पहल १६५.२, ३८८.५, ४१८.६, ४४१.३ पासा < पार्श्व = चौपड़ का पाँसा ३८.७, ३१२.१, ३१३.१ पाह<पार्ख ४०४.८, ४०८.३ पाहन < पाषाण ६६.७, १०७.८, २०२.४, २०५.५, ३१५.६, ३८९.३, ४०२.६, ४२८.२, ५२३.४, ५३३.५, ६०९.६, पाहुन < पाहुण < प्राघुण=पाहुना ३८०.५, ४१९.१, ५६१.६ पिअर<पीअ+डा = पीत *७७.*४, १०५.३, ११६.३, १६९.४, १८३.७, २११.४, २५२.४, ३५२.२, ३५८.७, ४३९.४, ५९४.९ पिअराई<पीतता ९०.६ पिआर<प्रियालु ५८.४, ६०.८, १९६.५, २४६.५, २६१.७, ३०१.५, ३२४.३, ३२५.२ ३३८.१, ३९९.४, ४३१.१, ४६५.१, ६४८.६ पिआरी<प्रिय+आलि ८३.४, ८९.४, ३७९.७, ४३५.३ पिआस<पियासा ८०.८, २२७.१ पिआसा < पियासत् = प्यासा, २२७.४ २३४.५

पिंगल = छंद : सूत्र १०८.८ पिंगला = भर्न हरि की प्रेयमी १९३-७, २०८.३, ५९५.८ पिंगला = दक्षिण नाड़ी २३५.३ पिदार = पिक्ष-विशेष ५४१.६ पिनाकि < पिनाकी = एक प्रकार की तंत्री ५२७.४ पिरीत<प्रीत=प्रेमपात्र, प्रिय १३१.४, ३८१.७ पिरोव्<पूरय्=पूरना, गूंथना ८२.५ पीउ<प्रिय १३५.५, १७१.८, २२६.४, ३१५.८, ४६३.४ पीउ [दे०] = चातक ३११.६, ३४३.२, ५६४.२ पींड<पिण्ड २८.२ पीठि<पिट्ठ<पृष्ठ ४०७.७, ४१५.५ पीठ्=किसी व्यंजन को पिट्ठी से तैयार करना ५४९.२ पोर[फ़ा०]=महात्मा १९.८ पुख<पुष्य=वर्षा का एक नक्षत्र ३४४.७ पुछारि<पिच्छ + आलु = मोरिनी ९७.४, १११.२, ३५८.१, ४४२.१, ५४१.३ पुतरी<पुत्तली २९०.२, ३९८.२ पुरइनि < पुडइणी < पुटिकनी १५८.८, २५२.१, ५५५.४, ६३८.४, ६४०.९, 8.583 पुरबिला<पूर्वीय=पूर्ववर्ती १९८.७ पुरव्<पूरय् = पूरा करना, भरना, १६५.७, ३७६.९ पुरोव्<पूरय्=पूरना, भरना ४०२.३ पुहुप<पुष्प ८४.७, ३१८.८, ४४९.७ पुहमि < पृथ्वी १३.७, ११६.१, ३३३.१, ५५६.१, ५६१.१, ६१८.४, पूं छ<पुच्छ<प्रच्छ् = पूछना ८१.५ पूंछि<पिच्छ=दुम ४१.६, ४६.७ पूज्<पुज्ज<पूरय् = पूरा पड़ना १७.३,

४४.६, ५१.८ ८४.६, १०३.१, ११२.८, १५०.२, १५८.७, १६२.८, १७१.२, १८३.१, २०९.२, २४६.२, ३३२.७, ३७७.४, ३७७.६, ४३१.४, ४३७.७, ४३७.९, ४३८.७, ४४८.२, ४५६.४, ४६०.५, ६२७.३ पूनिउँ<पूर्णिमा ५१.४, २९७.१, ३३८.२, 5.283 पूर<पूरय् = भरना, [फुंक] भरना, ऐंठन देना १६७.३, २४५.५, २९६.६, २९७.३, ३३२.२, ३६१.४, ३६७.२, 888.6 पूरी<पूरिय<पूरित २४.६, ३२७.४, पूरी = व्यंजन विशेष २८४.३, ४८३.४ ५४३.७, ५८६.३ पेई=पेटिका २१४.६ पेंडी<पिण्डिका≔पान का वह पत्ता जो लता की पींड के पास होता है 309.7 पेंडी < पिण्ड = पेड़ के तने का वह भाग जो भूमि के नीचे रहता है ५०५.७ पेख्<प्रेक्ष्=देखना ६४५.२ पेखन <पेणक्खनअ < प्रेक्षणक=खेल-तमाशा ३९.५ पेटार<पेटाल = वड़ी पेटारी ३८५.४, ३८८.९, ५८५.३ पेटारी<पेटिका = सन्दूक २६३.२ पेम<प्रेम ६३.७ पेमचा = वस्त्र-विशेष ३२९.६ पेराक = गुझिया ५५०.७, ५८६.२ पेल्<पेर्<पेर्4पंत्र = ठेलना, ढकेलना ४५.६, १४६.५, १७०.५, ३३४.५, ५१६.६, ५२०.२, ६१८.६, ६१९.७ पेंत<पइत्ति<प्रवृत्ति = जुए की चाल, अथवा < पित = जुए पर लगाया गया धन २१५.७

२२९.१, २६८.१, ३११.७, ३७६.५, ३७७.९, ४५५.६, ५९५.४ पैग<पग=पग ३८.३, ६९.२ पैज<पइज्जा<प्रतिज्ञा ३३३.४, ४४७.५ पैठ=प्रविश् ६४.४ पैनाई<प्रकीर्णता (?)=तीक्ष्णता १५६.७ पैरी<पदत्री=पायदान २७६.८, ६४६.४ पैसार<प्रवेश ६४.४, १९१.१, ५९१.९ पोंछ्<पूछ्<प्र+उ ङ छ्=पोछना ७२.१ पोंछ<पिच्छ=पंछ, दुम ५९३.७ पोखर<पृष्कर=तालाब ४२५.५ पोच<पोच्च [दे०] = असार, मिलन पोढ<प्रौढ़=समर्थ, प्रगल्भ, कठोर ४२८.३, ६१६.२ पोती<पोत्तिअ<पौतिक=सूती वस्त्र १५४.६ पोती <पोत्ती [दे०] = काँच की गुरिया ४३८.५, ५८३.३ पोरि<पर्वन्=ग्रंथि, गाँठ, हड्डी का जोड ४५३.४ पोलाद<फ़ौलाद=[अ०] ६३१.३ पौंढ्<पवड्ढ [दे०] = लेटना, सोना, २९१.७, ६५०.३ पौनारि<पद्मनलिका ११२.८, ३०२.७, ४८२.२, ५९१.४ प्रस्थाव<प्रस्ताद=प्रसंग, प्रकरण ३४०.७ प्रेमावती २३३.७ फंद<स्पन्द=फन्दा, बन्धन ९९.८, ४७०.६, ६१७.९ फनिग<फदिङ्गा = कीट विशेष १२५.६, १८२.४ फरजीवॅद<फर्जीवन्द=शतरंज की एक चाल ५६७.६८ फरहर्<फरफराव्=२६४.७ फड़फड़ करना

फरहरी<फल+फली ७१.३ **फाँद्<फंद्<स्पन्द् = फॅमना ७०.९** फाँद < स्पन्द = फंदा, बंधन ७१.९, ७२.३, ७७.६, ९७.२, २४४.६ फाँस <पाश = फन्दा २४४.३ फाग <फग्ग् <फल्गु=वसंत ३५.९, १८६.४, २०४.४, ३२६.९, ३३५.६, ३५२.५ फारी <फाडिय <स्फाटित=एक प्रकार का उत्तरीय ३२९.३ फिट् [दे०] = नष्ट होना ४०१.९ फिरंगी = फँरासीसी ५२५.३ फील<फ़ील [फ़ा०] हाथी ५६७.७ फुँदिया = फुलड़े वाली ॲगिया ३२९.२ फुर<फुड<स्फुट=स्पष्ट, ठीक ४१२.१, ५५३.९ फुलवारि <फुल े वाडिआ = पुष्पवाटिका ३५.१, ४७.२, १८४.८, १८६.१, १८८.२, २७०.६ फुलहारी <फुल्लकारिन्(?)=फूल बनाने वाला (?) ३९.१ फूलाएल < फुल्ल + तैल = फुलेल ६३.९, २७६.६ फूल<फुल्ल=पुष्प १७३.७, २९६.४, ३२७.८ फूल डालि = फूलों की डलिया १८५.८ फेफर्<स्फीती-कृ=स्फीत करना, फुलाना, फैलाना ३९०.५ फेटा = कमरबंद, फाँड़ ६१७.३ फेनी = व्यंजन-विशेष ५५०.८, ५८६.२ फेर [दे०] = चक्कर, पुनरागमन ८०.७, ३५७.४ फेर[दे०]=घेरा, फैलाव १६२.६ फोंक = फुक्का, वह सरकंडा जो वाण में लगा होता है ५२४.३ फोरा<फोडअ<स्फोटक १६९.७ बंद [फ़ा०] = बन्धन २८०.४

बंदन < वन्दन [-माला] = वन्दनवार २७५.७ बंदनवार≪वन्दन-माला = मांगलिक अव~ सरों पर बाँधी जाने वाली पत्र-माला २८५.३, ४२६.३ बँदि<बन्दी ७७.२ वंदिवान = बन्दी गृह ५७८.१, ६०४.४ बंध = बन्धन ३५६.४ बँवर=लता ३८१.५ वंसकारि<वंशिका+डी = बाँसरी १८९.३ बइरि<वदर=वैर ४३६.२ बईठ<बइट्ठ<उपविष्ठ **= बैठा** १०१.५, ४७७.४, ४७७.८ बएस < वयस् = अवस्था ६५३.१ बकचुन < मुचुकुन्द = पुष्प-विशेष ३७७.५ वकत < बत्तख [फ़ा०] = पक्षि-विशेष 800.8 बकतर < बस्तर [फ़ा०] = सन्नाह ६३०.८ बकति < विक्त = उक्ति, वचन २५२.९, 843.8 बकाउ = बकावली पुष्प ३७७.५ बकौरी < वकावली = चावल - विशेष 488.4 बलान < वक्लाण < व्याख्यान = वर्णन २४.३, ३९.३, ९४.८, १७७.३, १७९.३, १९५.१, २९६.७, ६५२.५ वखान् < वक्खान् < व्याख्यानय् = वर्णन करना ४९.२, ४२६.८, ५५१.१, ६४९.१ बगमेल = वल्गा (बाग) + मेल् (छोड़ना) कर घोड़े को दौड़ाने की किया ६३२.१ बगर्<वि +कृ ≕फैलना, तितर-वितर होना ४७१.३ वघार् < वग्घार् < व्या + घृ = छौंक देनाः

५४५.३, ५४७.३

बचा < वचस् = वचन १६४.१

बजागि < वज्राग्नि १८०.२, २५०.३, ३६३.२, ५२३.४, बज्जर<वज्र २०६.७ बज<वज = फ़ौलाद ४१.२, ४१.८ बटई = पक्षि-विशेष ५४१.३ बटपार<व $\frac{7}{6}$ +पाड $\frac{7}{6}$ +पातक = रास्ते में डाका डालने वाला १३६.५, १५१.६ बटवाँ = पीसकर पकाया जानेवाला [मांस] 484.2 बड़हन = चावल-विशेष ५४४.६ बड़हर<वडहर<वटे फल २८.२, ४३६.४ बड़ौना = एक प्रकार का पान (ताम्बूल) ३०९.३ बतीसी = दंत-पंक्ति १०७.२ बदन<वदन = मुख ४२३.९ बधाउ<बधाव<बद्घावण < वर्धापन = हर्ष-सूचक वाद्य ४२६.१, ६३८.९ बनफती < वनप्फति < वनस्पति २२८.५, ३५३.५ बनवारी < वर्ण-मालिका = सोने के बान (वर्ण) परखने की शलाकाएँ ८३.५ बना<वण्ण<वर्ण ४३८.६ वनान [<वन्] = बनावट ४१.५ बनाफित<वनप्फित<वनस्पति १८३.५ बनावरि<वाणावलि १०४.३ बनिज<वाणिज्य=व्यापार ७४.६, ७५.१ वनिज<वणिज्य = व्यापार का सौदा ७९.२, २१८.५ बनिजारा<वणिजारय< वाणिज्यकारक च्यापारी २१८.१ वया = पक्षि-विशेष ३५८.५ बर्<बल्<ज्वल् = जलना २९१.३, ३६२.५, ४०२.५, ४१२.६ बरजन < वर्जन = निषेध ७.९

वर<वर<वरम् = अपेक्षाकृत अधिक १५७.१, १७४.१, ३५१.८, ३५६.२ बर<बल २४०.७, ३१६.२, ४०२.७, ४०६.२, ५७२.९, ५८४.७, ६१२.१ बर<वट ४३६.६ बरत्<वर्तय् =वर्तना ९०.८ बरन<वर्ण=रॅग २.६, ५४६.५ बरनक<वर्णक २५.२ बरम्हाऊ = ब्राह्मणों द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद २६३.५ बरात<वर-यात्रा २७५.९, २८२.१ बराती < वर-यात्री २७९.५, २८१.५ बरिअ<बलिन्≕त्रलवान् १५.७, ६३७.७ बरिवंड<बलवंत<बलवत् = बलवान २६६.२, २७८.८, ६३७.१ वर< वरम् = अपेक्षाकृत अधिक, भले ही, बहुत हुआ तो १४२.५, १४२.७, १६८.४, १७०.१, २४२.६, २४८.३, २५३.७, ३२४.६, ३४१.३, ३५७.२, ३८५.६, ३९३.७, ४३०.९ बरुनी = पलकों के वाल १०४.१ बरोक < वरौत्क्य = बरिच्छा ५३.९, १२०.९, २६९.६, २७४.२ बरोठा < द्वार + [प्र] कोष्ठ=द्वारों वाला प्रकोप्ठ, खुली बैठक ५८७.२ वरौरी = [उड़द की] बड़ी ५४९.७ वलय<वलय = चूड़ी २८०.४, ३२१.२ बलि = प्रसिद्ध पौराणिक दानव-राज १७.२, २६५.४, ३४१.४, ६१४.९ वल्लव = रसोइया, भीम का अज्ञात वाम का नाम जब वे रसोइए का कार्य करते थे ६१४.६ वसंत = वसन्तोत्सव, वसंत की पूजा बसगति = बस्ती ५५४.१

बसा = बर्र २९९.६

बमाव्=सुवास युक्त करना ३२.२ बसी<विसअ<उपित=वासी, पर्युपित ३२२.३

बसीठ<विमट्ठ<विमिष्ठ (?) = दूत११.६, २१७.९, २१८.१, २१९.७ २६८.९, ५३७.९

बसेरा=पड़ाव ४१.९

बहराव् = बहलाना, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ३३५.९

बहाव्<वाहय्=फेंकना ३२०.५ बहिर<विधर ८०.६, ४५३.३,५८५.५ बहुर्<वाहुड्<व्याघुट्=लौटना ५३.१, ९५.२,१३३.१,२२३.१,२६६.१, २५८.९,३४९.५,४१९.९,४२२.१,

४३२.२, ५८१.३, ६२०.८ बहुल = बहुतेरा ३९.२, ७०.२, ४१०.६, ४२२.२

बहोर्=वापस लाना १०३.४ बहोर्<वाहुड्<व्याघुट्=लौटना ७४.८, ६३८.५

वाउ<वायु ३८९.१

बाउर<वाउल<वानूल≔वातग्रस्त,बावला १०.७,३९.७,८२.९,१२१.१,१२७.५, १४४.४,१५१.९,१६५.१,१७८.३, २०२.६,२३८.३,३२२.६,३४२.१, ३४५.२,४०७.६,४१३.४,४४७.४, ४४९.६,४५३.३,४६९.२,४९६.९

बाँक < वंक < वंक = सुन्दर, विचित्र ३२.७, ४०.३, ४६.४, १०३.१, १११.४, २१५.१, २३८.८, २७६.८, २९८.१, ४३४.६, ४३५.४, ५०४.२, ५२६.२, ५३९.७, ५५२.५

बाँक < बंक < वक = एक प्रकार का टेढ़ा छुरा ५८०.४, ६४२.६

बाँच्<वच्च<व्रज्≕जाना, बचाना २१७.५ बाँद<वन्दः [फ़ा०]≔दास १८.९, ६८.२, ₹८.३

वाँघी < वन्धित = संश्लिष्ट १०४.३ वाँद < वन्द [दे $\circ$ ] = कैंदी ९७.५, ९९.%वाँघौ < वान्धव ५००.६ वाँव = मत्स्य-विशेष ५४२.३

वाँसपोर≕एक प्रकार का महीन मल मल जो वाँस की एक पोर में ॲट जाता

था ३२९.३

वाक < वाक्य = बोल ३५६.४ बाग < वग्गा < वल्गा = लगाम १०३३,

६२९२, ६३२.१

वाघ<बग्घाअ [दे०] = साहाय्य, मददः ५७२.९

बाज्<वज्ज्<व्रज्≕जाना, पहुँचना ९.७ १४७.५ १६१.३, २७२.५, २७४.७, ४६२.२, ५१६.४, ५१७.१, ५५९.७, ५८०.९, ६१५.१, ६१९.१, ६३५.१, ६४५.४

बाजन < वाद्य — बाजा २७४.८ बाजु < वज्ज < वर्ज=िबना २.९, १२४.१, १९६.९, २९४.६

बाक्त्<वध् = बँधना, फँसना ५४२.९ बाट < वट्ट < वर्त्म = मार्ग ३७.१, ६८.६, ७५.२, १४०.१, २३७.८, २७५.८, ३९१.९, ३९६.७, ४१३.८, ४१५.२, ४५४.८, ४८५.७, ५८९.४, ५९५.३, ६०९.९, ६४१.८, ६४६.८

बाढ़ि <वाड्ढि <वृद्धि ७४.३, **१५५.८,** ३५०.२

वात<वत्ता <वार्ता ३६.७,७९.२,८७.२, ९६.१,१०६.२,१०८.१,१६९.६, २५७.१,३५६.३,४२९.१,६०८.१ बाती<वित्तआ <वित्तका=बत्ती२३४.४,

३०८.६, ३१५.३, ३४९.२

बाद<वाद≔बाजी ६३.३

बादि = व्यर्थ ही ३६७.२, ५८८.६

बान<वण्ण<वन्य=जंगली ११३.४ चान < वण्ण < वर्ण = रंग, नमूना, बानगी ३३.३, ८३.६, ३६५.२, ४४९.१, ४८७.४, ५०७.८, ५९३.९, ६०७.५, ६३१.१, ६३७.८

चानी < वर्णिन् = वर्णवाला २३२.१ बापुरा<वप्पुडा [दे०] चबेचारा १२३.९ 309.6

बार्<बाल्<ज्वालय् = जलाना ९४.२, ११०.४, १९०.६

बार्<वार्<वारय्=वचाना, अलग रखना १९४.६, ६५१.३

बार<वाल=बालक ७३.२, १३३.१, ३००.६, ६१३.२

बार<वार<द्वार ४५.१, ५२.७, ७५.६, ८०.७, ९८.६, १२७.७, १६३.५, १६५.३, १६६.६, १६७.७, १७३.७, १९३.२, २१०.६, २१९.३, २२९.६, २४३.१, २४६.२, २५६.५, २६३.९, ३०४.७, ३०७.५, ३५४.५, ३७३.७, ४४८.८, ४५७.२, ४५८.९, ५०१.७, ५५४.७, ५५५.५, ५५८.८, ५७९.५, ६०१.१, ६०७.१, ६४७.३

बार-<वार<वेला = समय १९५.४, २२१.५, ३९१.२

बार<बाल=केश ९९.४

बारहबानी < द्वादश-विणन् ४९.७, २७३.९, ४६८.१

बारा<वाला ३६९.४

बारी<वेला ४२.२, ६३.८

बारिगह: एक प्रकार का बड़ा शामियाना ४९५.५

चारी<वाडिआ<वाटिका ३४.१,५५.१, ११३.६, १२०.३, १८६.७, १९७.८, ३२६.३, ३३५.५, ३७७.१, ४३४.१, ५४६.८, ५५४.७

बारी < बालिका ५३.२, ५३.४, ६२.१, ९३.३, ९५.६, १७०.१, १८३.३, १८४.१, १८९.६, १९०.५, १९९.२, २०१.७, २१९.२, २६९.६, २७८.५, ३००.५, ३००.८, ३२७.२, ३७७.१, ३७८.७, ४१०.३,५८३.२, ५८८.४, 498.8

बालका=घोड़े की जाति-विशेष २६.४, ४०४.७, ५१३.२

बावरी <वापी ३०.१, ५५४.३ बास्<वाश्=[पशु-पक्षियों का] बोलना २९.२ ४३२.५

बास < वासना = मुगंध ५१.७, ५९.९ बास < वास = स्थिति ४१८.६ बासना < वासना = हल्की महक ११७.८ वासी < वासित = एक दिन पूर्व का रक्खा हुआ [भोजन] ४३९.६

बास् < वास् कि=प्रसिद्ध पौराणिक सर्पराज २६५.४

बाह् <वाह्य = चलाना ४३७.४, ६४८.५ बाह् < वह् = प्रवाहित होना ५०४.९ बाहिर<वर्ज (?)=विना ३४४.९ बाहीं <बाह ४६३.३

बाहू <बाहु =बहुटा, भुजवंद ११२.६, २७९.१, २९९.५, ३१८.६

विआध<व्याध ६९.१, १७२.५ बिआस<विकास २४.६

बिआस<व्यास=महाभारत के रचयिता 9.9

बिंद्<विंद्<विंद् = जानना ३१६.२, 809.9

बिकम = विकमादित्य, प्रसिद्ध ऐतिहासिक सम्प्राट् १७.२, ७३.८, २१२.६, २३३.३, २७१.४, २७२.९

बिग<बुक = भेड़िया ५१९.४

बिगस्<विकस्=फूलना, खिलना ४७.९

६५.६ बिगास<विकास = प्रकाश ३४७.७ बिछिया < वृश्चिका = पैरों की उँगलियों का एक आभरण २९९.८ बिछुर्<विछुड् [दे०]=अलग होना ५८.३ ६२.८, १३१.४ विछ्रा<विच्छुडिअ<विच्छुटित=विछुड़ा हुआ ४०८.२ बिछ्ना, विच्छिण्ण<विच्छिन्न (?) = अलग किया हुआ १७५.५, ५८३.६ बिछोव = अलग करना ५८१.६ बिछोव<विच्छेद ४०८.८, ४१५.७ बिजुरी<विज्जु<विद्युत्=बिजली २६५.६ बिजैगिरि = दक्षिण भारत का एक स्थान ५००.६ बिज्ज्<विज्ज्<विद्युत् ४४३.४ बिटंड<वितंडा = वकवाद २६७.५ बिडार्<विदारय्=फाड़ना, तहस-नहस करना ६३३.३ बितंत < वितंत्र = वाद्य-विशेष ५२७.७ बिथा<व्यथा १४२.४, ३७९.४ बिथुर्<वि+स्तॄ=फैलना, तितर-वितर होना ८९.६, ३८२.५, ५७९.२, ५८२.८ बिदाई < विदाअ [अ०] = प्रस्थान ५८.५ बिधंस्<िव +ध्वस् = नप्ट-भ्रष्ट १७०.३, १९७.८, ३१८.१ बिनती / बिनाती < विज्ञप्ति = निवेदन ८०.२, १४१.३, १९८.२, २६९.१, ३१९.१, ३७५.१, ३९३.१ विनव्<विण्णव्<विज्ञपय्=निवेदन करना १६.९, २०.८, १२९.१, १९२.१, २६७.१, २८७.६, २९५.३, ३००.२, ३७४.१, ३७७.५, ४०३.८, बिनै । बिनौ < विज्ञप्ति १२०.६, १६५.८,

२७६.२, ३७७.१

बिरह=वियोग ३५६.२

बिरिक्ख / बिरिख < वृक्ष ४३.४, ६०९.२ बिरोर्<मक्खन अलग करना ४५९.४ बिर्ख<वृष = वैल १३५.५ बिलॅबाय्≪विलम्वय्=विलंब करना २०८.१ बिलाय्<वि+ली=विलीन होना १६१.६ २८४.८, ४४०.४, ५४३.५, ५५९.४, ५७९.२ बिसँभारा<बिसम्भार=बेचेत ११९.३ बिसमौ < विस्मय = विपाद २४७.४ बिसर्<िवसर् । विस्सर्<िव+स्मृ= भूलना ५.३, ७१.७, २२६.३, २४४.**४,** ३६०.४, ४२२.५ बिसवार<वेसवार=एक प्रकार की छौंक ५४७.२ विसवास् <िविसाम् <िव + शस् = मारना, वध करना ८०.३, २०२.१, ३१०.७, ४६३.६ विसहर<विषधर=मर्प ६२.४, ९९.३, १९२.५, ५८५.३ बिसाइँध<विस+गन्ध=कमल-नाल की दुर्गध-विशेष ४२९.६,४४१.२,४४**१.५** बिसार<विषालु । विपाक्त ९९.५,४७०.४ बिसुर्<विसुर् [ दे० ? ] = खिन्न होना 840.8 बिसेख्<िविशेषय् = गुण आदि दूसरो से भिन्न करना, व्यवच्छेद करना, विशेषणों से अन्वित करना ८.५, ७३.३, ११५.४, २८९.५, ३०२.६, ३३१.३, ३६६.५, ५७३.२ बिहंग<विहग ३६४.५ बिहफै<विहप्फइ<वृहस्पति ३८२.१ बिहर्<विहड्<वि+घट्=फटना ३५४.७, ५०५.४, ६०९.५ बिहान  $\leq$  विहाण [दे०] = प्रभात ५२.२, ३२१.१, ५५२.१ बिहाय्<िव+हा=दूर होना १६८.५, ५६९.८

बिहाव्<िवि+हा=पिन्याग करना, व्यतीत करना ५२.१, ५३०.८ विहून् <िविहुण् <िव ⊹ धू = पृथग् करना १२१.५, २९४.३ बीझ<विन्ध्य १३७४, ३७१.९ बीज<विज्ज<विद्युत् ३२.५, ११०.६, १५७.१, २०३.५, २७३.४, ३०२.२, ३४४.३, ३४६.४, ४६१.१, ४६९.४ ४७७.३, ५१६.७, ५१८.३, ५७१.८, ६१३.६ बीजानगर<विजयनगर = दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध स्थान ५२८.१ बीड़ी < वीटि = पान के वीड़े से छोटे आकार में लपेटी हुई कोई पत्ती [यथा बेल की | २९०.६ बीदर = दक्षिण का प्रसिद्ध स्थान ३२९.६, ४९८.४, ५ 33.३ बीन<वीणा ३८.३, १०८.२, ५२७.४ बीर=भाई ३६१.१, ३९२.५ बीर बहूटी < इन्द्र गोपा ३३७.२, ३९७.८, ४७१.५

बीरा <वीडग <वीटक = सज्जित ताम्बूल २९०.६, ५०१.९, ५०२.६, ५८४.५, ६१२.१ वीरौ <विडव < विटम १८८.७, २९३.५, ३७६.३, ४१४.२, ४७८.४

वृंद<िवन्दु ≕ बूंद १४३.९ बुक्का [दे०] = मुप्टि, अभ्रक चूर्ण जो मुट्ठियाँ भर-भर कर फेका जाता है १८९६

१८९.६

वृभ्<िव+धम्=बृभना १८०.३, २४३.७,
२५३.३, २७०.१, २९४.९

बुझाव्<िवध्मापय् = बुझाना १५३.३,
१९९.७, २५३.९, ३००.८, ४९४.२
बुइइ<बृद् = डूबना १०९.९, ३८९.७
बुहद <बुर्द [फ़ा॰] = गतरंज के खेल की

स्थिति-विशेष ५६७.९ बुर्ज [अ०] ≔िकसी ऊँचे स्तंभ या मीनार का ऊपरी भाग ५२५.७ बुलाह < बोल्लाह [फा०] = पीले रंग की गर्दन और पुँछ व ला घोडा ४६.४ बेकरार<बेक्रार [फ़ा०]≕अशांत ६४.२, २४९.७, ३२१.४, ३९९.८, 800.4, 864.8 बेगर = मत्स्य-विशेष ५४२.३ बेगरी = चावल-विशेष ५४४.५ बेझ < वेज्झ < वेध्य १०२.६, २४९.७, ३४४.६, ४७३.१ बेटा<वि [दे०] = पुत्र २६८.४ बेड़ = बेड़ा, अर्गला ६२९.९ बेडि़आ<विड<विट=भँडुआ ११२.७ बेध्<व्यध् = विद्ध करना ३७७.८ बेना <वीरण = खम, उशीर ४.१, ३७.६, ३३६.४ बेनी < वेणी = चोटी ९९.४, ४४२.२ बेनी <वेणी ≔ित्रवेणी १००.५ बेरस्<विलस्=विलास करना १२९.२, ५९३.५, ६४७.४ बेरा < बेडय दि० ] = नौका, जहा १४२.७, ६४३.१ बेरा <वेला ≕समय २५९.६, ४११.२ बेराय्<िव+ली=विलीन होना ४६१.७ बेरास≪विलास ३.३, ३७३.१ बेल<वित्व ११३.२ बेली<वेली [दे०] = लता ३५.१, ४३.५, ६२.२, १८८.१, ३४३.५, ३७७.२, £88.3 बेवहरिआ<व्यवहारिन्=धन उधार देने वाला ७५.६ बेवहार < व्यवहार = उधार ७५.६ बेवान < विमान ३८४.२, ४२६.४, ६२२.२, ६२५.२

वेसरि<िंद्वि+स्रग+इका = नासिका का आभरण-विशेष १०५.२, ३१८.७, ४४२.५ वेसा<वेश्या ३८.१ वेसाह् <िव+साधय् = ऋय करना ७८.७, १२८.३, ३८८.४ बेसाह्<वि+साध्य=ऋय की जाने वाली वस्तु ३७.७ वेसाहना < वि + साधनीय = ऋय की जाने वाली वस्तु ७४.८ बेह<बेह<बेध = छिद्र ११२.९, ४७३.९ बेहड़ < विहडिय < विघटित = बस्ती अलग का प्रान्त ३४५.८, ५०६.९ बेहर<विघटित<अलग किया हुआ, पृथक् ८.८, ४८.९, १५०.९, ४९९.७, ५४७.५, ५४९.१, ५९८.४ बेहराय्<िव 🕂 घट् 🕳 फटना 💎 २३७.७, ३८०.४, ६२०.२ वैठक = कुएँ की जगत ३०.१ वैन<वयण<वचन ९.३, ₹४.१, ५६.७, ८०.५, १०८.२, २०१.८, २११.४, २३२.४, २५०.७, ३३७.२, ४४२.३, ४४३.२, ४७८.१, ५८९.७, ५९५.१, ५९८.१, ६५३.३ वैपारी < व्यापारिन् ७४.२ वैरख<वैरक [तु०]=झंडा, पताका ५०५.५, ५११.५ वैरागा≪विरागिन् १२१.१ वैरि<वइर<वदर = वैर ५७.९, ७१.२ वैल<वइल्ल<वलीवर्द १५७.२ वैम<वयम् ४९.६, ६०२.२ वैसंदर≪वैब्वानर=अग्नि २२६.७. २६४ ७, २६६.३ वैसाखी <वैशाखिन् = चलने के लिए टेकी जाने वाली एक प्रकार की लकड़ी

बोल [दे०] = कथन ७९.८, ८१.४ बोलमरि<वक्लश्री चपुष्प-विशेष३७७.६ वोव्<वप् = वोना, वीज डालना ५३१.३ वोहार् [दे०] = झाइना, झाडू देना १६७.७, २६६.४, ६४०.४ बोहित<बोहित्थ [दे०] । वहित्र = प्रवहण, जलयान १८.४, १४२.४, १४६.४, १४७.१, १४८.९, ३८७.१, ४१०.४, ३९४.६, ५४०.७ बुक <बुक्का [दे०] = मृट्ठी ५६२.८ वूझ्<वुज्ञ्<वुघ्=जानना १३४.३, १६३.६, ४४५ ७ वूड़ <वुडु <बुड्=इवना २१४.१, ३५०.४, 349.4, 6999 बौरा<वाउल<वातूल=बावला २०३.१, ३८८.१, ३९४.८ ब्रिस्टि<वृष्टि ५२३.६ भंग < भङ्ग = झुकाव २६७.९ भॅभीरी<भम्भाराली=एक प्रकार की मक्त्री जो बहुत भन्-भन् करती है ३४५.६ भॅव् : दे० 'भवँ ' भँवर=दे० 'भवंर' भव<भक्व<भक्ष्य ६६.६, १३२.७, ₹१०.६ भज् = सेवा करना २३२ भभीवन<विभीषण ६४७.९ भभका≕आग की लवट ६३३.७ भभृति<विभृति २७६.४, ६०१.४ भर<भग्ज<भग्त=भरा, प्रौद १३०.७, 285 9 भरथरी<भन्ति १३२४. १९३.६, **٥ و ۸.٤. ५९५** १३०.६, भल<भल्ल<भद्र=अच्छा १३६,३, ३९२,१ भवं । भवं <भम् <भम् = घूमना ५१. अ,

४०९.३, ४१३.७

१०३.२, ११७.१, १३१.७, २४०.२, २४७.७, ३९६.१, ४८६.५, ६३१.५, ६३७.४

भवँर = काले रंग का घोड़ा ४६.२ भसम < भस्म = राख ३६१.४ भसमंत < भस्म + अन्त=भस्म-शेप २०४.९, २४८.९, ३४९.७ भाख् < भाप्=कहना २९.५,९२.६,४०७.२ भाखा < भापा = वोली २४.५ भाग < भाग्य ८४.८, ११८.५

भाज<भाव == सौन्दर्य १११.७ भाँग<भंग = नप्ट ४९२.७

भाँज्<भञ्ज्=हिलाना, तोड़ना ६.९, ४१०.१, ५१२.७

भाँट<भट्ट ४४.७

भाँड़ < भाण्ड = वर्तन ४२.४, १२७.५, ६२१.६

भाँवरि<भामरी=प्रदक्षिणा ११९.३, १५४.२, ६५०.१

भागीरथी = गंगा ३६८.७ भाठी < भट्टिआ < भ्रिष्टिका=भट्ठी १५४.५ भात < भक्त < भक्त = चावल १३२.७,

२८४.१

भार<भाष्ट्र=भाड़ ३५४.५ भारथ<पार्थ। भारत = अर्जुन, महाभारत युद्ध २६४.२, ३४१.५, ६०९.१ भाल<भल्ल=भाला ४१६.९ भावमती<भास्वती=एक प्रसिद्ध ज्यौतिष-ग्रंथ १०८.८

भिग<भृङ्ग [राज]=पक्षि-विशेष २९.५ भिखारि<भिक्षाकारिन् ३.७, ४३.८, ७४.२, १२९.२, २१७.८ २२४.७, २६१.१, ३०५.४, ३०८.१, ४५३.९, ४५४.५, ४५९.१, ४६१.३

भीनि<भिन्न १०७.२, १९६.८, २६५.९, ३६१.२ भीर = आकुलता ३८४.६ भीवँ = महाभारत के प्रसिद्ध वीर ६११.४, ६२९.६

भीवॅसेन<भीमसेन=एक प्रकार का कर्पूर ४.१

भुअपती <भूपति ३६.७ भुअंग <भुजंग = सर्प ११४.३, ११५.४, ४७०.३, ४७६.७

भुअडंड<भुजदण्ड २६६.२, ४६७.८, ६३७.१, ६४१.२

भुआ < भूत = सेमल की रूई, कास का फूल ८९.५, ९२.१, ६५३.६ भुइं < भूमि ५२.३, ६९.२, १२९.५ भुई < भूइ < भूति = राख ४५५.७

मुँजइलि = पिक्ष-विशेष ३७०.६, ४३८.५ भुगुति < भुक्ति = भोजन ३.१, ४.९, ६.७, ६६.४, ७२.५, १२६.८, १३५.७,

१९५.४, २१८.६, ३१४.६, ३३२.८, ५१९.६

भुमिआ<भूम्य=भूमि से संबंधित ४२५.६ भुम्मि<भूमि ३३०.३ भूँज्<भृज् = भूनना ३५४.५

 $x_{y}^{2}$   $= x_{y}^{2}$   $= x_{y}^{2}$  =

मूमार=तप्त धूल ६०१.६ भूख<भुक्खा<बुभुक्षा ८०.८

भूल्<भुल्ल्<भ्नः श=विस्मृत होना, भूलना, भटकना ७०.६, ७७.३, ९५.२, ५१०.४

भृंगि<भृङ्गी = कीट-विशेष १६८.९, २३१.६

भेई<भेइअ<भेदित = भिगोई ५४३.६ भेउ<भेद ८१.५, २२५.२, ४४६.२, ५३३.६

भेंट्<िभट्ट=िमलना, गले मिलना १७५.८ भोकस<पुक्कस<पुक्कस = एक घृणित मानी गई जाति, अथवा<बुक्कस =

चाण्डाल ४.७

भोगी < भोगिन् = भोग या गुजारा पाने वाला २४१.२, ६३२.७ भोज<भोज्य २७१.४ भोज = मध्ययुग का प्रसिद्ध परमार शासक ७३.८, २१२.६, २६४.१, ४१६.१ भोथ = मत्स्य-विशेष ५४२.३ भोर = सवेरा २९.२, ३७५.७ भोर<भोल [दे०]=भूल, चूक ६२१.१ भोरा=भोला, गुर्जरेश भीम चौलुक्य ६३५.८ भोरा<भोल<भइ<भद्र ६४.६ भोल<भोलविय<भोलिअ [ दे० ] = वञ्चित, बुद्धि से वञ्चित ९.१ भौह<भू ५५.४ भौकंप<भूकम्प ५०६.६ मँगुरी = मत्स्य-विशेष ५४२.३ मंछ<मच्छ<मत्स्य ३९०.१, ४४१.३, ५४७.१, ५७८.९ मंजन < मज्जण < मार्जन = शरीर-शुद्धि २७६.४, २९६.१, २९७.२ मँजार<मार्जार=बिल्ली ३६९.६ मँजारी<मार्जारी=बिल्ली ५६.३, ५७.५, ६६.१, ६७.१, ६८.६, ७२.२, ८७.२, १७६.४ भँजीठ<मज्जिष्ठा १०६.३, ३०८.५ मँजूर < मयूर=मोर ८५.९, ८६.५, १११.५, ११४.४, ३०२.४, ३६९.६, ४६९.९, ४८०.८, ४८१.१, ६१५.३, ६४५.३ मँजूसा<मञ्जूषा ७७.२, ५७६.२ मँझ<मध्य = में ६३.१ मंडप≕देवालय का भीतरी भाग, देवालय ३०.३, १९१.१ मंडर<मण्डल ३२८.१ मॅंडराय् <मण्डलाय् = मंडलाकार उड़ना १४८.४, ४०१.६ **मंडलगढ़ = राज**स्थान का स्थान-विशेष ५१६.३

मंत्रा<मात्रा=सामान १२८.७ मंद = व्रा ८५.५ मॅदारा<मन्द⊹आरअ<मन्द⊹ कारक= बुरा कार्य करने वाला ७६.३ मॅदिल<मन्दिर ८५.१ मंसूर १२४.४, २६०.६ मकु = कदाचित् १६८.५ मखदूम < मखदूम [अ०] == वह जिसकी खिदमत (सेवा) की जाए १८.९ मगर<मकर १४१.४, १४४.५ मगर = मगर जाति के निवास का पर्व-तीय प्रदेश ४९८.७ मघा = वर्षा का एक प्रमुख नक्षत्र ५६४.४ मच्छ<मत्स्य १४१.४, १४४.५ मछिंदर नाथ = गोरखनाथ के १६०.३, २३८.४ मठा < मट्ठ < मृष्ट = मसृण, मट्ठा ६४४.८ मङ्<मठ = मंदिर १३४.७, १८३.**९,** १८९.५, २२७.६ मढ़ी  $\leq$  मठिका = मंदिर १९४.१, २१७.३ मतँग<मत्ताङग≕मदगज १७१.५ मतवारा = तोपों में प्रयुक्त बारूद का गोला ५०४.६ मता<माता ६१४.१ मथ्≪मंथ्≕मंथन करना १२४.१ मथवाह = महावत ४६४.७ मदन-सहाय = मद(काम) के सहायक, कामोत्तेजक २७७.१ मधुकर = चावल-विशेष ५४४.३ मधुमालती = एक प्रेम-कथा की नायिका २३३.६ मनई<मानव ११६.९ मन् = मानना, जानना ३७४.७, ३८८.७ मनस् = मन में इच्छा करना ३०६.४, ३६३.१

मनुहार = खुशामद ३१७.२ मनोरा<मन्द्+ओल<मन्द+आर्द्रच=एक उत्सव जो स्त्रियों के द्वारा वर्षा के बीतने पर मनाया जाता है १८६.३, ३४८.७ मनोहर<एक प्रेम-कथा का नायक २३३.६ मयंक < मृगाङक = चन्द्रमा १०१.३ मया < माया = स्नेहपूर्ण कृपा ५८.१, ७८.१, ९१.७, १८२.३, २१४.१, २२४.५, ४५९.१, ५४०.४, ५७४.५ मर<मृत १९२.३, १९६.७ मरगज < मृदित-गञ्जित = मला-दला ३१८.९, ३२३.८ मरजिआ। मरजीआ<मर जीवय< मरजीवक [दे०] = समुद्र में गोता लगाने वाला ३३.९, १४९.६, २१५.८, २३४.३, २३८.६, ४०१.७, ४१२.६, ४४९.९, ६४२.१ मरन-धजा = मरण-ध्वजा ५०३.५ मरौही = मरणासन्न ३९८.७ मल्हनंस = एक राजपूत जाति ५०३.४ मसवासी = मास भर किसी तीर्थ में निवास करने वाला ३०.४ मसिआर<मराअल [अ०]=मशाल २६६.४, २७७.४, २८३.५, ५०९.९ मसौरा<माँस+वडग<मांस+वटक=मांस का बड़ा ५४६.७ मस्ट $<\sqrt{\mu}$ प्=मौन ७२.९ महनारंभ<मन्थनारम्भ १५५.५, ४९५.३ महर = पक्षि-विशेष ३५८.६ महरा < महल्ला < महन् = सरदार ३९२.६, ४२४.३ महाउत = हस्तिचालक ४५.७ महाजन 🗕 श्रेप्ठी ३७.२ महापातर<महापात्र २६८.८ महिमंड = पृथ्वी का कीचड़, पृथ्वी की

घूल १४.४

महिरावण = रावण का एक पुत्र ३९४.९ मही < महिअ < मथित = वह मठा जिसमें से मक्खन निकाला हुआ हो४५९.४, ५४९.५ मह<मधूक=महुआ वृक्ष २८.५ महुअ = महुए के फूल के रंग का घोड़ा महुअरि<मधुकरी = फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य-विशेष ५२७.५ महुस्थल दीप < मधुस्थल द्वीप (?) २५.७ माँख<अमृष्=अमर्ष करना २२२.२ माँग्<मार्गय्=माँगना ३२०.८, ४५५.२ माँग<मग्ग<मार्ग (?) २९६.२ माँछ<मच्छ=मत्स्य ५७५.६ माँझ < मञ्झ < मध्य २७९.५, ४८४.१, ६२७.८ माँट = मटका ६३३.५ माँटी < महिआ < मृत्तिका=मिट्टी ८१.४, १६६.७, ४०७.५, ५४२.६ माँठ = बड़ी मठरी ५५०.७, ५८६.२ माँड्<मण्डअ<मण्डक=एक प्रकार की रोटी २८४.२, ५४३.२, ५६२.४ माँड़ौ<मण्डप २७५.५, ५००.३, ५१९.५ माँडौ < मण्डप = वर्त्तमान मांडू ४९८.४, ५६६.४ माँत = मत्त होना १०३२, ४७४.२ माँत = मत्त ११४.५, ३२२.३, ५०६.५ माँस<मांस ३५७.५ माँह<माघ = मास-विशेष ३५१.१ माँहुट<माघवत्≕माघ का ३५१.५ माखी < मक्षिका ४.५, २१२.२ माढ़ी < मठिका = मंदिर, भवन ५९२.५ माथ < मत्थ < मस्तक १४७.९ मादर=मर्दल ५५४.५ मानसरोदक=मानसरोवर ३१.१

मानुस < मानुष = मनुष्य ५८.४, १६६.२

माया < माइ < मातृ=माँ १२९.१, १३०.१ माया = स्नेहपूर्ण कृपा १४०.४, १८२.७, २९५.४, ५६६.८ मारा = माला २९९.१, ४३०.४, ४५१.३ मारी < मालिका=माला ३१८.६, ५०४.३ माल < मल्ल २०१.१ मालकाँदेऊ : मलकदेव (?) ६११.३ मालती=पुष्प-विशेष, कलिका, कुमारी कन्या ५९.८, ९९.३, १६९.२, २३९.३,

माला = जपमाला ३६१.६ माह < मज्झ < मध्य = में ८३.४ माहेसुर < माहेश्वर ३०.७ मित < मित्र ३७२.९ मिरगारन < मृगारण्य १३९.१ मिरगिमिरा < मृगशिरा = नक्षत्र-विशेष ३४३.९

मीच<मीच्<मृत्यु ३.५, ७५.३, ११४.७, १४२.२, १४६.६, २१६.५, ३०६.६, ४३१.७, ५०२.९, ६३४.३ मीर<अमीर [फ़ा०] ४५७.८ मुअ्=मृत होना ९७.६ मुअ<मृत २३६.१, ३९५.९, ४१३.१, ४२२.७

मुंगौछी = मूंग की पीठी का एक व्यंजन ५४९.३

मुँगौरा < मुग्ग + वडअ < मुद्ग + वटक = मूँग का वड़ा ५४९.३ मृद्व मुद्रा = कानों का छल्ला १२६.६, ४०९.४

मुंद्रा<मुद्रा १९३.८ मुकुत<मुक्त ४२१.३ `मुकुताहल<मुक्ताफल=मोती १११.८, १५८.६

मुगुधावती = एक प्रेमकथा की नायिका २३३.४ मुर्=मुड़ना ३२१.६, ३२३.६
मुक्कुरी<मुक्कि=इमरती (?) ५५०.७
मुर<मुरज = वाद्य-विशेष ६३९.७
मुरसिद<मुशिद [अ०] = आध्यात्मिक उपदेश करने वाला, गुरु १९.८
मुक्झ् <मुर्छ् = कुम्हलाना २८१.२
मुस्टिक < मृटिक = कंस का एक मल्ल
जिसका उल्लेख कृष्ण-कथाओं में
मिलता है ६११.३
मुहताज [अ०]=आश्रित, अपेक्षित १३.९
मूंगा < मुग्ग < मुद्ग=प्रवाल ८२.४, १२५.२
मूंज < मुञ्ज = मूंज की रस्सी ३५६.३

मूंज<मुञ्ज=मूंज की रस्सी ३५६.३
मूंठ<मुष्टि ९३.७, ११२.५, ४६८.५
मूंद्<मुद्द्<मुद्रच=मुद्रित (बंद) करना
११३.२, ३८८.९, ५७९.५
मूर<मूल=पूंजी ३७.९, ७५.२
मूस्<मुष्=चुराना १२४.७, १४५.६,
१५१.७, २१४.६, २३९.७, ५५८.२
मृगावती=एक प्रेमकथा की नायिका
२३३.५
मेंजा<मेचक=मेढक १४८.१

भेंट<िमट् = मिटाना २१२.८ मेंडा<मेष ५४१.१ मेंथौरी = मेंथी की बड़ी ५४९.४ मेखला = करधनी १२६.४ मेघौना<मेघ वर्ण = बादल के रंग का एक रेशमी वस्त्र ३२९.४

मेद = एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य जो किसी जानवर की नाभि से बनता था ३६.४, ४७.६, २९०.७, ३३६.२ मेर < मेल, मिलन २१२.७, ५९५.६ मेरव् < मेलय् = मिलाना ८१.९, १९१.८, ३०८.८

मेराउ <मेलावय ≪मेलापक ≕िमलन १११.७, १६२.७, १९९.८ मेल्<मेलय् ≕डालना, मिलाना, डेरा डालना, पड़ाव करना ७२.३. ८२.६, ९८.५, १३४.१, १७६.५, १७८.६, २१७.७, २१८.२, २२२.७, २२९.१, २३५.८, ३०२.१ ३४८.९, ३६५.९, ३७९.६, ३८२.४, ६४२.४, ६०५.६, ६३४.५

मेलान = पड़ाव १३६.३ मेह < मेघ = बादल ३४३.४, ४२७.९ मेहरी < महिलिया < महिला = महिला १३२.६ मैन < मगण < मदन=मोम ३२ ८ १६६३

मैन<मयण<मदन≕मोम ३२.८, १६६.३, २७३.५

मैन<मयण, मदन=काम ३४२.४ मैनावती=गोपीचंद की माता ३६२.१ मैमंत<मयमत्त<मदमत्त १७०.२, २४२.१, ३००.५, ३१८.२, ४४४.६, ४६३.३, ५१७.७, ५९४.१ ६१९.७, ६३०.६

मैल<मइल<मिलन=मैला २२६.८ मोइ=मत्स्य-विशेष ५४२.३ मोंछ<मुच्छ<श्मश्रु ४९१.७, ६१८.५, ६३४.५

मोकर<मुच् = मुक्त करना ६१.१ मोख<मोक्ख<मोक्ष ११.९, ९७.९, १३०.५, २२२.६, २३९.६, ३१७.३, ३८७.३, ६००.१

मोगर<मोगगर<मुद्गर=मोंगरी ५७८.३ मोट मांसु = शरीर के कुछ अंगों का मांस जो मोटा होता है ४६४.५

मोंति<मौक्तिक=मोती १००.६, १२५.२, १३३.८, २८९.४, ३४७.५, ४६८.७ मोंतीचूर<मौक्तिक चूर्ण ४३.२ मोर्<मोड्<मोटय् = मोड़ना २४६.९,

२९८.२ मोरॅड <मोरंड <मयू राण्ड=मोदक २८४.६, ५५०.५ मोहन = मृग्ध करने की विधि ५८७.१ मौर्<मृकुलय् = मृकुलित होना ३५३.४ मौर<मउड<मृकुट १३५.३, २७६.९, ५१२.७

रंग=प्रेम, क्रीड़ा ५९४.९, ६४२.२ रँचा < रञ्च = लेश ३०८.५ रकत < रक्त = रुधिर ११६.९ रुया < रक्षा ४८०.८

रच्<रञ्= रॅगना ३४९.४ रजबार<राजद्वार ५१४.१

रजाउरि < राज्य + आविल = राज्यकार्यं ३३०.५, ( दे० 'रिजयाउरि' )

रजाएसु<राजादेश ५६.२,८०.१,२१७.८, २१८.२, २२९.९, २६७.४, ३३१.१ रिजयाउरि<राज्य | आविल=राज्यकार्यं १३३.२, (दे० 'रजाउरि') रट्=रोना, चिल्लाना १२६.२ रतसारी<रक्तशालि== चावल - विशेष

रता < रत्त < रक्त = अनुरक्त १३३.२ रती < रिक्तका = धुँघची ६०८.३ रथवाह = रथ खीचने वाला पद्यु ४६.८, ५१३.१

रन<अरण्य १०४.८

488.3

रनथॅभउर<रणस्तम्भपुर = राजस्थान का स्थान-विशेष ४९१.३, ४९४.७, ५००.२ रवाब = सारंगी की जाति का एक वाद्य ५२७.३

रमाएन < रामायण = राम का [लंका का] अभियान ३९१.३

रर् <रड् < रट्≖रोना-चिल्लाना, ३५०.९**,** ३५६.५, ४१४.९

रवनि<रमणी ६१५.८ रस् = चखना १५४.४ रस् = धीरे-धीरे वहना १०६.६

रसा < रसित = रस-सिक्त ३१४.२

रसोई<रसवती २६६.३,५४०.८,५९६.१ रहॅट<अरहट्ट<अरघट्ट=कुऍ से पानी निकालने का एक यंत्र ३४.९,४२.८, ४३०.७

रहचह=रभस् (हर्ष) से चहकना २९.३ रहस <रभस् = हर्ष ३२.६, ५४.३, ५२.१, ६०.२, १३३.५, १७५.५, २७०.६, २९०.४, ३०१.१, ३३२.९, ४२५.४, ४२७.५, ४३२.३, ५२९.७, ५५४.५, ६४९.७

राइ दरागिन् =प्रेमी ५२९
राई < राइअ < राजित = शोभित ३०१.२
राउ < राअ < राजा ८७.५
राउत < राअउत्त < राजपुत्र ५५८.१
राएमुनी = पिक्ष-विशेष ५६०.३
राँक < रंक = निर्धन व्यक्ति ४५८.६
राँच् < रच्च् < रञ्ज् = अनुरक्त होना
२३१.३, ५४२.६
राँध < राउ = परिपक्व, निकट लाया हुआ
१८१.६, २४०.१, ४३८.९, ६४२.५
राग = टाँगों का एक प्रकार का कवच

राज् = चमकना ४४९.४
राजकुँवर < राजकुँमार २३३.५
राजा < राजन्य (?) १३४.२
रात् = रक्तवर्ण का होना ३५३.३
रात < रक्त = लाल, सुंदर, अनुरक्त,
प्रसन्न ३१.५, ३३.४, ३४.३, ३४.४,
५९.४, ७९.५, ८७.७, ९३.९, १०६.७,
१०८.१, ११८.३, १६७.५, १६९.६,
१८३.७, १९५.५, २०९.४, २१६.३,
२२२.१ २२६.१, २९६.४, ३००.७,
३०७.८, ३५९.२, ४२९.१, ४४०.४,
४७४.२, ४८६.६, ५८६.६, ६०६.६,

रामरासि = चावल-विशेष ५४४.४

६०८.१

रामा = रमणी, स्त्री ५२.८, १९८.५ राय = राजा १३४.२ रायभोग = चावल-विशेष ५४४.२ रायहंस = चावल-विशेष ५४४.७ रावन :  $\sqrt{ राव < रञ्जय = प्रमन्न करना$ २८.६ राव < रम् = रमण करना ३१६.९, ३२३.६, ३२४.१, ४३९.५, ४८९.५ रावन < रमण = पति ५२.९, ३०४.१, ३२३.६, ३२४.१, ४७५.२ रावन < रमण तथा रावण २८०.५, 802.9 राही < राधिका ४२८.१ राह<राहु ६१.३ राहु < राधा == राधावेध की पुनली १०२.५, १९७.७, २३४.९, ३१६.४, ४७३.५, ४९१.४, ५६१.७ रिकवछ = एक प्रकार का वड़ा ५४९.८ रिनि<ऋण ७४.३ रिस [दे०] = कोघ ८५.४ रीछ<रिच्छ<रिक्ष=भाल ३९०.६ रीझ्<रिज्झ्<ऋध्=समृद्ध होना,आकृष्ट होना ११७.४, २११.५ रीरि<रीढक = पीठ के बीच की हड्डी ३९४.५, ३९५.५ रीसि<सद्श् १११.१ रुंड = सिर से रहित शरीर २०७.२ रुख<रुख [फ़ा०] = मुख, ऊंट ५६९.५ रुदवा = चावल-विशेष ५४४.२ रुहिर<रुधिर ८७.७, ५१९.२ रूख<रुक्ष=रूखा, रसहीन ८४.९, १२९.७, २२६.८, ५६३.६, ५९०.८

रूख< रुक्ख< वृक्ष २०१.५, ३६३.८,

३७.३, २६२.९,

रूठा < हट्ठ < हट्ट ८९.३, १२५.४

५१०.६

रूप<रौप्य 💳 चाँदी

२९३.५, ३१४.६, ३५७.३ रूप सहाइ<रूप या सौन्दर्य-निदर्शन में सहायक १९९.३ रूप माँजरि<रूपमञ्जरी=चावल-विशेष ५४४.७ रूम = देश-विशेष ४८३.५ रूस् < हप् = क्रोध करना १५१.७ रूसा<हसिअ<हप्ट २७०.४ रूह< रुध् = रोकना ५११.३ रेंग<रिग्ग्<रिङ्ग = धीरे-धीरे चलना या सरकना १४७.१, १५७.४ रेवें = टाँगना, लटकाना ३६८.४ रेह=एक प्रकार का क्षार ३६३.४ रैता = रायता ५४८.२ **रैन**<रयण<रतन = रत्नसेन ५९२.४ रैनि<रयणी<रजनी=रात्रि १४.३, २७.३, १००.२, १५८.३, २३९.८, २४७.६, ४०४.४, ४५४.३, ४५८.१, ५११.५, ५२१.६ ५६५.५ रोक<रूवग<रूपक=रूपया १२०.८, 469.8 रोझ<ऋप्य=नीलगाय ४८७.७, ५४१.२ रोटा <रोट्टग [दे०] =बड़ी रोटी २२०.५ रोठा<लोट्ठ<लोप्ठ=डला ४३९.१ रोप्=थामना १९४.४ रोर<रोल=रव, कोलाहल १३३.७, 436.6 रोव्< हद् = रोना ६४.७ रोवँ<रोमन् ९७.४, १३०.३ रोवन<हदन ७८.४ रोसन < रौशन [फ़ा०] = प्रकाशित २०.३ रोहितास = स्थान-विशेष ५००.६ रोहू<रोहिअ<रोहित=मत्स्य - विशेष १४८.२, ५४२.१ रोताई < राजपुत्रता = रावतपन ६३.७ **लंक** = कटि ३२.३, ४०२.७

लंक 🗕 लङ्का २५.६, ३५५.३ लँगूर<लाङगूलिन्=वड़ी पूँछवाला बन्दर २०६.६ लक्खन<लक्ष्मण १२०.४ लख्<लक्ख्<लक्षय् = जानना, देखना २१२.१, ३१९.४, लखन<लक्खन<लक्षण ४९.८, ५२.८, ७३.९, १९३.५, ३९८.१ लखमिनी<लक्ष्मणा=लक्ष्मी ३९७.५, ४०३.१, ४१५.१, ४१९.२, ४२१.५ लखाग्रिह<लाक्षागृह=लाख का घर जिसमें से पांडवों को भीम ने बचाया था ६११.८ लगी<लग्ग<लग्न=बाँस के टुकड़ों को जोड़ कर बनाई गई लंबी लकड़ी ७०.५ लगुन<लग्गूण≕लगा रहने वाला, संग करने वाला ५७३.९ लगुना == हरिण-विशेष ५४१.२ लच्छि < लक्ष्मी ५२.६, १२९.२, ४२१.२, ४४९.६ लटा = लुब्ध १२६.२, ३४७.१, ६०६.४ लवा = पक्षि-विशेष ३५८.५, ५४१.३ लस् = शोभित होना ३२५.६ लह् <लभ् = प्राप्त करना, शोभा प्राप्त करना १६३.१, ५२४.६ लहक् = नवस्फूर्ति युक्त होना, लपकना ४२४.७ ४२५.६, ४७०.४ लहर = एक प्रकार का लहँगा ३२९.१ लहु<लघु ४६६.५ लाँब<लम्ब=दीर्घ ४६६.३ लाग<लग्ग<लग्न=संबद्ध, सम्मिलित १२८.७, १४७.३ लाड़ < लड्ड [दे०] = प्यार ३०१.७ लाड़ू < लड्डुअ < लड्डुक=मोदक ११३.१ लाभी < लाभिन् = लाभ करने ३२१.८

लालि<लल्ल<लाल=षुशामद २९५.२, ४६७.९, ४७४.७ लाव्<लागय्=लगाना १०३.४, २१६.१, २२३.१, २७६.१, २७८.४ लासा<लासय<लासक=चेप ६९.८, ७०.४

लाह<लाभ १४५.३, २०१.४
लिथीर देव<रणधवलदेव (?) ६३५.५
लिखार<ललाट ३८८.७
लीक<रेखा ३७५.४
औप्<िलप्=लीपना ५०.८
लील्<िणगल्<िनगल्=िनगलना ६८.७,
१५५.९
लील<नीलक=नीले रंग का घोड़ा ४६.२
लुआरी [<लूआ [दे०] = मृगतृष्णा]
=मूर्य की किरणों से तप्तवायु ३५५.१
लुचुई=एक प्रकार का व्यंजन २८४.३,
५४३.६

लुर्<लुल्=लोल होना ९९.३, २९८.२, ३२१.६, ४७०.५, ४७४.३, ६०८.७ लूक<लुकक<उल्का ३६३.३, ३७०.३, ५२३.३

लूकी < लुक्क < उल्का ३६५.४
लूस् < लूपय् = विनाश करना, मिटयामेट
करना १९७.८, ३३४.६, ४४३.१
लेई < लेह = कागज जोड़ने-चिपकाने के
लिए प्रयुक्त लेह ६५२.२
लेजिम = एक प्रकार का धनुप जिसमें
प्रत्यंचा लोहे की होती थी ४९९.४
लेंजुर = चावल विशेष ५४४.३
लेजुर < रज्जु ५८१.७
लेवी = पक्षि-विशेष ५४१.६
लेस् < लिश् = प्रकाशित करना ११.३,
१८.२, ३७६.४, ४७०.१
लैनू < नवनीत ५४९.५

लोग<लोक १९३.५

लोट्<लोट्ट<लुठ्=लोटना ९९.६ लोन<लवण = लावण्यपूर्ण ५३.६, ५४.७, ८३.६, ८४.५, ८७.८, ९४.७, ९६.९, ११०.२, ३१४.४, ३३७.३, ४६१.७, ५६९.४, ५९४.६, ५९८.३, ४२९.३, लोना = कामरूप की एक प्रसिद्ध तांत्रिक स्त्री ३६९.३, ४४८.६, ५८५.२ लोभा<लुब्भ = लुब्ध ११८.१ लोयन<लोचन ४४२.३ लोवा<लोपाक=लोमड़ी ४.६, १३५.६ लोहडा = लोहे की कड़ाही ५५०३ लोही <लोही < लोहित = रक्त ६०८.३ लौक्≕लपलपाना,चमकना४७०.८,५७१.८ लौका<अलावु ४३६.४ वानी <र्वाणन् =वर्ण का ३१.२, १७२.६, ५६४.१ वार्<उव्वार्<उद् +वर्तय्=त्याग करना, न्यौछावर करना १६७.७, ५८९.१,

६०८.३

वार<आरओ<आरतस् = वह [ छोर ]

जो पहले पड़ता हो ३३.१, १०४.३,
१४३.१, २०२.९, ४०५.५

वारने = न्यौछावर ४१६.६

वोढ<बोढ्<बोढ् = वहन करने वाली

वस्तु, खींचने वाली वस्तु, रस्सी १५२.४
४०६.४

संक्<शङक् = डरना ४२१.९
संकलप्<संकलपय् = संकलप करके दान
करना १४२.३
सँकार < सकाल = सबेरा १११.५
सँकेत् < सं+केतय्=सकेलना ६७.९, ५९०.४
सँकेत < संकीर्णता = तंगी, संकट २५१.७
सँघात < संघात = ममूह १२.६
संखदराउ < शंखद्राव = अम्लवेतस ४३४.४
संच्<सं-्-िच = संचय करना ३८६.५,

४९३.८

सँच<संचय ==परिचय ४२३.२ सँचार्<संवारय् = चलाना २४८.६ सॅजूत <मंजुत्त ≤संयुक्त = तैयार, काम पर डटा हुआ १४७.६ सँजोअ्<सं+योजय्=संयुक्त करना, संबद्ध करना ५१२.२ सँजोअ<संयोग १०१.७, २२२.३ सँजोइल < संजोअ (< संयोग) 🕂 इल्ल = तैयार, मुस्तैद २४१.२ सॅंडसी । सँडासी <संदंशिका = यंत्र-विशेष ५८०.५, ६४२.६ संध = मत्स्य-विशेष ५४२.२ संधान = ॲचार-चटनी २८४.६, ५५०.५ संपूट = बँधी हुई पंखुड़ियाँ २५०.९ सँभार्<सम्भालय्=सॅभालना १५०.५ मॅभार<सम्भाल=देखभाल १५२.८,३२८.२ संवर<स्मृ == स्मरण करना ६६.७, ८४.१, १३४.४, १६४.२, २०९.९, २२५.६, २७१.७, ३००.३, ३७३.२, ४२२.३, ५७४.१, ६४२.३ सॅवराव् < समराव् < स्मारय् = स्मरण कराना २२४.२ सँवार्<समारचय् = ठीक करना, दुरुस्त करना, सजाना ३६.८, १८१.३, २८२.३, २९७.१, ३७६.१ संसार-तिलक = चावल-विशेष ५४४.६ संसौ<संशय १९१.२ सकति < शक्ति ७२.३, १२१.४, १४२.१, ५१९.८, ५७५.६ सकर<शकट = शकटासुर ६१४.६ सग<स्वक=अपना, आत्मीय ७.३ सगवगाय् = चकपकाना, चौकना ४७०.४ सगर<सगल<सकल २७५.२, ३५३.२ सगुनी = चावल-विशेष ५४४.५ सजा<सज्झाय<स्वाध्याय = शास्त्र का पठन २३.२

सजौना=सज्जा ५३६.२ सत<सत्त< सत्व= शक्ति ७५.८, २५०.५ सत<सत्य ९३.१, १४४.९, १४८.८, ३९३.८, ४१७.१, ६०५.५, ६२४.१ सतकुल<सत्कुल ४६२.३ सतबरग = पुष्प-विशेष ३७७.७ सति । सती=सत्यनिष्ठ १४६.१, २०४.७, ४१७.१ सती<सत्ति<शक्ति ३०.७ सतुर<शत्रु ३७५.३ सतुरु साल<शत्रु-शल्य=एक तोप का नाम ५०७.७ सर्ते<सत्रा [स+त्रा]=साथ, से १२२.१ सत्त<सत्य ९२.१, ३८६.३ सदूर<शार्दूल=शरभ ३०२.४, ३४७.९, ४६२.५, ६३७.१ सनमंध < सम्बन्ध ४७५.८ सनाह<संताह ५१२.४ सपत<शपथ ५३७.५ सपन<स्वप्न ६६.९ सपनावती = एक प्रेमकथा की नायिका २३३.३ सपुरुस<सप्पुरिस<सत्पुरुष ६३१.८ समंद [फ़ा०] = घोड़ा, वादामी रंग का घोड़ा ४६.२, ५१३.२ समद्<सम्+आदा=आलिंगन करना २९९.९, ३८४.१, ४१९.३, ५३१.५, ५३३.९, ६२७.६ समाप् ≔प्राप्त होना १८२.९ समाय्<संमा<सम् मा=अँटना १७०.७, १७१.२, २०५.९, २५८.३, २६२.९, २८०.८, ३२५.३ समीर = एक सुगंधित वनस्पति जिससे एक प्रकार का परिमल बनता था ५०२.६ समीरी = समीर (पुदीना या अन्य किसी सुगंधित वनस्पति ) से तैयार किया हुआ

परिमल २९०.६ समुँह<सम्मुख ३३४.२ समूच<समुच्चिय<समुच्चित = समूचा ४८५.३ समूह<संमुह<संमुख ५२०.२ समेट्=बटोरना, इकट्ठा करना २०५.६ सयान<सज्ञान १२.२, ५४.१, ५६.१, ९२.८, १७१.१, १७५.४, २४८.१, ३०३.१, ३२२.१ सर<शर = सरकंडा, बाण, चिता २०४.७, ३५१.५, ४००.८, ४००.९ ६४९.४, ६५०.१ सर्<सृ=जाना, निभना ५८०.६, ६२३.९ सरग<स्वर्ग=आकाश ६२.९, ६७.९, ९६.५, ९९.४, १२८.६, १४३.८, १४७.३, १४९.४, १५०.५, १५३.१ २४१.८, २२३.२, २५४.५, २७७.८, ४७४.७, ४८९.७, ५०५.९, ५०९.१ ५२९.६, ५७१.३ सरगदुआरी<स्वर्गद्वार ६०३.९ सरजा=अलाउद्दीन का भृत्य-विशेष ६३५.१ सरवरि=सादृश्य, समानता, होड़ ६.३, १०१.३, ३३३.७ सरवन<श्रवण=कान १३०.४ सरवन<श्रमण=एक पितृभक्त मूनि जिनका वध दशरथ के द्वारा हुआ था ३६२.६-९, ३६८. ३-६ सरवान ⇒ एक प्रकार का तम्बू ४९५.६ सरसुती<सरस्वती=सरस्वती कण्ठाभरण नामक अलंकार-ग्रंथ १०८.८ सरसुर=बाणासुर ३३.७ सरांदीप<सरन द्वीप २५.५ सरा<शर≕चिता ९२.५, ५३१.६ सराग<शलाका १५४.७, २५३.५ सरागिनि<शराग्नि=सरकंडे की

२००.३

सरि<सदृश् = सादृश्य १५.२, १७.३, ५३.९, १०२.७, १०३.१, १०७.९, ११६.१, १७१.१, २७२.६, ३३२.७, ३७४.८, ४३१.४, ४४०.८, ४६०.५, ४६१.४, ४६२.९, ४९३.६, ५९७.९, ५९९.२, ६४५.३ सीमाः सरि<सरिअ<सृतम्=अलम्, २२.१, २२१.३, २६१.८ सरेख् < संलिख् ≕ सत्यता आँकना, परखना ५६९.३ सरेख<सल्लेहिय<संलेखित=तपस्या आदि से जिसने अपने शरीर को क्षीण किया हो, ज्ञानी ८८.६, १२७.२, १३८.१, ३२३.१, ३४५.२, ३८०.५, ३९५.२, ४४७.४, ४५२.२, ५७५.२ सरौत<िशरोपट्ट ३०९.६ सलार<सालार [फ़ा०] = प्रधान नेता २२.३, ६३५.४ सलोन<स+लवण = लावण्ययुक्त ५०.२, ११२.६, २९९.५, ३१८.६, ४४३.२ सवति < सपत्नी ४३४.२ सवन<श्रवण=कान ८०.६, ४४५.१ सवेर<सवेला १५७.८ ससा<शशक = ख़रगोश ५४१.२ ससिअर<शशघर = चन्द्रमा २०२.७, २९३.३, ३०७.१, ६२५.८ सह = साथ ३२५.४ सहगवन < सहगमन = पति के शव के साथ जलना ६५१.१ सहदेउ<सहदेव≔कुन्तीपुत्र ७९.७, ८१.५, सहदेसी=अपने ही देश का वासी ३७१.१ सहलंगी < सहलग्नीय = साथ लगने वाला १३८.३ महराव्=सहलाना १३२.५ सहाय = सहायक, सखी १८६.१, ५५२.२, ५५६.७

सहार<सहआर<सहकार=एक प्रकार का सुगंधित आम ३३६.८ सहिवाँरू < सम्भाल (?) १५०.३ सहॅ<सम्मुख ४७३.३ साई < स्वामिन् ६५०.४ साउज<साउज्ज<श्वापद = जंगली जंतु २.५, १०४.९ सायर<सागर १५०.१, २२५.५, २५३.८, ५१०.६, ५१९.२, ६०९.५ साँकर<संकीर्ण १५६.३, ५८०.३ साँकर<सङ्कट ४२१.३ साँख<सांख्य = तत्व-चिन्तन ३७२.३ साँच = साँचा २६२.९ साँझ<सन्ध्या १११.५ साटी  $\leq$  सटा = चावुक ४०७.५, ६४७.२, साँठि<संठिइ<संस्थिति ३८.९, ७४.९, १२८.४, ३५६.३ साँथरी < स्नस्तरी = विछौना १३९.२ साँध्<सं+धा = जोड़ना, मिलाना, बाण को धनुष पर रखना ५५.४, ९०.७, १०४.१, १०९.२, ११३.५, १७६.६, २९८.३, ५५०.५, 4८४.२, ५८६.१, ६०६.४, ६४४.४ ∗साँवर<शम्बल≕पाथेय १२८.२, १४२.३ 828.3 साँस<संस<सांश=अंशों के साथ, समग्र रूप से १७४.६ साँस = छिद्र ५७८.२ साँसौ < संशय ४५६.३ साका < शाक = पराजय निश्चित समझ कर राजपूतों की लड़ मरने की प्रथा ७३.८, ५०३.७, ५३५.१, ६२९.१ साखी < साक्षिन् ६३.२, ८५.७, ८६.९, १०४.६, १३०.४, २४२.९, २७३.१, साज्<सज्ज्<सृज्=निर्माण करना, बनाना

४४.२,४८.१,९५.५,११३.२,१३८.४, १६४.३, २०५.१, २७४.७, ४८०.१ साज्<सज्ज्<सञ्ज्=आलिंगन करना ७९.१, १७६.९ साज्<सज्ज्<सस्ज्=तैयार करना ८७.१, २७७.१, ३०१.९, ४४९.४ साज<सज्ज=आडंबर १२३.४ साजा<सज्जिअ<सजित=निर्मित ४८.१ साजन<सजण<स्वजन ३०१.८, ३४३.८ साढ़ी < सढा < सटा = दूध के ऊपर की बालाई ४५९.३ साथ<सत्थ<सार्थ=त्र्यापारी-समूह, टोली **६४.३, ७५.८, ७८.८, ३६४.३,** ४०१.८, ४०४.३, ६२७.२, ६३३.१, ६५३.७ साथी < सत्थिअ < सार्थिक=सार्थ का सदस्य १४४.७, १५८.३, २२१.४, २४२.१, ३३०.२, ४०१.८ सादूर<शार्द्ल=शरभ ४१९.६, ४८७.५ साध<सद्धा<श्रद्धा=आकांक्षा, वाञ्छा १२३.८, १५३.६, १६१.३, २११.८, ६१९.९, ६४५.३ सान<शाण ३८.४, ६१९.५ सामुँह<सम्मुख ५७७.५, ६३१.७, ६३३.२, सार्<सारय्≕िसद्ध करना, चलाना, ले जाना, सरकाना ६.७, ३०९.६, ५१२.७, ५४२.८, ५५९.३, ६२७.२ सारँग<शाङ्गं = मृग ३२.३ सारँग<शार्ङ्ग = सींगों से बना हुआ धनुष ५६०.४ सार==फौलाद ५१२.४ सारदूर<शार्द्रल=शरभ ४८९.२, ६३७.२, ५५५.६ सारस = पक्षि-विशेष ३४१.८, ४००.७,

488.3

सारि<शारि=चौसर की गोट ३८.६,

४४.५, ३१२.१, ३१३.१, ५५४.९ सारि<शारि=गज कवच ४९७.१,५१४.३ सारी<साडिआ<शाटिका=साड़ी १८४.५ सारी < सारिका = मैना ४३५.७ मारौ<सारिक = मैना २९.२, ४३२.३ साल्<शल्यय् = शल्य की भाँति पीड़ा पहुँचाना २५५.८, ३४७.८, ६२८.६, ६४३.६ साल<सल्ल<शल्य २४७.९, २४८.७, ५८४.१, ६१६.६, ६४५.१ सास<शास=आदेश ४६.६ सासु< श्वश्र ६०.७ सासुर=श्वसुर-गृह ६०.५ सावँकरन< इयामकर्ण=अश्व-विशेष २६.४ साहि = साही, जन्तु-विशेष ५२४.५ सिअर<शीतल १९५.२, ३३५.७, ३३६.३, ३३७.८, ३४९.६ सिआला<शीतकाल ३४०.१ सिउँ < समम् = साथ १८८.९, १९४.१, २०३.३, २४३.४, २४६.६, २६९.१, २८२.८, २८६.३, ५१७.५, ५३६.८, ५५०.४, ६२३.४, ६३०.८, ६३३.४, ६३७.३, ६३९.८ सिंघिनी < शिंडखनी ४६२.८, ४६४.१ सिंधोरी = सिन्दूर की डिब्बी २९०.३ सिकरी<शृंखला ९९.७ सिखरन<श्रीखण्ड(?)=दही और चीनी का घोल ५५०.४ सिखावन < सिक्खावण < शिक्षण = सीख ७५.३ सिगरी<सगल<सकल १५.३ सिंगनाद<श्रुङ्गनाद १३६.१ सिगार<शृङ्गार=शोभा, सजावट ९९.१ सिंगारहार = पृष्प-विशेष ३७७.३ सिंगी<श्रृङ्ग=सीग का बाजा १२६.४, १३४.१, ३६१.४, ६०६.३

सिंगी = मत्स्य-विशेष ५४२.३ सिंघल<सिंहल=द्वीप-विशेष २५.१ सिंघेला = सिंह-शावक ६१४.३ सिदिक < सिद्क़ [अ०] = सत्यनिष्ठा १२.२ सिद्दीक<सिद्दीक [अ०]=सत्यनिष्ठ १२.२ सिधाय् < सिध् = जाना २२७.७ सिधार्<सिध्=जाना २४८.४ सिरजनहार < सर्जन-कारिन् = निर्माता 809.8 सिराय् <शीतलाय् =शीतल होना ३३०.८ सिराय्<सिर्<सृज्=छोड़ कर जाना, बीतना ३५७.२, ५७४.३ सिराव् <शीतलय् =शीतल करना ३५९.२ ५४७.६ सिरी<श्री=बिदिया, मस्तक का एक आभरण २९७.५, ४७२.७ सिरी<श्री=हाथियों का सिर का कवच ५१३.५, ५१४.४ सिरी पंचमी<श्री पञ्चमी १८३.१ सिलंध = मत्स्य-विशेष ५४२.२ सिलार = पक्षि-विशेष ५४१.६ सीउ<शिव=शिवत्व ( कल्याण ) की भावना १४२.१, ३२४.६ सीउ<सीउ<शीत १.७,१२५५.२,२५९.२, ३२४.४, ३३९.१, ३४९.३, ३५२.१, ४१८.७, ५६५.४, ५६६.३ सींच्<सिच् = सींचना, छिड़कना ३४२.६ सीझ् < सिज्झ् < सिध्=निष्पन्न होना, पकना ११४.८, ११७.४, २११.५, ५४४.१, ५४५.२, ५४८,.१, ५५२.१ सीप < सुत्ति < शुक्ति २.३, ६४.५, ११०.१, १३९.९, १७१.९, २१५.८, २३४.४, ३१०.२, ३१७.९, ३६०.५, ५६२.१ सीपी<सृत्ति<शुक्ति ७९.३, ४७९.१ सीस < शीर्प = स्तबक १११.१ सीसा < सीस = धातु-विशेष ८९.६

सुआ<श्क २९.२, ५४.५ सुक्वार<सुक्मार ४६६.७ सुखदेउ<शुकदेव ६०४.५ सुखवास = सुखनिवास २२६.३, २९१.१ ३३५.४, ३३७.५ सुखमन<सुषुम्णा=मध्य की नाड़ी २३५.३ सुखासन = एक प्रकार की पालकी गाड़ी ६१२.२ सुखिर<सुविर=वाद्य-विशेष ५२७.७ सुजान < सुज्ञान = सयाना ५६.६ सुठि∧सुट्ठु<सुष्ठु ७४.६ सुदरसन < सुदर्शन = पुष्प-विशेष ३७७.४ स्दैवच्छ≕एक प्रेम कथा का नायक २३३.४ सुद्ध<शुद्ध=सुधि या चेत में आया हुआ सुधि <शुद्धि=स्मृति, चेतना १९९.१, ४००.३ सुनरास = एक प्रकार का पान ३०९.२ सुन्नि < शुन्य २३५.३ सुपारी<शूर्पारिका ३०८.८, ५०१.९ स्भर=भली भाँति भरा हुआ १०३.८, १७४.६, २९६.९, ४३०.८, ४६६.५ सुमर<सम् ३०५.२ सुमेर = माला के बीच की मणि १७४.५ सुरुज-गरह = जन्मपत्री में सूर्य का अनिष्ट-कारी ग्रह होना ४५०.३ सुरखुरू < सुर्खरू [ फ़ा० ] = तेजस्वी, कांतिवान् २०.२ सुर मंडल < स्वर-मण्डल=वाद्य-विशेष ५२७.३ सुलक्खन<सुलक्षण २३६.८ सुलग्=[आग का] भली-भाँति लगना (जलना) ३४९.६ सुलग<सुलग्न=अच्छी तरह से लगा हुआ १८०.७ सुलगाव् = [आग को] भलीभाँति उदीप्त करना १२५.६

सुलेमाँ < सुलेमान = प्रसिद्ध यहदी वादशाह ४९४.३, ५७७.१ सुसार=सुरस २८३.१, ४०३.५, ५४०.९ सुस्ताय = स्वस्थ होना, विश्राम करना 408.3 सुहाग < सोहाग < सौभाग्य = विवाह गीत २७५.४ सुहेल [अ०]=अगस्त तारा (?) १७५.९ स्ँड≂हाथियों के स्ँड का कवच ५१४.४ सूक<श्क १०५.२ सूझा<सुज्ज्ञ<शृद्ध १०९.५ सूध<शुद्ध=सीधा ८८.४, ४२२.३, 3.808 सून< ज्न्य १२१.५, २९४.३, ३६५.१, ३६९.२, ६०२.९ सूर<सूर्य ४१.१, ४९०.५ सूर<शूर=योद्धा ४९०.६ सूरुज कांत<सूर्यकान्त ४६८.८, ४८१.६ सेई<सेवित ५३४.३ सेंती < सइं < समम् = साथ, से ३८८.२ ३९७.५ सेंदूर्<सिन्दूरय्=सिन्दूरित करना ३३२.२ सेंद्रर<सिन्द्रर १००.१ सेंघ≺संघि≕छिद्र,विवर १२४.७, २१४.६, २१५.७, २१७.४, २३८.९, २३९.१, २६५.२ सेंवर≪शाल्मली ९२.१, २०२.३, ५९४.५ सेज<शय्या ८०.४ सेत<श्वेत २.६, ४५.३, ९७.३, ११९.६, ३००.५, ३४४.२, ४२८.४, ४४३.४, ५१४.२, ५३९.५, ५९८.७ सेत<श्वेत=पर्वत-विशेष ४२६.९, ४९८.८ सेनि < श्रेणि = अग्रभाग ५९७.८ सेल<शल्य=एक प्रका**र का वर्छा** ५१७.५, ६१३.७ सेवती <शतपत्रिका = पुष्प-विशेष ३७७.२

सेवरा < सेवडअ < श्वेत पट 🕂 क=श्वेतांवर साध ३०.८ सेवाती < स्वाति १३९.९, १७१.९, 898.9, 889.6 सै<सइं<स्वयं ६४.३, ८६.९, १०८.९, १३१.३, १३४.३, २८९.३, ४९२.२, ५३९.१, ६४४.५ सेंत् = संचित करना ३८७.७, ३८९.६, ४११.५, ४५९.४ सैचान<सञ्चान≔एक जाति का बाज ३५०.७, ४८७.७ सोआ<सुप्त ३५३.७ सोंटिआ <सोंटावरदार, वैत्रिक १२८.१, २६६.४ सोघ<मुगन्ध<८४.८ सोंध = सुगन्धित ५४५.३ सोंघा<सुगन्धक=सुगंधयुक्त पदार्थ ३९.२, २९०.८ सोझ = सीध में ५४०.७ सोत < स्रोत = रोमकूप १०४.७, १३०.५, १७४.३, २१३.९, २२८.१, २६२.६, ४७३.८, ५३६.५ सोती<स्रोत≕जल की धारा १००.६, ३७४.६ सोन<शोण=सोनभद्र ५९९.४ सोन < स्वर्ण = सोना ३५७.३ सोनहा<श्वान ४१९.५, ४८७.६ सोनार<स्वर्णकार ८९.७, ३५७.३ सोवन < सोअण < स्वपन = शयन ७८.४ सोवनार≪शयनागार २९०.१, २९१.१, ३३६.५ सोहर<फूलना, खुल पड़ना ४७०.२ सोहाग=सौभाग्य ८९.२, ९०.३, ३१७.४, ३५७.३ सोहाय्<शोभय्=शोभित होना ३३५.१

सोहारी = घी में कड़ी हुई सादी पूरी

२८४.३, ५४३.७ सोहावा < सुहावय < मुखायक = सुखजनक ७६.१, १५८.२, ३३७.१ सोहिल<सुहेल [अ०] =अगस्त तारा (?) ४७५.५, ४७५.६, ६२९.३ सौं<सउंह<सम्मुख ३२.७, १०२.१, १०४.३, २१७.६ सौं<समम्=साथ, से ३७.९, ७६.४, ७९.८, ९४.८, १७४.५ सौंप्<समप्<सम्+अर्थय् ६८.५ सौंह<सउँह<सम्मुख १६.६, ११४.७, १५३.४, १६१.८, २४२.७, २७१.२, २७९.२, ३८१.९, ४२७.२, ४४४.५, ४७५.२, ४९५.५, ५२०.१, ५२१.७, ५२९.१, ५२९.३, ५६८.५, ६३४.७ सौर<सउड=चादर ३३५.४, ३४०.२, 340.8 स्याम<शाम=सीरिया ४८५.५ स्यामि<स्वामिन् ३१७,४, ४३७.२, ४६४.८, ५१८.८, ५७५.९, ५९२.७, ५९७.८, ६१०.४, ६१४.७, ६१८.२, ६३१.९ हँकार<हक्कार<आ+कारय् ≕ पुकारना ७२.३, ८५.४, ९७.९, १८२.३ हंडा < भाण्ड = एक प्रकार का वड़ा वर्त्तन ५४५.७ हँथौड़ा<हस्त + कटक = हाथ का कड़ा ३७.३ हड़ावरि <हड़ड+आवलि <अस्थि+आवलि = अस्थि माला २०७.२ हथोरी < हस्तपुटी ११२.२, ४८२.३ हनिवॅत < हनुमत् १२०.५, ६११.७, ६१४.७ हमजा<हमजा=एक प्रसिद्ध वीर ६३५.२ हमीर=प्रसिद्ध राजपूत वीर ५३४.५

हर<गृह=घर ३७८.९

हरि = बन्दर ८६.७ हरिअ < हरित = सब्जा घोड़ा ४६.३ हरिअर < हरिअ+डा < हरित=हरा २७.५, ९३.९, ३३६.९, ३३७.४, ४२४.५ हरी < हता = वंचिता १११.२ हरुव<हलुअ<लघुक १५७.३, ३५१.८, 488.8 हरेउ<हिरात, हिरात का निवासी ४९८.२, ५३२.५, ५७७.३ हस्ति<अस्ति [सं०]=अस्तित्व २२१.५, २४५.६ हस्ति < हस्त = वर्षा का नक्षत्र-विशेष ३४७.३, ६१०.५ हहर्। हहल् 'हा' 'हा' करना ३४२.४, ३५१.२ हाँक्<हक्क [दे०]=प्रेरणा करना, पुकार लगाना १९६.१, ६२९.१ हाँक < हक्का दि०] = पुकार १३६.६ 382.८ हाँडी<भाण्डिका ५४५.४ हाँसुल = मेंहदी के रंग का घोड़ा ४६.२ हाट<हट्ट=बाजार ३७.१, ७४.५, ७५.२ हाड़ < हड्ड < अस्थि २३०.४, ३५०.८, ३५५.७, ३९४.४, ३९५.९, ४६८.७ हाड़ी < हड्ड < अस्थि ५०३.५ हारिल = पक्षि-विशेष ३५८.३, ५४१.५ हाल=चौगान की खेल में जीत ६२८.१ हिअ<हृदय ५६.७ ८२.५ हिअरा < हृदय ३५०.३ हिआउ = पौस्प १५८.९, १६३.४ हिंडोर≪हिन्दोल≕झूला ७१.१, १०३.७, ३३७.७, ३४५.४

हिरक = हिलगना, पास आना ३३७.८, ४४२.९, ४७५.९ हिरकाव् = हिलगाना, शरीर से सटाना, पास लाना १०५.५ हिरवानी <हीरक +विणन् = फौलाद की हिलोर <हिल्लोल ६१.८,१०३.४,११९.३, १४७.५, १५५.२, २८९.६ ५९६.६ हिवंचल < हिमाञ्चल ३५४.२ हड़्क = वाद्य-विशेष ५२७.६ हुलस्<उल्लस् = हर्षित होना ५५.६, ६२.२, ११३.४, २८०.२ हुलास < उल्लास २९.१, ३३.६, १५८.२, १८३.२, २२६.३, २७९.२, ३५२.४, ४२४.२, ६३८.२ हुल=त्वरा, शीघ्रता २१७.२ हेतिम < हातिम = यमन का एक प्रसिद्ध दानी १७.२, १४५.७ हेम = हेमकूट ४२६.९, ४९८.८ हेर् [दे०] = देखना, खोजना ६४.७, ७४.६, ८४.१, १०४.३, १२४.२, १६१.८, ४१६.५ हेराय् = गुम होना १२४.२ हेराब् [दे०]=बोजवाना, ढुँढ़वाना ६४.७ हेवॅ<हिम २.१ हेवंत < हेमन्त ३४०.१, ३५९.८ हैंगुरि = चौगान की लकड़ी ४८३.६ होनी = दिनचर्या ९४.७ होम < हवन १६४.७ हौंसर≪हौसल: [फ़ा०]=उमंग, अरमानः १७५.२

## शुद्धि-पत्र

| छंद पंक्ति   | अशुद्ध         | शुद्ध            | छंद पंक्ति | अशुद्ध   | शुद्ध    |
|--------------|----------------|------------------|------------|----------|----------|
| २३.४         | जीम्           | जीभ              | २२१.९      | जेउ, करे | जेउँ करै |
| ₹०.८         | बानपस्ती       | बानपरस्ती        | २२२.३      | के       | क        |
| ५६.२<br>५६.२ | सनाव           | सुनाव            | २२२.५      | मारे     | मारै     |
| ६२.७         | ऋँवल           | कँवल             | २२२.८      | देदु     | देहु     |
| ६३.७         | बेमा           | पेमा             | २२३.९      | कहुँ     | केहुँ    |
| ६२.८<br>६३.८ | ररेम           | परेम             | २२५.६      | लिखि     | लिखी     |
| ६६.७         |                | बढ़ाइए:          | २२६.२      | कँवलि    | कँवल     |
| 44.0         | पाइन महँ न प   | पतंग बिसारा।     | २२६.६      | ओ        | औ        |
|              | जहँ तोहि सँवर  | दीन्ह तुइँ चारा। | २२७.४      | पनि      | पानि     |
| ७१.१         | मरब            | गरब              | २२७.६      | दरस      | दरसन     |
| ७७.९         | र्घुध          | धुंघ             | २२७.८      | रमा      | रहा      |
| ८६.९         | सै             | सें              | २२८.९      | फिर      | फिरि     |
| ९७.२         | बहु            | वहु              | २२९.८      | सौ       | सो       |
| १०७.१        | इया <b>म</b>   | स्याम            | २३०.८      | मसम      | भसम      |
| १०९.१        | किर            | किए              | २३०.९      | साहि     | ताहि     |
| ११५.२        | बाग            | नाग              | २३२.१      | पुति     | पुनि     |
| ११६.१        | बाहुँ          | काहूँ            | २३५.६      | मरि      | भरि      |
| ११६.२        | झींना          | झीनी             | २३५.९      | झारैं    | झारै     |
| ११७.६        | झोंका          | झोंपा            | २३९.१      | ज्ञगि    | जोगि     |
| ११७.८        | बासन           | बासना            | २४५.९      | करें     | करैं     |
| १२३.१        | समुझय          | समुझहु           | २४६.२      | मिले     | मिलै     |
| १३१.१        | बनबासू         | दीन्ह बनबासू     | २४६.३      | घरौ      | घरौं     |
| १४६.८        | जीवन के        | जीवन कै          | २४७.१      | रोवैं    | रोवै     |
| १७७.४        | जाइ            | न जाइ            | २५७.९      | सिद्ध    | सिद्धि   |
| १७८.६        | मेढ़           | मढ़              | २६५.३      | किसुन    | किरसुन   |
| १८३.१        | क              | कै               | २७२.६      | राजि     | राज      |
| १८९.५        | सिबाईं         | सिघाई            | २७४.५      | सगर      | सरग      |
| १९०.५        | भूलें          | भूले             | २७८.४      | लेखा     | खेला     |
| २०६.५        | ू.<br>तुम्हारे | तुम्हरे          | २८६.९      | तत       | तेत      |
| <b>२१०.९</b> | देउ            | देउँ             | २९३.४      | जागू     | जोगी     |

i

| छंद पंक्ति    | अशुद्ध       | शुद्ध    | छंद पंक्ति   | अशुद्ध         | शुद्ध           |
|---------------|--------------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| २९८.२         | दरस          | सरद      | ५९२.२        | आछरि           | आछहि            |
| ३०७.५         | महादेवा      | महादेव   | ६०८.५        | के '           | कै              |
| ३१२.७         | <b>खे</b> लौ | खेलौं    | ६११.३        | मालकँडेऊ       | माल कँदेऊ       |
| ३१५.९         | आकौं         | आफौं     | ६१४.६        | सँकरे          | सँकरैं          |
| ३१७.२         | मुनिहारी     | मनुहारी  | ६१८.३        | न छूटिन        | छूटि न          |
| <b>३२३.</b> २ | कूल          | फूल      | ६३५.६        | सिंध           | सिंघ            |
| ३२९.१         | पटवन्ह       | पटुवन्ह  | ६४३.१        | परे            | परी             |
| ३३६.४         | चरिच         | चरिच     |              | अर्थ           |                 |
| ३३८.२         | उर           | उए       | ४०.५         | उसमें के       | उसके            |
| ७.५६६         | जारी         | जोरी     | ४६.७         | भागते थे       | भाँजते थे       |
| ३४२.४         | हार          | हारि     | ५५.३         | ( आबेठी )      | [ आ बैठी ]      |
| ३४९.३         | जानवा        | जनावा    | ६९.८         |                | [ उस व्याध का ] |
| ३९०.२         | अँधियरा      | अँधियारा | ६९.९         | उसके कहाँ पंखे | ं उसके पंखे     |
| ३९६.७         | मए           | भए       | ७१.२         | बैर            | बैरी            |
| ३९७.३         | सहै          | सहे      | ९०.६         | (पेड़)         | (प्रेम)         |
| ४०२.७         | बार          | बर       | ९१.९         | [क्योंकि] जो   | [क्योंकि]       |
| ४०८.५         | मरे          | मरै      | ९३.४         | द्वादस         | द्वादश          |
| ७.०४४         | भाँखा        | माँखा    | <b>९</b> ३.७ | मैं मुट्ठी भर  | मुट्ठी भर       |
| ४४९.९         | आअ           | आस       | 2.008        | पदातित         | प्रवाहित        |
| ४५३.७         | का           | ना       | १०३.३        | उलय            | उलथ             |
| ४५७.७         | झूराहि       | झुराहि   | १०३.६        | भँवर-चका       | भँवर-चऋ         |
| ४६१.७         | देखवसि       | देखसि    | १०६.२        | दुपरिये के     | दुपहरिए के      |
| ४७३.१         | स्माम        | स्याम    | १०६.४        | [डाल]          | [लाल]           |
| ४७४.७         | चलसि         | चर्लाह   | १०६.५        | भी रक्खा है    |                 |
| ४९४.९         | जरैं         | जरै      | १०६.५        | हैं [अस्पष्ट]  | (अस्पृष्ट) हैं  |
| ५०४.३         | धरी          | घरीं     | १०८.२        | वह उस रसना     |                 |
| ५०८.६         | <b>इयामु</b> | स्यामु   | १०८.८        | कष्ठाभरण       | सरस्वती-        |
| ५१९.१         | अघाऊ         | अघाऊ     |              | ( अलंकार ),    | कंठाभरण,        |
| ५२१.१         | सूरज         | सूरुज    |              | सरस्वती        | _               |
| ५३१.८         | घेवर         | घेवरे    | ११०.५        | बहने हुए       | पहने हुए        |
| ५३७.५         | बिघु         | बिनु     | ११५.५        | कला करके       | कृष्ण कला करके  |
| ५४५.१         | सिरमल        | निरमल    | ११६.२        | (बई)           | (बर्र)          |
| ५५६.६         | बैठि         | बैठ      | ११६.९        | जौर            | और              |
| ५६५.४         | तहैं         | रहै      | १३५.३        | गूँथे मालिन    | मालिन गूँथे     |
| ५६५.८         | सिमिर        | तिमिर    | १४६.५        | उसके साथ       | उसके साथी       |

| छंद पंक्तित | अशुद्ध         | शुद्ध                 | छंद पंक्ति | अशुद्ध         | गुद्ध           |
|-------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------|
| १४६.६       | शवि लोक        | शिव लोक               | २९७.५      | (पहिना)        | (पहिनी)         |
| १५५.२       | जाता [रहा      | जाता रहा]             | ३०४.९      | क्छ-कुछ        | क्छ             |
| १६३.८       | [पहुँचाने का]प |                       | ३०९.२      | –पाद-मूल⊸      | (पाद-मूल)       |
| १७१.७       | जब सूर्य को    | सूर्य को              | ३१०.१      | योगियों को     | "योगियों को"    |
| १७२.३       | भला भाँति      | भली भाँति             | ३११.६      | इसलिए [ मैं    | [ इसलिए मैं     |
| १७७.५       | [तुझ]में सोने  | [तुझ] सोने में        | ३१३.४      | भार            | मार             |
| १९१.८       | ही मानता       | की मानता              | ३१४.३      | (महादेव) के    | [महादेव के ]    |
| २०१.९       | (समाप्त)       | (समाप्ति)             | ३१७.७      | गुहयांग        | गुहचांग         |
| २०४.३       | अपने पाप       | अपने आप               | ३१८.२      | शृंगार ] वह    | श्रृंगार] था,   |
| २०६.९       | रो सके         | रोक सके               |            |                | वह              |
| २०९.५       | शव (समाचार     | ) शब्द (समाचार)       | ३१८.५      | मोटी           | मोती            |
| २१६.१       | दशम्           | दशम                   | ३२६.५      | अति (प्रिय)    | अलि (प्रिय)     |
| २२४.५       | [कन्त्रि]      | [किन्तु]              | ३३५.८      | ऐसा तो         | ऐसा वसंत तो     |
| २३५.६       | हीरामणि        | हीरामणि ने            | ३३७.५      | दंपति ऊँचे     | दंपति           |
| २३६.१       | पाया           | ुपाई                  | ३४०.१      | शीतकाल         | शीतकाल का       |
| २३८.५       | यदि मच्छ       | ैय <b>दि म</b> च्छ हो | ३४२.१      | वियोग          | वियोग में       |
| २४०.९       | उसका           | उन पर                 | ३४२.७      | [निकले] जा     | [निकले] जा      |
| २४५.९       | [भैं]          | [यह]                  |            | रहे हैं,       | रहे हैं, उन्हें |
| २४८.३       | [किसी को]      | विरह                  |            |                | कौन रक्खेगा ?   |
|             | विरह           |                       | ३५०.६      | विमुक्ता       | वियुक्ता        |
| २४९.७       | बेकार          | बेक़रार               | ३६६.८      | आँखे           | दोनों आँखें     |
| २५०.३       | सभी के         | सभी को                | ३७४.२      | यदि, हे        | हे गोस्वामी,    |
| २५७.२       | पड़ता          | न पड़ता               |            | गोस्वामी       |                 |
| २६१.५       | (-ऋण)          | स्नेह [-ऋण]           | ३७८.१      | गाने की        | गौने की         |
| २७६.१       | जिसमें         | जिनमें                | ३७८.१      | धक् से         | धक्क सा         |
| २८०.१       | (प्रेम) को     | (प्रेमी) को           | ३८७.१      | भी गए          | भर गए           |
| २८९.५       | सबके सब        | दर्पण हो              | ३९१.६      | क्षेत्र        | क्षेम           |
|             | दर्पण हों      |                       | ३९२.२      | पथ-प्रदर्शन    | पथ-प्रदर्शक     |
| २९०.४       | अंग में        | [स्वामिनी]            | ३९५.३      | (पतिंगा)       | (पतिगी)         |
|             | स्वामिनी के    | के अंग में            | ४०१.५      | [दय-निवासी]    | [हृदय-          |
| २९२.३       | अपटने          | उपटन                  |            |                | निवासी ]        |
| २९४.४       | बुद्ध पारद     | बद्घ पारद             | ४१२.४      | होगी           | कहाँ होगी       |
| २९५.८       | करके           | कर                    | ४१२.४      | कहाँ इस प्रकार | (५) अब कहाँ     |
| २९७.२       | देखने के लिए   | न देखने के            |            |                | इस प्रकार       |
|             |                | लिए                   | 828.8      | पटने की        | घटने की         |
|             |                |                       |            |                |                 |

| छंद पंक्ति | अशुद्ध         | शुद्ध         | छंद पंक्ति    | अश्द        | शुद्ध                |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|
| ४२४.५      | यातो           | मानो<br>मानो  | ४९६.६         | प्रकांक्षित | प्रशंसित<br>प्रशंसित |
| ૪૨૫.૫      | पोखरे          | पोखर          | ४९८.५         | [भूमिको]    | [ युद्ध-भूमि         |
| ४२६.४      | छिप            | धिक           | ,             | [ %,, ,,,]  | को]                  |
| ४२८.५      | रहा            | रही           | ५००.२         | नखल         | नरवर                 |
| ४३०.३      | उसके           | उसने          | ५००.३         | चोपानेर     | चाँपानेर             |
| ४३०.३      | निर्मल         | जैसे निर्मल   | 400.4         | कालिजल      | कालिजर               |
| 832.8      | फलों से फल     | फूलों से फूल  | <b>५</b> ११.४ | रही हैं     | रही थीं              |
| ४३६.६      | कशकों          | मशकों ू       | 488.8         | रहे हैं     | रहे थे               |
| ४३८.५      | भुजदल          | भुजइल         | ५११.९         | ताल तालाबों | ताल-तालाबों          |
| ४३९.३      | कमल की         | कमल के पत्तों |               |             | और गढ़               |
|            | पंखुड़ियों     |               | ५१२.७         | छाया [बार-  | छाया में             |
| ४३९.५      | न हँस-हँस कर   | तू हँस-हँस कर |               | बार] में    | [बार बार]            |
| ₹.088      | जल-भरती        | जल-मरती       | ५१३.५         | (चौंरी)चामर | चामर [की             |
| 880.6      | करनी हूँ       | करती हूँ      |               | [की डोरी]   | डोरी]                |
| ४४२.२      | मैं            | मैं ने        | ५१७.६         | गुजेद       | गजेन्द्रों           |
| ४४५.८      | यमुना और       | और यमुना      | ५१९.९         | था          | या                   |
| ४५०.३      | परास्त         | पराभूत        | ५२१.४         | सर्ग        | स्वर्ग               |
| ४५५.३      | र्वाजत         | र्वाणत        | ५२७.१         | [नृत्य] का  | [नृत्यका]            |
| ४५६.८      | को आभान        | का आभास       | ५२८.६         | अपनी धनुषें | अपने धनुष            |
| ४५७.१      | और             | और जाते जाते  | ५३२.२         | आकर         | आते समय              |
| ४६१.२      | (जिसे)         | (जिससे)       | ५३५.७         | (प्रिय पति) | प्रिय (पति)          |
| ४६१.८      | खंडणों         | खंडों         | ५३९.१         | [ बसीठों ]  | [बसीठों ने]          |
| ४६४.५      | विष            | विस           | ५४१.६         | पिछे        | पिद्दे               |
| ४६८.१      | कुन्द          | कुन्दन        | ५४४.८         | ऐसे         | ऐसी                  |
| ४६९.९      | मुॅह फेर रक्खा | हार मान चुका  | ५४६.५         | भर्ज्य      | भ्रज्ज्य             |
| ४७५.३      | नासिका के      | नासिका ने     | ५५१.९         | [की भाँति]  | का-सा                |
| ४७७.९      | वही वह         | वही           |               | का-सा       |                      |
| ४७८.५      | भी             | भर            | ५५२.८         | जहाँ        | जिनसे                |
| ४७९.३      | बेकलते         | वे कलते       | ५५३.५         | भर्ज्य      | <b>भ्राज्ज्य</b>     |
| ४८१.३      | ऊँचा           | ऊँची          | ५५४.३         | गढ़         | मढ़                  |
| ४८१.५      | तीन            | तिर्यक्       | ५५५.७         | [प्रकार थे] | [प्रकार के]          |
| ४८७.६      | नग है          | नग            | ५६४.६         | कटोरे       | करोरे                |
| 869.6      | (रत्नसेन)      | उस (रत्न-     | ५६८.५         | उसे         | उससे                 |
|            | उसने           | सेन) ने       | ५६९.४         | स्वर्ग      | स्वर्ण               |
| ४९६.३      | फुरंग          | कुरंग         | ५७६.६         | मनो         | मानो                 |
|            |                |               |               |             |                      |

| छंद पंक्ति | अशुद्ध        | शुद्ध              | छंद पंक्ति | अशुद्ध        | शुद्ध         |
|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| ५८९.३      | काले मुख की   | नेत्र काले मुख     | 98.8       | दया :         | यथा :         |
|            | नेत्र         | की                 | 0.009      | द्वादश<करपत्र | <करपत्र       |
| ५९४.८      | निकलने समय    | निकलते समय         | 3.008      | दुअररस        | दुआदस<        |
| ६००.२      | यती           | योगी, यती          |            | -             | द्वादश        |
| ६०१.३      | तपस्था        | तपस्या             | १०५.३      | [बिख<बाँघी    | , बिख बाँघी   |
| ६०४.५      | योग           | भोग                |            | बन्धको< <     | <विष-         |
| ६०८.५      | लाल (५)       | (५)                |            | विष == बंधित  | बन्धित        |
| ६१३.५      | घटा           | घन घटा             | १४८.९      | मारिकत        | सारिफ़त       |
| ६१५.४      | चुके थी       | चुके हों           | २९३.५      | ९६०८-९        | <b>९६.८-९</b> |
| ६१६.७      | साथ मैं भी ]  | [घाव को            | ३१५.९      | आघ्           | आफ्           |
|            | रस वहन करूँ   | ओषधि ] रस से       | ३२०.९      | पेय           | प्रेम         |
|            |               | धो द्              | ३२९.६      | जिसके         | जिसकी         |
| ६२०.३      | जिसे          | जो                 | ३७६.९      | इस छंद        | [इस टिप्पणी   |
| ६२१.५      | आँच           | आँट                |            | किया है       | को बाद के छंद |
| ६२१.७      | तुर्कों ने    | तुर्कों ने राजा से |            |               | के साथ पढ़ना  |
| ६२२.७      | कौन           | और कौन             |            |               | चाहिए]        |
| ६२९.५      | रह सकता       | रह सका             | ४०४.५      | घार           | <b>धा</b> ह   |
| ६३७.६      | किया । उसने   | किया कि उसने       | ४८३.९      | करदबाना       | करद बनाना     |
| ६४०.४      | तुम्हारे चरण- | तुम्हारी चरण-      | ५१५.३      | षृ० ३.५       | ५०३.५         |
|            | रज            | रज                 | ५२३.४      | भुंजनीक       | मुंजनीक       |
|            | टिप्पणी       | _                  | ५२७.७      | =वतंत, वितंत  | <तत, वितत     |
| ३३.६       | कुरुल (दे दे  | कुरुल्[दे०] =      |            | शिखर, धनतार   | सुषिर, घन-    |
| ८५.३       | 'ॲकरू' का     | 'अँक्रूरू' का      |            |               | ताल           |
|            | सुझाव         | सुझाव              | ५३८.९      | में हबीब      | प्रो० हबीब    |

year green or Agellage to

126 A 32.75